

बीर विनोदः

महाराणा रहातिह.

प्रयम् प्रकर्ण,

पूर्वे हिंगी विनोध्यक्त भएकमें गाविक्तान् ॥ विक्तित प्रणात्कान हवति क्षिणान क्षेत्रीतः ॥ गमन १९,४२ विजनागर — देवाहर १५ —

इस इतिहासके विभाग करनेका इसतरह विचार कियाया कि जब व्यक्वर वादशाहने, विक्रमी संवत् × १६२४ चेंत्र रूप्ण ११ ( = हिजरी ९७५ तारीख़ २५ शावान = ईसवी १५६८ तारीख़ २४ केत्रुव्यरी) को, चिचोंड़का किला फ़तह किया; उस समयसे वर्तमान समय तकका हाल इस में लिखा जावे; परन्तु देखा गया तो महाराणा उदयसिंहके पिछले चार वर्षका हाल इस भागमें, और पूर्व वृचान्त व्यन्यमें रहने लगा; इससे पढ़ने-वालोंके मनको पूरा संतोष न होगा यह सोचकर, महाराणा (संत्रामासिंह) संगाके व्यंत समय विक्रमी १५८४ (हिजरी ९३४ = ईसवी १५२७) तक का हाल पूर्व भागमें, और महाराणा रलासिंहके राज्याभिषेकते लेकर वर्तमान समय तक का इसमें हो, ऐसा निश्चय कियागया; क्योंके, रलासिंह, विक्रमादिख्य और उदयसिंहका इतिहास मिलाहव्या है—

यह मेरी राय श्रीमन्महाराणा श्री फ़तहसिंहजी की सेवामें त्रगट कीगई तो श्री महाराणाजी ने भी अपनी व्याज्ञासे मेरी संमतिको सहायता दी—व्योर कर्नेळ सी. के. एम. वॉल्टरसाहव वहादुर रेज़िडेन्ट मेवाडकी भी संमति मेरे व्यनुकूळ हुई—तव मेंने अपनी कचहरीके व्याटिम, मेरे मित्र मोळवी व्यव्दुळगृनीख़ां, व मोळवी उवेदुळाफ़रहती व्यारे तावू रामत्रसाद, तथा व्यह्ळकार छोग, ठाळा सोहनळाळ,दसोरावुळंभराम ध्यादि सं सळाह छी; उन छोगोंने भी महाराणा सांगाके पीछेका इतिहास इस जिल्द में होनाही ठीक कहा; इसिटिये यह भाग महाराणा रत्नसिंहके राज्याभिपेक्से प्रारंभ किया है—

#### ग्रंथकर्ता.

<sup>\*</sup> कितने स्पर्छों में हिजरी सन् परसे ईसबी च जिक्रमी गणित कमागत मिलापेंहें, और कितने उसके उल्टे विक्रमी वा ईसबी परसे परस्पर मिला लिपेंहें. इस विष्यमें जो परिश्रम कियाहि तब्दुसार परस्पर तिथि तारीकों में अंतर धहुत न्यून होगा, परंतु इतना प्यान स्कला है कि इनमें विशेष समता ही रहे—राजपूतानेमें संबत् का आरंस श्रावण, भावपद, क्योंतंक आदि से भी होना है—पर इस मंघ में पैंत्र मासते ही लियाँहै—

वीर विनोद,-भेबाइका इतिहास.

### श्यनुक्रमणिका

# हितीय भाग.

## ( महाराणा स्त्रसिंहसे महाराणा जयसिंहके अख़ीर तक ), ——०००१-०००——

विषय.

एष्टांक,

एएक.

विपय.

| महाराणा रत्नसिंह,                                                              | देवगढ़ वारियाका राज्य ४२ - ०                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम प्रकरण - १ - २४.                                                         | वसार (आसीरके फ़ारूकी                                                                                                                                     |
| म्(निका '''' ०-०<br>मीरांबाईका हाळ '''' १-२                                    | शेष संग्रह ४४-६०                                                                                                                                         |
| महाराणाकी गरी नशीनी "" २-३                                                     | महाराणां उदयसिंह,                                                                                                                                        |
| महाराणाकी माछवेपर चढ़ाई, और                                                    | तृतीय प्रकरण – ६५ – १९९,                                                                                                                                 |
| विक्रमादित्य व वदयसिंहको रण- पम्भोरकी जागीर भिल्लेका बखेड़ा, महाराणाका देहान्त | महाराणाकी गद्दी नशीनी, और<br>वनवीरका खारिज होना "" ६१ - ६१<br>शिरोहींके राव रायसिंहके मारे-<br>जाने बाद उसके वेटे ददयसिंह<br>और दूरा देवड़ाके छड़के मान- |
| महाराणा विक्रमादित्य,<br>द्वितीय प्रकरण - २५ - ६०.                             | सिंहकी तकार,और मेदा सांखळा<br>को ताणेकी जागीर मिळना '' ६५,-६६<br>जोधपुरके राज माळदेवका महा-<br>राणासे विचाड़, और भारमछ                                   |
| महाराणाकी गदी नशीनी "" " २५-२६                                                 | कावड्याको एक छाखकी जागीर                                                                                                                                 |
| वहादुरज्ञाहकी चित्तौड़पर पहिली व                                               | मिलना " " ६७-६८                                                                                                                                          |
| दूसरी चढ़ाई "" " २६-३१                                                         | हाड़ा मुस्तान खारिज किया-                                                                                                                                |
| महाराणाका विज्ञोड़पर पीछा कव-                                                  | बाकर बूंदीका राज्य राय सुर्जण                                                                                                                            |
| महाराणाका विज्ञोड़पर पीछा कव-                                                  | को मिछना "" "" द९ – ७०                                                                                                                                   |
| ज्ह होना २२ – ३३                                                               | हाजीख़ां पठानकी छड़ाई "" ७०-७२                                                                                                                           |
| वनवीरका उपद्रव, और महाराणा                                                     | उदयपुरका वसना, और ताछाय                                                                                                                                  |
| का देहान्त ३३ – ३७                                                             | उदयसागरका वनना "" ७२-७३                                                                                                                                  |
| गुजरातकी बादशाहत २३ - ५२                                                       | बादझार अस्टरका चित्तीड़ लेना ७३ - ८३                                                                                                                     |
| छोटा उदयपुर १३ - ०                                                             | अक्वरका रणयम्भोरको जीतना,                                                                                                                                |

वीर विनोद,—मेवाड्का इतिहास.

#### यनुक्रमणिका.

### हितीय भाग.

## ( महाराणा रत्नसिंहसे महाराणा जयसिंहके अख़ीर तक ). ——०००%१०००——

िला

| ावपय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हताक.                                   | ।वपय,                                                                                           | हिंदाक.                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| महाराणा रलिहिंह, प्रथम प्रकरण - १ - २ १ भूमिका भीरांबाईका हाळ महाराणाकी गदी नशीनी महाराणाकी गदी नशीनी महाराणाकी आगीर मिळनेका वखेडा, महाराणाकी आगीर मिळनेका वखेडा, महाराणाकी जागीर मिळनेका वखेडा, महाराणाक देहान्त महाराणा विक्रमादिख, दितीय प्रकरण - २५ - ६ महाराणाकी गदी नशीनी चहाडुरशाहकी चिज्ञोड़पर पहिळी व दूसरी वहाडुरशाह कु हुमायुंकी छड़ाई बहाडुरशाह व हुमायुंकी छड़ाई बहाडुरशाह व हुमायुंकी छड़ाई चहाडुरशाह व हुमायुंकी छड़ाई चहाडुरशाह व हुमायुंकी छड़ाई चन्नीरका उपद्रव, और महाराणा | - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 | देवगढ़ वारियाका राज्य " वरार ( आसंगरिक फ़ारुकी वादशाहोंका हाळ )  शेष संग्रह "                   | 82-0  88-48  " 49-40  60-40  100-02 |
| का देहान्त<br>गुजरातकी बादशाहत<br>छोटा उदयपुर १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹₹~₹8<br>₹8~48<br>}1-0                  | वदयतागरका वनना ""<br>वादज्ञाद अस्टरका चित्तींड़ स्टेन<br>अस्वरका रणयम्भोर <sup>्ने</sup> न्तुरा | ग ७३−८३                             |

| विषय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रशंक.                                                           | विषय                             | एप्रांक.                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| of the section of the |                                                                   |                                  |                                         |
| और महाराणाका देहान्त ''''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <3- <e< td=""><td>आंवेरके कुंवर मानसिंहसे महा</td><td>-</td></e<> | आंवेरके कुंवर मानसिंहसे महा      | -                                       |
| महाराणाकी सन्तान और उनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | राणाका विरोध                     |                                         |
| राज्यका विस्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८६ – ८७                                                           | राजा भगवानदासका महाराणासे        |                                         |
| राज पीपलांकी तवारीख् ''''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <0-33                                                             | मिलना                            | . 388-340                               |
| भावनगरकी तवारीख् '''' ''''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63-65                                                             | हल्दी घाटीकी लड़ाई               | · 940 – 944                             |
| पाछीताणाकी तवारीख्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98-34                                                             | वादशाह अक्वरकी मेवाड्पर          |                                         |
| वलाकी तवारीख़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ९५ – ९६                                                           | चढ़ाई                            | · १५५ – १५६                             |
| लाठीकी तवारीख़ "" "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98-0                                                              | शाहवाज्खांका कुम्भलगढ़ लेना "    |                                         |
| गोहिलवाड़ेकी छोटी रिवासतें ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30-900                                                            | महाराणाका किले कुम्भलगढ़पर       | •                                       |
| वूंदीका इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | कृत्रज्ह                         | 946-949                                 |
| जुग्नांफियह १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-909                                                             | वादशाह अक्वरकी तरफ़ले शाह-       | •                                       |
| अव्वल नम्बर चाहमानसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | वाज्रवां और राजा जगन्नाय कछ-     |                                         |
| छेकर देवसिंह तक १८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | वाहेका मेवाड़पर फ़ौज लेकर आना    |                                         |
| राजाओंकी वंशावली १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9-904                                                             | महाराणांके भाई जगमाल व शिरो:     | • • • •                                 |
| उक्त वंशके नामें। में फेरफार १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | हीका हाल, जगमालको शिरोही         |                                         |
| देवसिंहका मीनोंको मारकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                 | मिलना, और राव सुल्तानके साथ      |                                         |
| वूंदीमें कवज़ह करना, और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | जगमालका लड़ाईमें माराजाना "      | 360-983                                 |
| वर्तमान समय तकके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | महाराणाका मेवाड़के शाही थानों    | , ,,,,                                  |
| रानाओंकी तवारीख़ ३०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 920                                                             | पर हमलह                          | 983-988                                 |
| वृंदीके अह्दनामे " १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | महाराणाका देहान्त, और उनकी       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| षातशाह हुमायूं<br>फ़रीदेखां-शारशाह सूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 928-934                                                           | सन्तान                           | 988-984                                 |
| फ्रीटानं-शरताह सर ''' '''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 934-936                                                           | अक्त्रर वादशाहका हाल मए वयान     | ,                                       |
| जलालखां इस्लामखां, संलीम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • ` • • •                                                         | माही मरातिव व मन्तव वगैरह        | 984-208                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 936-980                                                           | शेप संग्रह ( अक्वरके जन्म दिनमें |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                  | २०१ – २११                               |
| मुवारिज्खां मुहम्मदशाह अदछी "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 985-388                                                           |                                  | 146                                     |
| शेप संयह "" =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/- 100                                                          | महाराणा अमरसिंह अन्व             | ਿਲ,                                     |
| महाराणा प्रतापतिंह,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                 | पञ्चम प्रकरण - २१५ - २           |                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                  |                                         |

महाराणाकी गद्दी नशीनी, और जगमालका ख़ारिज होना, और कुंवर मानातिंहका डूंगरपुर फ़त्ह .... 384-388

चतुर्थ प्रकरण - १२५ - २१४.

महाराणाकी गद्दी नशीनी, और महाराणा प्रतापतिंहके देहान्तपर वादशाह अक्बरका शोक .... २१५-२१६ बादशाह अक्वरकी मेवाड़पर चढ़ाई, और महाराणाका वादशाही थानों

| पर हमछह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विषय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .कांग्रप्र                                                                                         | विषय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ष्ट्र गंक.                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| बादबाहिसे सुन्नह करनेकी सम्राह २३५-२३६ महाराणांके नाम जहांगीरका सुन्नह- की बावत फुर्मोन मेजना "" २३६-२३७ शाहजादह खुर्रम्से महाराणांकी मुन्नकात, और कुंवर कर्णासिका जहांगीरके पास अन्नरे जाना "" २३७-२३९ जहांगीर बादबाहका फ्रमान कुंवर महाराणांका देहान्त "" २६०-० जहांगीर बादबाहका फ्रमान कुंवर कर्णासिहकी जागिरकी बावत " २३५-२३९ बादबाह और कुंवर कर्णासिहका बाति "" २५०-० कुंवर कर्णासिहका वरपपुर्मे वापत | पर हमछह  बोतवाड़ेक रावछ उम्रतेन और  शाह्रख़की छड़ाई  सहाराणांक भाई तगरका नाराज्  होकर अधिर व दिखी जाना, और  वादशाहकी तरफ़्ते राणाका ख़िताव और चिन्नीड़का राज्य पाना  महाराणांका नेवाड़के पहाड़ीमें शाही  धानींपर हमछह  खंबर कर्णातंह और अ्बडुछाह्यांकी छड़ाई, और पंजाबके राजा वात्का  मेवाड़में आना  बहादर राजपूर्तीकी तक्छीफ़्  शाहज़ादह खुर्रमकी मेवाड़पर चटाई, और पानावन्दी  बादशाही फ़ीजका जोर  सहाडा राजपुरांक और क्व्याणकी बहादुर राजपुरांकी क्वा | २१६ — २१८<br>२१८ — ०<br>२१८ — २२२<br>२२३ — २२६<br>२२८ — २२९<br>२२९ — २२१<br>२३५ — २३१              | सगरको गवन्का विवाव और  क्रमिं भदीराकी जागीर मिलना रावत् मेचिरिंड जूंडावत व नरिसंह- दासकी वावन् वादशाही फ्रमोन कुंवर कर्णिसिंहका दिखी जाना, और शाहजावह कुर्रमका उदयपुरमें आना """ रावत् मेचिसिंह और शकावतींमें भलेवा, और महाराणाका देहान्त शेष संग्रह """  महाराणा कर्णिसिंह, पष्ठ प्रकरण - २६९ - ३: महाराणाकी गद्दी नशीनी और उनका राज्य प्रवन्य चगैरह "" शाहजावह कुर्रमका वदयपुरमें रहना "" नूरवहां वेगमका हाल "" इरानके शाह अ्व्यासका खुत | २५२ - ० २५३ - २६१ २६५ - ० २६६ - २६७ २६७ - २६८ २६९ - २७० २७६ - २७६                     |
| But mattien garages and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बहादुरी  महाराणा और खानखानामें पत्र व्यवहार  याददारहसे सुल्ह करनेकी सलाह महाराणाके नाम जहांगीरका सुल्हर<br>की वावन् फुर्मान भेजना  शाहजादह खुर्रमते महाराणाकी मुलाकात, और कुंबर कर्णासहका जहांगीर वाददाहका फ्रांन कुंबर कर्णारहिको जागीरही वावन् याददाह और कुंबर कर्णासहका कर्णारहिको जागीरही वावन् याददाह और कुंबर कर्णासहका वार्वा                                                                                                                    | २ २ २ - २ २ १<br>२ ३ १ - २ ३ ५<br>२ ३ ५ - २ ३ ६<br>२ ३ ६ - २ ३ ९<br>२ ३ ५ - २ ३ ९<br>२ ३ ९ - २ ३ ९ | रहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७६ - २७६<br>२७६ - २७९<br>२७९ - २८९<br>२८९ - २८९<br>२९० - ०<br>२९१ - २११<br>३११ - ३११ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कुंवर कर्णसिंहका उदयपुरमें वापस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |

नियग, प्रयोगः. चित्रव. प्रशंक, नाम · · · · · · · · · १०३-१३० देवलिद्योत् रजल अश्वन्त्रसिंहदीः કર્મગંદે, બેલ જ્ઞાર અંગનામિકાન કાર્યન है । एनामधीरका बादमाहके बेटे महासित १ वित पासलाना 💛 ३१८ – ३५१ भाग जागा, विकालके सुरजानते हेक्सपुर्वेत सारण होताल बहाई, महाराजाका बाक्साहक लाय निर्माण, और अजमरके ज्ञाही पर्म-निनंदित गय अस्वगङ्की सर्वक्षीर अंत किमाधिय भग्नमायकी फ्रांज-नीन गहाराषाका लृटगार करना ११२ - ११५ काशी .... इतर चंदर महाराणा और औरंगज़ंबका पत्र-व्यवहारः और महाराणांक नाम महारामाका बोलवा कि संवल पर जुर्माना करना, और बाला राज औरंगज़ेबके निज्ञान .... १९५-११२१ कन्याणको दिहाँ भेजना यग्रह ३२१ - ३२३ कुंवर मुन्तानसिंहका आरंगजेबके शाहनहांका अवनर आना, ओर पात जाना .... ... ... ७२७ – ७२५ अञ्चलगीर ( औरंगज़ेव ) का फ़र्मान .... .... १२५-४३२ कुँवर राजनितका बादशाहके पान जाना .... .... .... ३२३ – ३२५ दासिशकोहका निशान "" " १३२ - १३३ बह्नु राठे।ड्का हाल 🐃 🐃 🐃 ३२५ – ३२६ वागर्पर महाराणाकी फ़्रीजी महाराणाका ईकारनाथकी यात्राक्षे चढ़ाई, महाराणाका पहाड़ी दौरा, जाना, और उद्यपुरमें जगन्नाथ-रायजीका मन्दिर वनवाना "" ३२६ - ० और आलमगीरके लिये एक हाथी व हथनी भेजना "" "" 2३४ - ४३६ महाराणाका देहान्त, और उनके महाराणावा आलमगीरसे विगाड़ १३७-१६८ दान पुण्य करने तथा मकानात चारुमनीवाईका हाल "" " १३८ – १३९ वर्गरह बनवानेका हाल "" "" ३२७ - ३२८ देवालियाकी बावत आलमगीरके शाहजहां वादशाहका तवारीख़ी हाल .... .... ... ३२८ – ३८० शेप संग्रह .... .... ३८० – ४०० नाम महाराणाकी अर्ज़ी .... १३९ - ११२ महाराणाकी जोधपुर वालोंसेतकार ४१३ – ४४४ राजसमुद्र तालावका खात मुहुर्न, महाराणा राजतिंह अञ्चल, और महाराणाकी सस्तृ कार्रवाइयां ४४४ – ४४६ अप्रम प्रकरण – ४०३ – ६४४. महाराणाका सुक्की इन्तिज्ञाम, और वांचूमें विवाह .... १४६ - १४७ महाराणाकी गदी नशीनी, और जनासागर, रंगसागर और राज-वादशाही फ़ौजका चिनोड़में आकर तमुद्र तालाबोंका धनकर तच्यार किलेको वर्वाद करना .... .... ४०१ - ४०२ होना, राजसमुद्रकी प्रतिष्ठा, और मुल्शी चन्द्रभानका उदयपुर आना, राजनगरकी आवादी .... ७४७-४५२ महाराणाके मातमदोंका बादशाह श्रीनायजोका मवाड़ेने पधारना " १५२ - १५३ शाहजहांके पात जानाः और मुन्सी चूंडावतीं क्षेप चहुलारीका रखेटा ६५३-६५६ चन्द्रभानकी अधिवां जाहत्तहांके

| क्षेत्रमाण | - J                                           |           |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| काश्रुष्ठ  | <b>रि</b> पय                                  | म् प्रमुख |
| 48 ~ 54c   | रुष्णिसहसे लेकर हरीसिंह<br>तक चार गजाओंवा हाल | u-2-u2E   |
|            | महाराजा रूपतिह<br>महाराजा मानसिह व            | ५२६ – ७२८ |

रानसिंह

अजमेर जाना और पादशाहकी सरफले निज्यहकी छागत जारी होना 840 - 38 c जिज्यहकी वावन् महाराणाकी १६०-१६३ आलमगीरकी मेवाडपर चढाई, और महाराणासे छडाई ४६३ - ४७३ महाराणाका इन्तिकाल 803-808 महाराणाकी ओळाद व राणियोका हाल, और महाराणाकी धनाई हुई इमारते वगैरह १७३ - १७६ श्रीकानेरकी तवारीख २७७ – ५२० जुग्राफियह *\$60* – *\$0* < राव बीका, नरा और लूण करणका हाळ १७८-३८२ राव लेतली, कल्याणलिंह और रायसिंहका हाल ४८२ – ४८८ राव दलपत, सुरसिह व कर्ण सिहका हाल 866-866 महाराजा अनोपसिंह,स्ररूप सिंह व सुजानसिंहका हाल ४९९–५०१ महाराजा जोरावरसिंह, गज सिह, राजसिंह व सूरतसिंह ५०२ –५९० महाराजा रत्नसिंह, सर्दार सिंह व ड्गरसिंह 430-438 गवर्मेण्ट अयेजीके साव अह्दनामे • 438 – 450 रूप्णगढकी तवारीख ५२० – ५५१ जमाफियह ५२० – ५२२

ित्रय

गलमगीग्रा तअस्त्र, आर महा

राणाक नाम आलमगीरका फर्मान १

क्वर जयातिहका आलमगीरके पास

महाराचा सामन्तिसह, सर्दारित व वहादुरितह ५३० - ५३३ महाराजा विददतिह व **यताप**सिंह महाराजा कल्याणसिंह व मृह्कमसिंह महाराजा प्रश्वीतिह मण हाल महता रुणातिह 430-489 महाराजा शार्द्रछितह मण हाल फहत्गद 489-480 गवर्नेण्ट अयजीके साथ अहदनामे 480-449 रीवां ( बांधुगढ ) की तवारीख 443 - 400 तवारीखी हाछात पुषु - पहर गवमेंण्ट अयेजीके साथ अहदनामे 452-000 शेयसमह 400-£88 महाराणा जयसिंह, नवा प्रकरण-६४५-७२८ महाराणाकी गदी नशीनी शाहजादह अक्यरका बादशाह

आडमगीरसे बागी होना और

डरकर भागना, अन्त्ररके साथियों

को सजा मिलना, और शाह

जादह आजमका महाराणाके पास

महाराणाकी तरफले सर्दारीका

**६8६-६40** 

मुलहका पैगाम भेजना

426-430

राजनगरकी आवादी .... १८७-८५२

श्रीनायजीका मेवाड़ने पधारना " १५२ - १५३

चूंबावती और चहुनावीका बखेड़ा ६५३ - ६५१

मुन्शी चन्द्रभानका उदयपुर आना,

महाराणाके मोतमदोंका बादशाह

शाहजहांके पास जाना, और मुन्झी

चन्द्रभानकी अधियां शाहसहांके

आलमगीरका तअस्तुय, और महा-राणांक नाम आलमगीरका फुर्मान ४५१ – ४५८ कुंवर जयसिंहका आछमगीरके पास अजमेर जाना, और धादशाहकी तरफ़ले जिज्यहकी छागत जारी होता .... ११९ - १६० जिज्यहकी यावन् महाराणाकी अर्जी .... १८० - १६३ आ्लमगीरकी मेवाड्पर चढ़ाई, और महाराणाते छड़ाई .... .... ४६३ - ४७३ महाराणाका इन्तिकाल .... १७३-१७३ महाराणाकी औलाइ व राणियोंका हाल, और महाराणाकी बनाई हुई .इमारतें वगैरह .... ... १७३ - १७६ विकानेरकी तवारीख़ ··· १७७-५२० जुमाफ़ियह '''' '''' १७७ – १७८ राव बीका, नरा और लुण-करणका हाळ \*\*\* १७७८- १८२ राव जैतसी, कल्याणसिंह और रायसिंहका हाल '''' ४८२ – ४८८ राव दलपत, स्रातिह व कर्ण-सिंहका हाल \*\*\* \*\*\* १८८- १९९ महाराजा अनोपसिंह,स्वरूप-सिंह व मुजानसिंहका हाल ४९९-५०१ महाराजा जोरावरसिंह, गज-सिंह, राजसिंह व सूरतिहह ५०२-५१० महाराजा रत्नसिंह, सर्दार-सिंह व दूंगरसिंह \*\*\* \*\*\* ५३० – ५३८ : गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके साथ अहदनामे .... ... ५१४-५२० रुष्णगढ़की तवारीख़ .... .... ५२०-५५९ जुमाफ़ियह .... !... .... ५२० – ५२२

रुणसिंहते छेक्र हरीसिंह तक चार गाजाओंका हाल ५२२-५२६ महाराजा रूपितिह "" ५२६ - ५२८ महाराजा मानसिंह व राजसिंह ''' ''' ५२८-५३० महाराजा सामन्तर्सिह, सर्दारसिंह च वहादुरसिंह ५३०-५३३ महाराजा चिह्रदतिंह व प्रतापसिंह .... ... ५३३ -- ५३४ महाराजा कल्याणसिंह व मृह्कमितंह "" " ५३१ – ५३७ महाराजा प्रश्वीतिंह मण् हाल महता रुव्यातिह " ५३७-५४९ महाराजा शाई्टलिंह मण् हाल फ्हतगढ़ .... पश्य – ५८७ गवर्नेण्ट अंग्रज़ीके साथ अहरनामे " " " ५८७ - ५५९ रीवो (बांधूगढ़ )की तवारीख़ "" ५५१ - ५७७ नवारीखी हालात "" ५५१ - ५६२ गवमेंण्ट अंग्रेज़ीके साथ अहरनामे '''' ''' ५६२-५७७ शेयसंबह ''' ''' ''' ५७७-६११

महाराणा जयसिंह, नवां प्रकरण-६४५-७२८,

महाराणाकी गद्दी नशीनी " ६२५-० झाहजादह अक्यरका वादशाह आछमगोरसे बागी होना और इक्कर भागना, अक्यरके साधियों को सजा मिछना, और शाह-जादह आजमका महाराणाके पास मुछहका पैगाम भेजना " (१६-६५० महाराणाकी सर्

| विषय. प्रष्ठांक.                  | विषय.                               | प्रयांक.  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| वादशाहके पात जाना और सुलह         | शराव पीनेके सवव महाराज-             |           |
| की बात चीत करना, शाहजादह          | कुमारकी महाराणाले नाइनिफाकी,        |           |
| मुह्म्मद् मृङ्ज्युदका निशानः      | और घाणेराव ठाकुरकी मारिफत           |           |
| और दिलेरखांका ख़त महाराणांके      | सुलहकी शर्तें होकर महाराजकुमार      |           |
| नाम "" "" ६५३ - ६५                | 😗 का महाराणांके पास हाज़िर होना 🛭 ६ | १७३ – ६७८ |
| महाराणाकी शाहजा़दह्से मुळाक़ात,   | रायत् कांधल और राव केसरीसिंह        |           |
| और सुलहकी शर्तें वगैरह " ६५५ - ६६ | ६३ का माराजाना ६                    | (UC- ECO  |
| महाराणा और उनके भाई भीम-          | महाराजकुमारके ख़त असद्खांके         |           |
| सिंहका हाल ६६३-६६                 |                                     | (0-603    |
| वादशाहकी दक्षिणको रवानगी,         | भीमसिंहकी औलाद, महाराणा             |           |
| और शाहजादह आज़मका महा-            | की राजकुमारियोंका विवाह, और         |           |
| राणाके नाम निज्ञान " " ६५४-६६     | ६ महाराणाका देहान्त ६               | ८९ – ६८३  |
| तालाव जयतमुद्रका वनना "" ६६७ - ६७ | o   भारूमगीर वादशाहका हारू ···· ६   |           |
| अालमगीरकां फ़र्मान ६७० - ६७       | २   प्रकरण सारांश कविता ७           | २८-०      |

वीर विनोद्.

\_\_\_(C)23%88(0)c---

# महाराणा रत्नसिंह.

महाराष्ट्रा सांना ( संप्रामसिंह ) के सात पुत्र हुए- १ पूर्णमङ, २ भोजराज, ३ पर्वतिसिंह, ४ स्व्वसिंह, ५ विक्रमादित्य, ६ कृष्णसिंह च्योर ७ उदयसिंह. १ पूर्णमङ २ भोजराज ३ पर्वतिसिंह च्योर ६ कृष्णसिंह-चार तो महाराष्ट्रा सांगाके सामने ही परठोक सिधारे. इनमेंसे २ भोजराज, जो सोटंखी रायमङकी वेटीके गर्भसे जन्मेथे, उनका विवाह, मेड़तेके (१) रावटूदा जोधावतके पांचवेंबेटे, रव्वसिंहकी वेटी, मीरांवाईके (२) साथ हुन्याथा. मीरांवाई वड़ी धार्मिक च्योर साधुसंतोंका सन्मान करनेवाठी थी. यह विरागके गीत वनाती च्योर गाती, इससे उसका नाम व्यवतक वहुत प्रसिद्ध है.

<sup>(</sup>१) मेड्ता- जीधपुरके राज्यमें एक कृतवा है जिसके नामते एक परगना "मेड्नाकी पृष्टी" कृहाताहै,

<sup>(</sup>२) कर्नेळ टांड साहब, मिरांबाईको महाराणा कुंभाकी राणी ळिखतेहैं; परंतु यह बात ठीक नहींहै, क्योंकि रावजीधाने विक्रमी १५१५ = हि॰ ८६२ = ई॰ १६५८ ]में जोधपुर बसाया विक्रमी १५२५ = हि॰ ८७२ = ई॰ १६६८ ]में महाराणा कुंभाका देहांत हुआ. विक्रमी १५३२ [= हिकरी ८५० = ई॰ १६८५]में राबद्दा जोधावत को मेड़ता ( झामा देवके वरदानसे ) मिळा. विक्रमी १५८३ [= हि॰ ९३२ = ई॰ १५२७] में महाराणा सांगा और वावर वादशाहकी छड़ाई में, ब्राके दो वेटे विरमदेव और रहासिंह (मीरांबाईका पिता) मारेगये, और वीरमदेवका बेटा जयमझ विक्रमी १६२३ [= हि॰ ९७५ = ई॰ १५६८]में सिचीड्यर अकबरकी छड़ाईमें मारागया,

९—सोचना चाहियेकि महाराणा कुंभाके वक दूराको मेड़ता ही नहीं मिला था; फिर दूराकी पोती मीरावाई मेड़तणी कुम्माकी राणी किल तरह होसकी है ? —

२—महाराणा कुंभाके देहांतरे ५९, वर्ष पीछे बावर और महाराणा सांगा की लड़ाईमें मीरांबाईका बाप खासिंह मारागया; तो महाराणा कुंभाके वक्तमें (टॉड साहवका लिखना ठीक समझाजाय तो ) खासिंह की अवस्था चालीस वर्षेत कम नहोगी; इस हिसाबसे मारे जानेके वक्त सीवर्षके आसरे होनी चाहिये; और इतनी उमरके आदमीका बहादुरीके साथ लड़ाईमें माराजाना असंभव है—

महाराणा सांगाके देहांतके समय सात मेंसे तीनपुत्र-रत्नसिंह, विक्रमादित्य च्योर उदयसिंह- बाकीरहे. इनमेंसे बड़े रत्नसिंह गादी विराजे, च्योर छोटे विक्रमा-दित्य च्योर उदयसिंह रणथंभोरके \* मालिक बने.

इनको रणथंभोरकी मालिकी मिलनेका कारण यहहै, कि बूंदीके राव भांडाके दूसरे बेटे नरबदकी वेटी कर्मवती बाई, महाराणा सांगाको व्याही गईथी. उसके गर्भ से विक्रमादित्य और उद्यसिंह हुए. महाराणा सांगा महाराणी हाड़ी कर्मवती से अधिक प्रसन्नथे.

एकदिन महाराणी हाड़ीने महाराणासे प्रार्थनाकी कि मेरे दोनोंबेटोंके लिये आप के हाथसे जागीर न मिलेगी तो पीछे रत्निसंह इनको दुखदेंगे. तब महाराणा सांगा ने कहािक जो जागीर तुम मांगो वही तुम्हारे बेटोंकेलिये दीजाबे. इसपर राणिने रणथंभोरके वास्ते अर्ज़ की और वह महाराणाको मंजूर हुई. फिर दुबारा महाराण हािड़ाने कहा कि यदि आपने मेरी विनती स्वीकार की, तो विक्रमादित्य, मेरेभाई सूर्यमछ को सोंपा जाय कि वह इनकी सम्हाल रक्खे. महाराणाने राणिकी प्रार्थनांक अनुसार आज्ञादी; परन्तु सूर्यमछने कहा कि सुभे इस आज्ञाके पूरा करनेमें कदािचत् आपके अनन्तर रत्निसंहसे सामना करना न पड़े, इसिलये रत्निसंहकी भी इसमें सलाह लेनी ज़रूर हैं. तब महाराणा सांगाने महाराजकुमार रत्निसंहको बुलाकर इस विपयमें पूछा; रत्निसंहने ऊपरी दिलसे सूर्यमछको अनुमति दी. इस तरह पक्षा वंदी-वस्त होनेपर सूर्यमछने भी महाराणाकी आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया.

३—महाराणा कुंभासे १०० वर्ष पीछे मीरांवाईके चचेरे भाई जयमछका मारा जाना लिखाहै; इस हालतमें जयमछ की बहन मीरांवाई कुंभाकी राणी किसतरह समझी जावे ?

४—मीरांवाई महाराणा विक्रमादित्य व उदयितंह के समयतक जीती रही, और यहाराणांने उसको जो जो दुखदिया वह उसकी कवितामें स्पष्ठ है—

कर्नेल टॉड साहबने घोखा खायाहै. इसका सबदा यह होगा कि महाराणा कुंभाने चित्तीड़गढ़ पर कुंभदयामजीके नामसे एक मंदिर बनायाथा और उसके पास ही एक दूसरा मंदिर बनाहुआ है, जो मीरांबाई के नामसे मशहूरहै, एर नमालूम कि वह मंदिर मीरांबाई का ही बनायाहुआहै या किसी औरका. शायद इन दोनों मंदिरों के पास पास होने ते मीरांबाई महाराणा कुंभाकी स्त्री मानी गई. परंतु हमारे यहां, व मेड़तिया राठौड़ेंकी, व जोधपुर की नवारीखोंमें भीरांबाई को भोजराज की राणी लिखाहै.

प्राथमोर—यह मराहूर किला इत समय लयपुर के राज्यमें है—

महाराणा रत्नसिंह, जो जोधपुरके राव वाघा सूजावतकी वेटीके गभसे उत्पन्न हुएथे, विक्रमी १५८४ कार्तिक शुक्र ५ (१) [ हिजरी ९३४ (४) तारीख़ ४ सफ़र ईसवी १५२७ तारीख़ २९ व्यक्टोवर ] को चित्तोड़की गादीपर बेठे

महाराणा संग्रामसिंहका, वावरसे हारनेके कुछ दिनों पीछे देहान्त हुणा.
यह समाचार सुनकर मांडूका वाददाह महमूद ख़िळजी वहुत खुरा हुणा;
ज्योर उसने एक सर्दार श्लांखंको बहुतसी फीज देकर मेवाडकी तरफ़ स्वाता किया. श्लांने महाराणाके मुल्कमें छूट खसोट शुरूरी; यह देखकर महाराण स्वाताहिने मालवेकी तरफ़ चढ़ाई की इसपर महमूद भी महाराणाका सामना करने हो चछा ज्योर उज्जेन होताहुणा सारंगपुर उहुंपा. वहांसे मुईनख़ांको (जिसे सिकं-दरख़ांने ज्यपना वेटा मान कर देवासका मालिक बनायाथा) बुळाकर मसनदत्राळी (वड़े दर्जेवाळा) का ख़िताब ज्योर ळाळ डेरे (जो ख़ास वादशाहोंके होतेहें) दिये; वेंसेही सळहदी (शल्यहती) पूर्वियको भी रायसेणसे बुळाकर बहुतरो परगने विश्वशाहिने, ज्योर दोनोंको ज्यपना मददगार बनाना चाहा. परंसु इनको महमूदका पूरा विश्वास न हुजा, इसिल्ये महाराणासे मेळ करके, वे गुजरातके बादशाह बहादुरशाहके पास चळेगये. तब मारे उरके महमूद ख़िळजी मांडूको छोटाया ज्योर महाराणा, उसका मुक्क लूटते हुये चित्तोंड ज्याते वक् रास्तोंचे वांसवाडेकी तरफ़ गुजराती वादशाह बहादुरशाहसे, जिसको मुईनख़ां ज्योर सळहदी, महमूद ख़िळजीपर चढ़ा छायेथे, मिळे. महाराणा चित्तोंड ज्याये ज्योर बहादरशाहने मांडू (माळवा) की वादशाहत जिनकर गुजरातमें मिळाळी.

<sup>(</sup>१) बाज़े छोग ज्येष्टमहीने (शाबान = मई) में गादी विराजना छिखतेहें और धीकानेस्का नेणशी महता कार्तिक (सफ़र = अन्दोबर ) छिखता है, नेणशी महताने दो सौ पर्प ए.८८ दर्बाफ्त कर छिखा है, इसिंछिये हम उसके छेखको विशेष प्रामाणिक समझते हैं—

ऐसा हो सकता है कि गादी तो ज्येष्ट महीनेंम बिराजेहीं और गादी उत्सव जो सुदूर्तसे होताहे वह कार्तिकमें हुटा हो.

<sup>(%)</sup> जहां तिथि वा तारीख़ है वहां हिजरी अथवा ईसवी सनकी मिळानमें यदि अंतर हो तो एकआप दिनसे अधिक नहीं ट्रोगा ऐसा पूरा अनुमान और निश्चवहै; और उसी दिसावते जहां केवळ वर्षका हो केव हैं वहां एक वर्षका अंतर रहेगा; ऐसे ही मासमात्र हो वहां एकमासका न्यूनाधिक भाव होना समय है. उदाहरणोंने भूमिका का हिजरी ९२४ हिसमझो, यह १२३वा ११दोनों विक्रमी १५८२ में आतेहें,

जब महाराणा सांगाने, बाबर वादशाहसे छड़ाईके छिये चढ़ाईकी, उसवक् महाराजी हाड़ीको विक्रमादित्य छोर उदयसिंह समेत रणथंभोरमें रखकर छाप छागे बढ़ेथे. महाराणाका देहांत होनेपीछे चित्तींड्पर ते। उनके कुंवर रत्नसिंह गादीबैठे, श्रीर महाराधी हाड़ी दोनों छड़कोंके साथ सूर्यमङकी (१) सम्हालसे रणयंभीरमें रहीं. रणवंभोरके साथ पचास साठ ठाखका मुल्कथा. इतने वड़े देश श्रीर मज़वूत व नामी किलेका छोटे भाइयोंके हाथमें रहना रत्नसिंहको नहीं भाया; (२) इसी भीतरी त्यारायसे माजी हाड़ीको किसीतरह चित्तौड़ बुळालेना ठीक समभ, कोठाऱ्याके पूर्विया चहुवाण पूर्णमङ्का उन्हें छेनेके छिये रणथंभोर भेजा श्रीर कह-लाया कि ''श्राप हमारे सिरपर तीर्थहैं, श्रोर विक्रमादित्य व उदयसिंह मेरे भाई हैं; इस

लिये उन्हें लेकर त्र्यापको यहां पधारना चाहिये;" इसके सिवाय त्रीर भी कई बातें पत्रमें लिखभेजीं. पूर्णमळ का रणथंभोरमें पहुंचने पर सब तरह शिष्टाचार हुआ. जव उसने ज़नानी ड्योढ़ी पर जाकर सबहाल मालूम कराया, तो मा साहबने इस वातको रत्निसंहका कपट समभा, उत्तरिया कि "विक्रमादित्य श्रीर उदयसिंह श्रभी वर्चे हैं, और उनकी सम्हाल रखनेके लिये श्रीहुजूर वैकुंठवासीने येरेभाई सूर्यमहको हुम्मिद्याहे, सो जाना न जाना उनके आधीन है." इसके सिवाय रत्नसिंहने महाराणा

या, वहभी महाराणी हाडीने नहींदिया. पूर्णमङ्गने वूंदीमें राव सूर्यमङ्के पास जाकर सारा छत्तांत कहा. सूर्यमञ्जने जवाव दिया कि मैं चित्तोंड़ हाज़िर हेाऊंगा तव सब हाल महाराणासे अर्ज़ करूंगा, पूर्णमळ चित्तींड आया और सब वातें महाराणासे निवेदन कीं; जिसपर महाराणा रत्नसिंह, सूर्यमङ्कसे बहुत नाराज़ हुए श्रीर यह विरोध

सांगाका महमूद ख़िलजीसे लियाहुत्रा जड़ाऊ ताज श्रोर कमरपेटा इन्हींके हाथ मंगवा-

दिनोंदिन बढ़तागया; क्योंकि पहिलेभी रत्निसहके गादीनशीन होनेपर टीकेकी रस्ममें सूर्यमछकी तरफ़से जो एक घोड़ा श्रीर हाथी श्रायाथा, वह पीछा रणथंमीर भेजकर महा-राणाने कहलाया कि लाल लड़कर घोड़ा (३) त्रीर मेघनाद हाथी, जो श्रीवड़े हुज़ूरने

मारेजाने पर टीकेमें दियाया-

<sup>(</sup>१) सूर्वमह-महाराणी कर्मवती का चचेरा भाईथा; इसका पूरा वृत्तान्त बूंदीके हालमें मिलेगा.। (२) हमारी रायमें महाराणा सांगाने यह काम अपनी नामवरी और बुद्धिमानीके विरुद्ध

किया; क्योंकि रणथंभार को, जुदा अपने छोटे वेटों के स्वाधीन करनेसे राज्यके दोभाग प्रत्यक्ष हो चुके, महाराणा रत्निसंहके देहांत होनेपर यदि विक्रमादित्य गादी न वैठते तो राज्यके विगाड़में कुछ भी वाकी नहींथा, क्योंकि विक्रमादित्यके रहते भी राज्यमें कई रीतिके नुक़सान हुए.

<sup>(</sup>३) महाराणा सांगाने २०००० रुपये में विदा और ६०००० रुप्में वादरकी लड़ाईमें, मेय नाद हाथी खरीदाथा; और वही सूर्यमहको, इ

तमको टिकेमें दियाथा, इसवल नज़र करना चाहिये. 🏻 इसपर सर्वमछने उत्तर दिया कि में गांवका पटेल नहीं हूं कि घोड़ा हाथी मेरेपास चराई के लिये भेजेंहों, जिन्हें पीछे मंगा-तेहैं ! यह मुभको श्रीहुज़ूर चेंकुठवासीके वस्त्रोहुये हैं सो नज़र नहीं करसकता.

किर बंदीके रावने सोचा कि महाराणाने घोडा हाथी मांगाहें सो कभी नकभी मेरे मर्दार कामदार नज़र करवाकर मेरा हळकापन दिखावेंगे; स्स विचारसे वह घोड़ा श्रोर हांथी, भीशण गोतके चारण भाणा (१)को उसकी कवितापर खश होकर देदिया.

भाणा चित्तोड ज्याया, तब महाराणाके सामने सूर्यमङ्की बहुत बडाईकी. महाराणाने कहा कि सूर्यमञ्जने कीनसी वहादुरी दिखाई त्रीर तुमको क्या दिया ? भाणाने बहादुरीके बारे में कहा कि एकदिन सूर्यमङ शिकारको गया, तव में भी उसके साथ था; न्वज्ञा सर्यमञ्जने जपर दो रीछ स्त्रापडे; पर उस वहादुरने दोनींका काम एक ही बार कटारियोंसे परा किया. दातारीके विषयमें लाल लक्कर घोडा स्त्रीर मेघनाद हाथी उससे इनाम मिछनेकी व्यर्जकी- इसवातके स्तनेसे महाराणाको वडा-क्रोध हुन्ना, चौर भाणाको अपने मल्कसे चलेजानेका हुक्म दिया. भाणा वहांसे निकलकर बुंदी गया तब सुर्यमङ्गने उसका बहुत सत्कार कर कहा कि महाराणाने हमारे ऊपर वडी मिहरवानी की, जो ऐसा ज्यादमी मिठा. उसी समय सर्पमहने

भाणाको हरणा गांव दिया जो त्र्यवतक उसके वंशवाळींके व्यधिकारमें है.

इस रीतिके विरोधसे सूर्यमहाने सोचा कि व्यव किसी वहे सहारे विना निर्वोह होना कठिनहैं इस विषयमें अपनी वहन महाराणी हाड़ों से सलाह कर, उनकी तरफुसे वावर वादशाहके वड़े वेटे हुमायूंको राखी (२) भेजवाई. यहवात राज-पतानेमें मशहरहे. इस वारेमें जो वावरने अपनी किताव तुज़कवावरीमें लिखाहे उस का तर्जमा कुल्मीकितावके पत्रे २६५-२६६ त्र्योर २६८ से कियाजाता है-

पत्रा २६५-२६६, हि॰ ९३५ तारीख़ १४ मुहर्रम, मंगळवार िविक्रमी १५८५ त्राश्विनशुक्त १५ = ई० १५२८ तारीख ३० सेप्टेम्बर.

" तारीख़ १४ मुहर्रम को राणा सांगाके दूसरे बेटे विक्रमादित्य की तरफ़से, जो अपनी मापग्नावतीके (३) साथ रणयंभोरके किलेमें रहता है, आदमी आये. ग्वालि-

<sup>(</sup>१) परगने मांडलगढ़ इलाके मेवाड़में रीठ व कोदिया, वगैरह वारह गांव महाराणाके दिथेहुवे इस

की जागीरमें थे और यह बूंदीमें अपने यजमान गौड़ राज्यूतेंसि नेगचार छेनेकी उस समयवहां गयाया. (२) राखी हिंदुओंमें बहन भाईको बांधती है; और जिसके राखी बंधे वह भाई समझा जाताहे-

<sup>(</sup>३) वापरने कर्मवतीका नाम मृछते पद्मावती छिखाहै.-

पत्रा २६८ तारीख़ ५ सफ़र सोमवार [ कार्तिक शुक्क ७ = २१ अक्टोबर. ]
" तारीख़ ५ सफ़र सोमवारके दिन विक्रमादित्यके अव्वल एलची और पिछले
एलचीके साथ पुराने हिंदुओं मेंसे देवाका वेटा वेहरा होसी भेजागया, कि यह रणथंभोर
सौंपने, ख़िदमतगारी क़बूल करने और उसके वर्तावके लिये शर्त करे. यह हमारा
आदमी जो गयाहै, देखकर, समभक्तर, यकीन करके आवे और वह अपनी
वातोंपर जमा रहे, तो मैंने भी वादा किया—खुदापूराकरे—उसके वापकी जगह
राणा करके चित्तोंड़में वैठाढूंगा—"

<sup>(</sup>१) यह राव अशोक प्रमार वंशकाथा जिसके वंशमे वीझोल्यांके राव गोविंददास अव्वल दर्जें के सर्दारों में इसवक्त पाचवें नंबर पर गिने जाते हैं—

<sup>(</sup>ж) नामोंमें अनेक कारणोंसे (उच्चारण. देश भेद वा अर्थ भेद आदिसे) अपम्रंश होकर अन्य शब्दोंकी अपेक्षा अधिक विगाड़ होजातेहैं — जैसे — संयामित = सांगा, रत्निसंह = रतनसी, अरिसिंह = अरसी, अमरिसंह = अमरिसी, कुंभकर्ण = कुंभा आदि—

यह सूर्यमङ्की ही कार्रवाई थी कि इतनी वात होनेपर भी वावरको राण्यंभोर न दियागया; क्योंकि उस समयके क्षत्री, मुसल्मानोंके त्राधीन रहना चित्तसे नहीं चा-हते थे. मालूम होता है कि यह सब काम महाराणा रत्नसिंहको डरानेके लिये किया गया त्रीर उनकी तरफुसे दवाब कम होनेपर इन्होंने भी वावरसे मिलावट नहीं रक्खी.

इस तरहकी विपरीत वातोंसे (१) महाराणाने सूर्यमहको मार डालना विचारकर जपरी दिलसे विकने चुपड़े मन्मूनके रुक्के वित्तोड़ त्र्यानेके लिये लिखे, परंतु सूर्यमल इस वातको समभ गयेथे; कई वार बुलानेपर भी नहीं त्र्याये त्र्योर टाला टूली करते रहे. वीकानेरका दीवान नेणसी महता लिखताहै कि महाराणा रत्नसिंहने सूर्यमलको बुलाया तव इन्होंने त्र्यपनी मा सोलंखिणी से पूछा, कि मुभको धोखेसे मारनेको बुलातहैं सो कहियेतो बाहर निकलकर राजपूर्तीके हाथ वतार्ज, त्र्योर कहें तो बुलानेके त्र्यनुसार चलाजांडं १ उनकी माने कहा "हमने महाराणाका कुछ त्र्यपराध नहीं किया बल्कि हम उनके हमेशहसे सामधर्मी चाकर रहेंहैं; तुमको जाकर उनकी सेवामें हाजिर होना चाहिये."

इधर, विक्रमी० १५८८ [ हि० ९३७ = ई० १५३१ ] के शुरू गरमीके दिनोंमें महाराणा रत्नसिंह शिकारको वृंदीकी तरफ़ रवाना हुए. उधरसे सूर्यमछ अपनी माकी व्याज्ञानुसार व्यातेथे सो रास्तेमें ही मिछाप होगया, परंतु उनके दिछमें खटका ही था. एक दिन महाराणा मस्त हाथीपर सवारहो शिकारको निकटे; सूर्यमछ घोड़ेपर थे; अवसर देख महाराणाने सूर्यमछ पर हाथी भोंका, परंतु वे वचगये. उस-वक्त महाराणाने हाथीका कुसूर वताकर कहा कि अवसे इसपर सवारी नहीं करेंगे। फिर बूंदीके पास बाजणा गांव(२)में पहुंचकर शिकारके समय एक जगह सूर्यमछको खड़ा किया और उनके पास पूर्विया पूर्णमछ(३)को छोड़ ज्याप दूसरी तरफ़ गये; पिछे आकर देखा तो पूर्णमछसे कुछ न बना. तव झुंभळाकर घोड़ेको भपटाया और तठवारका

<sup>(</sup>१) बूंबीके इतिहास वंशाप्रकाशोंम सूर्यमाङ्को महाराणांके विरोधका कारण, पूर्णमाङ्कका खियाँ के विषयमें झूठा अपराध उजाना लिखाहै, और कर्नेल टांड भी कुछ हेर फेरसे वही लिखतेहैं; परन्तु इस शितकी कहानियों पर हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हो सौ वर्ष (वि० १७६० = हि० १००६ = हि० १६६६ ) पहिले एक दूसरे राज्यके प्रामाणिक मनुष्य नेणासी महताने विक्रमादित्यको राज्यभार देना ही इस विरोध का कारण लिखाहै, और वह उपर लिखहुये तुकक बावरीके लेखरे भी शिद्ध हैं—

<sup>(</sup>२) यह गांव वंदीसे दस कोस मेवाड़की तरफ है---

<sup>(</sup>३) पूर्णमछ को धोले से बार करनेके बासी पहिछेते ही संकेत धा-

' एक वार (१) सूर्यमछ पर किया; फिर तो पूर्णमछने भी एक तीर मारा जो छाती फोड़ निकट गया; सूर्यमछने दोड़कर पूर्णमछको कटारसे मारा; महाराणाने पूर्णमछकी मदद करके दूसरा वार सूर्यमछ पर करना चाहा, परंतु इसने कटारका एक हाथ उनकी छातीमें ऐसा मारा कि महाराणा भी इस संसारको छोड़गये. इन महाराणाका दाह पाटण त्राममें हुन्त्रा श्रीर उनके साथ महाराणी पंवार सती हुई—

यह महाराणा सुलहपसंद (संधित्रिय) त्रोर वहादुर थे, परन्तु खुशामदी त्रीर मिठे वोलने वालोंकी वातपर जल्दी भरोसा करलेते थे. इनके समय कोई वड़ी लड़ाई किसी वाहरी शत्रुसे नहीं हुई; क्योंकि दिल्लीका वादशाह वावर तो वनारस व वंगाले की तरफ वंदोवस्तमें लगाथा त्रोर मांडूके त्रतापका सूर्य त्रास्त होचुकाथा. इसके सिवाय गुजरातियोंसे सुलह होगई थी.—

मांड्जी वादगाहत.

दिखावरखां गोरी,

इस बादशाहतकी नींव डाळनेवाळा दिळावरखां ग़ोरी था, जिसको दिछीके वाद-शाह फ़ीरोज़शाह नुगळकके वेटे नासिरुद्दीन मुहम्मद शाहने हि० ७९३ (\*) [विक्रमी १४४८ = ई० १३९१ ] में माळवेका सूवेदार बनाया, पर दिछीकी वादशाहतके दुवंळ होजानेसे थोड़े दिनोंने वह खुद मुरुतार होगया. जब हि० ८०१ [विक्रमी १४५६ = ई० १३९९ ] में मुगळ वादशाह तीमूरके डरसे, सुल्तान महमूद दिछीसे भागकर दिळावरखांके पास धारमें आया, उसवक् इसने उसकी ख़ातिर की, जिससे दिळावरका वेटा होशंग नाराज़ होकर मांडू चळागया, और वहां मज़वूत कि़लेकी नींव डाळकर उसे अपने वक्रमें पूरा किया—

श्रीयंग,

हि॰ ८०८ [ विक्रमी १४६२ = ई॰ १४०५ ]में दिलावरख़ां मरा ओर होशंग तरूतपर वैठा; तव गुजरातके वादशाह मुज़फ़्रिने यह सुनकर कि दिलावरख़ांको होशंगने

<sup>(</sup>१) मालूम नहीं कि मारे जाने के समय पहिला वार किसका और किस तरह हुआ; परंतु यह सच है कि तीनों उसी वक्त मारेगरे.

<sup>(\*)</sup> प्रायः महाराणाओं के हाल विक्रमी संवत्के अनुसार और वादशाहों के हिजरीके अनुसार हैं. इसालिये महाराणाओं के वर्णनमें पाइले विक्रमी और वादशाहों के वर्णनमें हिजरी खेखेंहें.

ज़हर दिलाकर मरवाया है, हि॰ ८९॰ [ विक्रमी १९६१ = ई॰ १९०७ ] में घारपर चढ़ाईकी श्रोर चड़ी लड़ाईके बाद होशंगको केंद्र करके, किलेकी हुकूमत अपने छोटे भाई नुसरतख़ांको दी; पर उससे मुल्की इन्तिज़ाम न होसका तब एक वर्ष पीछे होशंगको वापस धार मेजदिया— मुज़फ़्क़ के मरने बाद उसके पीते व्यहमद शाहने होशंगपर चढ़ाइयां की श्रारे फ़तह पाई, परंतु होशंगने कुछ नज़र भेट देकर पीछा छुड़ाया—

हि॰ ८२३ [ विक्रमी १४७७ = इ॰ १४२० ] में वादशाह होशंगने राव नरसिंह को जो पचास हज़ार सवारोंका मालिक था, मारकर सारंगगढ़ लेलिया और उसके वेटेको अपने तावे किया; दोवर्ष पीछे मोंका देख कर श्रहमदशाह गुजरातीने मांडूको श्रा घेरा, परंतु किलेकी मज़वूतीसे कुछ वस न चला; तब लूटता मारता सारंगपुरकी तरफ रवाना हुआ. हि॰ ८२६ लगतेही [ विक्रमी १४८० = ई॰ १४२३ ] होशंगने धोखा देकर गुजरातियों पर हमला किया परंतु गुजरातियोंकी फ्तह हुई. इस लड़ाईके पीछे होशंगने गागरीन आरे ग्वालियर के किलोपर कृष्णा करलिया—

# गलगीकां (जुडरमद गाड़), मसबद, अडम्द्धिकनी-

हि॰ ८३८ [ विकमी १४९२ = ई॰ १४३५ ] में वादशाह होशंग अपने वेटे गृज्नीख़ांको राज्यका मालिक बनाकर मरगया—महमूदख़ां ख़िलजी जो उसका बड़ा मोत-वर सदीर था, और जिसकी सुपुर्दुगीमें होशंगने गृज्नीख़ांको रक्खाथा, कुछ दिनीं पीछे छोगोंके बहकाने पर उससे रंजीदा हुआ— इसका फल यह निकला कि उसने गृज्नीख़ांको, जिसका ख़िताब मुहम्मदशाह था, शराब पिलानेबाल के हाथसे ज़हर दिलाकर मरवाडाल; तब माल्यी सदीर और अमीरोंने गृज्नीख़ां के शाहज़ादे ससऊद को, जो १३ वर्षका था, बादशाहतका मालिक बनाकर, महमूद ख़िलजीको किसी तरह धोखेसे कृत्ल करना चाहा, पर महमूदने बहुतसे अमीरोंको कृद व कृत्ल कर हि॰ ८३९ तारीख़ २९ शब्वाल [ विकमी १४९३ ज्येएकृष्ण ३० = ई॰ १४३६ ता॰ १७ मई ] को, ४० वर्षकी उमरमें बादशहतका ताज पहिना; और मसऊद उसके भयसे गुजरातको भागगया. गुजराती वादशाहतका ताज पहिना; और मसऊद उसके भयसे गुजरातको भागगया. गुजराती बादशाहने उसकी मददपर मांडूको घेरा—इधर महमूदने मांडूके सब सर्दार और आदमियोंको इनाम इकराम देकर अपनी तरफ कर लियाथा—उसने मीका पाकर रातके वक्त गुजराती कृत्विजर छापामारा, परंतु गुजरातियोंके होशपार होजानेसे, उसका मतलब न बना. गृरी खानदानका शाहज़ादा उमरख़ां, ओ थोड़े दिनों पहिले भागकर विज्ञोंड चलावा था, इस मोक्पर वापस व्याकर विर्जा मालिक बनगया— अहमद गुजरातीका वेटा मुहम्मदख़ां कुछ कृत्व लेकर सारंगपुरकी तरफ रवाना हुआ; महमूद ख़िलजी अपने वाप आजम हुमायूंको किलेकर सारंगपुरकी तरफ रवाना हुआ; महमूद ख़िलजी अपने वाप आजम हुमायूंको किलेकर

शाहज़ादा मुहम्मद गुजराती तो अपने वापके पास आया, और शाहज़ादा उमरख़ां सारंगपुर की तरफ़ पहुंचा. महमूद ख़िलजीने यह ख़वर पातेही सारंगपुरकी सरहद्द पर उसको जा द्वाया-कुछ मुका़वला होने वाद गिरफ्त़ार करके कृत्ल किया, श्रोर उसका सिर चंदेरीमें लटकवा दिया. फिर महमूद ख़िलजी अहमदशाह गुजरातीके मुकावलेको दूसरी तरफ खाना हुआ, लेकिन गुजराती वाद-शाह, अपनी फ़ौजमें अधिक वीमारी (मरी वा हैज़ा आदि) होजानेके कारण गुजरातको लौटगया, श्रीर मसऊद्खांसे वादाकिया कि फिर दूसरे वर्ष श्राकर तुम्हारा मुल्क तुम्हें दिलाऊंगा-

महसूद मांडू ऋाया, लेकिन गोरी खानदानके वचेहुये सर्दारोंने भी उपद्रव मचाया; उनको शिकस्त देकर वह हि॰ ८४४ [ विक्रमी १४९७ = ई॰ १४४० ] में दि छीकी तरफ़ रवाना हुआ; वहां पहुंचकर शहरसे दो कोसके फ़ासलेपर दिखीके वादशाह मुहम्म-द शाहकी फ़ौजसे मुक़ावला किया-दोनों तरफ़ वरावरी रही-परंतु मांडूमें फ़साद होजाने के डरसे महमूद (मालवी), मुहम्मद्शाहसे सुलहकर लौट गया.

राजपूताना या मेवाड़की तवारीख़ोंमें लिखाहै कि इन्हीं दिनोंमें महमूद ख़ि-लजीको मुकावला करके महाराणा कुंभाने क़ैदिकया; जिसकी यादगारीमें चित्तींड पर एक वड़ा मीनार (कीर्तिस्तंभ) वनाहें (१). हि॰ ८४६ ज़िलहिज [ विक्रमी १५०० वैशाख = ई०१४४३ एत्रिल ] में महमूद, सारंगपुर होताहुआ मही नदी उतरकर कुंभलमेर श्राया; उसवक् क़िला पूरा नहीं वनाथा केवल श्रारेठ पौल (दरवाज़ा) वगैरह नाकावंदी होकर कुछ दीवारका भी आरंभ हुआथा. इस क़िलेके नीचे कैलवा-डा ग्राममें वाण माताके मंदिरको जो पुराना वना हुः आथा, महमूदने घेरितया; उसको बचानेके लिये बहुतसे राजपूत क़िलेसे उतरे परन्तु लड़कर मारेगये; वादशाहने मंदिरको जलाया श्रीर उसमेंकी मूर्तिका चूना वनवाकर हिंदु श्रोंको पानमें खिलवाया- फिर वादशाह चित्तींड़की तरफ़ रवाना हुन्ना- उस समय महाराणा कुंभा किसी न्त्रीर सुहिमपर थे; यह ख़बर सुनतेही मुक़ाबलेके लिये चित्तींड़ आये लेकिन वर्सात आजानेसे महसूद मांडूकी तरफ वापस चलागया— इन्हीं दिनोंमें इसका वाप आज्महुमायूं मंदसोरमें मरगया. दूसरे वर्ष जोनपुरके सुल्तान महमूद शाह से, कालपीके पास महमूद ख़िलजीकी

<sup>(</sup>१) कीर्तिस्तंभकी प्रशस्तिसे इस महमूद ख़िल्जीका शिकस्त होना (पराजय) ही निश्वयहै; और मेवाड़में महमूदका गिरफ्तार होना प्रसिद्ध है; नेणसी महता भी यही लिखताहै नरंतु तारीख़ फ़्रिश्तामें केवल चित्तौड़ की तरफ़ आनाही लिखा है.

छड़ाइयां हेाकर दौख़ जावछदा ( ९ ) की मारफ़त सुछह हुई. हिजरी ८५० तारीख़ २० रजव [ विक्रमी १५०३ कार्तिक रूप्ण ६ = ईसवी १४४६ तारीख ११ अक्टोबर ] को महमूद मांडूसे निकलकर मांडलगढ़ वर्गेरह मेवाड्के ज़िलोमें लूट खसोट करता हुन्या वयाने पहुंचा. वहां त्र्यपना सिका (मुद्रा ) जारी करके छड़ता भिड़ता मांडूको छोट गया, ख्रीर ताजखांको २५ हाथी तथा श्राठ हजार सवारोंके साथ विवोड़की तरफ भेजा. हि॰ ८५४ [विकमी १५०७ = इ॰ १४५० ] में गुजराती बादशाह मुहम्मद शाहने चांपानरके राजा पर चढ़ाई की; राजाकी सहायताके लिये महमूद ख़िलजी मांड्से रवाना हुआ, इस सबबसे मुहम्मद शाह श्रहमदाबादको छोटगया. महमृद भी चांपानेरसे कुछ नज़र छेताहुत्या ईटरके राजा सूर्यमहाको इनाम देकर पीछा मांडू चळागया.

हि॰ ८५५ [ विक्रमी १५०८ = ई॰ १४५१ ] में एक लाख फ़ौज लेकर सुल्तान महमूद गुजरात पर चढ़ा झोर रास्तेमे सुल्तानपुर पर कृब्जा किया. इसी व्यर्तेषें सुल्तान मुहम्मद गुजरातीके मरने, व्योर उसके वेटे कुनुबुद्दीनके वादशाह होनेकी ख़बर मिलते ही व्यहमदाबादके पास पहुंचकर कुतुबुद्दीनसे लड़ा. हि॰ ८५७ [ विक्रमी १५१० = ई॰ १४५३ ] में महमूद, सुल्तान कुतुवृक्षीन गुजराती से सुछहका इकरार कर मांड् श्राया, श्रीर हाड्रोतिक हाडा राजपूर्तीपर चढ़ाई करके उनका मुल्क जीत छिया. फिर फ़िदाईखांको वहांका माछिक बनाकर श्राप वयाने ' होताह्या मांड्को चलागया. दूसरे वर्ष मेवाड्पर चढ़ाई की, श्रीर कुछ लड़ाई भागड़ा करके छोटगया. हि० ८५९ [ विक्रमी १५१२ = ई० १४५५ ] में मंद्शोर होकर अजमेर आया, और वहांसे मांडू जाते समय मांडलगढ़के । पास महाराणा कुंमाकी फ़ीजसे उलक्ष पड़ा. हि॰ ८६१ के शुरू मुहर्गम [ विक्रमी १५१३ मागशीर्प = ई॰ १४५६ के नवेंबर] में मांडलगढ़ लेनेके इरावें पर मांडूसे मेवाड़में त्राया; दो वर्पमें व्यपना डरादा पूरा कर शाहज़ादे ग्या-पर साहुत नेवाइन जाता, पुर परिस्ति तरफ रवाना किया, श्रीर श्राप मांडू नया. सुद्दीनको मेवाइके पहाड़ी हिस्सैकी तरफ रवाना किया, श्रीर श्राप मांडू नया. शाहज़ावा लूट मार करता हुत्र्या हि॰ ८६६ [विकमी १५१९ = ई॰ १४६२] में मांडू पहुंचा- इसी वर्षमें महमूदने, दक्षिणके वादशाह निजामशाह बहमनी से फ़तह पाकर, हि॰ ८७१ [ विक्रमी १५२३ = ई॰ १४६७ ] में सुरुह करली. हि॰ ८७३ ता॰ १९ ज़िल्काद [ विक्रमी १५२६ स्रापाद कृष्ण ५ = ६० १४६९

<sup>(</sup>१) शेख़ जावलदा एक बुजुर्ग (मान्य) आव्मी था---

ता० ३१ मई ] के दिन सुल्तान महसूदको, राजपूतानेके इलाकेसे मांडू जाते समय रास्तेमें तपकी बीमारीने दूसरे जहानकी राह वताई.

महसूदके बड़े बेटे ग्यासुद्दीनने मांडूके तरूतपर बैठतेही, अपने बड़े बेटे अब्दुलकादिरको नासिरुद्दीनका ख़िताब देकर, पूरे इस्तियारके साथ प्रधानेका काम सौंपा; श्रोर श्राप ऐश श्राराममें ऐसा डूवा कि उसके ज़नानेमें दश हज़ार के लग भग औरतें इकट्ठी होगई थीं; इनमें से कितनियों को वज़ारत वग़ैरह मुल्की ञ्रोहदे दिये श्रीर कितनियों को दस्तकारीके काम सिखलाये. इस वादशाहकी वनाई हुई एक इसारत उज्जैनके पास कालियादह नामसे मशहूर है, जो देखनेमें वड़ी क्षज़बूत और बनानेवालेकी पूरी ऐयाशी जतानेवाली है.

सेवाड़की तवारीखोंमें सुल्तान ग्यासुद्दीनका, महाराणा रायमछके शुरूवक में मेवाड़पर चढ़ाई करना और शिकस्त खाकर छोटजाना छिखाहै. इस बादशाहने ऐश व आरामके सिवाय कोई बात तवारीख़में ठिखने ठायक नहीं की. [ विक्रमी १५५४ = ई॰ १४९८ ] में बड़े शाहज़ादे नासिरुद्दीन ऋौर दूसरे शाहजादे अलाउद्दीनमें रंजिश पैदाहुई. ग्यासुद्दीन अपनी वेगम खुर्शेदके (१) बहकानेसे अलाउद्दीनकी तरफ़दारी करने लगा; इससे नासिरुद्दीन शहरसे निकलगया. हि॰ ९०५ [ विक्रमी १५५६ = ई॰ १५०० ] में फ़ौज लेकर वापस आया, और लड़ भिड़ के मांडूमें अपना अधिकार जमाकर अलाउद्दीनको बालबच्चों सहित मारडाला.

ग्यासुद्दीनने लाचार होकर अपने जीतेजी बादशाहतका ताज नासिरुद्दीनके ्र रक्खा. इसने हि० ९०६ शाबान [ विक्रमी १५५७ फाल्गुन ≈ ई० ५०१ मार्च ] में चंदेरीके हाकिम शेरखां पर चढ़ाई की श्रीर धार पहुंचा; इतनेमें ग्यासुद्दीन मरगया-मांडूके सर्दारोंने इसका कारण नासिरुद्दीनकी तरफ्से ज़हर दियाजाना समभा. नासिरुद्दीनने चंदेरी फ़तह करनेके बाद मांडू आकर अपनी (सीतेली) मा खुरीद को ख़जानेके लिये बहुत तंग किया-कई अमीरोंको ज़हरसे ओर कितनोंको हथियारोंसे मरवाडाला, श्रोर बहुतोंका घरबार भी छीनलिया. फिर हि॰ ९०८ [ विक्रमी १५५९ = ई० १५०२ ] में आगरेपर चढ़ाई की श्रीर दूसरे वर्ष चित्तींड़ आया. इस वादशाहने अपने बड़े बेटे मुज़फ्फ़रको ख़ारिजकर दूसरे बेटे शहाबु-हीनको युवराज बनाया. नासिरुद्दीनके जुल्मसे कुछ रैयत श्रीर सर्दारोंने तंग हो शहाबुद्दीनको बहकाकर बगावतका भंडा फहराया; लेकिन शहाबुद्दीन शिकस्त

<sup>(</sup>१) अलाउदीन इसके पेटले पैदा हुआथा; यह वकलानेके राजाकी बेटी थी-

साकर दिछीकी तरफ भागगया. हि॰ ९१६ [ विक्रमी १५६७ ≈ ई॰ १५९॰ ] में नासिरुहीनने अपने तीसरे बेटे महमूदको बादशाहत सोंपकर दुनियासे फूंच-किया. नासिरुहीन बड़ा ज़ालिम खोर शरावी था; वह एक दिन कालियादह (१) पर शरावके नशेमें होंज़के किनारे सोरहा था, सो लुड़क कर होंज़में गिरपड़ा, तब चार लोंडियोंने जो उसवक् मौजूद थीं, बड़ी मुश्किलसे निकाला. जब बादशाह होशमें आया तो अपना जी बचानेके बदले तलवारका एक एक वार इनाम देकर इन चारों बेकुमूरोंके सिर धड़से अलग किये! यह एक छोटासा जुल्म या—यदि उसके सब जुल्म लिखेजावें तो एक जुदा इतिहास बनजावे.

मसमूद धानी

इसके तस्तृपर वेटतेही शहरके कोतवाल मुहाफिज़खां स्वाजेसराने सलाहकार वनना चाहा, पर वादशाहने कुछ ध्यान नहीं दिया तव उसके माई साहवख़ांकी वादशाह वनानेके इरादेसे उपद्रव मचाया, जिससे महमूदको भागना पढ़ा. मुहाफ़िज़ख़ांने साहवख़ांको केंद्रसे निकालकर किलेका मालिक वनाया—महमूदने राजा मेदिनीराय श्रीर शज़ांखां वगेरह सर्दारोंकी मददसे फ़ीज इकट्ठी कर मांडूको घेरलिया; शहरके घर जानेसे डरकर स्वाजेसरा श्रीर साहवख़ां दोनों निकल भागे, श्रीर महमूदने मांडूपर कृष्णा किया. इन्हीं दिनोंमें इक्वालख़ां श्रीर मख़्मूसखां, जो पहिले भागकर श्रासेरमें जा रहेथे, नासिस्हीनके दूसरे शाहज़ादे शहाबुहीनको लेकर मांडू लेनेके इरादेसे रवानाहुए; लेकिन शाहज़ादा तो रास्तेमें ही गर्मीके सवव वीमार होकर मरगया—तव वे दोनों, उसके वेटेको होशंग का ख़िताब दे मांडू श्रापहुंचे, पर महमूदने उन्हें शिकस्त देकर पहाड़ोंकी तरफ़ भगा-दिया—िकर थोड़े दिनों वाद इक्वालख़ां श्रीर मख़्मूसख़ां श्रपना कुसूर माफ़ करा कर मांडु श्रापे—

यहां मेदिनीरायका दख़ळ दिन दिन बढ़ता जाताया-फ़ज़ळख़ां श्रोर इक्बा-छख़ां शाहज़ादे साहवख़ांसे मेळ रखनेके शुवहसे कृळ कियेगये. चंदेरीके हा-किम वहजतख़ांने, मेदिनीरायके डरसे दिक्षीके वादशाह सिकन्दर छोदीको सा-हबख़ांकी मदद करनेके छिये श्राजी ठिखी-उसमें यह मतछव था कि मांडूमें

<sup>(</sup>१) इस स्थानमें पानी छानेके िछेय क्षिया नदीको ख्वाना बनायाहै. कहीं तछ परीमें सांपके शक्तछकी नहीं बहतीहैं, और कहीं बहे बहे होज़ींने चादों गिरती हैं; होज़ोंके किनारोंपर छात्रयां ऐसी बनी हैं कि कोई पकाहुआ आदमी गर्मीके दिनोंमें भी वहां जाय तो तरीके मारे गर्मीको मूंछ जाय. यहां एक छात्रीके धेरोपर अकवरके खुदवाये हुये कारसीके शैर हैं .और इसमकानको देखनेके छियेदसका बेटा जहांगिर भीजपनी बादशाहतके दिनोंमेंवहां गयापा—

महाराणा रत्नीसंह. 🗓 वीरविनोद्

हिंदुत्र्यांका ज्यादा दख्ळ होनेसे मुसल्मान बहुत दुःख पाते हैं. इधर गुजरात के वाद्शाह मुज़फ्फ़रने मांडूपर चढ़ाई की, परंतु अपनी फ़ीज़के एक हिस्सेके हार जाने से अपशकुन समय पीछा छोट गया. सुल्तान सिकंदर छोदीने कुछ सर्द्यरोंको फ़ौजके साथ साहवखांकी मददके लिये भेजा. पर वहजतखांकी वेपरवाही देखकर पीछा बुलवा लिया. मुहाफ़िज़्ख़ां जो दिल्लीकी तरफ़ भाग गया था, चंदेरीसे कुछ फ़ौज लेकर आया, और मुज़फ्फ़रावादके पास महमूदकी फ़ौजसे शिकस्त खाकर भाग गया. शाहज़ादे साहवख़ां व चंदेरीके हाकिम बह-जतखांने सुलह चाही ऋौर महसूदने इलाके समेत रायसेणका किला साहबखांको देकर मेल करितया; परंतु साहबेखां, बहजतखांकी दगावाज़ीके भयसे दिङ्की चला गया, श्रीर वहजतखां महमूदके पास श्राया. महमूदके मांडू श्रानेपर मेदिनी-रायकी सलाहसे कई मुसल्मान कृत्ल कियेगये-इससे सब मुसल्मान नाराज़ थे. एकदिन वादशाह तो शिकारको गयाथा- भौका पाकर एक पुराना सर्दार अलीखां, किलेमें घुस बैठा; परंतु महमूदने शिकारसे आते ही उसे निकाल दिया. मेदिनीरायने बादशाहको इतना वंशमें करितया था कि किसी स्रोहदे वा कारलाने पर मुसल्मान नामको भी न रहे. यह देख महमूदको वड़ा विचार हुआ और मेदिनीरायको कहलाया कि तुम यहांसे निकल जान्त्रो; इसपर मेदिनीरायने वड़ी नरमी से अर्ज़ कराई कि हमारे बहुतसे भाई बन्धु व रिश्तेदार वादशाही नौकरी में मारेगये; श्रीर चाछीस हज़ार राजपूत तन मनसे अवतक चाकरी कर रहे हैं; फिर ऐसी दशामें हम वेकुसूर क्यों निकाले जातेहैं ? उस समय वादशाहने कुछ ोच विचार कर उसको ज्योंकात्यों वहाल रक्खा-एक दिन मेदिनीराय श्रीर ा छ . पूर्विया, वादशाहके पाससे श्रातेथे उस समय रास्तेमें श्रद्छीके सुसल्मानोंने उनपर हमला किया; शालिवाहन मारा गया, त्र्योर मेदिनीराय घायल होंकर श्रपने डेरे पहुंचा; इसपर राजपूतलोग लड़नेके लिये तैयार हुए परन्तु मेदिनीरायने रोका, और बादशाहके सामने वड़ी ठाचारी दिखलाई— इसतरहके घात करने पर भी महमूदका कुछ वस न चला तव राज छोड़

शेकारके वहाने गुजरातकी तरफ भाग गया. गुजराती वादशाह मुज़फ़रने महमूद ती बड़ी खातिर की, श्रोर हि०९२३[ वि०१५७४ = ई०१५१७] में उसकी मददके लेये फ़ौज लेकर ऋहमदावादसे मांडूकी तरफ़ स्वाना हुआ. राजा मेदिनीरायने अपने ाटे नाथूरावको, दश हजार सवार देकर मांडूमें छोड़ा, और आप धारके किलेका वंदो-स्त करताहुआ चित्तोडमें महाराणा सांगाके पास पहुंचा-इधर मुज़फ्फ़रने महसूदको ाथ छेकर मांडू ऋौर धारको ऋषिरा, ऋौर दोनों किछे फ़तह करके महमूदको

देदिये- फ़्रिश्ता अपनी कितावमें छिखताहै कि इस छड़ाईमें ९०००० (नच्चे इजार ) राजपूत मारेगये महमूदने मुज़यफ़रकी मेहमानदारीमें कुछ कसर न रक्ष्त्री— स्रंतमें मुज़श्कृर गुजरातको चला इधर मालवेमें भेलसा श्रीर सारंगपुर पर सलहुदी तंवरने, व चदेरी श्रीर गागरीन पर मेदिनीरायने कृञ्जा किया, त्व महसूदने उनपर चढ़ाई की, श्रीर महाराणा सांगा मेदिनीरायकी सहायताके ठिये चित्तोड़से चठे. महसूद ठड़ाईमें घायल हुआ श्रीर महाराणाका केंद्री वना; फिर ताज व जड़ांक कमरपेटा देकर छुटकारा पाया. महसूद मांडूकी वादशाहत करता रहा, श्रीर गुजरातके तरुतपर मुज़फ़रका वेटा वहादुरशाह वेटा. वहादुर शाहका छोटा भाई चांदख़ां (१) महमूदकी शरणमें श्राया, श्रीर गुजराती सर्दार रज़ीउल्मुल्कने चांदख़ांका मददगार है।कर दिङ्कीके वादशाह वावरके पास इसका संदेसा छेजाना श्रीर पीछा जवाब छाना स्वीकार किय; उसे निकाछ देनेके लिये बहादुरशाहने महमूदका लिखा, पर इसने कुछ ध्यान न दिया. तब हि॰ ९३७ ता॰ ९ शाबान [ वि॰ १५८८ चैत्र शुक्र १० = ई० १५३१ ता॰ २९ मार्च ] को बहातुरशाहने चढ़ाई करके मांडू छेलिया, श्रीर महमूदको सात बेटों समेत केंद्रकर, श्रासिफ़्ख़ांके साथ चांपानरके किछमें रखनेके छिये खाना किया. रास्तेमें १५ शाबान [चेत्र शुङ १५ = ३ एप्रिल] के लुटेरोंने उनपर हमला किया; तव गार्डके सिपाहिंगेंने भागजानेके डरसे महमूदको तो मार डाला, ध्योर उसके बेटोंको चांपानेरमें केंद्र कर दिया-

उसके बाद मांड्रुमें ख़िलजी ख़ानदानका कोई वादशाह नहीं रहा—

वावर बादगाहका खानहान

[ हिंदुस्थानमें भुगृल खानदानके प्रथम बादशाह बाबरका देहांत महाराणा स्त्रसिंहके समयमें हुत्र्या, इसल्यिये उसके खानदानका हाल यहां संक्षेपते लिखाजाता है—]

यह मुग़ळ ख़ानदानके नामसे मशहूरहै; इस घरानेके कई शस्साँके नाम अवुळ फ़ज़ळने ळिखे हैं. प्रतीत होता है कि वे छोग बोदमतके थे- श्रमीर तराग़ादन इस्लामका मजहव इश्तियार किया; उसका वेटा च्यमीर तीमूर था, जो हि॰ ७३६

<sup>(</sup> १ ) यह चांदर्खां कुछ दिनेंतिक चित्तीइयर महाराणा सांगाकी पनाहमें भी रह पुनाय:-

ता । २५ राजन विक्रमी १३९३ वेगान क्या १० 😑 ई० १३३६ मा १३ एकिल ] ही इंग्लिन शहर सब्बुमें नगीना लातृनके पेटमें रहा हुआ, अपेर हि॰ ८५५ ता॰ १२ त्मज़ान [ किस्सी १४२६ प्रथम वैद्यान शुक्त १३ हुवनार, = ई॰ १३८० ता॰ ४० एप्रिस ] के शहर बलक्का र द्याह हुया. इसमें हेरान. छरद और रूम कहं मुन्क जीनित्ये. हि॰ ८०१ ना॰ इन् मुहर्गम विक्रती इप्टर्स व्याधिन शुरू १३ = ई० १३९८ ना० २५ मेरेन्बर ] के सिंहु नहीं उनाकर हिन्हु-स्यानमें क्राया क्रोंग बहुनमें शहर ज़नह किये. हि॰ ८०९ ना॰ ३९ शहन [ विकासी १४६३ चेंब्रहचा ३ हुण्चार = हेंच १४२५ नाव ३९ हें हुआरी ] की समक्रेंद्रसे चीनकी नरक ७६ केंद्रा के दामले पर अनरण गाँवमें उसका ईनकुल हुन्याः इस बाद्याहको " ईश्वरका कोप" कहना चाहिये: इसका बोहासा जुल्म समु-नैके तीर नीचे लिखाई-जब नीस्र दिखी छत्र काने काया वर्ष वस्त्रा केहामा ज़िक्र नुज़क नीमूर्णके (जो निन्हले नुष्की ज़वानमें कियी थी ) इहूं नहीं के एर ६३५ से लिखा जाना है: -

'' एक दिन महस्टिममें अमीर जहांद्रा ह और मुखेमानदाह क्युँग्हरेऋ ई किया कि जबमें हज़रन अमीर हिंदुन्य नमें आये हैं, एक कावसे खादा काफ़िर (हिन्हू) कैंदी. लक्करमें इकट्ठ होराये हैं. कल जो दूशमनोंमें लड़ाई हुई, उमपर यह लेंग खुझ होकर इम्मेद ज़ाहिर करने ये कि व्यगर जुग भी दुश्ननोंका गुलवा हो नो बेहियें नाइकर हमरर बाबा करें, या दुश्यनोंसे जानिकें- इस बानमें सद्दोरीन मैंने महाह ही, तो समोंने अर्ज किया कि वड़ी लड़ाईके दिन एक लाव आद्योपेयोंको कही हेरोंमें रख जाना या केंद्रमें केंब्द्रमा मुनामित्र नहीं। इनने दुनपरस्य (मूर्निप्रक्य) काकिरोंको. तो दुरसन हैं, कुँदमें निकाल देना सिपहगरीके बरिव्हार हैं; कुँदलके स्वित्य कोई तद्वीर न्द्रियालमें नहीं आती-तमाप अमेरींकी मस्रह सियहरारीके मुद्रासिक थी. इसकिये फ़ौरन मैंने हुक्स दिया कि सहकरमें मुस्दी करही, कि तिम दिमके पास दिन्दुस्यांनी कान्तिर केंद्र हो उनको कृत्ल करे. कार को बाइनी चरने हैंदीके कृत्ल करनेयें मुम्सीकरे उसकी भी मार डालें; उसका मास व च्यसदाद मार्ने शासेके सिये हैं- स्टक्स वासीने हुक्स मुनकर अपना काम पूरा किया। एक लाव श्राफ़िर इस राज़ कुल हुए- गौलाना नामिन्हीन इमरने भी, जिमने श्रपनी दमा-य जिंदगीमें एक चिद्या की नहीं मारी थी, इस वक्त एंद्रह व्याद्नी तलवारने कृत्ल क्रिये."- यह उसका एक साबारण जुन्म या.

नीमृर्कं चार देंटे थे-जिनमेंसे १ ग्यामुद्दीन जहांगीर मिरजा और २ इमर्गेन्ड ये होनों तो अपने हापके जीने ही नराये. ३ निरना नीनंदाह ण, जिसकी

त्र्योत्सदका ज़िक निषे खिखाहे. ४ मिरज़ा शाहरुख़-जो खुगसानकी हकूमत पर था, हि० ८५० [ वि० १५०३ = ई० १४४६ ] में मरगया.

मीरामाच,

मिरज़ा जहालुकीन भीरांशाहका जन्म हि॰ ७६९ [ वि॰ १५२५ = ई॰ १३६८] में हुआ. यह अपने वापके सामने इराक, आज़रवायजान, दयारेविक, आर शामकी हुकूमत करता रहा. अमीर तीमूरके मरने वाद भीरांशाह एक वार शिकारमें घोड़ेसे गिरा और वहुत ज़्क्मी हुआ, इसी सबबसे यह कमज़ोर होगयाथा; इसिलंघे उसका बड़ा वेटा अवावक, अपने वापके नामका खुतवा और सिका जारी रख, मुक्की काम आप करने लगा. हि॰ ८१० ता॰ २४ ज़िल्क़ाद [ विकमी १४६५ दितीय वैशाख रूणा १० = ई॰ १४०८ ता॰ २४ प्रिलं ] को क्रायूमुफ़ तुर्कमानसे छड़कर मिरज़ाद मारा गया. इसके आठ वेटे थे-१ अवावक मिरज़ा, २ अछंगर मिरज़ा, ३ उस्मान मिरज़ा, १ हुठवी मिरज़ा, ५ उमर ख़ळील मिरज़ा, ६ सुल्तान मुहम्मद मिरज़ा, ७ ईज़ल मिरज़ा और ८ स्यूरगृतम्श—परन्तु इस जगह सिफ़् ६ सुल्तान मुहम्मद मिरज़ाका ही हाल लिखना आवश्यक है.

#### सम्तास स्वत्रमद

यह मिरजा त्र्यपेन बड़े भाई ख्लीलके साथ इराक्में रहताया; इसने मरते वक्त तीमूरके पोते जाहरुष्के घेटे मिरजा प्रलग्वेगसे, जो खुरासानका हाकिम था, अपने बेटे मिरजा प्रवस्तंदके मददगार रहनेकी सिफारिश की. सुल्तान मुहम्मद के दो बेटे थे-१ सुल्तान प्रवस्तंद मिरजा प्रोर सुल्तान मन्चिहर मिरजा. प्रवृसद्दंद का जन्म हि॰ ८३० [ वि॰ १४८४ = ई॰ १४२७ ] में हुआ; इसने २५ वर्षकी उमर में वादशाह चनकर तुर्कित्तान, वदख्शां, काबुल, गृज़ी श्रीर कृंशारपर कृंग्जा किया. श्रवृसद्दंद वड़ा नेकचलन, फ्कृंराना ढंगका था. हि॰ ८७३ ता॰ २२ रजव [ वि॰ १४२५ फाल्गुन कृष्ण ८ = ई॰ १४६९ ता॰ ५ फेंग्नुश्ररी ] का श्राजून हसन तुर्ककी लड़ाईमें गिरिफ्तार होकर वह तीन दिन बाद कृल्ल हुआ. इसके दश बेटे थे-१ सुल्तान श्रहमद मिरजा, २ सुल्तान मुहम्मद मिरजा, ३ सुल्तान महमूद मिरजा, ४ सुल्तान अराहमद मिरजा, ५ सुल्तान मुरम्यद मिरजा, ६ सुल्तान महमूद मिरजा, ७ सुल्तान श्रहमद मिरजा, ५ सुल्तान मुरम्य मिरजा, ६ सुल्तान क्रद मिरजा, ७ सुल्तान श्रहम्य मिरजा, ए सुल्तान महमूद मिरजा, ७ सुल्तान श्रहम्य मिरजा, १ सुल्तान सहस्त्र मिरजा, १ स्वतान सहस्त्र मिरजा, १ स्वतान सहस्त्र स्वतान सहस्त्र स्वतान सहस्त्र स्वतान सहस्त्र स्वतान सहस्त्र स्वतान सहस्त्र स्वतान स्वतान सहस्त्र स्वतान सहस्त्र स्वतान सहस्त्र स्वतान स्वतान सहस्त्र स्वतान स्वतान सहस्त्र स्वतान स्वतान सहस्त्र स्वतान स्वतान स्वतान सहस्त्र स्वतान स्वतान सहस्त्र स्वतान स्वतान सहस्त्र स्वतान स्वतान

#### रमरदेख

मुल्तान उमरशेष मिरज़ाका जन्म हि॰ ८६॰ [विक्रमी १५१२ = ई॰ १४५६ ] में हुन्ना. इसने समर्कृत्दमें बड़ी नेक्नीयतीके साथ हुकूमन की. यह हि॰ ८९९ ता॰ ४ रमज़न [वि॰ १५५१ श्रापाढ़ जुङ ६ सोम्वार = ई॰१४९४ ता॰ १० जून ] को एक मकानमें जो पहाड़पर वनायागयाया, कवूतरोंकी सेर कर-रहाथा। श्राकरमात् पहाड़के फटजानेके कारण मकान धरागया, जिससे उमरदोख़ दवकर मरगया। इसके तीन वेटे श्रीर ५ वेटियां हुई; जिनमेंसे १ वड़ा वेटा ज़हीरूकीम सुहम्मद वावर, उससे दो वर्ष छोटा २ जहांगीर मिरज़ा, श्रीर उससे दो वर्ष छोटा ३ नासिर मिरज़ा था। लड़कियोंमें १ खानजादा वेगम, २ मिहरवानू वेगम, ३ कारसुल्तान वेगम, ४ रज़िया सुल्तान वेगम थी; पांचवीं वचपनमें मरगई.

# माएगाच ज्जीध्दीत य. वर

इसका जन्म हि॰ ८८८ ता॰ ६ मुहर्रम [ वि॰ १५३९ फाल्गुन जुङ ८ = ई॰ १४८३ ता॰ १५ फ़ें हुअरी ] का कृतलक्निगारखानमके पेटसे हुआ, जो चंगे-ज्लंकि श्रीलादमेंसे थी. बादशाहका जन्मनाम "ज्हीरुद्दीन मुहम्मद" था, पान्तु तुर्भी ज्वानमें इसका उच्चारण कठिन होनेसे "वावर" रक्खा गया, श्रीर वादशाह होने-पर दें। नों नाम मिलाकर बोले जातेथे. हि० ८९९ ता० ५ रमज़ान [वि० १५५१ ऋापाद शुक्ष ७ मंगरवार = ई० १४९४ ता० ११ जून ] को फ़र्गाना इलाकेके शहर अंदजान का बादशाह (१) हुन्ना. बाबरने हि॰ ९०३ [ वि॰ १५५४ = ई॰ १४९८ ] मं त्रापने रिइतेदारोंसे सात महीने तक सामना करके सम्कृद पर कृब्जा किया. यह बहुत धीमार होनेके कारण वहीं था, कि उन रिश्तेदारोंने मौका पाकर इसकी मा, बीबी, छीर सर्दार वग़ैरहकी छांदजानमें जा घेरा बावर कुछ छा-राम होनेपर छंदजान बचानेके छिये चला, परन्तु उसकी मा ख्रीर वीवियोंने उसे वहुत बीमार सुनकर क़िला दुश्मनोंको सौंप दिया था; यह हाल बावरने ख़जंदशहर में पहुंचने पर सुना, तो दोनें। श्रीरसे निराश होकर ताशकंदके रईस ख़ान दादा की सहायतासे, जी उसका रिश्तेदार था, श्रंदजान पर चढ़ाई की. परन्तु दुश्मनोंने खान दादाको रिश्वत देकर छोटा दिया. वावर छाचार होकर फिर ख्जंद आया. यह पहिली ही मुसीबत थी कि जिससे वह घवराकर खूब रोया. फिर सुल्तान महमूद तुर्किस्तानी रईसकी मदद लेकर समर्कृद पर चढ़ा. वहांसे भी श्रीज्यकोंके भयसे महमूदके चलेजाने पर इसे पीछा छोटना पड़ा- बावर अपनी किताव तुज्क बावरी में प्रापनी मुशीबतोंके बहुतसे हालात इस तरह पर लिखताहै. हि॰ ९०४ [ वि॰ १५५५ = ६० १४९९ ] में यारकंदके इलाकेकी गढ़ियोंपर कृटजा करिया. यह सरदीका

<sup>( 5 )</sup> थए वादशाह है।ना तिर्फ़ नामके छिये था. वयौंकि वादशाह तो हिंदुस्थान पर कृतिज् होनेबाद कहना ठीक है—

मोोसिम त्र्यारामसे गुज़रा. फिर गरमीके दिनोंमें वहांसे रवाना होकर वड़ी वड़ी त्र्याफ़तें भेलता हुआ अपने सर्दार, अलीदोस्त तग़ाई के बुलानेसे मुग़ियान गया. (यह सर्दार पहिले वावरसे जुदा होगयाथा.) यहां भी इसके भाई जहांगीर मिरजा श्रीर श्रीजन-हसन वगैरहने आघेरा परंतु इसने उनको शिकस्त दी. फिर मुर्गियानसे निकल कर दो वर्ष पिछे श्रंदजानपर दूसरी बार कृष्त्रा किया श्रोर श्रखमी व काशान लेलिया: परंतु इसके अनंतर भी कई जगह लड़ाइयां करनी पड़ीं-जिनमें कहीं हारा, श्रीर परतु इसके अनंतर ना कई जारहे छड़ाइया करना पड़ा नातन कहा हारा, आर कहीं जीता. हिजरी ९०५ ता० १८ मुहर्रम [ विक्रमी १५५६ आश्विन रुखा ४ = ई० १४९९ ता० २५ ऑगस्ट ] को अंदजानसे खोश पर चढ़ाई करके विना मुकावले श्रपने कृष्ट्येमें लिया. बाबर खोशमें ही या कि इसतरफ़ दुरुमनोंने अंदजानको खाली देख हमला किया, परन्तु शिकस्त खाकर भागे. अहमद तंबलके भाई खलीलने मादुके किलेमें पनाह ली, इस सबबसे बाबरके सर्दारोंने मादुकी घेरा. कुछ छड़ाई होनेके पीछे खुलीलको गिरिषतार कर खंदजान भेजा खाँर किलेमें खपना श्रमल करलिया. फिर श्रंदजानके क्रीय तंबल श्रीर जहांगीर मिरजासे बावर की छड़ाई हुई, जिसमें तंवछ घ्योर जहांगीरके बहुतसे ब्यादमी मरे, घ्योर जो वचे वे सब भाग गये- यह पहिली ही लड़ाई थी जो वाबरने परेड बांधकर कायदेके साथ की. हि॰ ९०५ ऋखीर शाबान [ विक्रमी १५५७ के वैशाख कृष्ण = ई॰ १५०० के श्राक्षीर मार्च ] को, मिरज़ा जहांगीर श्रोर तंवलसे, वावरने इस शर्तपर सुरुह की कि सब मिलकर समकेंद्र पर हमला करें; श्रगर वहां कृञ्जा हो तो बावर समर्कृदमें रहे, त्र्यीर श्रंदजान मिरजा जहांगीर व तंवल को दियाजावे- ऐसी शर्त करके उसने इन भाइयोंको मिलालिया. जब कि समर्कट्के श्वमीर श्राहीत श्रीर मुहम्मदतरखां के श्रापसमें नाइनिफाकी हुई तो मुहम्मद तरख़ांने वावरको बुछाया- यह उसी वक्त श्रपनी फोज छेकर चढ़ दोड़ा, परंतु समर्फ़द उन श्रमीरोंने हौवानखां उज्यक्को दे दिया. बावर पीछा तो छोटा, परंतु समर्कृद लेनेकी उम्मेद उसकी वैसी ही रही. हि॰ ९०६ [विक्रमी १५५७ = ई॰ १५०१ ]में वायरने फिर चढ़ाई की खोर ख्रचानक थोड़ेसे खादमी किसी वहानेसे शहरमें भेज दिये. वे छोग द्रवाज़ेके किवाड़ तोड़ने छगे-इतनेमें वावर भी सब साथियों समेत जा पहुंचा. शहरके बाशिंदों त्र्योरे वावर के साथियोंने उज्बकोंके पांच सौ त्र्यादमी भारडाले. कुछ मुकाबला करके शैवानखुं भी भागगया श्रीर वाबरने समर्कृदपर अपना श्रिधिकार जमाया. उसवक, इसकी उमर १९ वर्षकी थी. थोड़े दिनों पीछे शैवानखां फीज छेकर

चड़ा नव वावरने तिन कोश आगे जाकर मुक्तवला किया परंतु शिकल खाकर होट. इस लड़ाईमें बहुतमे मदार घोर घादमी मारेगये. शेवानख़ाने श-हरको चेरिलया और कई महीनों तक लड़ाई रही: जब खाने पीनेका सामान कुछ भी न रहा तब बाबर शहरने निकल भागा: इसकी बहनको जो किलेमें रहगई थी होबानने अपनी देगम दनाया- और आप क़िलेका मालिक दना. वादर विपतका मारा भागकर दुरव गांवनें पहुंचा- वहांके छोगोंने कुछ मांस रोटी खानेको वी उने भी वह बड़ी न्यानन नमका. इस वक्त मुसीवतीने उसे यहांतक घेरा कि पैरोंकी जुतियें भी फटजानेके कारा फेंक कर नंगे पैरों चलना पड़ा. हि॰ ९०८ [विक्रमी १५५९ = इं० १५०२] में वड़ी वड़ी तक्तीकों उठाता हुआ ताशकंदमें न्तितदादाके पास पहुंचा: घोर उससे सदद छेकर किर अंद्रजान, ख्वंद वृग्-रह कई जगहों पर कृञ्ज़ा करिल्या- अंद्जानकी लड़ाईमें वावर ऋहमद तंवलके हायने ज़ल्मी होकर भागा और औंश होताहुआ अल्मी शहरमें पहुंचा, परंतु वहां भी तंबलने आ द्वाया- तब कुछ दिन लड्कर विमन गुन्बद्की तरफ़ भाग गया- घाहनद नंबसने पीछा किया जिसमें वाबरके बहुतसे आद्मी मारे गये- बाद्दाहके पास काठ सवार रहगये थे उनमें से भी एक एक थकता नया और पीड़े रहनागया: जो जो साथ भागे वे वादरको अपने तेज् दोड़ने वाले घोड़े वदलकर देने गये- चलने चलने वह अकेला एक पहाड़के नीचे जा निकला; जहां उसका पीड़ा करनेवाले २५ सवारोंनेंमे भी दो ही साथ पहुंचे- और तीनों थकावटकी हालनमें पहाब्पर चढ़े- सवारोंने चढ़ाईसे यक जानेके कारण बाब-रसे मेंगिय (कृत्म) खाकर कहा कि अब क्षमा कीजिये हम श्रृता छोड़कर आपकी चाकरी करेंगे- बाबरने कुछ छाचारी और कुछ विश्वाससे उनका साथ किया- यह ऐसी मुसीवत थी कि एक दिन तो बावर वादशाहने दोनों सवारों समेत निर्म् एक एक रोटी खाकर गुज़र किया और दूसरे दिन कोदोंके दलियेसे पेटकी आग वुभाई: एक दिन वादर उन सवारोंका पूरा विश्वास न होनेके कारण उस वाग्की ( जहां वह ठहरा या ) दीवार फांद्कर पेंद्रही भाग निकला और वड़े कप्टसे खुरासानकी तरफ़ एक गांवने पहुंचा. वहां उसके ख़ेरस्वाह आदिनी मिले. जिनके साथ थोड़ी दूर चलकर वह अपनी माके पास पहुंचा; वहांसे २५० आदमीके आसरे एकट्ठे हे।जाने पर.-बद्न्यांकी तरक रवाना हुआ।

रास्तेनें और भी कई पुराने सर्वार का मिले. सिवाय इसके बद्खशांका मालिक खुनरोशाह भी. जिसके पास बीम हज़ारसे अधिक फ़्रोंज थी. अपने सर्वारोंका भन बावरकी तरफ़ देख मुक़ावला किये विनाही हाज़िर होगया. बावरने उसको. अपना माल असवाव . छेकर खुआसे निकल जानेका हुक्म दिया, श्रीर ख़ुसरोने हुक्मके मुत्राफ़िक शहर खाली करदिया. वदस्कामें कृञ्जा होनेके पीछे वावर खुरासानके मुल्क पर भी हुकू-मत करनेलगा; खोर हि॰ ९१० रविडल्खव्यल [ वि॰ १५६१ भाद्रपद = ई॰ १५०४ ऑ्गस्ट] में उसकी सब तकलीफ़ें मिटगईं. इतने दुःख भुगतने पर भी इस बहादुरसे चुपचाप वेठा न रहागया. इसने कावुळ फ़तह करनेके इरादेसे हि॰ रिवेडस्सानी [वि॰ व्याध्वन = ६॰ सेप्टेम्चर] में कावुळ व गृज़नी व्यादि पर हमला करके व्यपना व्यधिकार जमाया; व्योर सियहपोश व हज़ारा वगेरह कई कोमां से लडाइयां करके बहुतसा रूपया श्रीर सामान एक्ट्ठा किया. काबुलके विपय तुज्-क्यावरीमें वायर लिखता है कि "यह मुल्क तल्यार विना, कुलमसे कुब्जेमें नही रहस-का." काबुलसे, हिंदुस्थानका इरादा करके हि॰ शाबान [ वि॰ माघ = ई॰ १५०५ के ज्यानू अरी ] में रवाना होकर जगदरुक और वादामचञ्मह होताहुश्रा दीनापुर पहुंचा. वहांसे ख़ैवर उतरा, श्रोर हिंदुस्थान के सरहदी इलाक़ोंमें फिरकर बंगश के पठानोंको छटता मारता केंद्रकरता पीछा काबुछ गया - हि॰ ९११ मुहर्रम [ वि॰ १५६२ ब्यापाद = ई॰ १५०५ जून ] में वावरकी माका देहान्त हुन्या; मातम ( शोक ) से फ़ुरसत पाकर वह कुंधारकी तरफ़ खाना हुआ; परन्तु रास्तेमें बीमार होनेके कारण कुंघार छोड़कर कुलात पर कृञ्जा किया, श्रीर वहां की श्राय हवा बहुत खराव होनेसे फिर काबुल चलागया. इन दिनोमें शैवानखां उप्यक्ते हिरात श्रोर कृंधार पर कृब्ज़ा करिलया था, परन्तु वावर इसमे मुकावला न करसका. हि॰ ९१३ जमादिउल् श्रव्वल [ वि॰ १५६४ स्माध्विन = ई॰ १५०७ सेप्टेम्बर ] में हिंदुस्थान की तरफ़ दुवारा खाना हुआ। इधर जगदलकका घाटा काबुलियोंने वंद करदिया था श्रोर वे यह समके हुए थे कि वावर, शेवानखांके डरसे हिट्स्थानकी श्रीर भागगया; परंतु यावरने उनकी शिकस्त देकर हिद्दस्थानकी तरफ मुंह मोड़ा; सोचनेपर निश्चय हुआ कि थोड़ीसी जमेयत छेकर हिंदुस्थानमें जाना ठीक नहीं. इतनेही में ख़बर मिछी कि शैवानखां अपने मुल्क ख़रामानमें फ़साद होनेके सबब सुलहकरके कंधारसे छोटा; इसीसे वावर भी काबुल चलागया-

हि॰ ९१३ ता॰ ४ जिल्काद [ वि॰ १५६५ चेत्रशुक्त ६ = ई॰ १५०८ ता॰ ८ मार्च ] को आहजादा हुमायूं, वावरकी विधि माहम वेगमके पेटसे पेटा- हुया- शेवानख़ांके चले जानेपर वावर मुल्की हुकूमतकी तरफ़से पूरा वेखटके हुया- उसने खपने तुज़क़में लिखा है कि "खबतक तो नीमृरी खोलादको ' मिरज़ा ' कहते थे परन्तु ' खबसे 'वादशाह' कहना चाहिये"

हि॰ ९१५ [वि॰ १५६६ = ई॰ १५०९] में इसने वाजोर त्यार स्वात वर्गेरह ज़िलों पर कृञ्ज़ा किया- इसी वर्षमें वावर के हुसरा वेटा हिंदाल पदा हुआ- वावरने मुखा मुशिंदको दिखीके वादशाह इत्राहीम छोदीके पास भेजकर कहलाया कि "पंजाव वर्गेरह ज़िले, जो तुर्कमानींके कृञ्जेमें थे, उन पर हमारा दुख्ल होना चाहिये.'' जब एलची जबाब मिले विना निराहा होकर चला आया, तब बाबरने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की; और चनाव नदी तक लूट मार करके लोंटगया. हि॰ ९२६ [ वि॰ १५७७ = ई॰ १५२० ] में सियहपोश काफ़िरों को शिकस्त दी. हि॰ ९३२ [ वि॰ १५८२ = ई॰ १५२५] में वावर जगदलककी तरफ़ गया ऋार वहींसे हिंदुस्थानपर चढ़ाई के इरादेसे रविउल्अव्वलकी पहिली तारील् [ पाँप शुक्त २ = १७ डिसेम्बर ] को सिंधु नदी उतरा. उस समय उसके साथ केवल १२००० त्रादमी थे, परंतु लाहोरके त्रास पास पहुंचनेपर बहुतसे हिंदुस्थानी सर्दार आमिले; पंजावका सर्दार गाजीखां तो पहाड़ोंमें भाग गया पर दोलतख़ां हाज़िर हुआ। बाबर वहां से कोटलेके पास श्राया. इथर दिल्लीका वादशाह इब्राहीम लोदी एकलाख फ़ौज श्रोर हजारों हाथियों समेत मुकाबलेके वास्ते नियार था. वावरने हि० ९३२ जमादिउल् व्याख़िर [ विक्रमी १५८३ वैशाख कृष्ण 😑 ई० १५२६ एत्रिल 🛚 में पानीपत पहुंचकर, मोरचे बांधे. 🛮 कई दिनों पीछे इत्राहीम छोदीकी फ़ोजसे मुकावछा हुग्या. वायरने व्यपनी फ़ोजके तीन टुकड़े किये- एक दाहिनी तरफ़; दूसरा वाईतरफ़; स्त्रोर तीसरा सामने. इन्हींमेंसे चौथा हिन्सा निरदावर ( घृमनेवाला ) रक्ताः जिसने इत्राहीम लोदीकी फ़ोजको पीछेसे जा द्वाया. चार घडी दिन चढ़ेसे दो पहर तक लड़ाई होती रही; अन्तमें वाबरने फ़तह पाई. वह लिखनाहे कि " इब्राहीमकी लाशके गिर्द ६००० श्रीर दूसरे १६००० मिलकर २२००० च्यादमी लेदियांके मारेगये.''

हि॰ ९३२ तारीख़ ८ रजव, शुक्रवार [ वि॰ १५८३ वेशाख शुक्क १० = इं॰ १५२ू६ तारीख़ २२ एप्रिल ] को इब्राहीम मारागया, स्रोर वावर हि-न्दुस्थानका बादशाह बना. इसने एक हफ्तह पीछे दिल्ली जाकर अपने नामका सिका च्योर खुनवा जारी किया; वहांसे २२ रजव [ ज्येष्टरूण ८ = ६ मई ]को आगरे पहुंचा- अवुलफ़ज़ल लिखताहे कि इब्राहीम लोदीपर फ़तह पानेके वक् वावरके साथ नोंकर चाकर बग़ेरह सब मिलाकर ७०००० फ़ोज थी, परंतु वावरने सिर्फ़ १२००० छिखा है. वह छिखताहै कि जब " मैंने इब्राहीमपर फ़तहपाई उसवक़ *िंदुस्थानमें* पांच मुसल्मान बादशाह च्यार दो हिन्दू राजा खुदमुस्तार थे "-

मुसल्मानोकी सल्तन्त- बिहार, बंगाट, गुजरात, दक्षिण व बीजापुर योर मांडूमें; योर हिरदु योकी चिनोट़ (महागणा सांगा) तथा विजयनगर ( बीजानगर)मधी.

हि॰ ९३३ [वि॰ १५८१ = ई॰ १५२७] में महागणा मांगामे वायरने तो छड़ाइयां कीं; पहिंछीमें तो हारा स्रोर दूसरीमें (ययानेके पास खानवा प्राममें) जीता; इसका पूग हाल महाराणा सांगाके वृतांतमें हें. हि॰ ९३४ [विक्रमी १५८५ = ई॰ १५२८] में वायरने बंगालेके पठानोंसे लड़कर कालपी तक मुल्क लेलि-या, परन्तु वर्षाके कारण वहांसे सुलह करके चलात्र्याया. इन्ही दिनोंमें मेहिनी-रायसे चंदेरीका किला जो मेवाइके स्रधीन था, फ़तह किया. हि॰ ९३५ [विक्रमी १५८६ = ई॰ १५२९] में दुवारा वंगालेपर चढ़ा, लेकिन फिर भी वसीत ही के सवयसे लेटना पड़ा. चालिस्कार हि॰ ९३७ ता॰ ३ जमादिउल्यब्वल [विक्रमी १५८७ पोप गुक्र १, = ई॰ १५३० ता॰ २४ डिसेम्बर] को जमुनाके किनारे यार वाग्में बीमार होकर नरगया. वावरकी लाइ उसकी वसीयतके मुवाफिक (१) कावुल भेजकर दफ़नाई गई. इस वादशाहका स्रधिकार नीचे लिखे स्थानों पर था—खुरासानमें वदस्त्रां; श्रक्ष्मानिस्तानमें कावुल, कृंबार, श्रीर गृज्नी; वल्लिस्तान में कृलात वगेरह; धौर हिंदुस्थानमें मुल्तान, पंजाय, दिखी, त्यागग, त्रवध घोरे विहार.

वावरके खाल्सेकी व्यामद्नी एड्वर्ड टॉमस साहवने (२) दो करोड़ साठलाख रुपया सालियाना लिखी है. यह वादशाह नेकतवीयर्त, साटा मिज़ाज, दिलेर घ्योर इरादेका पक्का था, परन्तु कभी कभी सिपाहियाना वेपरवाहीसे जुल्म भी कर वेठता.

<sup>(</sup>१) शब्द शुद्ध लिखेलांच और शापा सबकी समझमें आये इन हो प्रातोश ध्यान इस ग्रंथमें विशेष रक्ता है. कहीं कहीं प्रथम नियमनो छोड़िह्याहै. जैने उन्नके स्थानमें उम्मम् मुआफ़्किके स्थानमें मुवाफ़्कि या माफ़िक. करिया है, एने उन्नरो उपा. कोत्मके काम, बर्ताव को वर्ताव आहि लिखाहै— बिदुओंका नियम भी फ़ारमी शब्दोंके लिखे परा नहीं रम्मा. कारण उच्चारण मार्च सुने विना करना संभग नहीं— और जानकार हि लेखे यह प्रेया ही व्यर्थ है जेना अजानों है लिखे

<sup>(2)</sup> Prices. Pelainte of the Mushalli, arby 1 d. Tilma P. 2

# हेर पहरें.

तिनोड़ रज्ञ राज्याभिषेक-राज्यस्म श्रान मायज्ञ वेक ॥ तृप सूर्यमल्ल हड्डाविरोब-दुहुं शस्त्रयात पंत्रत्व वेाय । इतिहास मेडुपनि पानसाह-वव्यर सर्वश कृताल राह ॥ यह प्रथम वीर पूर्वज प्रकास-कविराज कीन्ह स्थानलविकास २

महाराणा रहिमेह— प्रथम प्रकरण

मनाप्त .



#### महाराणा विक्रमादित्य,- दितीयप्रकरण,

महाराणा स्वितिहरू पीछे राज्यके ह्क़दार विक्रमादित्य थे, इस ठिये सव सर्दार य उमरावींने माजी हाड़ी कर्मवतीको दोनों (१) वेटों समेत रणथंमोर से बुळवाकर विक्रमादित्यको वि० १५८८ [हि॰ ९३८ = ई॰ १५३१] में गादीपर विठाया (२). यह महाराणा विळकुळ नादान होनेके सिवाय राज काजमें किसीका भरोसा भी नहीं करते थे— फिर इतने वड़े ग्राज्यका बंदोबस्त किस तरह होसके! इन्होंने व्यपने पास ख़िदमतगारोंके सिवाय केवळ सात हज़ार पहळवान रखळेड़े थे. इन महाराणाकी व्यादतें बहुत बुरी थीं— कभी तो सभामें चुपकेसे किसीके जामेकी कोर जाजममें सिळवा देना ब्योर वह उठे तब ख़ुव इंसना. इसी तरह

<sup>(</sup>१) विक्रमादित्य और उदयसिंह, जिनके रणपंभीर जानेका हाल महाराणा स्त्रसिंहके वर्णनमें लिखानया ?-- एड २-६ तक.

<sup>(</sup>२) कर्नेल टॉड, संवत् १५९३ में इनका गाडी बैठना लिखते हैं, परंतु वह ठीक नहीं; क्योंकि संवत् १५८९ के वैशाखमें विक्रमादित्य, महाराणा होकर मांडलगढ़ शाडी करने गये; तव उस परगनेमें एक ब्राह्मणको जालिया ब्राम उदक (पुण्यार्थ) दिया; जिसका ताम्रपत्र उस ब्राह्मणके वंशजोंके पास मीज़द है- (प्रकरण समाप्तिमें उसकी नकल है नम्पर १ देखों)— बढ़वा भाटोंकी पेथियों और अमरकाव्यमें गाडी बैठनेका संवत् १५८७ लिखाँहै. मिरात तिक्वरीके २२२ प्रवते हि० ९३७ जमादिउस्तानी [ विक्रमी १५८७ माद्य कुक्त ] में महाराणा रह्निसंहका बहादुरशाह गुजरातीले मिलना सावित है, और बृत्वीके डातिहास वंशामास्कर तथा वंशामकाशासे संवत् १५८८ में महाराणारह्मिंह और बृत्वीके राव सूर्यमहका परस्पर माराजाना तिथित है.

कभी कभी सर्दार उमरावोंकी हंसी कराकर कहते कि वेचारे राजपूत क्या क-रेंगे ? कोई वाहरका दुरमन त्रावेगा तो हमारे पहलवान ही वहुत हैं. इन वातोंसे सर्दार उमराव तो अपने अपने ठिकानोंमें चलेगये और कारवारियों ( अहलकारों ) ने भी सब काम छोड़ यह कहना शुरू किया कि अब जिसको इज़त बचाना हो वह सर्कारमें जाना छोड़े; इससे सर्दारों वग़ैरहपर खोर भी तरह तरह की तंगी होनेलगी; रिया-सतमें वड़ा द्वंद मचा, परन्तु महाराणाको कुछभी परवाह न थी, न किसीके कहने सुनने-पर असल होता था. ख़राव आदतवाले स्वार्थी लोग पास रहकर अपना मतलब बनाते थे. क्षाजी हाड़ीने भी जो वुद्धिमान थीं, वहुत समभाया, परन्तु चिकने घड़ेपर वृंद्के ससान कुछ असर न हुआ; ऐसी हालतमें रियासतकी वरवादी हो तो क्या नाश्वर्य है-

महाराणा विक्रमादित्यने वूंदीके राव सूर्यमङ्के (१) बेटे सुल्तानको, जो कम उभर था, राज तिलक दिया.

# पिलोइपर बहादुरमाएकी पश्चिम बढ़ाई,

महाराणा विक्रमादित्यकी यह दशा देख, आसपासके दुश्मनोंने उनके मुल्कपर सन चलाया; वादशाह वहादुरशाह गुजरातीने जो मालवा जीतने के पिछे मांडूमें रहता था, विक्रमी १५८९ [हि॰ ९३९ = ई॰ १५३२] में चित्तोंड़की तरफ़ अपने सर्दार मुहम्मद्शाह आसेरीका फ़ौज समेत रवाना किया; यह ख़वर सुनकर महाराणाके सलाहकारों (पासवान लोगों ) के होश उड़गये, जिससे उन्होंने कुछ नज़र भेट देकर गुजराती फ़ीजको पीछे फेरनेका विचार किया; ख्रीर मंदद्शोरके मुकाम, एळची भेजकर मुहम्मद्शाह त्रासेरीको कहलाया कि मांडूके इलाकेक ज़िले जो मेवाड़में त्राये

मेवाड्में श्रावण कृष्ण १ से संवत्का आरंभ मानते हैं, इस वास्ते अमरकाव्यमें (श्रावणी) संवत् १५८७ लिख़दिया है, जिससे हमारा चैत्री संवत् १५८८ आवणी के पहिले लगा.

मिरात तिकन्दरीले संवत् १५८७ विक्रमी माय शुक्कमें महाराणा रत्नितिहका विद्यमान हो-ना ज़ाहिर है, जिससे चैत्र शुक्क १ से आपाढ शुक्क १५ विक्रमी १५८८ के वीच महाराणा रत्निह का देहान्त और विक्रमादित्यका राज्याधिकारी होना सिद्ध होताहै . इसके सिवाय वृन्दीके इतिहास ते भी हमारा छिखना दुरुल है.

(१) जो महाराणा रत्नितिंहको मारकर मरे— एए ८ देखो

इन वातोंसे सिद्ध होगया कि संवत् १५८८ चैत्र शुक्क १ से आप द शुक्क १५ तक चार महीने के दीचमें विक्रमादित्य गादीनशीन हुए . उक्त ताम्रपत्रले कर्नेल टाँडका लेख रद होता है; वडुवा भाट अपनी पोथियोंमें कार्तिक महीनेसे संवत् वदलते हैं, जिससे ८८ के कार्तिक तक उनके लेखमें ८७ माना गया, और हमारे हिसावसे (इस इतिहासमें) चैत्रसे ८८ शुरू हुआ-

हैं उन्हें छोड़नेके सिवाय श्रागेको भी विरुद्ध वर्ताव नहीं होगा. परन्तु कमज़ोरीकी हालतमें दुश्मन केव मानताहै; महाराणाकी बुरी श्रादतों श्रोर वर्तावोंसे घरके भेवू ( महाराणा सांगाका भतीजा नरसिंहदेव श्रोर चंदेरीका राजा मेदिनीराय वर्गेरह) कई सर्दार नाराज़ होकर वहादुरशाहके पास जारहे थे, श्रोर वेही फ़ीजके साथ रहकर मुसल्मानोंको इधरका भेद वताया करते थे. मुहम्मदशाह व खुदावंदख़ां गुजरातीने महाराणाके पेंगामको नहीं माना, श्रोर वेखटके फ़ीज लेकर नीमच श्रा पहुंचे, जहां महाराणा श्रपनी सेना व सर्दारोंके साथ मुक़ावला करनेके लिये तैयार थे; परन्तु पहिली ही चढ़ाईमें मेवाड़की फ़ीज भागकर चिजोड़के किलेमें श्रा घुसी, श्रोर सर्दार लोग श्रपनी श्रपनी जागीरोंको चलेग्ये; मुसल्मानोनें चिजोड़को श्रा घेरा. किसी किवने उस समय यह गय कहा था—

"त्राछी मधुरी बोल ज राव--- सो भी सटके दलपतराव। पान फूल का लेते भोग- सो भी सटके राव त्र्यसोग। घोड़े चढ़े फेरते भाला-सो भी सटके सज्जा भाला। हाथां सेल रावते बाना- सो भी सटके बीकम राना। मेदपाटके पाट कहेबल- सो भी सटके त्र्यासा रावल। त्र्यनर्मी थका विरद कहाबत- सोभी सटके खेता रावत."

महाराणांके वही ( मतलवी ) सलाहकार उनको क़िलेसे निकालकर दिक्षीके वादशाह हुमायूं ( १ ) के पास लेगये, श्रोर उससे मदद मांगी ( २ ). हुमायूं शाह इनकी मददके लियें फ़ीज लेकर रवाना हुया; लेकिन ग्वालियर पहुंचनेपर वहादुरशाहकी तरफ़से उसको एक ख़त इस मज़मूनका मिलाकि "में जिहाद (धर्मयुद्ध) पर हूं, तुम विक्रमादित्यकी मदद करोगे तो खुदाके सामने क्या जवान दोगे ! " इससे हुमायूं ग्वालियर में ठहरगया श्रीर दो महीने तक वहीं रहा. उसकी टालाटूली देख महाराणा पीछे चले श्राये.

यहां गुजराती फ़ीजने चित्तीड़ गढ़को घेरकर भैरवपील (३) दरवाज़े तक विकमी १५८९ माघ शुक्र १५ [ हि॰ ९३९ ता॰ १४ रजन = ई॰ १५३३ ता॰ ११ फ़ेब्रुक्सरी ] को श्रपना फ़ुन्ना करलिया. यही बड़े श्राश्यर्यकी वात है कि

<sup>(</sup>१) महाराणाकी मा हाड़ीने महाराणा रत्नसिंह के समय हुमायूं शाहको राखी भेजी थी; और उती प्रसंगरे इमवक्त वे मदद छेनेके छिथे गये—

<sup>(</sup> २ ) कोई छेजाना, कोई मदद मांगना छिलता है, कोई कहताहै, कि हुमायुं अहमदाबाद पर

चढ़ा आता था, और कोई बहादुरशाह पर ही चढ़ाई करना लिखताहै-

<sup>(</sup>३) इसके खंभे बगैरह कुछ निशान वि० १९३८ [ हि॰ १९९८ = ई॰ १८८१ ] तक तो भे परंतु वे भी श्रीमान् महाराणा कैछासवासी सजन सिंहजीके समय (चित्सीड़ में ) छाँड रिपनके ख़ुरात होनेके चक्त सहक के छिपे तोड़कर साम् किये गये—

किलेके जपर तक न पहुंचे ! क्योंकि किलेमें वहातुर राजपूतोंकी फ़ीज तो थी ही नहीं; केवल पहल्वान श्रीर शागिरंपेशालोग ( छोटे नोकर ) थे. वे श्रपनी जान वचानेके लिये वन्तूक वगेरह हथियार चलातेथे; कहावत है कि " टूटी कमान होनों तरफ़ डराती है", इसतरह हिंडाल राड़ हो रही थी इतनेमें वहातुरशाह भी पांच हज़ार सवार घोर बहुनसी फ़ीजके साथ मांडूसे श्रा पहुंचा; श्रीलफ़्ख़ांको ( ३०००० ) तीस हज़ार मवारों समेत लाखोटे दरवाज़े, तातारख़ां श्रीर मेदिनीराय वगेरहको हनूमानपोल, महुख़ां श्रीर मिकंदरख़ांको घोली वुर्जकी तरफ़, श्रीर भोपतराय ( भूपति ) व श्रिलफ़्ख़ां श्रीर को हसरे मोचापर तइनात कर बड़ी तेज़ीके साथ इसने हमला किया. इधर से किले वालोंने भी कुछ लड़ाई की. परन्तु किला टूटनेका डर हाजानेसे माजी हाड़ी कर्मवनीने ( जो महाराणा सांगाकी राणी श्रीर विक्रमादित्यकी मा थीं ). बादशाह के पास वकील भेजकर कहलाया कि "श्रव श्राप लड़ाई वन्द रक्खें, मालवेका जितना मुल्क पहिले मेवाड़के कृत्वेमें श्रायाथा उसे छोड़देनेका हम इक्रार करते हैं." किर जड़ाऊ कमरपेटे व ताज ( जो महाराणा सांगाने महमूद ख़िल्जीसे लियाथा ) के साथ कुछ नक्द श्रीर सेो घोड़े तथा दश हाथी देकर वहादुरशाहको रख़सत किया.

वहादुरज्ञाह वि० १५८९ चेत्र रूणा १३ [ हि० ९३९ ता० २७ ज्ञावान = ई० १५३३ ता० २३ मार्च ] को चित्तोड़ ते वापस गया; और हुमायूं ग्वालियर में दो महीने तक ठहरकर आगरेकी तरफ रवाना हुआ; महाराणा भी अपने सलाहकारों की सलाहके अनुसार. जो हुमायूंके पास गये थे. पीछे चित्तोड़ पंहुंचे. इस समय राज्यके लोगोंको महाराणाके चालचलन सुधरनेका कुछ भरोसा हुआ. परंतु इनके स्वभावमें कुछ भी अन्तर न पड़ा. कहावत प्रसिद्ध है— "नीम न मीठा होय सींच गुड़ घीव सूं— ज्यांका पड्या स्वभाव क जासी जीवसूं"—॥ जब महाराणाका वर्ताव पहिलेहीसा रहा तब रहे सहे सद्रार भी भागकर गुजराती वाद्शाहके पास चलेगये और वहुतोंने महाराणा की बुराई करना ही अपना काम समक्ष लिया—

# । विलीष्ट पर बषाहरपाइको ) दूसरी वहाडे

विक्रमी १५९१ [हि॰ ९४१ = ई॰ १५३४] में यहादुरज़ाहने दुवारा चड़ाई की. मांडूसे रवाना होते समय. चिनौड़ फ़नह होनेपर वह क़िला अपने सेनापित कमीख़ांको देदेना निश्चय कियाथा. पहिली लड़ाईमें महाराणांके दिश्ली जानेपर भी हुमायूंके मदद न करनेसे. वहादुरज्ञाहको, इस वक् वड़ा घमंड होगया था: श्रीर इसीसे दिश्ली तक लेनेका इरादा कर श्रलाउद्दीनके वेटे तातार-

सांको ( १०००० ) चालीस हज़ार फ़्रीजिक साथ खागरेकी तरफ़ हमायूंका मुस्क लूटनेके लिये रवाना किया- तातारख़ांने वयाने पहुंच वहांपर कृब्ज़ा किया, ष्मीर खागरे तक लूटमार मचा दी- इस ख़बरके पहुंचने पर हमायूंने ख्रपने भाई मिरज़ा हिंदालको फ़्रीज देकर मुक़ावलेके लिये मेजा; हमायूंकी फ्रीजिन गुजराति-योंको ऐसा मारा कि तातारख़ांके साथ सिर्फ़ ( १०००० ) दश हज़ार ख्राद-मी रहाये; मिरज़ाने उनसे मुक़ावला करके वयाना लेलिया- ख्रोर तातारख़ां ३०० पठानों समेत माराग्या—

बहादुरशाहके चढ़ त्र्यानेकी ख़बर चित्तीड़में पहुंची; उसको पहिली 'बार इस किलेका फ्तह करना कठिन दीखता था, परन्तु श्रव घरके भेदू मिल जानेसे वह वड़ा सहल मालूम हुआ। पहिली लड़ाईसे सब लोग डरे हुए थे; श्रीर इस वक् लड़ाईका सामान न तो मीजूद था न एकट्ठा होसका, तब माजी हाड़ीने सब सदौर उमरावेंकि नाम इस मज़मूनके ख़ास रुक़े लिखवाये कि " श्रवतक तो चिन्तींड् सीसो-दियोंके कुञ्जेम रहा, परन्तु इसवक् किला जानेका दिन आया सा मालूम होताहै; मैं किला तम लोगोंको सींपती हूं, चाहे रक्खो चाहे जानेदी. विचार करना चाहिये कि कदाचित् किसी पीढ़ीमें मालिक युरा ही हुन्या तो भी जो राज्य परंपरासे चला त्राताहे उसके हाथसे निकल जानेमें तुम लोगोंकी वड़ी वदनामी होगी". मा साहबके इस रीतिसे दिल बढ़ानेवाले खीर सबे वचनोंसे क्षत्रियोंको ऐसा जोश खाया कि उन्होंने श्रपने जीते जी चित्तीड़को मुसल्मानोंके कृञ्जेमें न जाने देनाठानकर महाराणाके दुराचर-णोंका ख़ियाल छोड़ा, श्रीर सब छोटे वड़े राजपूत सर्दार क़िलेपर एकट्ठे होगये. रावत बाघसिंह (१) देवलिया प्रतापगढ़के अध्यक्ष, हाड़ा अर्जुन (२), रावत सत्ता, सोन-गरा माला, डोडिया भाण, सोलंखी भैरवदास, भाला सिंहा, भाला सजा, रावत नरवद वगैरह वड़े वड़े सर्दारीने मिलकर सोचा कि इस वक् वहादुरशाहको वड़ा घमंड होगयाहे श्रीर इसीसे उसका इरादा दिली तक छेनेका है; फ़ीज भी उसके साथ दक्षिणी, कर्णाटकी, वीजापुरी, मालवी, गुजराती य्योर यूरपी वड़े वड़े बुद्दिमान सर्दारों के साथ बहुत हैं; यहां ठड़ाईका वा खाने पीने का सामान इतना भी नहीं हैं कि दो तीन महीने तक चले, श्रीर न होसकाहे; इसलिये महाराणा विक्रमादित्य को उनके छोटे भाई उद्यसिंह समेत नििहाल ( वृंदी ) भेजदेना चाहिये;

 <sup>(</sup>१) महाराणा सांगा और वायरसे ययाने में जो छहाई हुई उसमें इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाईथी,
 (२) अर्जुन, बूंदीके राव सुल्तानकी तरफूते ५००० फ्रीजके साथ आयाया, क्याँकि उसवक

<sup>(</sup>२) अनुन, बूदाक राव सुरतानका तरकृत ५००० कृतक साथ आयापा, क्याक उत्तवन सुरतानको उत्तर केवल ९ वर्षकी होनेसे वहस्तुः न झातका,

क्योंग जबतक लड़ाइ हो देविलयाके रावत वाघासेंह, महाराणाके प्रतिनिध (कायम मुक्तम) रहें. यह विचार कर महाराणाको तो बूंढीकी क्योर रवाने किया क्योर सब लवाज्में (ऐस्वर्य विन्ह) सकेत रावत वाघासेंहको (१) उनका पढ़ दिया; तब इन्होंने संदारोंसे कहा कि ज्याप लोगोंने मुफ्ते बहुत बड़ा मर्तवा (अधिकार) देकर सब राजपूत सर्दारोंमें पहिले दर्जेका ज्यफ़सर बनायाहें; ज्यफ़सरको ज्यागे रहना चाहिये इसलिये में क्लिके वाहरी दरवाज़े पर रहूंगा-यह कहकर खुदने तो भैरवपील (२) दरवाज़े वाहरके मोरचे को मञ्जूत किया. क्यार उस के भीतरकी तरफ़ सोलंबी मेरवदास. हनुमान पीलपर माला राजराणा सजा क्यार उनके भतीज राजराणा तिहा. गणेश पीलपर डोडिया भाष, क्यार इसी तरह सब जगह दरवाज़े, पड़कोटे व कोटपर मेवाड़के कुल छोटे बड़े राजपूतोंने मोरचावंदी कर लड़ाईके लिये कमर वांधी—

उयर तातारख़ांके मारेजाने पर, जिसको बहादुरशाहने आगरेकी तरफ़ भेजा था, हिंदालने वयानेमें कृड्ज़ा करिलया; इसके वाद बादशाह हुमायूंने दोस्ताना तौरपर एक ख़त बहादुरशाहको लिखा कि 'मेरे बहनोई मिरज़ा मुहम्मद़ज़मान (३)को यहां भेजदो;'' लेकिन उसने नहीं भेजा, क्योंकि एक तो बहादुरशाहको वड़ा घमंड होही रहाया, दूसरे मिरज़ा मुहम्मद ज़मान और सुल्तान बहलेल लोदीका वेटा अलाउहीन (४) उसके सलाहकार बनकर हुमायूंके वरिख्लाफ़ होगये थे, फिर उसके ख़नकी तामील किस तरह होसके. इस सबबसे चिनोंड लेनेके लिये बहादुरशाहका पूरा इरादा सुन हुमायूं बादशाह दिल्लीसे रवाना हुआ, और सारंगपुर पहुंचकर एक ख़त बहादुरशाहके नाम इस मतलबका लिखा कि 'तू चिनोंड लेना चाहता है लेकिन होशयार रहना, में भी तेरे अपर चढ़ आताहूं. ' इसके जवाबमें बहादुरशाहने लिखा कि 'में चिनोंड पर चढ़ाई करके आयाहूं और हिंदुओंको पकड़ताहूं: यदि तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो आकर देखों कि में यह किला किस तरह लेताहूं.'

<sup>(</sup>१) महाराणाका दीवान भी कहते हैं. क्योंकि इन राज्यके मालिक श्रीएकिलंगजी (महादेव) और महाराणा उनके प्रधान (दीवान) समझे गये हैं. उनवक कायम मुकाम महाराणा बनाये ज्ञानेते देवलिया वाले अवतक दीवान कहलातेहैं.

<sup>(</sup>२) महाराणा कुंनाने वनवानेके वक्त इस दर्वाक्ता नाम कुछ और रक्ता होगा परंतु इस लड़ाईके अनन्तर इन्हीं फ़ैरवर्तिहके नामसे "भैरवपेल " प्रतिह हुआ.

<sup>(</sup>३) मिरज़ा मुहन्मद्रज्ञमानको हुमार्यूने वयानके क्रिलेम केंद्र कर रक्ता या मो भागकर वहादुरशाहके शरपे चलागया,

<sup>(</sup> १ ) नानारखाँ को वयानेकी लड़ाईमें मारागया इनी अलाउदीनका वेटा था.

बहादुरशाहने श्रपने सलाहकारोंसे पूछा कि पहिले हुमायूंसे लड़ें या चित्तोंड़ पर हमला करें ! समोंकी यही राय ठहरी कि पहिले चित्तोड़ लेना चाहिये, क्योंकि हुमायूं मुसल्मान है, हिंदुओंसे लड़ते वक् हमसे सामना नहीं करेगा; इस विचारसे चि-तोड़को घेरा. मेवाड़ी राजपूत सजेहुए ही थे, झुंडके झुंड वाहर निकलकर गुज-राती फीजपर हमला करने छगे; युसल्मानोंका जोर ज्यादा था श्रीर उनके संग यूरपी लोगोंके होनेसे गोला वारूत वगैरह सामान भी पूरा पूरा था, इससे विलेबालोंको किसी तरहकी कामयाबी हासिल न हुई. गुजरातियोंने एक सुरंग ऐसा डाटा कि, जिससे वीकाखोहकी तरफ किलेकी पंतालीस हाथ दीवार उड़ जानेसे हाडा श्रर्जुन श्रपने साथियों समेत गुगरत हुआ. गुजरातियोंने किलेमें हमला करना चाहा, परन्तु वचे हुये हाडा व दूसरे राजपूर्तीने वड़ी बहादुरीके साथ रोका. इसमें बहुतसे श्रादमी देनों तरफ़के मारे गये. वहादुरभाहने जलेवमें (त्रागे) तापे रखकर पाडल-पोंछ (१), सूर्जपोंछ व लाखोटावारीकी तरफ़से हमला किया. तव भीतरके वहा-दुरोंने भी दरवाज़ोंके किवाड़ खोछिंदिये श्रीर बड़ी दिछेरीके साथ गुजराती फीजपर टूट पढ़े. देविलया प्रतापगढ़के रावत वाघिसिंह पाडलपील दरवाज़े बाहर, देसूरीके सीलखी भैरवदास भैरवपीलके वाहर, देलवाड़ेके राज राणासज्जा व साढ़ड़ी के राजराणा सिहा हनुमानपोळ बाहर, इसी तरह दूसरे दरवाज़ींपर तथा त्रीर जगहीमें रावत टूटा रत्नासिंहोत (२) चूंडावत, सीमोदिया कम्मा स्वासिहोन चूंडावत, रावत बाघ मूर-चंदीत, रावत सत्ता रत्निसिहोत चूंडावत. सोनगरा माळा बाळावत, रावत देवीटास सूजायत, सीसोदिया रावत नेमा सिहावन (३) स्वत कर्मा चूंडायत, डोडिया भाण (४) वगैरह छड़ते भिड़ते ऋषने साथियाँ समेन काम खाये. वनीस हज़ार राजपूत इन छड़ाईमें मारे गये श्रीर नेरह हज़ार स्त्रियां महाराणी हाड़ी कमैबतीके साथ श्रागमें जल मरी यह लड़ाई विक्रमी १५९२ चेत्र शुरू ५[हि० ९४१ ता० ४ रमज़ान = ६० १५३५ ता० ८ मार्च ] को पूरी हुई.

वदात्रवास चँ र समाप्ता नहार

इसवक् बाढशाह हुमायूं सारंगपुरसे मढशोरकी तरफ कूच करचुका था-- उसरा

<sup>(</sup>५) यह व्यवाजा पीछे बनावागया— इनके प्राहर राप्तन बायितहरू। चबुत्तरा हे जहा बह मारागया था,

<sup>(</sup> २ ) सल्ंबरके गवत इन स्वतिहके वशमे है

<sup>(</sup>३) इनकी औलादमें आमेठ और देवगढके गवत है -

<sup>(</sup> २ ) इनके वशमे तरदारगढ्के ठाकुर है-

रास्तेमें महाराणा विक्रमादित्यके वकीलोंने वहादुरशाहके चित्तोंड, छीन लेनेकी ख़बरदी; वह वहादुरशाहसे लड़नेको तो श्राताही था, इन लोगोंकी भी तसली करके स्राने वड़ा-इथर वहादुरशाह, हुमायूंका ञ्राना सुन ञ्रपनी फ़ौज दुरुस्त कर लड़नेको चला. मंद्शोर पहुंचने पर मुकावला हुआ—वहादुरशाह गुजरातीके पास तोपलाना अच्छा था— रुमीख़ंकी तदवीरसे खाई खोदकर मोरचेवंदी की-दो महीने तक लड़ाई रही. तद हुमायूंने गुजराती फ़्रीजमें रसद पहुंचना बंद करिंद्या, जिससे (१) बहादुरशाह घद-राया, श्रोर मोरचा छोड़ बुरहानपुरके हाकिम मुबारकशाह फ़ारूकी, माछवी सर्दार मङ्खाः क़ादिरशाह श्रोर सद्र जहां लां वग़रह पांच श्रादिमयों को साथ हे कर रात के वक् निकल भा-गां. हुमायूंने पीछा किया परंतु वहादुरशाह मांडूके किले में जा छुपा; हुमायूंने भी किले पर हमला किया. एक दिन तीनसी पठान धावा करके किलेमें जाघुसे, जिससे गुजरा-ती लोग जो वहां मौजूद धे भागगये और वहादुरशाहने भी मांडूसे निकल चांपानरके क्लिमें पनाहली. सद्र जहांकां मालवी सद्रि ज़्क्मी होजानेसे भाग न सका, उसकी हुमायूंने वड़ा वहादुर समभ नोंकर रखिंट्या श्रोर मांडू पर कृञ्ज़ किया. किर तीन रोज् वहां ठहरकर हुमायूं वहादुरशाहकी तलाशमें चांपानेरकी तरफ् रवानेहुआ, लेकिन वह (वहादुरशाह ) चांपानेरसे भी वहुनसी दोलत लेकर अहमदाबादकी तरफ़ भाग गयाथा; हुमायूंने पीछा न छोड़ा. तद तो घवराकर वहादुरज्ञाह खंभात होता हुआ जहाज़में बैठकर किसी टापूकी तरफ़ चलागया. बाद्शाह हुमायूं चांपानेरके किलेको घेरनेके लिये दौलतस्वाजे वरलास को मुक्रिंर करगया: उसने घेरा देरक्ला था— इतनेमें वहादुरशाहके भागजाने पर वादशाह हुमायूं भी अपनी फ़ीज लेकर आपहुंचा और एक रात पहिले क़िलेका भेद लगाकर तीन सौ आद्मियांके साथ भीतर घुसा. द्रवाज़ोंके किवाड़ खोलदिये, क़िला फ़तह हुआ श्रोर गुजरातियांका वहुतसा खुज़ाना हाथलगा. इस असेमें आगरेकी तरफ़ पठानोंका इंट होनेसे हुनायूंका छोटना पड़ा. और बहादुरशाहने मीका देख टापूसे निकल कर गुजरानमें अमल करलिया.

### चिलोइक पोहा मिनना

जब सुल्तान बहादुर गुजराती मंदशोरसे भागा तब रहे सहे नेवाड़ी राजपूत पांच सात हज़ार फ़ीज एकट्ठी कर महाराणा विक्रमादित्य व उद्यसिंहको बूंदीसे चित्तो इमें हाये और क़िले पर अमल कर लिया- गुजराती मुलल्नानीन मेवाडी

<sup>(</sup>१) इसके सिवाय पहिले वहादुरशाहने तोपखानेके अफ़्नर रूमीख़ांको विक्तोड़ फ़्तर होने पर जागीरमें देने का इक्सर कियाया. उसके न निल्नेते वह निराश होकर हुमासूने मिल गया-

राजपूतोंकी वहादुरी पहिलेसे देख रक्खी थी, इसके सिवाय हुमायूंके भयसे वहादुरज्ञाह के भागनेकी ख़बर सुनकर सबके सब किला छोड़ भागे; महाराणांके पास जो दो चार होशियार व पुगने व्यादमी थे, उन्होंने जैसे तैसे मुल्कका इंतिज़ाम किया, श्रीर जो लेग पहिली लड़ाईसे बचे थे वे सब व्याकर हाज़िर हुए. परन्तु नादान श्रवस्था में बदमाश (१) लोगोंकी सुहवतके फारण महाराणा विक्रमादित्यको इतनी तकलीफ़ उठाने पर भी कुछ ख़ियाल न हुत्था, व्यौर पहिलेके समान ही वर्ताव रखने लगे; तब तो रियासतके लेग श्रवस्त घवराकर ज़िंदगी श्रीर इञ्जृत बचाना कठिन जान बड़े सोच विचारमें पड़े.

यमवीर (वरवीर)

इन्ही दिनोंमें महाराणा सांगाके बड़े भाई एथ्वीराज (जो कुंवरपदमें ही मरगये थे) की पासवानका वेटा (२) वनवींर समय देख चिनीं अथा श्रीर महाराणा के प्रीतिपात्र छोगोंसे मिलकर राजकाजमें द्वल देनेलगा— यहांतक कि थोड़े ही दिनों में मुसाहिव वनगया. महाराणा किसीकी नसीहत (उपदेश) तो मानते ही नहीं थे इस पर भी कोई कुछ कहता तो उसको उल्टी सज़ा देते, जिससे सब सदार यगेरह तितर वित्तर होगए खौर वनवीरने मोंका पाकर महाराणाको तलवारसे मारडाला; क्योंकि उस वक्त कोई ख़ैरस्वाह तो था ही नहीं कि सामना करता; खोर जो वदचलन व स्वाधीं लोग थे वे उसीसे मिलगये. बनवीर, महाराणा विक्रमादित्यको मारकर राज्यका पूरा मालिक वननेके इरादेसे, उनके छोटे माई उदयसिंह पर घात करनेके लिये तलवार लेकर उस स्थानमें पहुंचा, जहां वे सोते थे; परंतु उदयसिंह को, जिनकी ख्रवस्था १४ वर्षकी थी, धायने छुपाकर उनके पलंगपर अपने वेटेको सुलादिया, जिसे बनवीरने चाते ही उदयसिंह जान तलवारके एक ही धारमें दो ट्रक करदिया—

विक्रमादित्यके मारेजानेसे महर्छोंमें शोर तो मच ही रहा था, इतनेमें उदयसिंहकी धायने रोना पुकारना शुरू किया- बनवीर दोनोंकी मार महर्छोंमें गया प्योर व्यपनी व्याण सुहाई किरवाकर बेखटके राज करने रुगा. धाय उदय-

<sup>(</sup>१) उन लोगोंने सिखलाया कि गुजरात व मालवेकी बावशाहत तो नष्ट होगई और हमायूं आपका मदग्गार है ही-, अब क्या डर है, जो लोग लड़ाईमें मारेगये उनको जागीर इसी लिये मिलीपी; कि वक्तपर कामआर्थे,

<sup>(</sup> २) यह ए-बिराजकी पातवान पूतठरेके पेटले पैका हुआ था; उनकी महाराणा सांगाने बक् चळनी के सबब भेवाज़्से निकाळ दिया, तब वह गुजराती बादशाह मुज़फ्फ़रके पात चळागया; और वादशाहकी तरफ़्से इसकी बागड़का मुन्क जागीरोमें मिळा.

सिंहके नामसे श्रपने वेटेको उसी जगह जलवा कर उदयसिंहको सही सलामत वित्तोंड्से ले निकली- (१).

महाराणा विक्रमादित्यका देहांत विक्रमी १५९२ [ हि॰ ९४१ = ई॰ १५३५] में हुआ. इनका जन्म संवत् ठीक ठीक नहीं मिला, परंतु अमरकाव्यते यह निश्चय हुआ है कि देहांतके समय इनकी अवस्था १८ वर्षकी थी.

# गुजरातकी वाद्घाहत

[विक्रमादित्यके समयमें वहादुरशाह गुजरातीने चित्तोड़ फ़तह किया, इस लिये प्रसंग देख गुजरानी बादशाहोंका भी संक्षेप हाल लिखाहे-

इस वाद्शाहतका मूल पुरुप ज़फ़रख़ां (२) था, जिसको दिल्लीके वाद्शाह मुहम्मद तुग्लकृते हि॰ ७९३ [विक्रमी १४४८ = ई॰ १३९१] में गुजरातके सूबेदार फ्रहतुल्मुल्ककी (३) एवज़ वहांका सूबेदार बनाया. इसी सन् व संवत में ज्फ़रख़ांने गुजरात जाते वक्त रास्तेमें अपने वेटे तातारख़ांके एक वेटा ( अहमदखां ) पैदा होनेकी ख़बर सुनी. हि॰ ७९४ [ विक्रमी १४४९ = ई॰ १३९२ ] में ज़फ़रख़ां श्रोर फ़रहतुल्मुल्ककी लड़ाई श्रनहलवाड़ापटनके पास हुई; जिसमें ज्फ़रख़ांने विजयी होकर गुजरातेंमं अपनी हुकूमत जमा छी; और हि॰ ७९५ [विक्रमी १४५० = ई०: १३९३ ] में इसने खंभातपर कृञ्ज़ा करके दूसरे वर्ष ईंडरके राजाको ध्यपने तावे करिट्या. गुजरातमें हि० ७९३ [ विक्रमी १४४८ = ई० १३९१ ] से हि॰ ९८० विक्रमी १६२९ = ई॰ १५७२ ] तक- ज़फ़रख़ांसे लेकर पंद्रह वादशाहोंने खुद मुस्तारीके साथ हुकूमत की. हि॰ ७९७ [विक्रमी १४५२ = ई॰ १३९५] में जुफ्रख़ां गुजरातके राजपूतोंको ज़ेर करता हुआ सोमनाथ तक पहुंचा और

<sup>(</sup>१) इसका मुफ़स्तिल हाल महाराणा उदयतिंहके वृत्तांतते ज़ाहिर होगा.

<sup>(</sup>२) इस ज़फ़रख़ांका बाप वजीहुत्मुक्क पहिले तक्षक (टाक) ख़ानदानका राजपूत था, जि-सने दीन इस्लाम अख्तियार किया. उतका बेटा (ज़फ़रख़ां) बड़ा दीन दार मुसल्मान मग्रहर हुआ.

<sup>(</sup>३) फ्रहतुत्मुक्कको मुहन्मद शाह तुग्छक्के वाप फ़ीरोज़शाहने गुजरानका स्वेदार बनाया था, परन्तु यह फ़ीरोज़शाहके मरे पीछे मुहन्मदृशाहसे वागी होगया, और उस तरफ़के आलिम मुतल्मानोंने भी इसकी शिकायतें लिखीं, जितसे मुहम्मदशाह तुगलकने जफ़रखांको सूवेदार बना कर फ़ौत रामेत गुलरातमें भेजदिया.

बहांके मंदिर व मूर्तियोंको तोड़कर उस जगह एक मस्जिद बनवाई. फिर हि॰ ७९८ [ विक्रमी १४५३ = ई० १३९६ ] में कुछ नज़राना छेताहुआ अजमेरमें स्वाजेसाहिय की ज़ियारत करनेको त्याया; त्योर वहांसे छोटते वक्त जालवाडे व देलवाडेके मंदिरों को तोड़ता हुआ तीन वर्ष वाद अपनी राजधानी पटनमें पहुंचा. तारीख़ अलफ़ीके हवाले से फ़रिइता लिखताहै कि इस चढ़ाईके पीछे ज़फ़रख़ांने गुजरातमें अपना खुतबा व सिका जारी करदिया. हि० ८०० [ विक्रमी १४५५ = ई० १३९८ ] में इस का बेटा तातारखां भी दिल्लीके बादशाह मुहम्मदशाहसे नाराज़ होकर इसके पास चला त्राया. हि॰ ८०१ [ विक्रमी १४५६ = ई॰ १३९९ ] में ईडरके राव रणमञ्जने बखेडा उठाया, जिसको दवाकर ज़करखांने फिर श्रपने ताँचे किया. इसी सन्के गुरूमें व्यमीर तीमूरने दिझीकोफ़तह करिलया ( एए१६ ); तब मुहम्मदशाहका बेटा श्रीर क़ारोज़शाहका पोता सुल्तान महमृदशाह भागकर गुजरातमें श्राया;परंतु जफर-खांके खराव बतावसे रंजीदा होकर दिलावरखांके पास मांहूकी तरफ चलागया. हि॰ ८०३ [ विक्रमी १४५७ = इं० १४०१ ] मेज्फ़रख़ांने इंडरकेराजासे नाराज होकर किला छीनिछिया. हि॰ ८०४ [विक्रमी १४५८ = ई॰ १४०२ ] में सोमनायके पूजारी श्रीर राजपूर्तीने मुसल्मानींको मारकर वहांसे निकालदिया, जिस पर जुफ़रख़ांने सोमनाथमें पहुंचकर उन छोगोंको कृत्छ किया श्रीर वहां नये सिरसे एक मस्जिद वनाकर पद्दनको वापस चलागयाः इन्हीं दिनोंमें दिखीके तुगलक वादशाहोंका खानदान नष्ट होने पर वहांकी हुकूमत महूखां करता था, जिसपर तातारखां श्रपने वापसे वड़ी भारी फ़ौज़ छेकर दिल्ली छेनेके इरादेसे रवाना हुया; परंतु थोड़ी दूरसे ही वापस लीट त्र्याया, श्रीर त्र्याते ही त्र्यपने वापको गादीसे उतार कर खुद बादशाह वन बैठा. इसने अपना लक्ष्य "अलगुवरफुक विताईदिर्रहमान इपित-खारुद्रनिया अनुरुगाज़ी मुहम्मदशाह विन् मुज़फ्फ़रशाह गाज़ी "(१) रक्खा और अपने चचा शम्सखांको वज़ीर बनाया. दो वर्ष पीछे जुफुरखांके इशारेसे शम्स-खांने तातारखांको शरावमें जहर देकर मारडाठा. इस खिदमतके बदछे जुफुग्खांने शम्सखांको जागीरमें नागौर दिया. इन्हीं दिनोंमें मांटुका पहिला वादशाह दि-लावरलां मरगया, जो ज़फ़रलांका दोस्त था. ज़फ़रलांने यह ख़बर सुनकर, कि दिलावर खांको उसके बेटे हीशंगने जहर देकर मारडाटा है, माखवे पर चढ़ाई की; उस वक् इसने अपना लक्त्व (पर्वी ) "अल्मुवरफ़क् विल्लाहिल्मन्नान शम्मुद्दुनिया वहीन

<sup>(</sup>१) खुदारी मिहरवानीसे मदद पावा हुआ दुनिवामें बुजुर्ग (बड़ा ) यहादुर्गपाला मुहम्मर-शाह (ज़फ़र) बहादुरका बेटा.

अवुल्मुजाहिद मुज़फ़्फ़र शाह'' (१) रक्खा, श्रोर माठवेमें धारका क़िला फ़तह करके होशंगको गिरिपतार कर लाया; परन्तु अपने आदमियोंसे वहांका इन्तिजाम पूरा पूरा न होनेके कारण मालवेकी वादशाहत होशंगको ही वापस देदी; फिर कुछ दिनों पिछ अपने पोते (तातारख़ांके वेटे ) अहमद शाहको वली अहद वनाकर हि॰ ८१४ तारीख़ ८ रविउस्सानी [विक्रमी १४६८ श्रावण शुक्र १० = ई० १४११ तारीख़ ३० जुलाई ] के दिन इस दुनियांको छोड गया( २ ) .

अहमदशाहने तस्तपर वैठनेके दूसरे वर्ष हि॰ ८१५ [ विक्रमी १८६९ = इं॰ १४१२ ] में अपने चचेरे भाई फ़ीरोज़ख़ां पर चढ़ाई की, लेकिन उसके भागजानसे वह वापस चलान्त्राया. हि० ८१५ ज़िल्काढ़ [ विक्रमी १५६९ फाल्गुन शुक्क = ई० १५१३ फ़ेब्रुऋरी ] में इसने सावरमती नदीके किनारे मांचल नाम ग्रामकी जगह ऋहमदाबाद शहरकी नींव डाली, श्रीर फ़ीरोज़्ख़ांको श्रपने पास वुलाकर मेल करलिया, परन्तु उसने ईडरके राव रणमञ्ज वग़ैरहसे मिळकर फ़माद उठाया. मुक़ावळा होनेपर फ़ीराज़ख़ांके वहुतसे आदमी मारेगये और वह शिकस्त खाकर राव रणमळ समेत पहाड़ोंमें जा छुपा; फिर कुछ दिनों पीछेरणम् तो फ़ीरोज़खांसे नाराज़ है। कर अहमदाबादकी तरफ़ चला श्राचा श्रीर फ़ीरोज़खां, नागौरके हाकिम शस्तखांके बेटे फ़ीरोज़खां के पास जाकर उसीके हाथसे मारागया. उन दिनोंमें फ़ीरोज़ख़ां महाराणा मोकळसे लड़ाई कर रहा था. हि॰ ८१६ [विक्रमी १४७० = ई॰ १४१३ ] में मालवेके वादशाह होशंगने गुजरात पर चढ़ाई की; उस वक्त अहमद, जीलवाड़ेके राजपूर्तांसे लड़रहाथा; यह ख़बर मुनते ही होशंग में मुकावला करनेकेलिये खाना हुऱ्या: जिससे होशंग मालवेकी तरफ़ वापस चलाद्याया. हिः ८१७ [ विक्रमी १४७१ = ई० १४१२ ] में त्र्यहमदशाह गिरनारपर चढ़ा च्यें वहांके राजाने वड़ी फ़ौज लेकर मुकावला किया, लेकिन च्यहमद विजयी हुन्त्रा-- राजा हारकर जूनागढ़में जा छिषा श्रीर वाढ़शाहको ख़िराज देना क़वूल कर लिया. इसी वर्षमें च्यहमदने गैर मज़हदी लोगों पर जिज़िया (मज़हवी टैक्स)

<sup>(</sup> ९ ) अहसान करनेवाले खुदाकी तरफ़ंसे घदद पादाहुआ धर्म और दुनिवाका सूर्व दड़ा कर्नी और ताहसी मुज़क्फ़रशाह.

<sup>(</sup>२) गुजरातकी तवारीख़ मिरात निकंदरी व तारीख़ फ़रिस्ताके देखनेले ज़फ़रख़ांके मरनेके लनमें फ़र्फ़ मालूम होता है- याने मिरात तिकंदरीमें हि॰ ८९३ और फ़रिस्तामें-८५२; इनी तरह और भी क्तिने ही सन् वा सम्वतीमें एक आध वर्षका अन्तर रहना है- परन्तु हमने फ्रिटनाका मीटवर तमझ उसीके मुवाफ़िक् लिखा है.

जारी किया. हि॰ ८१९ [ विक्रमी १४७३ = ई॰ १४१६ ] में श्रहमद बहुत ' से मंदिर श्रोर मूर्तियों को तोड़ता हुश्या नागीर होकर श्रहमदाबाद वापस चला त्राया. हि॰ ८२<sup>३</sup> [ विक्रमी १४७५ = ई॰ १४१८ ] में श्रहमदशाहका होशंगसे म-कावलाहुआ, परंतु इसवक् भी होशंग भागगया. हि॰ ८२३ [ विक्रमी १४७७ = ई॰ १४२० ] में अहमदशाहने चांपानेरके राजा पर चटाई कर उससे हमेशाके वास्ने खिराज लेना ठहराया. फिर दो वर्ष पीछे हि॰ ८२५ [ विक्रमी १४७९ = ई॰ १४२२ ] में मांड्को श्राघेरा; छःमहीने तक मुहासरा रक्खा, परंतु कि़ळा होशंगके कृञ्जे़से न निकल सका: तब मालवेके लोगोंको लूटता मारता वापस ऋहमदावाद चला गया. हि॰ ८३० विक्र-मी १४८४ = ई॰ १४२७] में अहमदने ईडरके राव पूंजा पर चढ़ाई की. राव वादशाह की फ़ौजसे लड़ताहुआ एक पहाड़के नीचे पहुंचा था कि उसका घोड़ा वादशाही हाथी से चमककर एक गहरे खड्डेमें जापड़ा; जिससे वह तो घोड़े समेत गिर कर मर गया, श्रीर उसके बेटेने अहमदशाहको ख़िराज देना स्वीकार करिटया; इसतरह ईडरका हाल सुनकर हि॰ ८३३ [विकमी १४८७ = ई॰ १४३०] में राजा कान्हा और जीलबाँड्रेका राजा श्रपना त्रपना राज्य छोड् बुरहानपुर चले गये; श्रोर नसीर-खांकी सिफारिशसे दक्षिणके वहम्मी (सुल्तान अहमदशाह ) वादशाहकी मदद लेकर पीछे श्राये; परन्तु गुजराती झाहज़ादेसे, जो इनपर चढ़ श्रायाथा झिकन्त खाकर फिर भी उन्हें भागना ही पड़ा. गुजराती फोज़ने बहमनी छड़करका यहां तक पीछा किया कि दक्षिणी बादशाहको श्यपनी राजधानी छोड़ महायम नाम टापुमें जाना पडा: परन्त वहांसे भी थोड़े दिनांपीछ श्रहमदशाह गुजरातीने मारकर निकास दिया.

यहांसे चलकर हि॰ ८३६ [ विक्रमी १४९० = ई॰ १४३३ ] में छहमद झाह गुजरातीने मेवात श्रीर नागीरकी तरफ चढ़ाई की; रास्तेमें डूंगरपुरसे कुछ तुहफ़ें छेकर मेवाड़के इलाक़ेमें देखवाड़ा व केखवाड़ा यामके पास लूट खसोट करताहुआ नागौरकी तरफ होकर अहमदाबादकी खोर चलागया. यह बादशाह हि॰ ८४२ [ विक्रमी १४९५ = ई॰ १४३८ ] में होशंगके पोते, गृज़नीख़ांके वेटे, मस-**जद** की मददको मांडूके नये वादशाह महमूद्खिळजी पर चढ़ा, जो मांड्रके असली वारिस मसजदुको निकालकर वादशाह बनगयाया. परंतु कुछ छड़ाई होनेवाद छइकर में वबा (मरी) फैलने व ख़ास अपने वीमार होजानेसे वापस चलात्राया. हि॰ ८४६ तारीख़ ४ रविउस्सानी [ विक्रमी १४९९ भाइपद् शुक्र ६ ता॰ १३ व्यागस्ट ] को व्यहमदशाह इस दुनियांसे कुँच करगण

### सुक्रमहमाक पश्चिम्

अहमद्शाहके मरने वाद उसका वड़ा वेटा मुहम्मद्शाह तख़्त पर वेठा. इस ने पहिलेपहल ईंड्र और डूंगरपुर पर चढ़ाई की श्रीर कुछ नज़र लेकर पीछा सीट त्र्यायाः किर हि॰ ८५४ [वि॰ १५०७ = ई॰ १४५०] में इसने चांपानेरको जा घेरा. वहांके राजा गंगदासने मालवेके वादशाह महमूद ख़िलजीको अपनी मदद पर बुलाया, जिसके डरसे गुजराती बादशाह भागकर ऋहमदाबाद चला गया. कुछ दिनों पीछे महमृद ख़िलजी एक लाख फ़ौज लेकर गुजरातपर चढ़ा जिससे मुहम्मद गुजरातीने अहमदाबाद छोड़कर भागजाना चाहा. उसवक् इसके कायर पनेसे गुजराती सर्दारोंने शर्मिन्दा होकर उसे ज़हर देदिया, जिससे मुहम्मद शाह हि॰ ८५५ ता॰ ७ मुहर्रम [ विक्रमी १५०७ फाल्गुन जुक्ल ९ = ई॰ १४५१ ता० १० फ़ेब्रुअरी ] को मरगया-

## ख्,वडर्हीन,

मुहम्मद्शाहके मरने वाद उसका वेटा कुतुबुद्दीन तस्त्नशीन हुआ. यह हि॰ ८३५ ता॰ ८ जमादिङस्सानी [ विकसी १४८८ फाल्गुन शुक्क १० = ई॰ १४३२ ता० ११ फ़ेब्रुअरी ] को पेदाहुआ था. इसके वादशाह होनेकी ख़वर सुन महमूद ख़िलजीने भी मातमी दस्तूर ( शोकका ख़त वग़ैरह ) ऋदा किया, परंतु लड़ाई का इरादा न छोड़ा. कुतुबुद्दीनने अहमदावादसे निकल कर मुक़ावला किया और लड़ाई होने पर महमूद ख़िलजी भाग गया. हि॰ ८६० [विक्रमी १५१३ = ई॰ ं १४५६ ] में कुनुबुद्दीनने मेवाड़के महाराणा कुंआपर चढ़ाई की, क्योंकि नागीरके हाकिम फ़ीरोज़्खांके मरनेपर मसङद्खां, फ़ीरोज़्खांके वेटे शम्सखांको निकाल कर खुद हाकिम वनगया था, श्रोर उस वक् महाराणाने शम्सख़ांकी सहायता कर-के उसको फिर नागोरका हाकिम बनादिया, जिसका व्योरेवार हाल महाराणाकुंभाके वृतांतमं 'लिखा है.

कुतुबुद्दीन नागौरकी मदद्पर कुंम्भछद्देर पहुंचा, श्रौर वहांसे बहुतसी छड़ाइयां होने बाद सुलह करके चलागया; फिर दुवारा महमूद ख़िलजीसे दोस्ती करके चांपानेर में ( शपथपूर्वक ) अहर ( नियम ) किया कि "रोनों वारुशाह एकसाथ मेवाड़पर चढ़ाई करें". इस शर्तके मुवाफ़िक दोनोंने चढ़ाई की, परन्तु उसवक भी दोनों वादशाह लड़ाई भगड़ोंके वाद सुलह करके वापस लौटगये: फिर तीसरी वार हि॰ ८६१ [वि० १५१४ = ई० १४५७] में नागोरकी मदद करनेको कुतुबुद्दीन मेवाड़

पर चढ़ा उस मौकेपर भी पहिलेके समान सुलह करके चलागया.

मेवार्की इन लड़ाइयोंका हाल महागणा फुम्भाक छनातमें स्पीरेवार लिखा है. इस यारेमें राजपृतानेकी य फारमी नवारीरगोंमें यहुत स्थलर हॉनेक बारण सही मही हाल जानना बहुत पिटन है: हमने मेबार्की इन लड़ाइयोंका हाल स्पीर उनके विषयमें स्थानी शय, महाराणा कुम्भाक अकरणमें लिखी हैं. हि॰ ८६३ ता॰ २३ रजव [विकसी १५१६ स्थापाद कृष्ण ९ = ई॰ १४५९ ता॰ २६ मई ] को फुतुबुक्षिनका देहान्त हुआ। इस यादशाहको ज़हर देकर मारदालनेके अकमें नागीरका हाकिम अस्मागं, जो कुतुबुक्षीनका डवअर था कन्ल कियागया. अस्मागंति बेटीको भी इसी अवहमें हरमाने (जनाने) की लोडियोंने मारदाला, स्वीर युनुबुक्षीनक काक दालदगांको तस्न पर विदाया—

#### दृष्ट्याप

दाङ्गद नर्नपर बैठनेही कमीने (नीच) छोगोंकी इज्ञृत बढ़ानेछमा, जिससे सर्दोगेने उसको एक ही हक्ते में खारिजकरके कुतुबुदीन के छोटेआई महमृदको गुजरात का मालिक बनादिया.

#### वक्ष्युद्ध दक्षिणा

महमूद के तस्तृतशीन होतेही कई महाँकी प्रमादुनमुक्त प्रतिरक्षी व्यहायन के सबब बादशाहके छेटे भाई हमनगांशी बाइशाह बनाने के लिये बापने परित्र हाथा हाकर पावशाहने उन सर्वांगिके दिल पुश करने के लिये बापने परित्र वाद्यान की कृद करके कुछ त्रमें बाद छोड़िहिया व्योग मीक् बार बाकी महाँगिकों करछ करडाला. किर इमाहुन्मुन्तके बेटे शहापुरीनको मिल्डुउशके (इन्ज़नदार कड़ीर) का पिनाव दे बज़ीर पनाचा व्योग इमाहुन्मुन्तक को उन्तरी दरस्यानको पुराक्ति के परिवान देवी. हि० ८६० [विजमी १५२० = ई० १४६३ ] में निज़ाम शाह बहुनी (दक्षिणी) पर महमूद्री पदाई की. महमूद गुजराती (१) निज़म शाहकी मदद पर पहुँचा, व्योग बहुनी महमूद विज्ञी (नालवी) वो भगारर पिछा गुजरात बलानचा. इस्तिकर दुनरे वर्ग की महमूदिक्ति दक्षिणी वे समार पराई की. परंतु गुजराती वादशाहकी अवरी मदद पर वादे मुन पर वादम परा पावा.

हि॰ ८७१ [विक्रमी १५२३ = है॰ १४६७] में मरमूद्ने गिरनार है राजा मंद्रारीह जादव पर, जिसही पुरितन्त पर्गेटने सब दिया है, पहार्द ही

<sup>(</sup>१) इस मन्युन्धेः महसूद विष्णुः ( यन्त ) कि वहते हैं - पुस्तारी बेगिसि वे केले करते हैं . इससे बेगद्दा का अर्थ के तुन् त्य पति। और सुनतन् ) कर माणिक स्मृत्या कारिये

मुक़ाबला होने वाद पहिले तो राजपूतोंने सामना किया, परंतु कुछ देर पिछे किलेमें जा छिपे; महमूदने किलेको घेरिलया और लड़ाई होने वाद नज़राना व ख़िराज लेकर अहमदावादको लौटगया. इस किलेको उस समयके पहिले अहमद गुजराती और दिल्लीके मुहम्मद तुग़लकके सिवाय और किसीने नहीं फ़तह कियाथा.

हि॰ ८७२ [ विक्रमी १५२४ = ई॰ १४६७ ] में महमूदने राजा मंडलीक पर दुवारा चढ़ाई की: इसवक् भी राजाने बहुतसे जवाहिरात देकर फ़ौजको वापसिकया. तीसरी वार फिर हि॰ ८७४ [ विक्रमी १५२६ = ई॰ १४६९ ] में महमूदने जूनागढ़ पर हमलाकिया. उसवक् राजपूतोंने किलेसे निकलकर बहुतसी लड़ाइयां कीं; परंतु अन्तमें राजा मंडलीक क़िला छोड़कर गिरनारके पहाड़ोंमें चलागया; तव भी महमूद ने पीछा न छोड़ा जिससे लाचार हो राजाको बादशाहके पास आकर मुसल्मान (१) होनापड़ा; महमृदने ऋपने सर्दारोंमें उसको दाख़िलकर, ख़ाने जहांका ख़िताब व बहुतसी जागीर दी और त्राप जूनागढ़में रहनेलगा. हि॰ ८८० [ विक्रमी १५३२ = ई० १४७५ ] में जगत वन्दर ( हारिका पुरी ) के राजा भीमने एक समक्दी मुलाका असवाब लूटलिया. उसके पुकारू आनेपर महमूदने चढ़ाई की और लड़ाई होने बाद वहुतसे मंदिर व मूर्तिया तोड़कर द्वारिकामें अपना कृब्ज़ा किया. राजा भीम तिव्वत नामके एक टापूमें भागगया, परंतु यहमूदने वहा जाकर वड़ी लड़ाई की चौर भीमको गिरिफ्तारकर मरवा डाला. हि॰ ८८८ के सफ्र [ विक्रमी १५४० चेंत्रशुक्क = ई॰ १४८३ मार्च ] में महमूदने चांपानेर पर चढ़ाई की. यहाके राजा जयसिंह चौहानने जिसको फ़ारसी तवारीख़ोंमें पताई उद्यसिंहका बेटा, श्रोर रासमाला व "पचमहाल" के ग्याज़िटियरमं नाम तो जयसिंह और पताई ख़िताब लिखाहै— वहाके राजपूतों समेत वड़ी लड़ाइयां कीं, परंतु त्रााविरमें हि॰ ८८८ तारीख़ ७सफ़र [विक्रमी १५४० चेत्रशुक्त ८ = ई० १४८३ ता० १६ मार्च ] को क़ेंद्र होकर मुसल्मानोंके हाथसे मारागया.

<sup>(</sup>१) गुजरातकी तवारीखोंमें लिखा है कि १९०० वर्ष तक जादवोंकी हुकूमत गिरनार पर रही. तब्कात अकवरी और तारीख़ फ़रिइतह वग़ैरह फ़ारसी कितावोंमें हि० ८७५ के शुरू मुहर्रम [विक्रमी १५२७ = ई० १४७०] में राजा मंडलीकका मुसल्मान होना लिखा है; परंतु हमको एक प्रशस्ति हि० ९०२ [विक्रमी १५५४ = ई० १४९७] की मिली है- (नक़ल शेप संग्रहमें नम्बर २ देखो ) जितमें महाराणा कुम्भाकी वेटी रमावाई और उनके पित मंडलीककी प्रशंता महेश्वर पंडित उन दोनोंके तामने करता है; और प्रशस्तिक देखनेते यह भी पाया जाता है कि उस वक्त तक मंडलीक गिरनार पर राज करता था— कदाचित् इस संवत् के पीछे मुसल्मान हुआ हो— परंतु हम यह भी नहीं कह सक्ते कि सब ग्रन्थकारोंने ग़लती खाई— इस।छिंग इस वातकों . हम दूमरे विद्वानोंकी गय पर छोड़ते हैं.

ये राजा चोहान राजपूर्ताकी झाखमें <u>कीची गोतकेथे</u> राजा पालनदेवने चाप। नाम भीलसे चापानेरका किला लिया, जिसके पीछे वहा नीचे लिखेहुए राजा प्रनुक्रमसे राज करते रहे —

9 पालनदेव २ रामदेव ३ चागदेव ४ चिचगदेव ५ सोनगदेव ६ पालनसिह ७ जीतकरण ८ कपूरावल ९ वीरधवल १० शिवराज ११ राघवदेव १२ व्रिकक् भूप १३ गगदास १४ जयसिहदेव. इस जवसिहदेवके वशके लोग ठोटे उदय-पुर व देवगढ़ वारियामे राज्य करते हैं, जो गुजरात प्रातके राजार्या में गिने जाते हैं.

### ( छोटा उदयपुर )

जयसिह्देवका वेटा रायिसिह अपने पिताके सामने हा दो वेटे ( एयुराज और दूगरिसह ) छोडकर मरगयाथा. जयसिह्देव मुसल्मानोके हाथसे कळ हुआ, तम एयुराजने मोहनमे अपना राज्य जमाया इनके वजमे कई पीडियो पिछे वाजीरावल राजा हुआ. उसने छोटे उदयपुरको अपनी राजधानी वनाया; जिसके समयमे मुसल्मानी हुनू-मत सुर्वेख खोर मरह्टे प्रवल होगयेथे वाजीरावलके पिछे दुर्जनिसिह अमरासिह, अभगसिह और रायिसिह कमसे गादी वेठे रायिसिहका देहात विक्रमी १८७६ [ हि॰ १२३४ = ई० १८९९ ] मे होनेपर एयुराज गादी वेठे; इनके समय विक्रमी १८७९ [ हि॰ १२३७ = ई० १८२२ ] मे यह राज्य गायक्वाडी हुकूमतसे निकल्कर ब्रिटेश गवर्नमटके आधीन हुआ कि सुज्य हिना पिछे एयुराजका देहात होगया एयुराजके पिछे उनके भाडयोमसे गुमानसिह गादीनेंठे, और २९ वर्ष राज्य कर

एथुराजक पाँठ उनक भाइयामस गुमानासह गादायठ, यार २९ वर्ष राज्य कर विक्रमी १९०८ [हि॰ १२८७ = ई॰ १८५१] में निस्सन्तान मरगये, तय इनने भाई के बेटेजीतिसिंह गादीबेटे- इनके वक्तमें हिन्दुरयानी वागियोंके साथ ताया टोपे (१) स्त्राया 'त्रोर शहरमां लूट खसोट बरवाट कर मुकाबलेके वक्त नागगया. यह राजा सात बेटे 'त्रोर छ वेटिया छोडकर विक्रमी १९३८ [हि॰ १२९८ = ई॰ १८८१] म मरा स्त्रोर उसका बटा बेटा मातिसिंह गादी बेटा, जो इस समय राज्य वरसाह. यह राज्य पहाडी घाटियोंने ५६५ गाव स्त्रोर (२५००००) ढाई लाय रूपया सालियाना स्त्रामदनीका है इस राज्यसे १०५०० रुपया खास राज्यके, 'त्रोर ६२० गरानियेभोकिया के एवजमें भाकी सरकार है द्वारा गायक्ताट सरकारको वर्ष दो विराज बंगरहीं नग्ह पर दिया जाताहें- यह के राजाके लिये सरकार अधेजकी तरक्त है तोयोंकी सरलामिहोतीले

<sup>(</sup>१) यह गररदा पेशवाका जात विरान्त था अन मरकारी ध्रीभावत होकर विदृत्म राना

# (देवगड़ बारियाका राज्य)

घांपानेरके राजा जयसिंह देवके पोते डूंगरासिंहने महमूदके हाथसे अपने दादा के मारेजाने पीछे वड़ी लूट खसोट और वहादुरीसे अपना राज्य जमाया. इसकी गादी पर अनुक्रमसे उद्योसिंह, रायसिंह, विजयसिंह श्रीर मानसिंह वैठे; विक्रमी १७७७ [हि॰ ११३२ = ई॰ १७२०] में मानसिंह तो मरगया, श्रीर एक मुस-ल्मान विहूचने वारिया पर कृञ्जा करलिया. मानसिंहकी राणी अपने वेटे एथुराज को छेकर डूंगरपुर त्याई; वारह वर्ष तक वहां रहकर विक्रमी १७९३ [हि॰ १९४९] = ई० १७३६ ] में प्रथुराजने डूंगरपुरकी मदद ले, वारियासे मुसल्मानोंको निका-ल कर वहां एक किला बनाया; जिसको देवगढ़ बारिया वा देवका किला कहतेहैं। इनके मरने वाद रायधर, गंगदास, गंभीरसिंह, धीरतसिंह, साहवसिंह श्रीर जञ्च-वन्तसिंह क्रमसे गादी बैठे. विक्रमी १८६० [हि॰ १२१८ = ई० १८०३] में यह रियासत जरावन्तिसिंहके समय मरहटोंके कृञ्जेसे निकली और सरकार अंग्रे-ज़के आधीन होकर अहदनामा हुआ. इसके पीछे गंगदास गादी वैठा, जिसका देहान्त विक्रमी १८७६ [हि॰ १२३४ = ई॰ १८१९] में हुत्र्या श्रीर उनका वेटा एथ्वीराज राज्यका मालिक वना. तब विक्रमी १८८५ [हि॰ १२३९ = ई॰ १८२४ ] में एक दूसरा ऋहदनामा सरकार अंग्रेज़के साथ हुआ. विक्रमी १९२१ [हि॰ १२८१ = ई॰ १८६४] में प्रथ्वीराजका देहान्त हुआ, श्रीर उसका वेटा मान-सिंह गादी बैठा; जो अब राज्य करताहै. यह राज्य, चौहान (खीची) राजपूर्तीका रेवाकांठाकी रियासतोंमें (१७५०००) पोने दोलाख रुपया सालियाना त्रामदनीका है; जिसमें ४१५ गांवहैं. रियासतकी तरफ्से १२००० रुपया सालाना अंग्रेज़ सरकारको ख़िराजके तौरपर दियाजाताहै. इस रियासतकी सलामी सरकार अंग्रेज़से ९ तोपोंकी होती है.

महमूद्ने (१) चांपानेर पर कृञ्जा करके उसका नाम मुहम्मदाबाद चांपानेर रक्खा. हि॰ ८९२ [ विक्रमी १५४४ = ई॰ १४८७] में सिरोहीके रावने सीदाग-रोंके ४०० चार सो घाड़े छीन लिये थे; महमूदशाहने उनकी फ़र्याद सुनकर रावको लिखा कि इनके घोड़े वग़ैरह जो माल असवाव हो फ़ौरन देदो, नहीं तो सिरोही पर चढ़ाई होगी; जिससे रावने डरकर सौदागरोंका असवाव उनके सपुर्द करिदया. हि॰ ९०० [ विक्रमी १५५२ = ई॰ १४९५ ] में दक्षिणके वादशाह महमूदके सर्दार

<sup>(</sup>१) प्रतंग देख छोटा उदयपुर व बारियाके राज्यका हाल भी आवश्यक जान महमूदके वर्णन ५ में ही तंक्षेपते लिखा है.

बहादुर गीठानीने वागी होकर गोऱ्या व वायळके वंदरांपर कृञ्जा करित्या त्योर वह गुजरातका मुल्क छूटने छगा, तब महमूद गुजरातीने सफ़दरुलमुल्कको जहाज़ी कृष्ण देकर उसका मुकावछा करनेके छिये भेजा; परन्तु दर्याई तूफ़ानसे फ़्रोंज घवरा गईथी, जिससे बहादुर गीछानीने उसको कृद करिट्या. यह ख़बर महमूद बहमनी को गुजराती वादशाहसे मिछी. उसने त्र्यने वागीपर फ्रोंज भेजकर उसे कृळ किया, त्र्योर सफ़दरुलमुल्कको सामान व जहाज़ी फ्रींज समेत गुजरात भेजदिया.

दूसरे वर्ष महमूदने ईंडर श्रीर वागड़के राजाश्री पर चढ़ाई की. ईंडरके राव सूर्यमञ्ज श्रीर वागड़ (ढूंगरपुर) के रावल सोमदासने बहुतसी दौलत देकर उससे पीछा छुड़ाया हि॰ ९०५ [विकमी १५५६ = ई० १४९९] में निज़ामुल्मुल्कने दौलताबाद पर चढ़ाई की, तब महमूद दौलताबादकी मदद पर रवाने हुत्या. यह ख़बर सुनकर निज़ामुल्मुल्क वापस छोटगया ध्योर महमूद श्यपने मुल्कमं चला ध्याया. फिर हि॰ ९०६ [ विक्रमी १५५७ = ई॰ १५०० ] में महमूदने सुना कि वहमनी ख़ानदानके नोकर मुल्क दयाकर खुद मुख्तार होगये हैं, जिससे वह भी अपने सर्दारोंसे खोंक खाकर श्रहमदाबाद श्राया श्रोर बहुतसे घमंडी सर्दारोंको इस शुबह पर केंद्रबक्छ किया कि कदाचित वे छोगभी उसके वाद उसकी श्रीटादसे बहुमनी खानदानके मुताफिक वर्ताव न करें हि०९१३[विक्रमी १५६५ ≈ इं॰ १५०८ ] में फरंगियोंके जहाज गुजरातके बंदरोंमें ठहरनेके इरादेसे चलेत्याते थे, श्रीर उनके पीछे सुल्तान रूमके जहां ज़ टगेहुए थे; महमूदशाहने श्रपने नौकर श्रयाज को जहाज़ी फ्रीज देकर रूमियोंकी मददके छिपे भेजा. वस्वईके क्रीव चील वंदर पर रूमी व गुजराती मुसल्मानोंसे पोर्चुगीज़ोंकी छड़ाई हुई. तारीख़ फ़रिश्तह व तवकात अना प गुनारता मुनरसानात पायुनाजाका छन्न हुई. साराज् गृतराह प पनगृत अक्बरी में ठिखाहै कि इस छड़ाई में ४०० रूमी मुसल्मान श्रोर ३००० के क्रीब फरंगी मारे गये; मुसल्मानोंकी जहाज़ी तोपसे पोर्चुगीज़ोंका एक बढ़ा जहाज़ जिसमें (१०००००००) एक करोड़ रुपयोंका माछ श्रोर उनका अक्सर सवार था टूटकरसमुद्र में डूबगया. वचेहुए फरंगियोंमेंसे कुछभागगये श्रोरबाक़ी रहे जिनको श्रयाज़ गुजराती उन के माछ श्रसवाब समेत केंद्रकरछाया. महमूददाह गुजराती श्रपने वंदरोंका पुस्ता इन्ति-जामकर मुहम्मदावाद चांपानेर चळात्रायाः फॉर्व्स साहव गुजरातकी हिस्टरी" रास-माला "मंइन फ़ारसी तवारीख़ों (तारीख़ फ़रिस्तावगेरह) के अनुसार ही लिखतेहें, परंतु हेरिसके सफ़्रतामें [ अव्वल जिल्द, ६७० एछ ] से फ़ारसी तवारीख़ोंके वयानम फुर्क मालूम होताहै, इसिछिये उसका तर्जुमा नीचे छिखतेहैं-

"ई० १५०८ [ विक्रमी १५६५ = हि० ९१३] में ट्रिस्टेन्डी स्टेकुन्हा पंद्रह जहाज़ोंके साथ जंज़ीबारके किनारेपर गया. उसने माठेंदाके वादशाहको उसकी बाग़ी रेयतके वरिक्ठाफ़ मदददी: फिर होइया व वेवाके शहरोंको जलाकर ज़कोट्रा की तरफ़ गया और उस टापूकी राजधानीको जीतकर वहां थोड़ीसी फ़ोज छोड़ दी और आप बहुत जल्दीके साथ मलावारको गया: वहां आलमेड़ाके जहाज़ोंसे मिलकर पोर्चुगीज़ क्यालिकटके लोगोंसे जिनकी मददकेलिये अरवसे जहाज़ आयेथे, लड़ने गये, जोरउनको पनान शहरके सामने शिकस्तदी. थोड़े दिनोंपीछे पोर्चुगीज़लोगोंने वम्बईके पास चोल वन्दरमें मिसरके सुल्तान केम्सन्के जहाज़ोंसे, जो क्यालिकट वालोंकी मदद पर आये थे. लड़कर उनको विलकुङ वरवाद किया, और हर जगह फ़तहयाब हुए लेकिन आलमेड़ाका वेटा लॅरिन्सडी आलमेड़ा खंभात और मिसरके जहाज़ोंसे बहादुरीके साथ लड़ते समय तीरते मारागया. इस नोजवान वहादुरकी लाश नहीं मिली; उसके वापने जहाज़ी लोगोंके वापस जाने पर उसके मरनेकी ज़बर सुनकर बड़े साह-स (मन्व्रत दिल) के साथ इतना ही कहा कि "मेरा वेटा अपने मुल्ककी खेरस्वाही में मरा यह उसके लिये वहुत अच्छा हुआ. क्योंकि इससे वढ़कर और कोई काम नामवरीका नहीं है" (1).

इन्हीं दिनोंमें बरार देशका वादशाह वाऊदशाह फ़ारूकी (जिसकी राजधा-नी आसीरगढ़में थी) के मरजानेसे उसके वारिसोंमें फ़साद खड़ा हुआ. उस वक्त महमूद गुजरातीसे उसके दोहित (नवासे) आदिल्ख़ांने बरार मुक्क लेनेके लिये मदद मांगी: क्योंकि वहांके सर्दारोंने मुवारकख़ांके वेटे आलमख़ांको गादो पर वेठादिया था. इस पर महमूदने चड़ाई की. और आदिल्ख़ांको " आज़महुमायूं " ख़िताबके साथ वरारका वादशाह बनाकर आप वापस लोटगया.

दरार् (पासीरक्षे माहकी वाद्याह )

मनिरस्या शस्थी,

वरारके वादशाह फ़ारूक़ी कहलाते थे, क्योंकि हज़रत मुहम्मदके दूसरे ज़िलेफ़ा उनरको पेगम्बरने फ़ारूक़ (२) का ज़िताब दिया था. जिससे उनकी खोलाद फ़ारूक़ी कहलाई. इस वादशाहतका मूल पुरुष (मूरिस खाला) मालकराजा फ़ारूक़ी था.

<sup>1</sup> John Harris's Collection of Voyages and Tearole Vel 1. P. 670-

<sup>(</sup>२) फ़ारूक्का अर्थ " झुठ (दूतरे मज़्डव) और नव (दीन इतलाम )में फ़रक़ करनेवाला,

जिसको हि॰ ७७६ [ विक्रमी १४२१ = ई॰ १३७४ ] में फ़ीरोज़शाह तुग़लक़ने ख़ानदेशमें इज्ज़तके साथ जागीर दी थी; लेकिन वकलानेके राजा भरजी पर फ़तह पानेके सबय कुछ ख़ानदेशका अपपूर वनादिया. हि॰ ८०१ ता॰ २२ शावान [ विक्रमी १४५६ च्येष्ठ कृष्ण ८ = ई॰ १३९९ ता॰ १० मई ] को मलिकराजा फ़ारूक़ी 'श्रपने बेटे मलिक नसीरको चलीत्र्यहद बनाकर मरगया.

#### महीरकां

मिलक नसीरने श्रपना छक्व नसीरख़ां रखकर खुतवा व सिक्का श्रपने नामका जारी किया, श्रीर श्रासा नामके एक श्राहीरसे श्रासीर (१)का किछा छीना. इसके बाद बहमनी बादशाह श्राहमदशाहने हि॰ ८४१ [ विकसी १४९४ = ई॰ १४२७ ] में नसीरखांसे श्रासीरका किछा छीनिलिया; इसी सन्में मुल्क निकल जानेके रंज से नसीरखां जिले गोडवानेमें मरगया.

#### चादिसको

मिलक नसीरका बेटा मीरां त्यादिलखां फारूकी, गुजराती वादशाहोंकी मददसे दक्षिणियोंको निकालकर वरारका मालिक हुत्र्या, ज्योर हि॰ ८४४ ता॰ ८ ज़िलहिज शुक्त [ विक्रमी १४९८ वैशाख शुक्त ३० = ई॰ १४४१ ता॰ १ मर्ह] को मारागया (२).

#### तुरारदर्श

ष्यादिलख़ांके पीछे उसका बेटा मुबारकख़ां फ़ारूक़ी बुरहानपुर (वरार) का बादशाह बना; ष्योर हि॰ ८६१ ता॰ १२ रजब [ विक्रमी १५१४ ज्येष्ठ शुरू १३ = ई॰ १४५७ ता॰ ६ जून ] को मरगया.

#### देना धादिनदाइ.

मुवारकख़ांके बेटे मीरां ऐसा श्रादिलशाह फ़ारूकीने जो उसके वाद तस्तपर बैठा, श्रामिरके क्रिलेका दोहरा कोट व दरवाज़े बनवाये, श्राप्त अपना नाम भाइलंडी मुस्तान रक्का. हि॰ ८९७ता॰ १४ रविउलश्रव्वल [ विक्रमी १५४८ माघ शुक्र १५ = ई॰ १४९२ ता॰ १४ जान्यश्रपी ] को उसका देहान्त हश्या.

<sup>(</sup>१) पह किला उसी आसा अहीरका बनापाहुआ था, और उसके नाम (आमा अहीर)से विगड़कर आसीर कहलाता है. यह मुक्क सात सौ वर्षसे इसीके बंशके कृष्त्रेमें चला आया था.

<sup>(</sup>२) पता नहीं मिलता कि यह किस जगह मारा गया— फ़रिस्ता वगैरह फ़ारसी तवारीतोंके मुर्चारेतोंने इस हालसे नावाकफी जाहिर की है,

## मीनों दासर भीत महिल्लाहरू

ग्ना आदिलशाहके कोई देश न होनेसे मर्ग्रान उसके माई मीरां दालत् को गादीपर विश्या, पंतु महमूद गुजरातीने उसे निकालकर अपने दें हिट (नवासे) मिलक आदिलम्ं फानकी को, बादशाह बनाया. यह किमी बीमारीमे हि॰ ९२६ ता॰ ३० रमज़ान [ वि॰ १५७९ माद्रपद शुक्त १२ = ई॰ १५२० ता॰ २९ ऑगन्ट ] को परलेक सिकारा.

## नीरं इक्तस्यात प्रासी,

आदिएक्षि पीष्ठे उमके देरे मीरां मुहन्मद्शाह कृक्कृति राज किया. जब हुमायूंने वहादुरशहको शिक्तन दी, तब निज्ञामशाह दक्षिणीकी मुद्धारशह मुक्किया सर्दार आिमक्षांने, मीरां मुहन्मदशाह फ़ाकक़िको जो गुज्ञगतियोका हिमायती था, कुछ नहीं कहा: फिर हुमायूं बादशाह तो आज्ञगतियोक कृसादमे आगरेकी तरह गया और वहादुरशह गुजरानी देवके रायूमें - पोर्चुगी होके हायमे - मागगया. जब उमकी खोलादमें कोई न नहा, तब गुजरानी मद्योगीन इसी मीरां मुहन्मदशह कृष्कृति आपना बादशाह मानकर इसके नामका सिक्षा व चुन्दा जारीकिया; परन्तु वह गुजरानका बादशाह बनकर अहनदाबाद जाने समय रान्तमें बीमार होकर हि॰ ९७३ ना॰ १३ जिल्हाद [विक्रमी १०९७ वेद्याख शुक्त १४ = ई॰ १०३५ ना॰ २० एप्रिस ] को मरागया.

# सीर्द्रस्यमा कुस्ती

मृहन्मद्शाहके कोई देटा वादशाहतके छायक नहीं था, इसिंछ्ये उसका माई मीरां मुवानकशाह दरारका वादशाह हुआ और दहादुरशाहकी जगह उसके नतीले मृहन्मद्शाहको गुजरानी मद्द्रीते गुजरातका माछिक दनाया. भीरां मुवारकशाह हि॰ ९७४ ना॰ ६ जमादिङक्आदिर [विक्रमी १८२३ पाप शुक्ट ८ = ई॰ ६९६५ ता॰ २० डिमेंदर ] को मरगया.

# मीती मुक्तमाटकाष मुक्ती हररा- र प्रस्नाही स्थ्यी,

मुवारकशाहके मरे पीछे उसका वेटा मीरां मुहन्सदशाह वादशाह हुआ, और हि॰ ९८२ [विक्रमी १६३३ = ई॰ १५५६ ] में उसके मरजाने पर उसका उड़का हमनख़ां फ़ान्स्की गादीपर वैठाया गया.

# मीरां राजे परीखां पास्त्री,

हसनकृष्टि नस्नपर वैठने ही मीरां राजे अलीख़ां कृत्वकृष्टि, जो विल्लीके बाद-हाह अक्टरके नर्दारोमें था, अपने मतीजे हननकृष्टि निकाल कर वरारका वाद- शाह बनगया. खानलाना श्रव्हुर्रहीम के साथ वादशाह श्रकवरने निज़ाम-शाहपर जो फ़ोज मेजी, उसमें माठिक राजेश्यठीख़ां फ़ारूक़ी भी था, सो लड़ाईमें तोपका गोला लगनेसे हि० १००५ [विक्रमी १६५३ = ई० १५९६ ] में मरगया.

#### बचातुरप्र

राजेश्वरीख़ांके बाद बहादुरख़ां फ़ारूकी बरारकामालिक हुत्रा, लेकिन उस की कमश्वक्ली, नशेबाज़ी व बुरी श्वादतोंके सबब बादशाह श्वकबरने हि॰ १००८ [विक्रमी १६५६ = ई॰ १५९९ ] में बरारका मुल्क छीन कर उसे केंद्र करलिया. इसी बक़से बरारदेशमें फ़ारूकी ख़ानदानकी समाप्ति हुई. (१)

महमूद गुजरातीके पास, जिसका हाल हम जपर लिखन्नाये हैं, हि॰ ९१६ [ विक्रमी १५६७ = ई॰ १५१० ] में दिख्लिके बादशाह सिकन्दर छोदीने दोस्ती च्योर मुहब्बतके तीर पर कुछ सोगात भेजी। इसके पहिले दिख्लिके किसी बादशाहने गुजराती बादशाहोंके साथ ऐसा वर्ताय नहीं किया था। हि॰ ९१७ ता॰ २ रमज़ान [ विक्रमी १५६८ मार्गशीप शुक्त ४ = ई॰ १५११ ता॰ २५ नोवेम्बर ] को महमूद बेगड़ा मरगया, श्रीर उसका बेटा मुज़फ़्रुरशाह गुजराती तस्तृनशीन हुश्या

#### सुलक्षरमात्र,

हि॰ ८७५ ता॰ २० शब्वाल [ विकसी १५२८ वैशाख कथा ६ = ई॰ १४७१ ता॰ १२ एत्रिल ] को इसका जन्म हुन्या था. इसके शुरू जुलूस (गादी उत्सव) में ईरानके वादशाहकी तरफ़्से एक एल्वी यादगारवेग कृज्लवाश सहफ़्ते लाया; इसी वर्ष ईंडरके राव भीमदेवने वखेड़ा उठाया, न्योर मुज़फ़्स्ते उस पर चढ़ाई की; राव भीमदेव पहाड़ोंमें भागगया था, लेकिन मुज़फ़्स्ते तसली देने पर फिर न्या जमा. हि॰ ९२१ [ विक्रमी १५७२ = ई॰ १५१५ ] में भीमदेवका देहान्त हुन्या न्योर उसका वेटा भारमळ गादीपर बेटा. परन्तु ईंडरके पहिले राव सूर्यमळका वेटा रावमळ जिसको भीमदेवने गादीसे उतार दिया था, महाराणा सांगाकी मददसे भारमळको निकाल कर ईंडरका न्याप मालिक

<sup>(</sup>१) वरार---आसीरकी थाड्याहतका हाल प्रसंपागत लिखागया अब फिर महम्दका शेय वत्तान्त लिखा जाताहै,

वना. भारमहा मुज़पफ़र शाहके पास गया तब उसी वर्षकी पहिली शब्वाल [मार्ग-शीर्प शुक्त २ = ता० ९ नोवेम्बर ]के दिन मुज़फ्फ़रने निज़ामुल्मुलकको फ़ीज देकर भेजा श्रीर रायमहको निकलवाकर भारमहको राज्य दिलवाया; जिससे रायमह वीजानगरके पहाड़ोंमें रहकर मुल्कपर हमला करनेलगा. निज़ामुल्मुल्क वापस त्र्याते समय ज़हीरुल्मुल्कको १०० त्र्यादामियोंके साथ ईडरमें छोड़ त्र्याया था. वह हि० ९२३ [ विक्रमी १५७४ = ई॰ १५१७ ] में रायमछके मुकाबलेमें मारागया; इसी वर्पमें मांडूका बादशाह दूसरा महमूद ख़िलजी मेदिनीरायके डरसे भागकर श्रहमदाबाद त्र्याया, जिसको महमूद गुजरातीने फिर मांडूका मालिक बनायां. इसी जमानेमें महाराणा सांगाने दुवारा राव रायमछकी मदद करके ईडर पर चढ़ाई की थी (१). हि॰ ९३२ ता॰ २ जमादिउल्अव्वल [ विक्रमी १५८२ फाल्गुन शुक्र ४ = ई॰ १५२६ ता० १५ फ़ेब्रुअरी] को मुज़फ़रका देहान्त हुआ.

### सिक्षन्यरमा ४

मुज़फ़रके बाद, शाहज़ादे सिकन्दरको सब सर्दारोंने मिलकर गुजरातका बाद-शाह बनाया. कई सर्दारोंकी राय लतीफ़ख़ांको वादशाह बनानेकी थी लेकिन यह वात न होसकी. सिकन्दरने तरूतनशीन होकर अपना नाम 'सिकन्दरशाह' रक्खा. इसने लतीफ़ख़ां पर, जो श्रपनी जागीर नदरबारमें रहता था, फ़ौज भेजी, जिससे डरकर वह ज़िले चित्तीड़के पहाड़ोंमें चलागया, परन्तु उसको वहांके भील श्रीर राज पूर्तोंने उसी जगह १७०० त्र्यादमियों समेत मारडाला.

लतीफ़ख़ां पर सरूती करनेसे मुज़फ़्ररी अहदके सर्दार, सिकन्दरशाहसे नफ़रत करने लगे. निदान इसी सन् हि॰ के १९ शाबान [विक्रमी १५८३ आपाड़ रुणा ४ = ई० ता० ३० मई ] के दिन वज़ीर इमादुलमुल्क वगैरह सर्दारोंने सिकन्दरशाहको मारडाला.

# मप्रमूदभाष वृषरा,

सिकन्दरशाहके पीछे मुज़फ़्रशाहके शाहज़ादे नसीरखांको, जिसकी अवस्था ५ या ६ वर्ष की थी, सर्दारोंने तरून पर बैठाकर 'महमूदशाह' का ख़िताब दिया.

नसीरख़ांकी अवस्था कम होनेके कारण इमादुल्मुल्क ही मुरुतार रहा; जिससे ताजखां वग़ैरहं सदिशिने नाराज़ होकर बहादुरशाहको बुलाया; यह अपने बाप मुज़-पफ़रकी नाराज़गीसे चित्तौड़ होता हुआ दिही चलागया था, सो सर्दारोंके बुलानेसे

<sup>(</sup> १ ) यह हाल महाराणा सांगाके वृत्तांतमें लिखाहै और उसीके साथ मुज़फ़रके शाहज़ावे पहादुरागृंका चित्तीड़ आकर विछी जाना भी दर्ज कियागयाहै.

श्राते वक् चित्तीड़ पहुंचा; उस समय इसके दोनों भाई चांद्खां व इब्राहीमखां जो री पहिलेसे ही अपने बाप ( मुज़फ़र ) की नाराज़गीके कारण चित्ती इमें शरणे आरहे थे, इससे मिले. चांद्खां तो वहीं रहा त्यीर वहादुरशाह इब्राहीमखांको साथ लेकर डूंगरपुर होताहुआ गुजरातकी श्रीर गया. रास्तेमें श्रीर भी कितने ही सर्दा-रोंके मिलजानेसे ऋहमदाबाद पहुंचकर महमूदकी जगह हुकूमत करने लगा.

#### बचातुरमाच.

यह दिक्षिसे व्यहमदावाद पहुंचा व्योर हि॰ ९३२ ता॰ १ शब्याल [ वि॰ १५८३ श्रावण शुक्र २ मई० १५२६ ता॰ १२ जुलाई ] को गुजरातके तस्तपर वैठकर दो चार दिनपीछे वहांसे मुहम्मदावाद ( चांपानेर ) की तरफ़ जो उस वक्तृ गुजरातकी मुल्य राजधानी मानीजाती थी, रवाना हुऱ्या. वहां पहुंचने पर इसने इमादुल्मुल्क बगैरह सिकंदरके मारनेवालोंको बड़ी निर्देयतासे मारकर हि॰ ता॰ ११ जिल्काद [ वि॰ भाद्रपद शुरू १२ = ई॰ ता॰ २० ऋँगस्ट ] की चांपानेर में वादशाह होने का दुवारा जुटूस (उत्सव) किया. दूसरे वर्ष महमूदशाह भी जो तरुतसे उतारा गया था, मरगया. किर हि॰ ९३४ [ ब्रिकमी १५८५ = ई॰ १५२८ ] में वहा-दुरशाह ईंडर थोर बागड़ पर चढ़ाई करके टूट खसोट करता हुआ नज़ाना छैकर छोटगया; ग्योर इसी संवत्में खंभातको फ़तह कर देवके बन्दरकी तरफ़ गयां,वहां जो यूरोपियन जहाज़ गिरिष्तार हुन्या था उसमेंके कई अंग्रेज़ोंको मुसल्मान बनाकर छोट त्र्याया; फिर ती बहादुरशाह दिन दिन ज्यादा फतह्याव होने लगा. हि॰ ९३५ [ विक्रमी १५८६ = ई॰ १५२९ ] में वह मुहम्मद मीरां-शाहकी मददके लिये, जिसको दक्षिणियोंने दवालिया था, चला, और वरार पहुंचकर राष्ट्रका मददक छिप, जिसका दाताजयान देनाछ्या या, पर्छा, जार परार पहुचनर दौठताबाद तक दक्षिणियों पर धावा किया; लेकिन हि॰ ९३६ [ विक्रमी १५८७ = ई॰ १५३०] में दक्षिणियोंसे दवकर गुजरातको फिर चलाखाया. हि॰ ९३७ [ विक्रमी १५८८ = ई॰ १५३१ ] में देवके बन्दर गया ध्योर वहांसे लोट कर वागड़की तरफ छूट मार मचाई; जिससे डूंगरपुरके रावछ एध्वीराजने तावेदारी कृतूछ की, ऋार उसका माई जगमाठ मागकर चित्तोड़ चलात्राया. महाराणा रवसिंहकी सुफ़ारिशसे बहादुरशाहने जगमालका कुसूर मुखाफ़कर वागड़का इलाक़ा एथ्वीराज खोर जगमालको वरावर वांट दिया (१) महमूद ख़िल्जीने सारंगपुर श्रीर मेवाडपर चढ़ाई की, जिससे महाराणा रवसिंह माठवेपर चढ़े; फिर सुल्तान बहादुरशाह गुजरातीने माछवेकी बादशाहत गुजरातमें मिलाकर मांडपर

<sup>(</sup>१) इस समय हूंगरपुरमेंसे बांसवादेकी रियासत अलग हुई.

ं अपना कृञ्जा करिया, जिसका कुछ हाल मेवाड़ और मांडूके ज़िक्रमें लिखागया ' है— (एए ३ और १५).

वहादुरशाहने रायसेन पर चढ़ाई की; वहांका राजा सलहदी पूर्विया कई वार किलेसे निकल निकल कर लड़ा. श्राखिरकार वह वादशाहके पास श्राकर मुसल्मान होगया; परन्तु उसके बेटे भोपत श्रोर पूर्णमू व उसके भाई लक्ष्मणने किला खाली न किया, जिससे बहादुरशाहने सलहदीका दंगावाजी के शकसे क़ैद किया; तब भापतने वादशाहसे कहलाया कि 'भरे वापको एक बार किलेमें भेजदें ते। हमलाग किला खाली करदें." बहादुरशाहने ताजखांके साथ सलहदीको किलेमें भेजा, परन्तु उसने किलेमें जाकर अपनी राणी दुर्गावती (१) के धिकार वा शर्म दिलानेसे भाई वेटों समेत लड़ाईके लिये तलवार पकड़ी; यह हाल सुनकर वहादुरशाह भी क़िलेमें श्रापहुंचा. कुछ राजपूत लड़कर मारेगये च्यीर राणी दुर्गावती ३०० स्त्रियोंके साथ त्रागमें जलगई. बहादुरशाहने रायसेन कृञ्जेंमें कर, काल्पीके हाकिम सुल्तान त्र्यालमको चंदेरी समेत जागीरमें देदिया; श्रीर इसी सन्के हि॰ शब्वाल [विक्रमी ज्येष्ठ = ई॰ मई] में गागरौनका किला जो मांडूकी वादशाहतसे मेवाड्वालोंने दवालिया था हमला करके छेलिया; फिर मंदशोर पर कृब्ज़ा करके मांडू होताहुआ पोर्चुगीज़ोंसे मुकावलेके वास्ते देव वन्दरमें पहुंचा. हि॰ ९३९ [विक्रमी १५८९ = ई॰ १५३३] में वहादुरशाहने चित्तीड़को घेरा, श्रीर महमूदका जड़ाऊ ताज व कमरपेटा जो महा-राणा सांगाने उससे लेलिया था, महाराणा विक्रमादित्यसे लेकर ऋहमदाबाद चला गया- (एछ २८). हि॰९४१ ता॰ ४ रमज़ान [ विक्रमी १५९२ चैत्र शुक्त ५ = ई॰ १५३५ ता॰ ८ मार्च ] को दुवारा श्राकर चित्तींड़का क़िला फ़तह किया, जिसका मुफ़्सल हाल जपर लिख जाये हैं (एष २८-३१ देखों). फिर बहादुरशाह मन्दशोर के पास हुमायूंसे शिकस्त खाकर, मांडू होता हुआ पोर्चुगीज़ोंकी पनाह (देवके टापू) में जा छिपा. हि॰ ९४३ रमज़ान [ विक्रमी १५९३ फाल्गुन = ई॰ १५३७ फ़ेब्रुखरी ] में इसने फ़रंगियोंके अफ़्सरको इस मतलबसे अपने पास बुलाया कि कुछ क़ील क़रार करके हुमायूं पर चढ़ाई करे, परन्तु बीमारीके सबब वह अपसर न त्रा सका; तब वहादुरशाह जहाज़में सवार होकर उसके पास गया; जाते समय जहाजमें कुछ धोखा मालूम होनेसे वापस लौटा, लेकिन किश्तीकें हट जानेसे समुद्रमें गिरपड़ा, श्रीर पानीमें ही फ़रांगियोंने उसे बर्छोंसे मारितया. इस जगह बहादुरशाह

<sup>(</sup>१) तारीख़ फ़रिरतहमें ख़िखा है कि यह महाराणा सांगाकी वेटी थी.

के साथ मलिक त्रमीन फ़ारूक़ी, शुजाश्रतख़ां, लंगरख़ां, त्र्यलिफ़ख़ां, सिकन्दरख़ां, त्र्योर मेदिनीरायका भाई गणेशराव त्र्यादि मारेगये. तबक़ात त्र्यकवरी व फ़रिश्तहमें इसी तरह लिखा है, लेकिन हैरिसके सफरनामेका बयान यह है—

"पोर्चुगीज़ अफ़सर नन्हों डी कुन्हा अपने माई साइमन डी कुन्हा के साथ जाड़ेका मोसिम मम्बेज़ामें गुज़ार कर हिंदुस्थानको गया, जहां पर देवके किले और शहरको लेनेके इरादेसे जहाज़ोंके साथ खंभातकी खाड़ीमें पहुंचा; उसके पहुंचते ही वहांके बादशाह बहादुरशाहके पाससे एक एल्जी उसको किला देनेकी ख़बर लेकर आया. वह किला मिलने पर एंटोनीसिलवेसके सुपुर्द करदिया गया."

"थोड़े ही दिनों वाद खंभातके वादशाहने तुकींके बहकानेसे जो देवकी खुद छेना चाहतेथे, पोर्चुगीज़ छोगोंसे वह मुकाम छेना चाहा; छेकिन इन्होंने उसको उसके मददगार तुर्की समेत व्यच्छी तरह शिकस्त दी; उसके बहुतसे जहाज़ोंको डुबा दिया श्रीर छड़ाई में उसको भी घायछ किया, उसी ज़रमसे वह मरगया." (1)

### भीरां मुक्तमद्याक बाहकी- व शक्रमूद राजधानी,

बहादुरझाहुके मरनेपर उसकी मा मख़दूमा ए जहां, गुजराती सर्दारों समेत व्यहमदाबाद चटीत्र्याई; व्योर वहां त्याकर सब सर्दारोंकी रायसे मीरां मुहम्मद झाह फ़ारूकीको, जो बहादुरझाहुका मान्जा व्योर व्यासीरका मालिक था, गुजरात का बादुशह बनानेकेलिये बुलाबा, त्योर उसके नामका सिक्का व खुतवा जारी किया. परन्तु वह व्यहमदाबाद त्र्याते वक् रास्तेमें बीमार होकर मरगया, तव गुजराती सर्दारोंने मुज़फ़ुरके पोते, व्योर स्तिफ़्ख़ांके बेटे महमूद्ख़ांको, जो बहादुर शाहुके हुक्मसे बुरहानपुरमें कृद था, बादशाह बनानेकेलिये बुलाया.

भारां मुहम्मदशाह फारूकी के भाई मीरां मुबारकशाहने खुद बादशाह बननेकी नीयतसे मृहम्मदशाह फारूकी के भाई मीरां मुबारकशाहने खुद बादशाह बननेकी नीयतसे मृहमूद्दबंको केंद्रसे निकालनेमें इनकार किया; जिसपर गुजराती सर्दार चढ़ाई करके महमूद्दको छुड़ालाये श्रीर हि॰ ९४४ ता॰ १० जिलहिज [ विक्रमी १५९५ प्रथम अपेष्ठ शुछ ११ = ई० १५३८ ता० ११ मई ] को अहमदाबादमें तस्तपर बैठाकर उसका लक्ष्य 'महसूदशाह' रक्षा इस वक्त इस्तियारख़ांने वज़ीर बनकर कुछ काम अपने हाथमें लेलियाया; लेकिन हि॰ ९४५ [ विक्रमी १५९५ ≈ ई० १५३८ ] में हस्तियारख़ांको मारकर दर्याख़ां च इमादुल्मुल्क मुस्तार बनवेंठे. फिर इन दोनोंमें भी विरोध होजानेसे दर्याख़ां शिकारके बहाने महमूदको चांपानेर लेगया खोर इमादुल्मुल्कने कोंज लेकर पीछा किया; परन्तु गुजराती सिपाही महमूदन

में ज्ञामिले, जिसमें इसावृत्सुत्क मी मुळह काके व्ययमी जागीर मृतकी मत्क चला-गया व्यात महसूद व्यहमदादाद व्याणा. हि०९७७ [विक्रामा १०९७ = इ० १०९०] में दर्यालां महसूद्याहको इसावृत्सुत्क पर चहा लेगया. जिससे इसावृत्सुत्कने साग कर मीगी सुवारक्ष्माह कार्क्की का भागालिया, लेकिन वहां भी गुलगानियाने शिक्स दी. कार्क्की बाद्याहने मी क्लिट व्यक्तिगमें जाकर महसूद्याहमें सुळह करती बीग इसावृत्सुत्क मारकेमें सङ्ग्लोंके पास चलागया; महसुद्याह लाटकर व्यहमदाबाद व्याप्त, लेकिन द्यालांके कुछ कारवार पर सुक्तार होजानेसे महसुद्याह बहुत व्यवस्था व्याप्त एक दिन व्यहसद्यादले रोशीदा निकलकर थोलका वा थंयूका के जागीरद्यार व्याप्तमहाँके पास चलागया.

इयोज़ीने एक सङ्केकी मुझक्त शाहके नामसे बादशाह बनाकर बालमखी पर चढ़ाई की. परन्तृ उसने थोड़ीसी ही फ़्रोजने निकरकर द्यांखांको शिकम दी स्रोंग सहमदायादमें कृष्टा करके महमृदको वहां बुलालिया. नव नो कुल्छ सर्दर. द्योल्कि छेड् अहमदादादमें आगये और द्योल् भागकर बुरहानपुर होताहुका दिल्हीमें शेरशाहके पास बलागयाः ऋहमदाबादमें व्यालमखी खुदसुख़नार यतीर होगयाः यह हार देख महमद्शाहने उसको निरन्तार करना चाहा, लेकिन बह होशियार था, दिल्छीकी तरह भागनया. इन ज़बरदस्त सदीरी के निक्रयहाने हाद महमृद्रेन च्यपना बाद्गाहनको गेनकृ दी, चीर हर नरहसे रेंग्नको खुञ रङ्खा. उसने छहमदाबाद्से बारह कोश्पर 'सहस्दाबाद्की मींब डाटी- परन्तु उसकी पूरा न करमका; इसने हि॰ १४९ [वि॰ १५९९ = इं० १५५२ ] में खुदाबंदरहोंके देदोवस्तेम समुद्रेक किनोर स्रनमें एक किला इस सरलवंस इनायाणा कि गृरोपियन लोग जहाज़ींसे आकर रैयनको नक्लीफ़ न देनेपार्दे; इस क्रिकेंड दनवानेमें पोर्चुगाज़ कोगोंने गेक्टोक की; परन्तु खुदाबंदखां ने उसको न माना थ्याँग चन्द्रोत्नमं क्रिकेको पृग कर्गाद्या. हि० ९६१ रवि-उल्बंब्बर [बि॰ १६१० फालान = हं० १५५४ फे्ब्रुबरी] में बुरहान नाम जिद्दमनेगारके हाथमे महसृद्द्शाह रानके वक्त मारागयाः इन जिद्दमनगारको क्रिमी कुसूरमे उसने एकबार दीवारमें चुनवाकर फिर कुछ दर बाद रहमदिखी में निकल्या दियाया; उमी डाहमें इस नालायकने महमूदको मानकर, बादशाहतका नाज अपने मिरपर रङ्गाः और कहं वहं वहं मदाराको भी धोलेमे अकेले बुलाकर कृत्य कियाः परन्तु इसादुन्मुन्क व श्रास्यम्बां इत्त्री उसके दावमें न श्राये, जिनसे दृसरे दिन प्रभात होते ही मुक़ाबला हुन्या और बुरहान, शिखानख़ाँक हायसे मारागया.

#### भइमदमाङ गुजरावी दूषरा

महमूदशाहके कोई छड़का बाला न था, इसिटिये सर्दारोंने अव्यट महमूदकी श्रीलादमेंसे रज़ीउटमुस्कको 'श्रहमदशाह सानी' का ख़िताब देकर तस्त पर विठाया; श्रीर एतमादखांको विजारत मिली. इसने उस बच्चे बादशाहको नामके लिये रखकर कुछ राज्यपर कृष्णा करिल्या, तब श्रहमदशाह भागकर सेयद मुवारक बुखारीके पास बांपानेर ( मुहम्मदाबाद ) चलागया. सेयद मुवारकने उसकी मददकेलिये चढ़ाई की; श्रहमदाबादसे एतमादखां मुकावलेको श्राया; छड़ाई होने पर सेयद मुवारकलां तोपके गोलेसे उड़गया श्रीर श्रहमदशाह शिकस्त खाकर भागा; परन्तु लाचार होकर फिर एतमादखां के पास श्रहमदशाह विकस्त खाकर भागा; परन्तु लाचार होकर फिर एतमादखांके पास श्रहमदाबाद चलाश्राया. एतमादखांने पहिलेके समान उसको केवल नामके लिये फिर बादशाह बनाया, परन्तु कुटल कारबारका मालिक श्रापही रहा. हि॰ ९६९के श्रााख़र [विकमी १६९९ = ई॰ १५६२] में इसने श्रहमदको मारडाला(१).

#### मुज्यप्रधाच राजराती दूसरा,

इमादुल्मुल्कने एक छड़केको तस्तृपर विठाकर सीगंद खाई कि यह महमूद-शाहका वेटा है, खोर उसको 'मुज़्फ्फरशाह' के नामसे प्रसिद्ध किया. इसके वक् में सदीरोंने मुल्कको खपनी खपनी जागीरमें वाटिख्या; इमादुल्मुल्क, मुज़्फ्फरशाहको नामके ठिये तस्तृपर विठाछेता खोर खाप उसके पीछे बैठकर छोगोंका मुजरा छिपाकरता. इस वादशाहके खहदमें एतमादखां य चंगेज़खां वगेंगर स्वर्तारोंमें फगड़े उठे; खाखिरी छड़ाईमें जो चांपानेरके पास हुई, एतमादखां, चंगेज़खां से शिकस्त खाकर डूंगरपुरकी तरफ चलागया. मुज़्फ्फशशाहने खहमदावाद खाकर एतमादखांका घरवार ज़न्त करछिया खीर चंगेज़खां वादशाहतके कारवारका मुस्त़ार बनागया. खासीरके नव्याव मीरां मुवारकशाहने भी खहमदावादके सर्दारोंकी फूट देख गुजरातपर हमछा किया, छेकिन चंगेज़खांसे शिकस्त खाकर उसे भागना पड़ा.

तीमूरिया खानदानके कई मिरज़ा ऊपर ठिखी ठड़ाइवोंमें चंगेज़खंके मददगार रहेथे. श्रव चंगेज़खं श्रोर मुग्ठोंमें विगाड़ हुश्या; पहिले तो मुग्ठोंने उसकी फ़ोज़ को शिक्तत दी परन्तु पिछे माठवेकी तरफ़ चलेगये. फिर जुफारख़ां श्रोर उलगुखां ह्व्यां, मुज़फ़रको एतमादखांके पास इंगरपुर लेगये, लेकिन थाड़े दिनों पिछे एतमादखांसे नाराज़ होकर दोनों ह्व्यी सर्दार, चंगेज़ख़ांके पास श्रहमदाबाद चले श्राये. फिर लोगोंके वहम डालदेनेसे जुम्मारख़ांने चंगेज़ख़ांको मारडाला, श्रोर जुम्मारख़ां व उलगुख़ांको मारडाला, श्रोर जुम्मारख़ां व उलगुख़ांको बुलानेसे एतमादख़ां, मुज़फ़्रको लेकर श्रहमदाबाद श्राया. मुग्ल

<sup>( 🤊 )</sup> मिरात तिकन्दरीमें अहमदशाहका माराजाना हि॰ ९६८ के शावानमें लिखा है.

ठोग सो पंगेज़ज़ांसे दनकर माछनेकी तरफ चछेगये थे गुजरातमें नापस आये. और मई ज़िलों पर कृज्ज़ा करिणा: इधर गुजरातके हन्सियों न एतमाद्ख़ांमें फिर निरोध हुआ. मुज़फ़रशाह हन्शियोंकी नमाध्यतके साथ चांपानेरकी तरफ चछागया. एतमाद-ख़ांने दिशिके बादशाह अकनरको जो नागौर न सिरोहीकी तरफ आयाहुआ था अर्ज़ी छिखकर बुछाया: नह उसी नक गुजरातकी तरफ रनाना हुआ: जन पड़नके पास पहुंचा. उस समय मिरज़ा अमूतुरान शीराज़ी. एतमादखां. उछग़ढ़ां. जुक्तार-ख़ां हन्शी. इंलिज़्पाहरुहक नगेरह ख़िदमतमें हाज़िर हुए और मुज़फ़रशाह भी शेरखां हन्शी, इंलिज़्पाहरुहक नगेरह ख़िदमतमें हाज़िर होगया. इस तरह हि॰ ९८० ता॰ १९ रजन [विकभी १६२९ मार्गशिय शुक्त १६ = ई॰ १५७२ ता॰ २२ नोनेन्वर] को. गुजरातकी बादशाहतके समाप्त होने पर. यह मुहक दिश्वीकी हुकू- मतमें शामिल हुआ.

अकारशाह कुटल गुजरातपर कृष्या कर मुज्यक्तरको आपने साथ ले आगरे पहुंचा और उसे नंगालेके सूबेदार मुनइसख़ांके सपुर्द किया. मुनइसख़ांने आपनी बेटीकी शादी मुज्यक्तरके साथ करवी लेकिन कुछ दिनों पीछे मुज्यक्तर बंगालेसे भागकर गुजरातमें पतुंचा और फ़ींक एकएिकर हि॰ ९८९ [वि॰ १६३८ = ई॰ १६८१ ] में गुजरात के सूबेदार कुतुर्वानख़ांको कृष्ट करके अहमदाबाद पर कृष्विज हुआ. जलालुरीन मुहस्यद अकार बादशाहने हि॰ ९९१ [वि॰ १६४० = ई॰ १६८३ ] में ख़ान-ख़ाना अप्पुर्दिशमको बढ़ी भारी फ़ींस देकर गुजरातपर भेजा. गुजराती राजा व मुलस्यान सदीर सब मुज्यक्तरके मददागर होगायथे. ख़ानख़ानाको बढ़ी बढ़ी लढ़ाइयां करनीपत्री; मुज्यक्तर, कई लड़ाइयोंमें शिकरत खासर लड़ना मिड़ता कच्छचे राजां आराफे इलाकेमें पहुंचा; इस राजाने उसकी सहायता की. परन्तु मुण्लिया लक्ष्मरेस पहुंच जातेसे उसकर सुज्यक्तरको विरिक्तार करके ख़ानख़ानाको सींपदिया. मुज्यक्तर हि॰ १००० [वि॰ १६४९ = ई॰ १५९२ ] में अपने हाथसे गला काटकर मरणया.

यहां गुजराती बादशाहोका खानदान खत्म हुआ.

महाराणा विकमादित्यके राज्याभिषेकका सवत निश्चय करनेके हेतु- ( एष्ठ २५ देखो )



स्वस्त श्री महाराजाधीराज महाराणा श्री विक्रमादित यादेसातु प्रोहीत जाना-सकर हो ग्राम १ जालो मयाकरे श्राघाटी रामदतु करी दिधो श्री नाइण प्रीती करेदिधो श्री राजी माडलगढी पारणावा पधारचा बांडी लपा परणवा श्राया तिरो चोंडी मधे उदक कियों रा श्री रावत भवानीदासजी हाडा यरजन विदमान सहस्रारा वहु भीर वसुधा भुकाराय भी सगरादिभी—स्याजसजदाभुमी तस्या तस्यतदाल स्वदत परदत वाजो हरती वसुधरा पस्ट वर्ष सहस्राणा वीष्टायाजाडीते क्रमी १ सवत् १५८९ वर्ष बोसाप सुदि १९ ल्लीपत पंचीली महेसज्ञीजी

यह भमन तामापन है दसका शहहप नीचे लिखा है-

### श्रीरामोजयति

श्रीगणेशप्रसादात्

श्रीएकछिग प्रसादात्

स्वित्त श्री महाराजािपराज महाराणा श्री विक्रमादित्य आदेशात् — पुरोहित जानाश्वकर हे याम ? जात्यो मया करे आधाट रामदरत करि दीषो श्री नारायण श्रीत करे दीषो श्री राणाजी माइलगढ परणावा पथात्वा बाई छक्ष्वा परणवा आया तीरी चौरी मध्ये उदक कीषो रा श्री रावत भवानी दासजी हाडा अर्जुन विद्यम् न सहस्र रा बहुभि वेशुया भुका राजिश सगरादिभि ॥ यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदाकछ ॥ सदस्ता परदत्ता वायो हरेत वसुंधरा पछि वर्ष सहस्राणि विद्याया जायते रूमि ? सवत् १५८९ वर्षे वेशाख गुढि ११ छिखित पचौली महेशर छे जी,

सुरीणां गणें: क्रीडो पागत पौरयौवत युतोपांते रवंते रिप ॥ तत्ताहकप्रतिविविते रुपट- प्रभागांगना संगिमि मंन्ये कुंड मिदं रमा विरिचतं छोकत्रया दृहुतं ॥ ८ ॥ यहारूण प्रतिष्ठा समये समुपेत विबुध छंदेभ्यः ॥ कनकदुकूछ वितरणं विद्धाति रमेति छोछुपंति सुरा: ॥ ९ ॥ यावच्छेप शिरःसु शेखरं पदं भूभूतधान्यामयं मेरु में हि गिरे रुपयुपरितो ब्रह्मादि छोकत्रयं ॥ धने यावदमुत्र वा दिनम्फि मीणिक्य नेराजनं तावच्चारुतरं रमा विरिचतं कुंड चिरं मंदतु ॥ ९० ॥

### श्रीरमावर्णनं

उन्मीलद्गुणस्वरोहण मही प्रोढनमालंकता सोंद्र्यांग्रत वाहिनी मधुमुह त्र्यम्माज्य सर्वे त्वभूः ॥ सोराष्ट्रेश्वरवाद्वान्वयमणेः श्री मंडलीकप्रमो राज्ञी चारु रमावती वितन्त्रुते संगीत मानन्द दं ॥ १ ॥ कुंमब्रह्म सुमीरित क्रममगा दुच्छित्रतां यिक्षतो तत्त्रोन्द्युत्य गिरीश भक्ति परमा रम्या रमा भारती ॥ संगीतं भरतादिनोक्त विधिना ब्रह्मेक तानोपमा मंदानंद विधायकं विल्तति प्रोह्णसर्वती परम् ॥ २ ॥ नादा नंद मयी वरीम्मक्तरा लीलो इसहक्ष्मी रागा रक्त गिरीश्वर स्मरकला शमीर्मिरन्यो ज्वला॥ लीला देखित राजहंस गमना सङ्गोगि भर्तृ स्तुता पद्मा मोदित मानसा विजयते वागीश्वरी श्रीरमा ॥ ३ ॥ संजाता जलधेर्विवेक विधुरा धीरे प्यवदादरा चापच्या ऽभिरता प्रमोद मयते या पंकजातस्थितौ ॥ विहत् कुंम रूपोहवा गुण गणा पूर्णा प्रवीणा स्पदी स्थैर्य प्रीति मतीति तां विजयते श्रेयो चित श्रीरमा ॥ १ ॥ राज हैवत भूधरांतररतं श्रीकांत माराधयत् कांतानंदित मानसा यदिनशं राजद्रमा चत्यतः ॥ मेरो कुंमकृते महीप तनया श्रीमंडलीक त्रिया श्रीदामोदर मंदिरं व्यरचयत् केलास श्रीलोज्यल ॥ ५ ॥ श्रीरस्तु सुन्नधर रागा ॥

### त्र्यथ श्रीमहाराज श्रीमंडलीक प्रवन्धः

इंदोरिनंदितकुळं बहुवाहुजातवंशेषु यस्य वसते रतुळं वसूर ॥ श्रीमंडळेंद्र गिरि रेवतकािवासो दामोदरी भवतु व : सुचिरं विभूत्ये ॥ १ ॥ श्रीमंडळीक दर्शनपरितुष्ट मना महेन्यर : सुकविः। श्रीमंदपाटवसितिर्गृषानिधिमेनं यथामित स्ताति॥ २॥ त्याख्रिष्टः सुरिवटपी संप्रति चिंतामिण मंयाकिळतः॥ उच्धः सुवर्णिश्चासि मिळिते त्विप मंडळाधिश ॥ ३॥ सुरिवटपि विटपविशालभुजदलकिति विपुळ महत्तकलं॥ कविचित्त चिंतामिण-महागुण जाल जन्म महीतलं॥ त्यनवरत सुर सिरिदमलतम जल लुलित सुर शिखरि प्रमं कल्यािम मंडल राज महिमह तोप मोमिहिम प्रभम्॥ १॥ परि कलितः पुरुह्ता । धन नायो नयन गोचरो रचितः॥ साक्षात् कृतो रतिश स्विप मिलिते मंडलाधिश

॥ ५ ॥ पुरुह्त मित्र गुरु मंत्र यंत्रित मतुल मंगल मंडितम् ॥ धननाथ मित्र धन दान तोपित चंद्र मोलि मखंडितं॥ रित रमण मिय वर युवित कृतनुति महत् विषम शर युतं परिचित्य मंडल राज मह मिह मोद मगम मनुव्रतम् ॥ ६ ॥ त्रंकुरिता शर्मलता कोरिकता चित्त चंपक व्रततीः॥ उद्यसिता तनु निलनी व्ययि मिलिते मंडलाधीश ७॥ कलघोत वितरण तरल करजल जिनत दार्म सदंकुरम् जन चित्तचंपक कुसुम संभव मधुर तर मधु वंधुरम्॥गगनैक मणि विस्फुरण पुलकित विपुल तनु नलिनी दलम् अनु-भूय सण्डल राज मिद्र मिप भवति हृदय मनाकुलम्॥ ८॥ कर्पूरं नयन युगे वपुपि सुधा रिहम परिपेक : ॥ हृद्ये परमानंद स्विय मिलिते मंडलाधीश ॥ ९ ॥ घन सार पारतमागमे द्रवलोचने हिमनिर्भरे सकलं प्लुतं वपु रच हिमहिम धाम धामनि निर्भरे ॥ मध मनिस परमानंद संपदुदारतरमभि वर्दते नरनाथ भवति विलोकिते सित मंडलेंडा जुन्तिस्मिते ॥ १०॥ सुर तरु रच नरेंडा गेहद्दां मम कलयति ॥ सुरगिरि रिति यहुराज राजमान समुज्वलयति ॥ सुरपति रयमिति मति रुदेति ॥संप्रति नर नायकरित पनिरिति नयना नुरिक्त रुद्यित दृढसायक॥ अनुपमतममहिम महीप सुतमं-डल सकलकलाकुशल सदरमित भवत्यवधि नवनिधि संनिधि रिधक वला ॥ ११ ॥ श्री मेदपाटेवरेदेशे कुंभकर्णचपयहे ॥ क्षेत्राष्टसूत्रधारस्य पुत्रोमंडनत्रात्मवान् ॥ १२ ॥ मूत्रधारमंडनसुत ईंशर ए कमठाणु विरचितं देवीदासप्रतिकारित-

## छन्दनाराच-2000000000

नृपाल विक्रमार्क सिंह पिष्ठ चित्रकोट पे ॥ विराज हर्प शीत व्हें कुकर्म धर्म त्रोट पे ॥ भटादि मान हीन धर्म छीन गुर्जरेशतें ॥ मिलेह चित्रकोट दें संदेस छदा चेंडातें ॥१॥ धनादि देरु फेर दीन्ह एक बेर ताहि को ॥ दुवार श्रान शाह दुर्ग छीन छीन वाहिको ॥ व्यनेक बीर युद्दमें समीर वेग व्याय कें। निघात जस्त्र घात पात स्वर्ग द्वार पायकें ॥ २ ॥ दिलीप कोध गुर्जरेश दुर्ग ते पलायगी ॥ श्रनीत मग्ग फेर हीत विक्रमार्क श्रायगी ॥ कुमार पथ्य पुत्त वाहि मार हुर्ग ईश भौ॥ तदीश भात गुप्त रीत कुम्भ भेरु शीस भी ॥ ३ ॥ मुहम्मदीय गुर्जरेश वंशकी प्रणालिका॥ तिमध्य चाहुवान वंश खिच्चि युग्म जालिका ॥ उदेपुराधि बारिया तटस्य राज्य नर्मदा ॥ वयान वादशाह जे वरार हिंद धर्मदा ॥ १॥ नृपाल सज़नेन्द्रके विचार सिद्ध कैनको ॥ फते न्याल के रूपाल हुक्म चित्र हैनको ॥ बिनोद बीर के दुतीय खंड सार भूत है ॥ बयान श्यामदास के विचारवान दूत है।। ५॥

80%0%0%0c

वीरविनोद विधायक सज्जन सुधियां धियो ऽभ्युद्यकर्ता ॥ श्रीमान् फतहनरेंद्रो वीरविनोदेन नंदयेत्सुजनान् ॥

> महाराणा विक्रमादित्य-द्वितीय प्रकरण समाप्त.



## महाराणा उदयसिंह-तृतीय प्रकरण

महाराणा उदयसिंहके गादी विराजनेका संवत, विक्रमी १५९२ [ हि॰ ९४२ = ई॰ १५३५ ] मानाजाता हैं, लेकिन हम इसको गादी बेठनेका समय नहीं कह सकते; क्योंकि उस वक् बनवीर, महाराणा विक्रमादित्यको, व उदयसिंहके घोखेमें धायके बेटे को मारकर (१) राज्यका मालिक बनवेठाथा. कदाचित, कुम्भल्मेरमें बहुतसे सर्दारांके एकट्ठा होनेपर विक्रमी १५९४ [हि॰ ९४४ = ई॰ १५३७] में जो एक जल्सा हुत्या, वह दिन गादीनशीनी का समभा जाय तीभी ठीक है, नहीं तो इन महाराणाके गादी विराजनेका दिन बही जानना चाहिये, जिस रोज़ बनवीरको निकालकर वे चित्तोंड़ के मालिक हुए.

उदयसिंहको उनकी धाय प्रज्ञाने, जो खीची जातिकी राजपूतानी थी, टोकरेमें विठाकर जपरसे पत्ते पत्तल ढकदिये, त्योर एक वारिनके सिरंपर रखकर श्रपने व उसके पतिको साथ ले देवलियाकी (२) त्योर खाने हुई; रास्तेमें बड़े बड़े दुःख उठाते हुये वे सब रावत रायसिंहके पास पहुंचे.

<sup>(</sup>१) अमरकाव्यमें विक्रमादित्यका माराजाना और बनवीरका गादीपर बैठना विक्रमी १५९३ में लिखाहै और उक्त संवत् की एक प्रशास्ति चित्तीड़के रामपील दरवाज़े पर है उसमें बनवीरको महाराणा लिखाहै~(शेपर्तबह नम्बर १ देखे)).

<sup>(</sup>२) इसके एवज् अव प्रतापगढ़ राजधानी है.

उसने इनकी वड़ी ख़ातिर की और घोड़ा वग़ैरह सवारी देकर, वनवीर के डरसे विदा करदिया, क्योंकि उसका क्रोध वह नहीं सह सकता था. उद्य-सिंह वहांसे रवाना होकर अपने साथियों समेत डूंगरपुर पहुंचे, परंतु रावल आशक्र-णने भी वनवीरके भयसे इनको न रक्खा; केवल ख़र्च व सवारी वग़ैरह देकर रुख्सत करदिया; तव वहांसे चलकर कुंभलमेरमें त्राज्ञा देपुराके (१) पास त्राये.

धायके पतिने आज्ञाके सामने महाराणा विक्रमादित्यके मारेजाने और महाराणा उद्यसिंहके त्रानेका सारा हाल कहा. यह सुनकर त्राशाको वड़ा रंज त्रीर फ़िक्र (२) हुआ, और उसने महाराणाको धाय समेत अपनी माके पास लेजाकर उनकी तकलीफ़ोंका हाल सुनाया; उसकी माने कहा कि ''बेटा यह अवसर चूकनेका नहीं है, क्योंकि महाराणा सांगाने तुमको वहुत कुछ देकर वड़ा ( इज्जतदार ) त्रादमी बना-या; अन तुम भी उनके वेटोंका हक दिलानेमें जहांतक होसके कोशिश करो." इन वातींसे आजाका दिल वहुन मज़्बूत हुआ, और उसने महाराणाको अपना भान्जा ज़ाहिर करके अपने पास रखिलया; परन्तु यह वात कव छिप सकती थी, थोड़े ही दिनों में सब जगह फैलगई.

वनवीर जो चित्तोंडमें वेखटके राज्य करता था, अब अपनेको असल (कुलीन) वनानेकी भी कोशिश करने लगा. जिन लोगोंने उसके साथ किसी तरहका परहेज रक्खा उन पर उसने सक्ती करनी शुरू की- इससे सब सदीर व राजपूतोंके दिल बहुत विगड़ने लगे, श्रीर जब कि उदयसिंहकी मौजूदगीकी पक्की ख़बर मिलगईथी, तो ऐसी हालतमें वे लोग उस ग़ैर हक़दार व अकुलीन की हुकूमत कव पसन्द करते.

एकदिन भोजन करते समय वनवीरने रावत ख़ान (३) पूर्विया चहुवांणको अपने थार नेंसे कुछ झूठी खानेकी चीज़ देकर कहा कि "इसका स्वाद अच्छा है सो थोड़ासा तुम भी चक्लो''- रावत ख़ानने अपनी पत्तलपर उस पदार्थके पड़ते ही खानेसे हाथ खींचिलिया; तब वनवीरने पूछा कि भोजन क्यों नहीं करते ? खानने जवाव दिया कि मैं खाचुका. वनवीर बोला कि यह तुम्हारा वहाना है- क्या तुम मुभे कम

(३) ऐसा मालूम होता है कि यह नाम किसी फ़क़ीरकी हुआसे पैदाहोनेके कारण पड़ाहोगा.

<sup>(</sup> ९ ) आशा देपुरा महेशरी जातिका महाजन, महाराणा सांगाके वक्तेस कुंम्भलमेरका किलेदार था.

<sup>(</sup>२) महाराणा सांगाके बेटोंकी ऐसी हालत देखने व सुननेसे रंज और अपने पास रखनेमें वनवीरके भयसे फ़िक्र.

असल जानकर घिन्न करतेहो ? रावतने भी कहिदया कि "हां, अवतक तो हमने नहीं कहाया, परंतु आप खुद ही जो कहते हैं— वह सचहें"— ऐसे सवाल जवाव होने पर रावत खान उठखड़े हुए, ओर अपने डेरे आकर कुंमलमेरकी तरफ चलिदये. वहां पहुंचकर महाराणा उदयसिंहको नज़र दिखलाई, ओर कोठारचेसे साईदास, केलवेसे जग्गा, वागोरसे रावत सांगा वग़ेरह को भी रुके लिखकर बुलालिया. इन लोगोंने महाराणाको नज़ेंरेदीं और विक्रमी १५९४ [हि॰ ९४४ = ई॰ १५३७] में रीतिके अनुसार गादी उत्सव हुआ.

फिर सर्दारोंने मारवाड्से पाठीके सोनगरा अखेराजको बुटाकर उसकी टह्कीका विवाह महाराणासे करदेनेके लिये कहा; उसने जवाव दिया कि " इस संबंधके करनेमें हमारी सवतरह उन्नित ही है, परन्तु वनवीरने अपने हाथसे असली उदयसिंहका मारडाटना और इनका कर्तवी होना असिड कर रक्खाहे, सो यदि श्राप सब सर्दार लेगा इनका झूठा खाटें तो में अपनी वेटी व्याहर्टू." सर्दारोंने अखेराजका संदेह दूर करनेकेटिये महाराणा उदयसिंहकी पंकिमें वैठकर भोजन किया—उस समय महाराणा अपने थालमेंसे झूठे पदार्थ सबको देतेगये, और सबने खुशिके साथ अदवसे टेकर खाया (१); तब अखेराजने अपनी वेटीका संबंध करना स्वीकार किया. सब सर्दा-रोंने जो बहां मोजूद थे बड़ी धूमधामके साथ महाराणाकी शादी की, और वित्तोंड़ पर चढ़ाई करनेके टिये परवाने भेजकर बाकी सदींरोंको भी बुटाया.

परवानींके यनुसार ईडरके राव भारमल्ल, वृंदिके यधिपति हाड़ा सुल्तान, डूंगरपुर के रावल व्याजकरण, वांसवाड़ेंके रावल जगमाल, प्रतापगढ़के राव रायसिंह, ज़िरोही के राव रायसिंह, चूंडावत रावत सांदिद्यास, चूंडावत रावत सांगा, चूंडावत रावत लग्गा, डोडिया ठाकुर सांडा, पंवार राव व्यवेराज इत्यादि बहुनसे सर्वार तो व्याकर हाज़िर हुए; परन्तु कितने ही खुदमतलवी लोग, जेसे सोलंबी रामा व सोलंबी मल्ला (२) वगेरह वनवीरके खुरस्वाह वने रहे. वनवीरने यह समाचार सुनकर व्यवनी कोज़की टुरुम्सी, व्योर लड्डाईके सामानकी तजवीज़ की.

उसी सम्वत्में महाराषा उदयसिंहने चित्तोंड़ पर चढ़ाई की. इस समय उनके पास ऊपर स्टिबे हुवे सर्दारोंके सिवाय, जोधपुरके राव मास्टेवकी तरफ़्से बहुतसे स्टोगों समेत राठोड़ कूपा व राठोड़ जैता इत्यादि. श्रोर पास्टीके

<sup>(</sup> १ ) इसी दिनसे यह रिवाज, महाराणांके सामने खानेके समय अवतक प्रचलित है.

<sup>(</sup>२) ते।हंखी रामाकी जागीरमें माहोछी और तोलंखी मठाकी जागीरमे ताणा था.

सोनगरा अखेगज वगेरहकें साथ भी भारी जमेयत थी—इस तरह बहुतसी फ़ौज एकट्ठी होगई. महाराणांके कुम्भलमेरसे रवाना होनेकी ख़बर बनवीरको चित्तांड़में मिलते ही उसने कुंबरसी तंबरको फ़ीज देकर मुक़ाबलेके लिये मेजा. माहोलीके पास मुक़ाबला हुज्या— महाराणांकी फ़तह हुई ज्योर कुंबरसी तंबर बहुतसे ज्यादिमयोंके साथ मारागया.

यहांसे रवाना होकर महाराणाने ताणेको, जहांका माछिक मल्छा सोछंखी था, एक महीने तक घेर रक्खा, छेकिन फ़तह नहीं करसके. मल्ला सोलंखी, जिसको महा-देवका इष्ट था, एक दिन एक पहाड़ीकी खोहमें पूजन करते समय पता लगने पर मेदा सांखटाके हाथसे मारागया. इसके मरते ही ताणा जीतकर महाराणा चालीस हज़ार सवार व फ़ोज समेत चित्तोड़ पहुंचे, श्रोर क़िलेको घेरा; परन्तु साथ तोपख़ाना न होनेके कारण किलेका टूटना बहुत कठिन मालूम होताथा, इसलिये आशा देपुराने बनवीर के प्रधान चील महतासे मिलावट करली श्रीर उसको खानगी तीर पर कहलाया कि ''तुम भी महाराणा सांगाके नौकर हो, यह समय ख़ैरस्वाही ज़ाहिर करनेका हें - क़िलेके भी बहुतसे त्र्यादमी महाराणा उदयसिंहको चाहतेथे. चील महताने त्राज्ञाके कहलाने पर उससे गुप्त मिलावट कर वनवीरसे कहा कि किलेमें अन्न वगैरह सामान कम है सो रातके वक्त दरवाज़े खोछकर मंगाया जाय तो वहुत अच्छा है-वनवीरने यह वात उचित जान मंज़ूर की. चील महताने अपनी कार्रवाईका पूरा हाल च्याशाको कहला भेजा, च्योर क्रीव डेढ़ पहर रातगये दरवाज़े खोलदिये; हज़ार पांच सो भेंसे व वेळों पर कुछ सामान छदवाकर उनके साथ ही महाराणाके राजपूत किलेमें जा घुसे चौर दरवाज़ों पर चपना कृञ्जा कर हल्ला करदिया. उस वक्त बनवीर (१)से अपने ठड़केवालों समेत लाखोटा वारीके रास्ते भागजानेके सिवाय और कुछ न वनपड़ा. वहुतसे राजपत दोनों तरफ़के मारेगये और महाराणा की फ़तह हुई (२).

फिर महाराणा उदयसिंह चित्तीड़का पूरा २ वंदोवस्त करके कुम्भलमेरको पधारे, श्रोर मेवाड़ देशमें उनका श्रीधकार हुश्रा

<sup>(</sup>१) वनवीरको किलेके तथा राज्यके लोगोंका विश्वास नहीं था इस लिये उसने अपने राज्यके तमय चित्तौड़ गढ़में राज महलोंके उत्तर तरफ़ एक लोटासा मज़्बूत किला इस मतलबसे वनवाना शुरू कियाथा कि यदि किलेके लोग बदल जावें तो इसमें रहकर बचाव किया जाय; उसकी दक्षिणी दीवार तैयार भी होचुकी थी, जो अवतक मौजूद और 'नौ कोठा' के नामसे मशहूर है.

<sup>(</sup>२) अमरकाव्य और टॉड राजस्थानमें इस फ़तहका संवत १५९७ [हि॰ ९४७ =ई॰ १५४० ] छिखा है.

इन्हीं दिनोंमें शिरोहीके राव रायसिंहके मारेजाने वाद उनके वेटे उदयसिंहकी, देवड़ा दूदा के छड़के मानसिंहके साथ तकरार हुई—

राव रायसिंहने भीनमालकी लड़ाईमें मारेजानेके वक्त कहिंदया था कि राज्यका मालिक मेरा छोटा वेटा उदयसिंह है, उसका पालन पोपण (परवरिश्च) दूदा करे. रायसिंहके कहने मुवाफिक दूदाने उदयसिंहको राज्यका मालिक बनाया, ख्रीर आप रियासतका कारवार सम्हालने लगा. दूदाके मरने बाद उदयसिंहने एक वर्ष तक तो उसके वेटे मानसिंहकी जागीरमें लोहियाणा गांव, जो दूदाने अपने मरते समय अर्ज़ करके दिलायाथा, बहाल रक्खा; फिर कहा कि "मानसिंहने एक दफ़े मुक्तपर तुका (१) चलायाथा इसलिय में भी उसको लोहियाणेसे निकाल ढूंगा." सब राजपूतीने अर्जु किया कि दूदाने आपके साथ बढ़ा सुलूक किया है और मानसिंह भी फ़र्मीवर्दारहें, इसलिये आपको ऐसा न बिचारना चाहिये; लेकिन राव उदयसिंहने किसीकी वात न मानी, श्रीर फ़ीज भेजकर मानसिंहको निकाल लोहियाणा खाली करालिया.

मानसिंह, महाराणा उदयसिंहके पास घ्याया तो महाराणाने बरकाण वीजेवास फा पड़ा घ्यठारह गांवोंके साथ देकर उसे घ्यपने पास रखिटया. कुछ दिनों वाद राय उदयसिंह जीतंटा निकटनेसे मरा घ्योर रियासतका हकदार मानसिंह हुच्या. तव दिर्मोहिके राजपूत सर्दारोंने सोचा कि इस समय मानसिंह, महाराणा उदयसिंहके पास है; घ्यार राय उदयसिंहके मरनेकी ख़बर वहां पहुंचे तो शायद मानसिंहको मारकर महाराणा शिरोही पर कृञ्जा करलेवेंगे; इस धोखेसे दो पहर तक उदयसिंहकी टाशको छिपा रक्खा, घ्योर पायगा (व्यश्वशाटा) के दारोगा जयमञ्जको सब वातें समभा कर कुम्भटमेर भेजा. जयमञ्जने मानसिंहके पास पहुंचकर सारा हाट कह सुनाया; तब मानसिंह, चीबा सामन्तसिंहसे सब हाट कहकर पचास सवारोंके साथ शिरोही को रवाना हुच्या च्योर सामन्तसिंहको यह भी कह गया कि यदि महाराणा याद फरमावें तो शिकारके लिये चलेजानेका बहाना करदेना.

महाराणाने मानसिंहको याद किया तो मालूम हुच्या कि शिकारको गया है; फिर शामको बुलाया तो किसीने कहा कि मुक्तको यहांसे दश कोश पर शिरोहीकी तरफ बड़ी तेज़ीके साथ जाता हुच्या मिला था. उसी समय एक च्योर च्यादमीने चर्ज़ किया कि "शिरोहीका राव उदयसिंह शीतलाकी बीमारीसे मरनेके कृरीय है; यह ख़बर मुक्तको चिश्वीसे मिलीहै." इस पर

<sup>(</sup>१) तुका—एक छोटा तीर सात आठ अंगुल रूम्बा होता है, जो होलीके दिनोंमें चौसकी नरीमें ग्याकर फ्रिक्ते चलाया जाताहै; इससे कुछ ज्यादा ज़ख्म नहीं होसकता.

'सहागणाने कृत्याचा कि नानामिंहके हेंग्से किसी मीनकर आदमीको बुलाकर कृत्यान करना चाहिये. इस हुक्सके मुजातिक देवहा जगमाल बुलाया गया और किरोब्रिका हाल द्यांस्त करने बाद सहागणाने उससे कहा कि "मानसिंह सामका क्यों गया, हम उसका क्या विगाइने थे !" जगनालने अने किया कि "इकिताय ! यह बाद नो सामसिंह जाने. " तद सहागणाने कृत्याचा कि "हम जिले हिके चर उत्ताने खालमें करना चाहने हैं, तुम मेंजूरी लिख दो". इस बानको मुक्कर जगमालने मीचा कि शायद मेरे इनकार करने पर महागणा क्रीज रहाना करें, अर मानसिंह कहीं गम्में ठहा हो नो सामजाय. इस लिये अने किया कि किरोब्रिका मह गव्य ही आपका है और सामसिंह हुजूरका मेवक है, जो हुक्म हिंगे वही करेगा". उस वक्त राम खाड़ा बीनजाये यह बात मुल्तवी रही.

इन्हीं दिनों में महाराणाने मान्वला (२) मेदाका चौरासी गांवीं ममेत नारोका पहा दिया, तो पहिले मरला मोलंकी की जागीरमें था.

<sup>(</sup>५) यह उन्तरना करने दिसने थी, क्योंकि दिसने नी देवदीकी दरवाद कर शिरोहीका राज्य अपने कृष्के में सेने चाहनेये.

<sup>(</sup>२) हर्णके नौक्लों में ने राजपालकी देटी नौनाम्य देशी नहागणा मोकलको व्यक्ति थी। इन प्रमेणते नौकला नेहा नहागमाचे पान ग्हना पा.

महाराणा उदयसिंह व जोधपुर के राव माछदेव के श्रापसमें विगाड होनेका हाल इसतरह पर है :--

हलवद्के भाला अजा व सजा जो गुजरात देशसे मेवाड़में आये उनमेंसे एक तो वावर श्रोर दूसरा वहादुरशाह की छड़ाई में मारागया, जिसका हाछ हम पहिछे ठिखचुके हैं. राज सजाका पुत्र जैतिसिंह किसी कारणसे जोधपुर चलागया, तव उसको राव मालदेवने खेरवाका पृद्वा जागीर में दियाथा.

जब राव मालदेव व्यपनी राणी भाली स्वरूपदेवी समेत, जो जैतसिंहकी बेटी थी, अपनी ससुरास खेरवामें आये, उस वक् उन्होंने स्वरूपदेवी की छोटी बहनको आधि-क सुन्दर देखकर जैतिसिंहको कहलाया कि " इसकी भी शादी हमारे साथ करदो." जैतिसिंहने जवाव दिया कि "मैं ज्यपनी वेटी पर दूसरी वेटीको सौत नहीं बनासका." इसपर राच माळदेवने पहिले तो नमींसे कहलाया परन्तु उसके न मानने पर ज़ोर दिखलाया; तव स्वरूपदेवीने ध्यपने पितासे कहा कि "ध्यापको इस वक्त हठ करना उचित नहीं है, क्योंकि रावजी जुबरदस्त हैं सो जोरावरीसे शादी कर श्रापको बरवाद करदेंगे. इस छिये इस वक्त थोड़े दिन पीछे शादीका इक्रार करछेना चाहिये, फिर जैसा चाहें येसा करें." यह बात जैतसिंहको भी पसन्द त्र्याई, श्रीर उसने राव मालदेवसे जाकर अर्ज़ किया कि "एक तो अभी लग्न नहीं है, दूसरे हमारे पास खर्च नहीं कि जिससे विवाहकी तैयारी कीजावे." इस पर मारुदेवने उसी वक्त पंद्रह हजार रुपये खर्चके वास्ते देकर उससे विवाहका पक्का इक्रार करालिया.

राव मारुदेव तो श्रपनी राणी स्वरूपदेवीको उसी जगह छोड़ जोधपुर की तरफ रवाना हुए, श्रोर जैतासिंहने महाराणा उदयसिंहके नाम इस मन्मूनकी एक श्रार्ज़ी भेजी कि " मेंने श्रपनी छोटी बेटी का विवाह श्रापके साथ करना विचारा है, सो वह मेरी श्रोरसे श्रापकी राणी होचुकी". महाराणाने भी इस वातको स्वीकार करलिया; तव जैतासिंह श्रपनी बड़ी बेटी स्वरूपदेवी को खैरवामें ही छोड़कर छोटी बेटी व घरवाठों सहित कुम्भलगढ़की तरफ पहाड़ोंके पास गुढ़े (१) में चलात्राया. खैग्वासे इनके रवाना होते वक्त स्वरूपदेवीने अपनी छोटी बहनको दहेज़के तोर पर ज़ेवर देनाचाहा सो ज़ेवरके डिब्वेकेवदले राठो ड्रोंकी कुलदेवी 'नागणेची' का डिब्बा देदिया.

इधर महाराणा उदयसिंह कुम्भलमेरसे स्याना होकर गुढ़े पहुंचे श्रीर शादी करके राज जेतासिंहको भी कुम्भलमेर लेशाये. जब वह डिब्बा जो जेवरका सममकर स्वरूपदेवीने श्रपनी वहनको दिया था खोला गया, तो उसमें एक देवीकी मूर्ति

<sup>(</sup> १ ) इस देशमें 'गुढ़ा' छोटे गांवको कहते हैं.

वृंदीके राज्यसे हाड़ा मुल्तानके ख़ारिज होने पर उसकी जगह सुर्जणके मुक्रिंर होनेका हाल इस तरह हैं :—

हाडा सूर्यमञ्ज श्रीर महाराणा रब्नासिंह श्रापसमें ठड्कर एकदूसरेके हाथसे मारे गये, श्रीर वित्तोड़ पर महाराणा विक्रमादित्य गद्दी वैठे, तब उन्होंने सूर्यमञ्जके पुत्र सुल्तानको जिसकी श्रवस्था ८ वर्षकी थी, बूंद्रीकी गादीपर कायम किया (एए-२६). परन्तु उसने जवान होने पर यहांतक जुल्म किया कि वूंद्रीके वड़े सद्दार हाड़ा सहसमञ्ज श्रीर सांतठकी श्रांखें (१) निकठवाडाठीं. इन वातोंसे सब सद्दार व राजपूत नाराज होकर श्रपनी श्रपनी जागीरांपर चले गये, सिर्फ हाड़ा सामृत रहगयाथा; उसको भी मारना चाहा, तब वह श्रपनी जागीर वांसी गांवमें त्राकर वहांसे दिझीके बादशाहके पास चला गया, जिसके वावत बूंद्रीकी तवारीख़ामें ठिखाहै कि वादशाह सूरने उसका रणयंभोरकी किलेदारी (२) दी थी. वाज कितावोंके देखनेसे ऐसा मालून होता है कि एक दफ़ें शेरशाह सूरने रणयंभोर पर चढ़ाई की तब सामा-शाहके वाप भारमञ्जने कुळ पेशकश (नज्राना) देकर चढ़ाई मीकूफ रक्खी.

पुल्तानकी बद्चछनीसे महाराणा उद्यसिंहने नाराज़ होकर सुर्जणको (३) हुक्म दिया कि "हम सुल्तानको गादिते ख़ारिज करते हैं तुम उससे बूंदीका मुल्क छिनछो," यह कहकर व्यपने हाथसे उसको राज तिलक दिया व्योर फ़ीज देकर बूंदीकी तरफ़ रवाना किया. वहांकी कुछ रेयत, जो राव सुल्तानके जुल्मसे घवरा रही थी, सुर्जणकी तरफ़ होगई— सुल्तान भागकर पाटन होताहुच्या रायमछ खीचीके पास पहुंचा, जो महाराणा उदयसिंहका एक बड़ा सर्दार था. उसने सुल्तानको गुज़रके लिये बड़ोदका डलाका दिया था— जिसके बंदाबाले सुल्तानोत हाड़ा कहलाते हैं.

<sup>(</sup>१) बीकानेरके नैनसी महताने आखें निकलवाना लिखा है, और वूंटीकी तवारीख़ वंशप्रकाश में मुसल्मानेंसि लड़कर उनका माराजाना दर्ज है.

<sup>(</sup>२) इस बक ऐसा हुआ होगा कि किलेदारी जो महाराणाकी तरफ्ते. हमेशासे ब्रंदिक हाड़ोंकी सपुर्वगीमें रही, उसी तरह उस वक भी हाड़ा सुन्तानके नाम रही हो और बाक़ी किलेका इिन्तुमार शाह भारमक्षकों महाराणाने देखला हो, परन्तु बादशाह सलीम स्रुप्ते सामंत्रकों मदद देकर रणभंभोरका किलेदार बनादिया होगा. क्योंकि उसबक बिचोदकी ताकृत तो बहादुरशाहकी चढ़ाई ब बनविरके झगड़ोंसे बिन्कुछ नष्ट हो रही थी-इरअस्ल इस किलेके मालिक हमेशासे मेवादके राजा ही रहे.

<sup>(</sup> १ ) इसने महाराणा उदयसिंहके मातहत कई छड़ाइयोंमें बड़ी बड़ी बहातुरी दिसाई, जिससे . इसको जागीरमे फुलिया और बदनोरका पटा मिला पा.

सुल्तानको भगादेने बाद सुर्जण फ़ींज छेकर किछ रणथम्भोर पहुंचा, जहांकी किछेदारी भी बूंदीके राजतिछकके साथ ही महाराणाने इसको देदीथी; सामंतिसिंह हाड़ाने किछेसे वाहर निकछ कर वहांकी कुंजियां इसके सपुर्द करदी और कहा कि ''मैंतो आपका सेवक हूं, और किछेमें भी आपकी तरफ़से ही रहताथा; मुभको किसी तरह मुलल्मानोंका तरफ़दार न समभें.'' तब सुर्जणने अपनी तरफ़से किछा सामन्तिसिंह की ही सपुर्दगी में रखकर कुल्छ हालकी अर्जी महाराणा उद्यसिंहके नाम छिखमेजी, और विक्रयी १६११ [हि० ९६१ = ई० १५५४] में बूंदी पर अपना कृष्मा वन्निख्या.

वादशाह शेरशाह के सर्दार हाजीख़ां पठानके साथ जो किसी सबबसे दिश्ची से निकल कर अजमेर आया था, पांच हज़ार फ़ोंज, बहुतसा ख़ज़ाना, और रंगराय नाम एक पातर थी. राव मालदेवने यह ख़बर सुनकर ख़ज़ाना लेनेकी ग्रज़से एथ्वीराज जेतावतको फ़ोंजके साथ अजमेरकी तरफ़ रवाना किया. हाजीख़ांने महाराणा को अर्ज़ी लिखी कि " में आपकी पनाह में आया हूं और राव जालदेव मुक्ते मारना चाहता है, सो आप मेरी मदद करें." महाराणा इस अर्ज़ीके पहुंचने पर हाजीख़ां की मददके लिये हाड़ा सुर्जण, राव हुर्गा और जयमळ मेड़ितया वग्रह कई सर्दारोंके साथ खाना हुए. उनके आनेकी ख़बर मुनकर राठोंड़ोंने प्रथ्वीराज जेतावत को समभाया कि अब लड़ाई हाजीख़ांसे नहीं, महाराणासे है; चित हम सब राजपूत मारेजावेंगे तो राव मालदेव को बड़ा ही घाटा होगा; क्योंकि अच्छे अच्छे राजपूत तो पहिली लड़ाइयों में मरचुके हैं. और रहे सहे हम लेग भी मारेजावेंगे तो उनकी ताकृत में बहुत नुकृत्मान पहुंचेगा. इस तरह समभा कर वे तो लोटनचे, और एथ्वीराज शरमिन्दगीसे अपने गांव वगड़ीके बाहर ही ठहरा रहा— महाराणा उदयिसेंह, हाजीख़ांकी तसळी करके पीछे चित्तीड़ पथारे.

जब राव माळदेवने फाली राणीके मामलेमं फ़ोंज लेकर कुम्भलमेर पर चढ़ाई की, तब बालेचा राजपूत सूजाने (जो महाराणा उदयसिंहकी नाराज़गीसे मालदेवके पास चलागया था) मेवाड़ पर चढ़नेसे इनकार किया, खोर चाकरी छोड़कर भालदेव का देश लूखता हुआ महाराणाके पास खाया; इन्होंने उसको पहिलेसे दूनी जागीर खोर नाडोल गांव दिया. राव मालदेवने सूजासे बहुत नाराज़ होकर राठोड़ नगा भारमछोत को ५०० अच्छे सवार व राजपूत संग देकर नाडोल भेजा. उन लोगोंने वहां के चीपाये घरिलेये तब सूजाने भी सामना किया— उस लड़ाईमें राठोड़ बाला, धक्रा, व बीजा भारमछोत काम आये खोर सूजाने खाने खाने खाने खुड़ालिये. फिर राव माल - -

देवने मेड़ते पर चढ़ाई करके उनसे यच्छी लड़ाई की- एथ्वीराज जैतावत मारा गया.

महाराणा उदयसिहने हाजीख़ां पठानके पास तेजसिह डूगरासिहोत श्रीर वालेचा सूजाको भेजकर कहलायािक "तुमको हमने मालदेवसे वचाया है सो चालीस मन सोना श्रीर कुछ हाथी, तथा रंगराय पातर जो तुम्हारे पास है हमको दी". तव इन दोनी सर्दाराने व्यर्ज की कि "प्रथ्वीनाथ! हाजीखांको हुजूरने तकलीफ़ के वक्त पनाहमे रक्खा है इसलिये प्रय उसके साथ ऐसा वर्ताव न करना चाहिये"; परन्तु महाराणाने न माना, तव लाचार उन दोनोने वहां जाकर हुक्सके मुश्राफ़िक हाजीख़ांसे कहा. उस ने ४० मन सोना श्रीर हाथी देनेका तो इकरार करलिया, लेकिन पातरके देनेसे इनकार किया, श्रीर कहा कि यह मेरी श्रीरत है किसतरह देसकता हू.

इस पठानने इन सदांरोके रुख़मत करने वाट कुछ हाठ राव माठदेवजो ठिख भेजा और उससे मटट मागी. तब राव माठदेवने उसकी मटदके ठिये राठोड टेवीदास जैतावत, जगमाठ विरमदेवोत, रावठ मेघराज, जैतमाठ जैतावत, प्रध्वीराज कूपावत, महेश घड़सिहोत, ठक्ष्मण भटावत सिहोत, व जैतासिहवगेंग्रह वहादुर राजपूर्तोको डेढ हज़ार फ़ीज देकर अजमेरकी तरफ भेजा. इधरसे महाराणा उदयसिह भी अपनी फोज ठेकर, जिसमे बीकानेरके राव कल्याणमळ व मेइतिया जयमळ बीरमदेवोत वगेंग्रह थे, अजमेरकी तरफ रवाना हुए. विकमी १६१३ फाल्गुन कृष्ण ९ [हि॰ ९६४ ता० २३ रविउक् अटवट = ई० १५५७ ता० २५ ज्यान्यकारी के हरमादा गावमे होती फोजीका मकावजा हुए।

ज्यान्युत्रसी के हरमाड़ा गावमे दोनो फीजोका मुकावला हुन्या.
हाजीखाने फरेव करके एक हजार सवारो समेत एक पहाडिकी त्याइली यार वाकी पठान व राठीड़ोको सामने खड़ा किया. महाराषा उदयसिह हरावलमे थे; दोनो तरफसे घोडोकी वागे उठी; हाजीखा गकतरफसे हगवलपर टूटपडा. इस वक्त राव दुर्गाका घोड़ा मारा गया त्रीर वह हाथीपर सवारह प्रा. हाजीखाने हाथी पर कटारी चलाई; राठीड़ वेवीदास जैतावतने वालेचा सूजासे कहा कि राठोड़ वीजा त्रीर धन्नाका वेंग लेना चाहता हू— त्रीर उसको मारिल्या; तेजसिह इ्गरिसहोत भी देवीदासके हाथमे मारा गया; कुछ १०० त्राटमी मेवाड़के, १५० हाजीखांके त्रीर ४० त्राटमी राव मालदेवके मारे गये. मेवाड़ी फीजकी शिकस्त हुई, महाराणांके ललाटमें तीर लगा त्रीर मारावाड़ी राजपून फतहके नकारे वजाते हुये हाजीखांको जोधपुरमे राव मालदेवके पास लग्ने

इस मारकेका ज़िक गुजरातकी तवारीख़ मिरात सिकंटरीमे बहुत मुरत्सर इस स्रोर पर छिखा हैं– कि ''हाजीखां गुजरातमें जाता था, जिसका र फ़ोज लेकर महाराणा उद्यक्षिंहने रोका, श्रोर उससे ४० चालीस मन सोना श्रोर कितने श्रव्यक्ते श्रव्यक्ते हाथी व रंगराय पातर मांगी; सो सोना व हाथी देना तो हाजीख़ांने मन्ज़ूर किया, लेकिन पातरके न देनेपर लड़ाई हुई; जिसमें महाराणाने शिकस्त खाई श्रीर हाजीख़ां गुजरातको चला गया."

विक्रमी १७१४ वैशाख [हि॰ १०६७ रजव = ई॰ १६५७ एप्रिल ] में उद्यपुरके मशहूर दिधवाड़िया चारण खेमराजने इस मारकेका हाल जो नैनसी महता के पास लिखमेजा था, उसीके मुवाफ़िक हमने लिखाहै. हमको विश्वास है कि सौ वर्षके पहिलेका हाल जो यहांके प्रसिद्ध कविने लिखमेजा उसमें ज्यादा गृलती न होगी; क्योंकि जोधपुर व वीकानेरकी तवारीख़में भी उसीके मुवाफ़िक मिलता है.

विक्रमी १६१६ चेत्र शुक्क ७ [हि॰ ९६६ ता॰ ६ जमादि उस्सानी = ई॰ १५५९ ता॰ १६ मार्च ] को बड़े महाराज कुमार प्रतापसिंहकी राणी प्रमारके पेट से अमरसिंहका जन्म हुआ. महाराणाने पोता होनेकी बहुत खुशी की, और चित्तोंड़से सवार होकर पहिले तो श्री एकिलंगजीके दर्शन किये; फिर वहांसे शिकारको आहाड़ गांवकी तरफ पधारे. शिकार खेलते समय एक ऐसी जगह नज़र आई, जहां बेड़च नदी एक बड़े पहाड़ी सिलिसिलेको तोड़कर मेवाड़की तरफ चोंड़े मैदानमें निकली है. उस पहाड़ी नाकेको बांधकर वहां एक बहुत बड़ी पाल (वंध) बांधनेका हुक्मिदया, और सब सर्दार व अहलकारोंसे सलाह की कि चित्तोंड़का किला एक अलग पहाड़पर है, इसिलिये जब बादशाहोंने घरा उसी वक्त कब्ज़ेसे निकल गया, और सामानकी तंगीसे किले वालोंको मरना पड़ा. अगर इन पहाड़ोंके घेरेमें राजधानी वनाई जावे तो रसदकी भी कमी न होगी और मज्बूतीके साथ पहाड़ी लड़ाई करनेका मौका मिलेगा. महाराणाके हुक्मको तारीफ़के लायक समफकर, सबने अर्ज़ की कि "एखीनाथ! यह सलाह श्रीजी-

वहुत ऋची श्रोर कामयावी हासिल करानेवाली है." तव महाराणाने इसी

में, जहां उदयपुर आवाद है उससे उत्तरकी तरफ़ एक छोटी पहाड़ी पर अपने महल और उनसे उत्तरकी तरफ़ शहर वसानेका हुक्मिद्या. वहां महलोंके कुछ मकान वन भी गये थे जिनके खंडहर अब तक मौजूद और 'मोतीमहल' के नाम से प्रसिद्ध हैं— लेकिन वहां आबादी कुछ नहीं; उस जगह अब महाराणांकी शिकारगाह है.

जब महाराणा उदयसिंह शिकार खेळते हुये पीछोळा (१) ताळाव पर त्र्याये तो वहां एक छोटी पहाड़ी पर भाड़ीके अन्दर एक साधू बैठाथा. महाराणा

<sup>(</sup>१) यह तालाव विक्रमी १५ वीं सदीमें, महाराणा लाखाके समय किसी वणजारेने वनवायाथा—

घोड़ेसे उतर कर उसके पास गये; योगीने कहा कि "वाबा तुम यहां नगर वसाकर भ्रमनी राजधानी बनात्र्यो तो बहुत व्यच्छा है– तुम्हारे वंशसे यह शहर नहीं जावेगा."

महाराणाने उस तपस्वीका (१) कहना स्वीकार किया; जिस जगह वह वेठाया वहीं श्रपने हाथसे नीवका पत्यर रक्खा, श्रोर महल बनानेके लिसे हुन्म देकर डेरेको पधारे. दूसरे दिन वहां जाकर देखा तो वह योगी न मिला, तव उसकी धूनीकी जगह एक मकान बनाया, जिसके चारों तरफ तीन तीन दालान हैं, इस लिये उसका नाम 'नोचोक्या' रक्खा गया; श्रोर हुक्म दिया कि जिस मेवाइके राजाको राज्यामिपेक श्रयांत गदीनशीनी धर्मशास्त्रके श्रनुसार हो यह इस जगह होना चाहिये. श्रव उस मकानमें वर्तमान महाराजाधिराजों का पानेरा (२) है. उसके सामने एक दूसरा मकान बना, जिसे श्रव लोग 'नेकाकी चोपाइ' वा 'पांडेकी श्रोवरी' कहते हैं; इन दोनोंके धीचमें पत्यरका बना हुश्रा चौक है जो 'राय श्रांगन' (राज्यांगण) (३) कहलाता है. पहिले तो महाराणा उदयसिंह ने जाना रावला बनवाया जहां श्रव कोठार हैं, किर इसी रायश्रांगन श्रोर जपर लिखेडुमे दोनों मकानोंको ज़नाना रावला बनाया.

महाराणा उदयसिंहने विक्रमी १६१६ [हि॰ ९६६ = ई॰ १५५९] में उदयपुरसे तीन कोंद्रा पूर्वकी तरफ उदयसागर तालावकी पाल बनानी शुरू की, जो विक्रमी १६१९ [हि॰ ९७० = ई॰ १५६२] में तैयार हुई; इस तालावकी प्रतिष्ठा विक्रमी १६२२ वेदााल शुक्ल ३ [हि॰ ९७२ ता॰ २ रम्ज़ान = ई॰ १५६५ ता॰ ४ एप्रिल ] को महाराणाने व्यपने हायसे की.

बादशाह अकवरका चित्तीड लेना,

विक्रमी १६२४ त्राध्विन रूण ११ रविवार [हि०९७५ ता० २५ सफ्र = इं० १५६७ ता० ३१ त्रॉगर ] के रोज़ वादशाह जलालुरीन मुहम्मद अक-वरने शिकारके वास्ते वाढ़ीके परगनेकी तरफ़ सवारी की, ज्योर दिलमें फ़ीज कशी करना ठानकर मालवे जानेका इरांदा किया- वाड़ीसे घोलपुर व ग्वालियरकी तरफ़ निकल गया. एक दिन घोलपुरके मुकाम पर, महाराणा उदयसिंहका छोटा वेटा

<sup>(</sup>१) इत फ़्कीरके कलाम बहुतसी करामाती वातोंके साप मशहूरहें.

<sup>(</sup> २ ) जहां महाराणांके पीनेका जळ रहताहै.

<sup>(</sup> ३ ) यह नाम महाराणा संग्रामसिंह व भीमसिंहके समयसे प्रसिद्धहें.

'शिक्तिसिंह (जो अपने वापकी नाराज़गीसे वादशाहके पास चलागया था) वादशाहकी हुजूरमें खड़ाथा. उस समय वादशाहने फ़रमाया कि ''हिंदुस्थानके बड़े वड़े राजा हमारे दर्वारमें आकर हाज़िर हुए, परन्तु राणा उदयसिंह नहीं आया; इसलिये हम उसपर चढ़ाई करना चाहतेहीं सो तुमको भी अच्छा काम देना चाहिये.'' इस तुरहकी वातें थोड़ी देर तक वादशाह दिल्लगीमें करता रहा और शक्तिसिंह ज़ाहिरी इकरार करता गया, लेकिन दिलमें शाही इरादेको सच्चा जानकर सोचा कि यदि मैं वादशाहके साथ जाऊं, तो मेरे ऊपर लोगोंके दिलमें अपने वापके मुल्क पर वादशाह के चढ़ा लानेका संदेह होनेसे, वड़ी वदनामी होगी; यह विचार कर वह तो रातके वक्त अपने साथी राजपूतोंको लेकर चित्तींड़की तरफ चलदिया.

वादशाहने यह बात सुनकर चित्तों पर चढ़ाई करनेका पक्का इरादा करित्या; क्योंकि महाराणा उदयसिंह, जिनको अपने राजपूत व पहाड़ोंका वड़ा ही ज़ोर श्रोर सहारा था, जब तक ताबे न किये जाते, तब तक वादशाही हुकूमत पूरी पूरी बेखटके नहीं होसकी थी.

यह विचार कर वादशाहने मेवाड़की तरफ़ कूंच किया, श्रीर किले शिवपुरके पास, जो रणथंभीर ज़िलेका एक किला था, श्राकर डेरा दिया. वहांके लोग शाही लक्कर से मुक़ावला करनेमें श्रपनेको कमज़ीर समस्कर महाराणांके किलेदार बूंदीके हाड़ा सुर्जणके पास रणथंभीर चलेगये. वादशाहने इसे श्रच्छा शकुन समस्क कर, नज़र वहा- दुर को थोड़ी फ़ौजके साथ उस किलेमें छोड़ा, श्रीर छः मंज़िलके वाद श्राप कोटे पहुंचा. वहांके किले श्रीर मुल्क हाड़ोतीकी हुकूमत शाह मुहम्मद कृन्धारीके सपुर्द कर गागरीन के किलेको घेरा; वहांसे शाह वदाग्खां, मुरादखां श्रीर हाजी मुहम्मदखां सीस्तानी वग़ैरह समेत शहावुद्दीन श्रहमदखांको मालविकी तरफ़ भेजा श्रीर खुद चित्तीड़को रचानाहुश्रा; कूंचके पहिले श्रासिफ़्खां श्रीर वज़ीरखांको, जो इस मुल्कसे वाकि़फ़ थे इधर भेजा, जिन्होंने श्रागे वढ़कर मांडलगढ़के किलेको घेरा; वहांका रईस राव बह्न सो- लंकी पहिलेहीसे चित्तीड़में चलाश्रायाया. थोड़ेसे लोग जो किलेमेंथे, वे भी शाही आनेसे निकलभागे—वहां कृञ्जाकर वादशाह मांडलगढ़से श्रागे बढ़ा.

इधर कुंवर शाकिसिंहने धोलपुरसे चित्तीड़ आकर महाराणा उदयसिंहसे अर्ज़ की कि बादशाहका चित्तीड़पर आनेका पक्का इरादा है जो कुछ बंदोबस्त होसके वह कीजिये; महाराणाने सब सर्दार और महाराजकुमारोंको एकट्ठेकर सलाह की-भेड़ताके राव बीरमदेवका वेटा जयसछ राठीड़, रावत साईदास चूंडावत, रावत साहिव खान चहुवान, राजराणा सुल्तान, ईसरदास चहुवान, चूंडावत पत्ता, राव बहू सोलंखी और ंडोडिया सांडा वगै्रह सर्दार व महाराजकुमार प्रतापसिंह, शक्तिसिंह इत्यादि सब मौजूद थे. जब महाराणांने पूछा कि अब किस तरह पर छड़ना चाहिये १ तब सब सर्दारोंने अर्ज़ किया कि ''प्रथ्यीनाथ ! राज्यका वल खजाना व राजपूत हैं श्रीर पहिले गुजराती बादशाहों की छड़ाइयोंमें उसके घटजानेसे रियासत कमज़ोर होगई है; इसछिये बादशाह त्र्यकवरसे मुकावळा करनेमं वरवादीके सिवाय फायदेकी कोई सूरत नहीं दिखाईदेती; त्र्यव यही उचित हैं कि हमछोग किछोमें रहकर वादशाहसे छड़ें त्र्योर त्र्याप श्रपने महाराजकुमार व रणवास समेत पहाड़ोंमें चछेजांय". तव महाराणाने फ़रमाया कि हम किछोमें ही रहें त्र्यीर रणवास व कुंवर पहाडोंमें चलेजांवे; इसपर महाराजकुमार प्रतापसिंहने अर्ज़ की कि हुजूर तो पहाड़ोंमें पधारकर फिर भी छड़ाइयां करसक्ते हैं स्त्रीर हम जवान हैं इस वास्ते पहिली लडाइयोंमें हमको ही तैनात कीजिये, जैसे कि श्रगले महाराणा-श्रोंने भी कियाया. इसपर सब सर्दारोंने श्रार्ज की कि "हुजूर रणवास व श्रापने कुमारीं समेत पहाड़ोंमें सिधारें, क्योंकि पीछे भी तो त्यारामसे राज्य करनेका समय नहीं है, भर मारकर हम छोगोंका बदला व अपना राज्य छेना होगा". निदान यही सलाह ठहरी तब महाराणा ८००० अच्छे वहादुर राजपूतोंको चित्तोड़के किलेमें तेनात कर त्याप कितने ही सर्दार व उनके कुंवर तथा त्यपने महाराजकुमार व रणवास सहित मेवाड्के दक्षिणी पहाड़ोंमें चलेगये.

इधर वादशाह व्यकवरने भी मांडलगढ़से कूंचकर विक्रमी १६२४ मार्गशीर्प रूणा ६ यहस्पति [ हि॰ ९७५ ता॰ १९ रविउल्ञांख़िर = ई॰ १५६७ ता॰ २३

व्याक्टोवर ] को चित्तीड़के ३ कोश उत्तर नगरी गांवमें डेरा किया.

जब अकवरने किलेकी तरफ दृष्टि दी तो वर्षा और विजलीकी चकाचोंधके मारे कुछ न सुभा. थोडी देर बाद बादल विखर जाने पर किला दीखने लगा, तब बाद-शाहने पैमाइशवालींसे उसका त्रानुमान करवाया तो पहाड़की लम्बाई दो कोश त्रीर घेरा पांच कोश मालूम हुन्ना. जब मोचें बनानेलगे तो किलेकी मजुबूती से बहुत सी त्राफ़र्तें उठानी पड़ीं, परन्तु त्र्यपने पक्षे इरादेसे एक महीनेमें मोर्चेवंदी पूरी की. इधर राजपूतोंने भी लड़ाई पर कमर बांध जगह जगह मोचें सम्हाले.

खुद वादशाह व्यक्वरने व्यपना मोर्चा किलेकी उत्तर तरफ लाखोटा दरवाज़े के मुकावलेमें रक्खा, श्रीर किलेके भीतर मेड्रितया राठौड़ जयमछ वीरमदेवातने लड़ाइका मोर्चा लिया. दूसरा मोर्चा राजा टोडरमछ श्रीर कासिमखांको-किलेसे पूर्व तरफ सुरजपोल दखाज़ेके मुकाबिल-दिया. किलेके भीतर उस दखाज़ेका मोर्चा चूंडावतोंके मुख्य सदीर रावत सांईदासने लिया. तीसरा मोर्चा किलेके दक्षिण तरफ चिनोड़ीकी बुर्जके सामने व्यासिफखां व्योर वज़ीरखां वग़ैरहके बन्दीवस्तमें था; क्या ज़रूरत है जो मांगें, जो त्याप हुक्म देतेंहैं तो केवल इतना ही चाहताहूं कि त्यगर में इस लड़ाईमें माराजाऊं तो मेरी लाश हिन्दुत्र्योंकी रीतिसे जलवादीजावे. वादशाहने इस वातको मन्जूर किया.

दोनों सर्दारोंने क़िलेमें त्राकर सब हाल ज़ाहिर किया, तब कुल राजपूतोंने ज़िल्दगीसे नाउम्मेद होकर मरने पर कमर वांधी. दोनों तरफ़से खूब छड़ाई होने लगी, वाहर वादशाही हुक्मके मुवाफ़िक दोनों सुरंगें खुदकर तथ्यार हुई; चिनोड़िकी तरफ़वाली सुरंगमेंसे दो आखें निकालीगईं जिनमेंसे एकके भीतर १२० मन (१) च्योर दूसरीमें ८० मन वारुद मरीगई थी. किलेके लोग भी इस वातके मालूम होजानेसे होशियार होगयेथे; शाही फ़ोजके लोग हुक्मके अनुसार सुरंग उड़ानेके मुन्ताज़िर थे कि जब दीवार उड़े तो भीतर घुसें. माघ कृष्ण १ [ ता० १५ जमादि-उस्सानी = ता० १७ डिसेम्बर ] वुधवारको एक सुरंग ऐसी डाटकर उड़ाईगई कि जिससे कि़छेका एक वुर्ज ५० च्यादमियों समेत उड़गया उसके पत्थर बहुत दूर दूर तक गिरे श्रोर ५० कोश तक श्रावाज़ पहुंची. सुरंगके उड़ते ही, रास्ता होजाना समभ कर शाही मुळाजिमोंने एकवारगी हमळा करदिया. ये छोग दीवारके नजदीक पहुंचे थे कि इतनेमें दूसरी सुरंग भी उड़ी, जिससे वादशाही फ़ौजके वहुतसे (२) आदमी मारे गये-जिनमेंसे सय्यद अहमदका वेटा जमालुद्दीन जो वरारके सय्यदोंमेंसे था, मीरखां का वेटा मीरक वहादुर, मुहम्मद सालिह हयात, सुल्तानुशाहच्यली एशक आगा, यज़दां कुछी, मिर्ज़ी विह्योच, जानवेग श्रीर यारवेग वगैरह २० नामी श्रादमी वादशाहके पास रहनेवाले थे.

इसके वाद एक सुरंग त्रासिफ़ख़ांके मोरचेसे वीकाखोह त्रोर मोरमगरी की तरफ़ लगाई गई, परन्तु उससे क़िलेके ३० आदमी मारेजानेके सिवाय कुछ वड़ा मतलव न निकला. चित्तौड़ीके वुर्जको जो पहिली सुरंगसे उड़गया था किले-वालोंने एक ही रातमें चुनकर पहिलेके मुवाफ़िक दुरुस्त वनालिया, श्रीर सव सदीर राजपूत फिर मोर्ची पर मुस्तइदीसे लड़नेको खड़े होगये. इस समय अपनी फ़ौजके घवराजानेसे वादशाहकों किला फतह होनेकी उम्मेद नहीं रही, तोभी उसने अपने आदमियोंको वहुत दिलासा दिया; परन्तु फ़ौजके लोग व खुद बादशाह अच्छी तरह जानचुके थे कि क़िला वहुत मज्बूतहैं, और इसमें लड़नेवाले

<sup>(</sup> १ ) यह मन दो या चारलेर तक का मानाजाता था.

<sup>(</sup>२) अकबर नामेमें वे दोसों और तवकात अकबरीमें व तारीख़ फरिस्तहमें ५०० लिखेहैं.

वहादुर हैं; कि़टेमें लड़ाई व खाने पीनेके सामानकी भी कमी नहीं है ( १ ).

सुरंगोंसे किलेवालोंको इतना नुक्सान नहीं पहुंचा जितना कि वादशाही फ़ौजका हुआ. इसी तरह फिर लड़ाइ होती रही लेकिन वादशाहने यही सोचा कि अगर किला फ़तह हुआ तो वारूदके ही वसीलेसे होगा. मोचिंवन्दीके लिये कोरे पत्थरोंकी दीवारें खड़ी करके उनकी च्याड़से शाही फ़ौजके वहादुर क़िलेकी तरफ़ वन्दूक़ोंकी वाड़ मारतेथे श्रीर खुद वादशाह भी उनके साथ गोलियां चलाता था.

एक दिन वादशाह चिकया नाम हाथी पर बैठ कर किलेके गिर्द मोर्च देखनेको भिरता हुऱ्या लाखोटा दर्वाज़े की तरफ़ पहुंचा, सव लोग दीवार की त्र्याड़से क़िलेकी तरफ़ बार कर रहेथे, वह भी उनके पास जा खड़ा हुआ श्रीर बंदूक चटानेलगा. जलाल-खां थोड़ी दूरपर दीवारके सहारेसे छड़ाईका तमाशा देखरहाथा; सो एक गोछी किछके भीतरसे उसके कानके पास होकर निकलगई, तबसब लोगोंने बादशाहसे व्यर्ज की कि इस वन्दूक्चीने हमारे बहुतसे व्यादमी मारेहें. बादशाहने वन्दूक् छेकर तीरकशकी तरफ़ गोली चलाई जिससे वह वन्दूक्ची मारागया, जो क्लिके वन्दूक्चियोंका सर्दार इस्माईल नामी था.

एक दिन बादशाह मोरमगरी पर जो किलेके पश्चिम तरफ है तोपें चढ़ारहा था, एक तोप उसके सामने गिरपड़ी जिससे २० त्रादमी मरगये. वारूदकी छड़ाई के काम पर राजा टोडरमळ व कासिमख़ां दर्याई दारोगाको तेनात कियाथा च्योर वादशाह भी ख़ुद इस कामकी सम्हाल रखताया. दो रात श्रोर एक दिन दोनों तरफ़के वहादुर लड़ाईमें ऐसे लगेरहे कि खाना पीना तक मूलगये. शाही फ़ीजके गोलन्दाज़ी ने तोपोंसे किलेकी दीवारको बहुत जगहसे तोड़दियाया; आधीरात होनेपर बादशाही फीजवाले हला करके गिरीहुई दीवारोंकी तरफ़से किलेमें घुसना चाहतेथे, और किलेके बहादुर राजपूत उनको रोकतेथे; इसमें दोंनो तरफ़के हजारहा आदमी मारेजातेथे. तेल, रुई, कपड़ा वगैरह भी जलाकर किलेवाले शाही फ़ीजके हमलेको रोकते थे. इसी मगड़े में एक सर्दार हज़ारमेखी सिलह हुये दीवार के तीरकश मेंसे वादशाह को दिखाई दिया. तव वादशाहने

<sup>(</sup>१) पहिली दो वातोंके वावत तो उन लोगोंका कृपास ठीक था लेकिन तीसरी वात में अलव-त्ता गलती होगी, क्योंकि अकवरशाहने बहुत दिनांसे किलेको घर रक्खाया जब रसद वगेरह सामा-न नहीं रहा तब किलेक राजपूर्तीने आपही किवाड़ खोल दिये और बड़ी बहादुरीके साथ लड़कर मारे गये, यदि सामान की कमी न होती तो वे छोग किवाद कभी न खोलते, बल्कि कुछ दिनीतक और भी छड़ते.

उस सर्दार पर एक बंदूक़ (जिसका नाम संग्राम था) चलाई, श्रोर राजा भग-वान दास व गुजाश्रतख़ां से फर्माया कि इस बंदूक़की गोली उस सर्दारके ज़रूर लगी है, क्योंकि जब मेरे हाथकी गोली किसी शिकारपर लगतीहै तो मुक्ते मालूमहो-जाताहै. तब ख़ानेजहां वगेंरहने अर्ज़ की कि यह सर्दार बन्दोबस्त करनेको श्राज रातमें कई दफ़ह यहां श्राचुकाहै, श्रगर श्रव न श्रावे तो जानना चाहिये कि ज़रूर मारा-गया. थोड़ी देरमें जञ्चारकुली-दीवाना ख़बर लाया कि किलेकी दीवारोंमेंसे कोई श्रादमी दिखाई नहींदेता.

किलेमें मेडताके राठौड़ मेडतिया बीरमदेवके बेटे जयमळके (१) घुटनेमें, जो राजपूर्तोंमें वड़ा नामी सर्दार था, वादशाहकी गोली लगनेसे उसका पैर टूटगया; तब जयमञ्जने सब सर्दारोंको एकट्ठाकरके सलाह की कि अब किलेमें खानेपीनेका सामान नहीं रहा इसिछिये उचित है कि औरत बच्चोंको आगमें जलाकर किलेके द्वांज़े खोल दियेजावें और बहादुर राजपूत हाथोंमें तलवार लेलेकर अपनी अप नी वहादुरीकी मुरादको पहुंचें. यह सलाह सब सर्दारोंने पसन्दकरके, 'जौहर' ( त्रागमें वाल वच्चोंको जलाने ) का हुक्म दिया; इसपर राजपूतोंने लकड़ियोंका हेर लगाकर अपने अपने औरत बच्चोंको उसमें विठाया और आग लगादी, जिसमें हजारों जलकर खाक होगये. रावत पत्ता, अपनी मा सज्जनबाई सोनगरी और ठकुरानियोंमें से सामन्तसीकी वेटी जीवाबाई सोलंखिणी, सहस मछकी वेटी मदा-लसावाई कछवाही, ईसरदासकी बेटी भागवती बाई चहुवान, पद्मावतीबाई भाली, रत बाई राठोड़, वालेसावाई चहुवान, प्रमार डूंगरसीकी वेटी वागड़ेची आसावाई वगैरह और दो वेटे व पांच वेटियां आदि सबको आगमें जलाकर, तय्यार हो आया. सब सर्दारोंने जिन जिन की ठकुरानियां तथा बाल बच्चे वहां मौजूद थे, ऐसा ही किया. जब इस जोहरकी आगकी न्वाला (शोले) बाहर दिखाई दी उस वक् शाही कोजिक बहुतसे आदमी तरह तरहके विचार करने छगे; तब आंवेरके राजा भगवानदासने वादशाहसे अर्ज़ की कि यह आग जौहरकी है.— जब राजपूत छोग मरनेका पक्का इसदा करलेते हैं तो (अपने कायदेके मुवाफ़िक़) औरत व बच्चोंको आग-में जलाकर त्र्याप दुरमनों पर टूटपड़ते हैं, इसलिये शाही फ़ौजको होशियार रहना चाहिये. बादशाहने हुक्म दिया कि सूर्य निकलते ही हल्लाकरके शाही फ़ौजके लोग क़िलेमें घुसजावें प्रभात होतेही राजपूर्तोंने किलेके दर्वाज़े खोलदिये. जव जयमहाने

<sup>(</sup>१) यह बि॰ १६१९ [हि॰ ९६९ = ई॰१५६२] में अकवरके सर्दार नागौरके सूवेदार मिर्ज़ा शरफुद्दीनहुसैनको मेड़ते परं चढ़ालाकर उसके हमराह क़िले पर देवीदास व जगमालके वर्खि़लाफ़ वड़ी वहादुरीसे लड़ाया.

कहा कि मेरा पेर टूटनयाहे और घोड़ेपर नहीं चढ़ा (१) जाता. तव उसके भाई कहाने कहा कि मेरे कंधेपर बैठकर अपने दिलकी हवस निकालिये. सो जयमछ, कहाके कंघेपर वेठा त्योर यह त्योर वह दोनों तलवार चलाते हुये हनुमान पील व भैरव पीलके वीचमें, कामत्र्याये. डोडिया सांडा ज्ञाही फ़ीजमें घोड़ेपर सवार तळवार चळाताहुत्र्या गम्भीरी नदीके पश्चिम तरफ मारागया. इस तरह राजपूत छोगोंका सरुत हमछा देख कर वादशाहने त्राजमाये हुये हाथियोंको सूंडोंमें दुधारेखांडे देकर त्यागे वढ़ाया. मदकर हाथींके पीछे जिक्या खोर उसके पीछे सबद्छिया खार कादरा वगैरह हाथी चले. बहादुर राजपूत भी तलबारांके हाथ उनपर साफ करनेलगे. ईसरदास चहुवानने मदकर हाथीका दांत पकड़ कर महावतसे उसका नाम पूछा श्रीर उसकी सूंडपर खन्जरका बार करके कहा कि वादशाहसे मेरा मुजरा बोलो. एक राजपूतने एक हाथीकी सूंड तलवारसे काटकर गिरा दी. उस हाथीने तीस त्रादमी तो पहिले स्रोर पन्द्रह सुंड कटने वाद मारे. मदकर हाथीने भी सूंडपर तलवार लगनेके वाद कई श्रादमियोंको मारडाला, त्र्यौर गजराज हाथी घवराकर किलेकी तरक भागा; उसपर श्रज्मतलां सवार था सो घायल होकर थोड़े दिन बाद मरगया. बादशाह श्रकवर इन्हीं हाथियोंके झुंडमें रहकर अपने लोगोंको लड़ाई पर बढ़ाताजाता था: जब फ़ीज किलेके भीतर घुसने लगी, उस समय पत्ता चूंडावत जगावत राम-पोंळके भीतर बड़ी वहादुरीके साथ श्रपने राजपूतों समेत सैकड़ों व्यादमियोंको मारकर कृत्लहुत्र्याः वादशाह त्रकवरके फ्रमानेके मुवाफिक त्रवुल्फ़्क् लिखता है कि वाद-शाह किलेकी दीवारपर से देखरहेथे कि सबद्छिया हाथी किलेमें राजपूर्तोंको मारमार-कर गिरानेलगा, जिसपर एक राजपूतने तलवारका वार किया. हाथाने उसको संड में छपेटकर जमीनपर पटका. इतनेमें किसी दूसरे राजपूतने सामने आकर दूसरा वारिकया: श्रीर हाथी उस तरफ चला, तब पहिले राजपूतने सूंडमेंसे छुटकर पीछेसे तलवार मारी:

खुद बादशाह अकवरका वयान है कि "किलेके वहानुरोंमें से किसी शरूसने (जिसकों में नहीं पहचानता ) ऐन छड़ाईके वक् शाही फोजिके एक आदमीको छड़ने के वास्ते आवाज़ दी; वह ख़ुशीसे उसकी तर्फ़ चला, जिसपर किसी दूसरे शाही मुलाज़िमने उसकी मदद करना चाहा; उसने उसे रोकदिया और कहा कि यह वहानुरी स्रोर जवांमरदीकी वात नहीं है कि एक आदमी अकेला मुभको छड़ाईके लिये बुलावे

<sup>(</sup>१) अयुक्पञ्चने बादशाहकी 'संघाम' वन्द्कृते उत्ती जगह जयमहका माराजाना लिखाहै. लेकिन वह बाहरके गैरलोगोंमें ते था जैता तुना वैता लिखदिया.

त्रीर में तुमको मददके छिये साथ छूं. दोनोंका मुकावछा हुन्ना, जिसमें किछेका राज-पूत मारागया. उस त्रादमीको मेंने बहुत तछाद्रा किया छेकिन वह न मिछा, फिर भी वादशाहने कहा कि जब में गोविन्दश्यामके मान्दिर पर पहुंचा उस समय एक महा-वत एक त्रादमीको, जो हाथीकी सूंडमें छिपटा हुन्या था मेरे सामने छाया. उस वक् उसमें कुछ जान वाकी थी छेकिन थोड़ी देरमें मरगया. महावतने न्यूर्ज़ की कि यह शख़्स कोई किछेके सर्दारोंमें से हैं क्योंकि इसके संग वहुतसे न्यादमियोंने जान दी है. दर्याफ़्त करनेसे मालूमहुन्या कि वह पत्ता जगावत था. जब शाही फीजके पहिले ५० न्योंर पिछेसे ३०० हाथी तक किछेमें पहुंच चुके न्योर वहां शाही मंडा खड़ा हुन्या, उस वक्त हज़ारहा नौकर न्योर रन्यय्यतके छोग मन्दिर व न्यपने घरोंमें छड़ाई करनेके छिये मुस्तइद खड़े थे, जो नंगी तछवारें व भाछे छेछेकर शाही सिपाहियों पर हमछा करते करते वड़ी बहादुरीके साथ मारेजाते थे. ऐसी छड़ाई न किसीने देखी न्योर न सुनी होगी कि जिसका वयान न्यन्छीतरह नहीं हो सक्ता. छड़ाईके समय किछे में छड़ाकू राजपूतोंके सिवाय ४०००० रन्यय्यतके छोग थे, जिनमेंसे केवछ १००० न्यादमी वन्ने वाकी सब छड़कर मारेगये. बादशाहने रन्यय्यतको छड़ाकू देखकर सबके मारनेका हुक्म दे दिया.

सूर्जपौठ दर्वाज़े पर रावत साईदास वग़ैरह वहादुर जो तैनात थे वे भीवड़ी वहादुरीके साथ मारेगये. इनकी मददके ठिये दूसरे मोर्चे परसे राजराणा जैता सजावत खोर राजराणा सुल्तान आसावत पहुंचे, जो वहीं काम आये. इसतरह सव राजपूतोंने वड़ी वहादुरी ज़ाहिर की और मारेगये.

१००० एक हज़ार बन्दूक़ची (१) शाही फ़ीज के डरसे अपने बाल बच्चोंको के दियों की तरह गिरिएतार करके शाही फ़ीजके दरिमयान होकर लेनिकले, जिनकी फ़ीज वालोंने अपने ही आदमी समभकर कुछ रोक टोक न की. महाराणाके महलोंके सामने सिमदेश्वर (२) महादेवके मिन्दिरके पास, और रामपौल दर्वाज़े पर जहां पत्ता जगावत मारागया था, हज़ारों आदिमियोंकी लाशोंके ढेर लगगये.

विक्रमी १६२४ चैत्रकृषा १२ [हि॰ ९७५ ता॰ २६ शाबान = ई॰ १५६८

<sup>(</sup>१) मोतमदर्खां अपनी किताव इक्वालनामे जहांगीरी में लिखताहै कि येलोग काल्पी की तरफ के रहने वाले वक्तरिया मुसल्मान थे और हमारे ख़याल से मालूम होताहै कि येलोग बंगाली पठान होंगे, जो मुग्लों की वरिष्लाफ़ी के सवव चित्तोंड़ में चले आये थे.

<sup>(</sup>२) यह मन्दिर वह नहीं है जो महाराणा मोकलने किलेकी दीवार पर वनवाया था विक , वहहै जो कीर्तिस्तंभके पूर्व तरफ़ अब खंडहरके तीर पड़ाहै.

ता॰ २५ फ़ेब्रुअरी ] को दो पहर के समय वादशाह यकवरने इस क़िलेपर क्ष्ज़ाकि-या, योर तीन रेाज़ तक वही ठहरकर किले का बन्दोवस्त किया; वहां की हुकू-मत रवाजह श्रब्दुल मजीद श्रासिफ़्ख़ांको देकर श्राप श्रजमेरकी तरफ़पेदल रवाना हुत्रा क्योंकि वादशाहने रवाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी मन्नत मानी थी कि यदि चिनोड़का किला फ़तह हो जावेगा तो में ज़ियारत (दर्शन) करनेके लिये श्रजमेर तक पेंदल श्राजगा. जब फ़तह पाई तब क़िलेसे श्रपने लश्करगाह, श्रोर वहासे मांडल तक पेंदल चला. जब श्रजमेरके ख़ादिमोकी दरख़ास्ते इस मज़्मूनकी पहुंची कि हज़रत-ख़ाजह साहिबका हुक्म श्रापके लिये सवारी पर श्रानेका है, तब बादशाह मांडलसे सवार हुशा; परन्तु जब श्रजमेर एक मिंज़ल रहगया तब फिर वहांसे पेंदल ही श्रजमेर दाख़िल हुशा. १० रोज़तक श्रजमेरमे रहकर श्रागरेकी तरफ़ क्ष्विया.

महाराणा उदयसिंह इस लड़ाईके पहिले ही सब सर्दारोकी सलाहसे चित्तीड़ छोड़कर पहाड़ोमें होतेहुये गुजरातकी त्योर रेवा कांठापर गोहिल राजपूर्तोकी राजधा-मी राज पीपलां (१) में पहुंचगयेये वहांके राजा भैरवसिंहने बड़ी खातिरदारी की. महाराणा ४ महीनेतक वहां ठहरे च्योर फिर रहे सहे राजपूर्ताको एकट्ठा करके उदयपुर त्याये; यहां त्याकर नोचोकियां बग़ेरह महलोको जो त्यभूरे रहगयेथे पूराकिया.

## धयवरका रणधसोरको जीतना

दूसरे वर्ष वादञाह श्रकतरने ग्णथम्भोरका किया (जो याज कल महाराज जयपुरके कृष्ट्रोमें हैं; ) पहिले इस किलेके मालिक चित्तांड़ के राजा थे (२) जिन्होंने बहांकी किलेहारी बूदीके हाड़ा सूर्यमछ व उनके बेटे राव सुल्तान श्रीर सुर्जण

<sup>(</sup>१) राज पीयळा के गोहिळोंकी तवारीख़ हम इती जगह ळिखते परन्तु महाराणा उदयिसह का वृत्तान्त थोड़ा ही रहगयाहै इस ळिये प्रस्तण के अख़ीर में टिखेंगे,

<sup>(</sup>२) यह किछा १४ शतक के पिहिंछे तो नजाने किस के क्नेंमें था परतु टिखीहुई सर्दिकि शुरु से हमीर चहुवान और उसके वापके कृष्ट्रेमेंया जिसको अलाउदीन खिट्डीन फ्तर िया था फिर यह किछा मेचार्के राजाओंके कृष्ट्रेमें आया जिसके छेनेकी इन्छा वाचर वादशाह को भी रही और शेरशाह स्र्ने इसके अपने कृष्ट्रेमें टेलिया टेकिन थोडे ही हिनों के बाद फिर मेबार के कृष्ट्रेमें आगया. तदकातअकदारी और इक्बाछनामह जहागिरी वगैरह कितानोंमें टिखा है कि अकदारे के शुरू अहदमें मुग्छोंके दरसे गेरागाह के नौकर जुझारखा ने सा सुर्वण को यह किया विविध्या. इससे मालूम होताह कि महाराणा उदयसिह के इगारेस उस किट्टी जुझारखा को छुछ कपने दिने होंगे क्योंकि उन दिनों वृदी भी महाराणा उदयसिह के भातहतथी और बृदी वाटों के नाम रणयमभीर की किटेदारी महाराणा सागाके वक से चछी आतिगी इस टिपे कुछ तअ-जुमनी वात नहीं है

(जिसको महाराणाने सुल्तानके खारिज करने वाद वूंदीका माठिक बनाया था ) वगैरह को दीथी. जब बादशाह अकबरने चित्तोंडका किला फतह करके मेवाड़में जगह जगह अपने थाने विठादिये, उस समय उद्यपुरके महाराणा पहाड़ोंमें दिन काटते थे परन्तु वूंदीका हाड़ा सुर्जण इसी किलेमें कायम रहा. इस हालतमें महाराणा की हुकूमत तो हाड़ोंपर कुछ रही नहीं और वह अपनी वहादुरीसे किलेके मालिक बने रहे.

सुर्जणने भी किले पर अच्छी तरह मज़्वूती करली. दोनों तरफ़से लड़ाई-होती रही परन्तु किला मज़्वूत होनेके कारण नहीं टूट सका; तव वादशाहने भेद उपायकर अवंवरके राजा भगवानदासकी मारफ़त सुर्जणको किला छोड़देनेके लिये कह लाया- राजा भगवानदासने उसको ख़ानगी तौरपर यह भी समभाया कि "यदि आप कुछ दिन लड़ेंगे तोभी वादशाह किलेको फ़तह ही करके जावेगा, क्योंकि जब चित्तोंड़ के समान किलेको जिसमें आप जैसे वहुत सर्दार मौजूद थे, फ़तह करलिया तो इसकी

क्या बुन्याद है". तव सुर्जणने उसकी मारफत सुलहके लिये कोशिश करनी शुरू की, श्रीर सात शर्तें लिखकर पेशकीं जिनको वूंदी वालोंने अपनी तवारीख़में इस तरह लिखा है:-

१ हम बादशाहको बेटी न दें; २ हमारे रनिवासके छोग "नो रोज़" (१) में न जावें; ३ हम अटक नदीके पार न उतरें; ४ आम व ख़ास शाही दर्बारमें हम शस्त्र

<sup>(</sup>१) मुग्लों के यहां यह एक खुशीका दिन माना जाताहै और ईद वकराईदके समान इसमें वड़ा उत्सव होताहै.

लेकर जावें; ५ लाल कोट ( १ ) तक हमारा नक़ारा वजे; ६ हमारे घोड़ोंके दाग न लगायाजावे; ७ हम किसी हिन्दू राजाके मातहत होकर लड़ाईपर न भेजे जावें.

परन्तु वीकानेरके प्रधान नैनसी महताने राजपूतानाकी तवारीख़में यह शतें इस तरह टिखी हैं:--

9 हम महाराणाकी दुर्हाई मानें; २ मेवाड़ पर वादशाही फ़ीजके साथ न जावें: ३ वादशाहको बेटी न देवें; ४ हमारे ज़नानेके छोग नो रोज़में न जावें; ५ व्यटक नदीके पार हम न भेजेजावें; ६ हम शाही दर्वारमें जावें तो शस्त्र न खोळें; ७ हमारे घोड़ोंके दाग न छगायाजावे.

इन दोनों लिखावटोंका निर्णय हम त्र्यागे लिखेंगे- सूर्जणकी दर्खास्तें वाद-शाहने मन्जर कीं तब सुर्जणने ध्यपने बेटे दूदा ध्यीर भोजको विक्रमी १६२६ चैत्र शक २ िहि॰ ९७६ ता॰ १ शब्वाल = ई॰ १५६९ ता॰ १९ मार्च ीको शाही दर्वार में भेजदिया, जिनके संग हाड़ा सामन्तिसहको, जो बड़ा एतवारी था, दिया, जब दूदा श्रीर भोज शाही दर्वारमें पहुंचे तो वादशाहने वड़ी ख़ातिर की श्रीर दोनोंको ख़िल्ल्यत पहनानेका हुक्म हुन्या. जब खिलुन्यत पहनानेको लोग उन्हें दूसरे डेरेमें छे चले तब हाड़ा सामन्तसिंहने जाना कि इनको मारनेके छिये छेजाते हैं. इस कारण यह मियानसे तलवार खेंचकर चला. राजा भगवानदासके नौकर प्रयागदासने बहुतेरा समभाया घोर मनाकिया छेकिन सामन्तने एक न सुनी, श्रोर वही जानिछया कि यह सब फरेव हैं, इन दोनों छड़कोंको मारनेके छिये छेजाते हैं, सामन्तसिंहने अपटकर शाही कामदार पूर्णमळके वेटे पर एक वार किया श्रीर वहाउदीन मजजूव वदायूनीके दो टुकड़े कर डाठे; च्याखिर मुजफ्फरखांके नौकरके हायसे सामन्तसिंह मारागया. वादशाहने सुर्जण व उनके वेटोंका कुछ कुसूर नहीं जाना, उस राजपूतकी ही जिहालत (मूर्खता) समभी फिर सूर्जणके दोनों वेटोंको खिळुत्रात देकर विदाकिया (२). दूदा व भोजने किलेमें पहुंचकर शाही मिहरवानीका हाल अपने वापसे ज़ाहिर किया फिर चेत्र शुक्र ८ मंगल [ शब्बाल ता॰ ३ = ता ॰२१ मार्च ] को मुर्जण भी शाही डेरोंमें हाज़िर हुए श्रीर किले की कुंजियां वादशाहके नज़र कीं, तब वादशाहने खुश होकर रावका खिताव और चनारगढ़ वगेरह परगने इनायत किये. राव सुर्जणकी व्यर्ज़के मुवाफ़िक ३ दिन की मोहलत असवाव निकालनेकी दी गई तव सूर्जणने वहांसे कटकविजली और धूलधाणी

<sup>(</sup>१) इनमेंसे अक्सर शर्ते ऐसी हैं कि जिनका मुन्त हिन्दुस्तानकी तवारीख़ों से नहीं मिलता है.

<sup>(</sup>२) और उनके साथ हुसैनकुछीख़ांको सुर्जणके छेनेके वास्ते भेजा.

्दो तोपें च्योर कल्याणरायजी व चतुर्भुजजीकी दो मूर्तियां वग़रेह च्योर कितना ही दूसरा सामान वूंदी पहुंचाया. ३ दिन पीछे रणथम्भोर किला शहनशाहने मेहतरख़ांके सपुर्द किया च्योर च्याप च्यजमेरको रवानाहुए. च्याठ दिन च्यजमेरमें ठहर कर च्यागरेकी तरफ़ कूचकिया.

वूंदी वालेतो अपनी तवारीख़ वंशप्रकाशमें सुर्जणको आज़ाद (स्वतंत्र) राजा होनेके तरीकेसे लिखते हैं लेकिन हम इसका सही हाल पीछे लिखेंगे. वित्तीड़की लड़ाईके तिसरे साल वाज़वहादुर मालवी वादशाह, जो वहांसे निकलकर दक्षिणमें निज़ामुल मुलक के पास गया था आरे वह उसको न रख सकाथा, जब महाराणा उदयसिंहके पास शरणे आया तो महाराणाने उसको बहुत ख़ातिरसे अपने पास रक्खा. यह बात बादशाह अकवरने जो बड़ा दूरअन्देश (दूरदर्शी) था सुनी तो उसके दिलमें मालवेकी तरफ़्का खटका पैदा हुआ इसलिये उसने अपने ख़ज़ान्ची अमीरहुसैनख़ांको भेजकर वाज़वहादुरको बहुत तसछीके साथ अपने पास बुलालिया.

वाज्यहादुरके यहां रहनेसे वाद्शाहा फ़ौजें त्रात्राकर उदयपुर पर हमला करने लगीं. विक्रमी १६२७ [हि० ९७८ = ई० १५७०] में महाराणा कुंभलमेर पधारे फिर वहांसे फ़ौज एकट्ठीकरके गोगूंदे त्र्याये त्र्योर विक्रमी १६२८ का दशहरा वहीं किया. यह महाराणा जब फाल्गुन महीनेमें कुछ वीमार हुए तो इन्होंने त्र्यपने पुत्र जगमालको जो महाराणी भिटयाणीसे जन्माथा युवराज वनाया, क्योंकि महाराणी भिटयाणी पर इन महाराणाकी ज़ियादह मिहरवानी थी. विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक्ल १५ [हि० ९७९ ता० १४ शब्वाल = ई० १५७२ ता० २८ फ़ेब्रुक्सरी] को महाराणा उद्यसिंहका देहान्त हुन्या.

इन महाराणाके मिज़ाज ( स्वभाव ) में स्थिरता बहुत कम थी श्रोर ये श्रक्ल व बहादुरीमें श्रपने वाप महाराणा सांगासे चौथे हिस्से भी नहीं थे परन्तु विक्र-मादित्यसे श्रच्छे थे इसिलिये इनकी निन्दा नहीं हुई.

कर्नेल् टॉडसाहवके लिखनेके अनुसार बहुत कायर भी नहीं थे क्योंकि इन्होंने लड़ाइयोंमें अक्सर बहादुरीका काम किया. इन महाराणाका जन्म विक्रमी १५७९ भाद्रप-द शुक्क १० [हि० ९२८ ता० ९ शब्वाल = ई० १५२२ ता० ४ ऑगस्ट] को और विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक्क १५ [हि० ९७९ ता० १४ शब्वाल = ई० १५७२ ता० २८ फ़ेब्रुअरी] को देहान्त हुआ.

इनके २४ महाराजकुमार थे, सोनगरा श्रक्षयराजकी वेटी जैवंतावाईके गर्भ से महाराजकुमार १ प्रतापसिंह, सजावाई सोलंबिणीके २ शक्तिसिंह ३ वीरमदेव, जैवंतावाई मादड़ेचीका वेटा ४ जैतिसिंह, करमचंद प्रमारकी वेटी लालावाईका वेटा ५ कान्ह, वीरवाई भाठीका वेटा ६ रायसिंह, रुक्खावाई भाठीके वेटे ७ शार्टूळ-सिंह ८ रुद्रसिंह, धीरवाई भटियाणीके वेटे ९ जगमाल, १० सगर, ११ व्यगर, १२ साह, १३ पच्याण, इसीतरह १४ नारायणदास, १५ सुल्तान, १६ लूणकरण, १७ महेशदास, १९८ चंदा, १९ भावसिंह, २० नेतिसिंह, २१ नगराज, २२ वेरीशाल २३ मानसिंह श्रोर २४ साहिबखां नामके थे~ कुल राणियां १८ जिनसे कुल २४ वेटे वगैरह श्रोलादयी (१).

महाराणा उदयसिंहकी व्यमल्दारीका फैठाव नीचे ठिखीहुई जागीरोंसे तथा जो जो राजा उनकी नोकरी करते थे उनसे व्यच्छीतरह मालूम होसक्ताहे. इन महाराणाके पोते व्यमरसिंहके नामसे संस्कृत भाषा में व्यमरकाव्य नामी संस्कृत ग्रंथ बनाहुत्र्या है जिसके व्यनुसार यह जागीरें देने बगै्रहका हाठ यहां दर्ज कियाजाता है.

"राव सुन्तानको व्यजमेर पठानोंसे छेकर दिया, व्यविरके राजा भारमहाने व्यपने वेटे भगवानदासको महाराणाकी नौकरीमें भेजा, रावसुन्तानको बूंदीसे निकालकर सुर्जाणको वृंदीकी गद्दी व्योर राज्यभमोरकी किल्हेदारी दी, व्योर १०० गांव फूल्पिलाके व्योर १०० गांव फूल्पिलाके व्योर १०० गांव फुल्पिलाके व्योर १०० गांव फुल्पिलाके राजा रामसाह तंवरको वारांदसोर दिया— मेइताके जयमह राठोडको एक हजार गांवों समेत वदनोर दिया— वीचीवाड़ा के गोपालसिंह खीची व्योर व्यावके राजा नौकरी करतेथे— राव मालदेवके वड़े वेटे रामसिंहको १०० गांव समेत केल्वेका ठिकाना दिया— ईडरका राव नारायणदास, गुजराती वादशाहोंकी मददसे नौकरीमें नहीं व्याताया ".— व्यमस्काव्य ए० ६३.

## राजपीपळांकी तवारीख़,

राज पीपलांके राजा गोहिल राजपूत हैं; इनका प्राचीन इतिहास मिलना कठिनहें लेकिन ऐसा कहते हैं कि विक्रमी १३५ में जो झालिबाहन राजा हुत्या, खोर जिसने व्यपने नामका शक (संबत्) जारी किया, लसका वंश गोहिल कहलाता है. जिसमें से एक राजाने मारवाड़ देशमें खेड़ ग्रांमके एक भीलको मारकर वहांपर व्यपना राज्य स्थापन किया. बीस पीढ़ी बाद कुन्नोजके राजा जयचंदके परपोते व्यास्थान राठोड़ने

<sup>(</sup>१) इन चौषीसोंमें से कई एकके वंश वड़कर उन्होंके नामसे सीसोदियोंकी शाखा मशहूरहें जिनका जिक्र मेवाड़के सर्दारोंके हालमें लिखा जायगा.

खेड़का राज गोहिलोंसे छीन लिया. उस वक् लड़ाईमें राजा माहोदास गोहिलके मारेजानेसे विक्रमी १३०७ [हि॰ ६४८ = ई॰ १२५० ] में उनके पुत्र भांभर का वेटा सेजक जूनागड़ (सोरठ देश) के राजा महिपाल व उनके कुंवर खंगारके पास आरहा, और अपनी वेटी की शादी भी उसीके साथ करदी. कुछ दिनों पिछे राजा महिपालकी मददसे शत्रुओं पर फ्तह पाकर अपने नामसे एक क्सबा सेजकपुर आवाद किया.

सेजकके तीन वेटे राणों. शाह श्रोर सारंग थे. जूनागड़के राव खंगारने शाह को मांडवी श्रोर सारंगको श्रार्थीला चोवीस २ गांवों समेत दिया. इस वक्त शाहके वंशवाले पालीताणांमें श्रोर सारंगके लाठीमें राज्य करते हैं.

सेजकके मरने वाद विक्रमी १३४७ [हि॰ ६८९ = ई॰ १२९० ] में उनके वड़े बेटे राणकने गद्दीनशीन होकर अपने नामसे राणपुर वसाया, परन्तु विक्रमी १३६६ [हि॰ ७०९ = ई॰ १३०९] में राणकके मुसल्मानोंसे लड़कर मारेजाने पर राणपुर छूट गया. तव उसके वेटे मोखड़ाने वाला राजपूतोंको जीतकर भीमडाद वगैरह में क्वजा किया और उमरालाको अपनी राजधानी वनाया. फिर पीरमका टापू कोलियोंसे फ़तह करके वहां राजधानी बनाई. विक्रमी १४०४ [हि॰ ७४८ = ई॰ १३४७ ] में दिल्लीके तुगुलक वादशाहके सर्दार जुम्माख़ांसे लड़कर मोखड़ाके मारेजाने वाद उसके दोनों बेटे वड़े डूंगरसिंह और छोटे समरासिंह, अपनी निनहाल राज पीपलां व पाली ताणांमें जारहे. समरसिंहने राज पीपलांमें अपने मामू पंवार राजाके निपुत्र मरजानेसे उसकी जगह गही वैठकर अपना नाम अर्जुनसिंह रक्खा. इसके दो पुत्र, उद्यसेन और भाणसिंह हुए जो कमसे राज पीपलांके मालिक दने. इन के बाद गेमहा गादी बैठा जिससे विक्रमी १४६० [हि॰ ८०५-६ = ई॰ १४०३] में अहमदशाह गुजरातीने राज पीपलांका राज छीन लिया. विक्रमी १४७३ [हि॰८१९ = ई०१४१६ ] में गैमङसिंह भरगया. उसके दो बेटे. छत्रशाल व विजयपालये जिनमेंसे वड़ा तो वापके सामने ही मरगया और दूसरा रहा. इसने राजपीपलां पर कञ्जा करलिया.

विजयपालके दो वेटे थे. वड़ा रामशाह (जिसको हरीसिंह भी कहते हैं,) श्रीर दूसरा सूरशाह. विजयपालके मरने पर हरीसिंह (रामशाह) गादी पर वेठा जिस से गुजराती (१) सुल्तान श्रहमदशाहने फिर राज पीपलां छीन लिया; लेकिन हरीसिंहने

<sup>(</sup>१) यह वक्त अहमदशाहके दादा ज़्फ़रख़ांका या अहमद इसते ९ वर्ष बाद तल्तृपर बैठा . फ़्रिरता और मिरात अहमशिमें छिखाहै.

विक्रमी १५०० [हि॰ ८४७ = ई॰ १४४३] में (१) राजपीपलांपर फिर कृत्ज़ा करितया. हरीसिंहके मरने वाद व्यनुकमसे प्रयूराज, दीपसिंह, करणवा, त्रामयराज, सुजानसिंह व्योर भैरवसिंह गादी बेंटे. भैरवसिंहके समय विक्रमी १६२४ [हि॰ ९७५ = ई॰ १५६७ ] में महाराणा उदयांसिंह वादशाह अकवरकी चढ़ाईसे चित्ताेंड़ छोड़कर ४ महीने तक राज पीपलांमें जा रहे थे.

इन दिनोंमें गुजरातकी वादशाहत बर्बाद होजानेसे यह रियासत श्राजाद व आवाद रही. भैरवसिंहके मरने पीछे एथ्राज गही बैठा. इसके वक्तमें अकवर वा-दशाहका कृञ्जा गुजरात पर हुआ, तव यह भी वादशाही सर्कारमें पेंतीस हजार पांचसों छप्पन रुपया सास्त्राना खिराज देनेलगे. एथ्राजके बाद दीपसिंह, दर्गशाह, मोहराज. रायशाल, चंद्रसेन, गंभीरसिंह, सुभेराज, जयसिंह, मूलराज, शूरमाल, उदयकरण, चंद्रबा, छत्रशाल घोर बेरीशाल (पहिला) अनुक्रमसे गदी बेठे. वेरीशालके वक्त विक्रमी १७६२ [ हि॰ १११७ = ई॰ १७०५ ] में वादशाह श्रीरंगजेव श्रालमगीरकी तरफुसे नजुरब्यछीखां ब्योर जुफरखां फीज ठेकर राज पीपछांकी तरफ गये. छेकिन रास्तेमें धन्ना जादू मरहटेने हुमला किया सो जफ़रख़ां वावी पठान मरहटोंका केंदी हो-गया. जिसको धन्नाने बहुतसा दंड छेकर छोड़ा, इससे राज पीपलांका बचाव ह्या.

विक्रमी १७७२ िहि॰ ११२७=ई॰ १७१५ ] में वैरीशालके मरनेपर इनके दो पुत्र जीतसिंह, व श्रमरसिंहमें से बड़ा जीतसिंह गदी वैठा. जिसने विक्रमी १७८७ [हिजरी ११४३ = ई॰ १७३॰ ] में मुग्छ वादशाहोंकी फ़ौजको निकाल कर नादोदमें कृष्मा करलिया. विक्रमी १८११ [हि॰ ११६७ = ई॰ १७५४ ] में जीतसिंहका देहान्त होनेपर उनके पांच पुत्र गेमछसिंह, प्रतापसिंह, हिमारसिंह, चन्द्रसिंह, प्रतापसिंह, दगीमें मरजाने से प्रतापसिंह गदी वैठा. इनसे विक्रमी १८२० हि॰ १९७६ या ७९ = ई॰ १७६३ ] में दामाजी राव गायकवाड़ने पेशवाके हुक्मके मुवाफ़िक़ नादोद, भालोद, वरीटी, घ्योर गोवाळी परगनोंकी घ्यामदका घ्याघा हिस्सा विराजमें लेना ठहराया था. इसके दूसरेही वर्ष प्रतापसिंहका देहान्त होगया. जिसके रायसिंह, केसरीसिंह स्त्रीर स्त्रजबसिंह तीन कुंबर थे. उनमें से रायसिंह गही बैठा.

<sup>( ) )</sup> इस सन्के एक वर्ष पहिले अहमदशाह मराग्या था और उसका बेटा मुहम्मदशाह इस वक बादशाह वा - इतके तिवाब तारीम् फुरिस्तह च मिरात सिकन्दरी वगैरह में इन लड़ाइयोंका ज़िक नहीं है- मुलमें गुजरात राजस्थानके मुवाफ़िक लिसागवा है.

रायसिंहने अपने भाईकी वेटीकी शादी दामाजी राव गायकवाड़से करदी; जिससे गायकवाड़ने इनके चारों परगनोंमें से अपना आधा हिस्सा छोड़कर विक्रमी १८३८ [हि॰ १९९६ = ई॰ १७८१ में ] चालीस हज़ार रुपया ख़िराज लेना ठहरालिया. उसके पिछे फ़तहसिंह राव गायकवाड़ने ४९००० रुपये ख़िराज लेना मुक़र्रर किया. फिर विक्रमी १८४३ [हि॰ १२०० = ई॰ १७८६] में अजबसिंहने अपने बड़े भाई राजसिंहसे राज्य छीन लिया. अजब।सिंहके वक्त विक्रमी १८५० [हि॰ १२०७ या ८ = ई॰ १७९३] में ७८००० रुपया सालियाना ख़िराज गायकवाड़को देना क्रार पायर.

विक्रमी १८६० [ हि॰ १२१८ = ई॰ १८०३ ] में अजवसिंहका देहान्त हुआ. इसके वाद इसके चार पुत्र माधवसिंह, रामसिंह, नाहरसिंह श्रीर श्रमयसिंह रहे, जिनमेंसे भाधवसिंह सो अपने बापकी जिन्दगीमें ही मरगया. रामसिंह हकदार था, परन्तु नाहरासिंह ज़बरदस्तीसे गादी बैठगया, तब सब सर्दारोंने मिलकर नाहरासिंहको निकालकर रामसिंहको गद्दी विठाया. यह शराब पीने श्रीर श्रम्याशीमें मशगूल रहता था. इसके वक्में गायकवाड़ने फ़ौज भेजकर डेढ़ लाख रुपया फ़ौज ख़र्च लिया; श्रीर ९६००० रुपया सालियाना ख़िराज लेना ठहराया. परन्तु इसकी बदचलनीसे विक्रमी १८६७ [ हि॰ १२२५ = ई॰ १८१० ] में गायकवाड़ने इसको गादीसे खारिजकरके इसके भाई त्रतापसिंहको गवर्नमेंन्ट अंग्रेज़ीकी रायके मुवाफ़िक मुक्रेर किया, फिर थोड़ेही दिनोंबाद गद्दीसे उताराहुआ राजा रामसिंह मरगया और नाहरसिंहने जो पहिले खारिज करदियागया था, दुबारा गादीपर वैठनेके लिये मुल्कमें लूटमार शुरू की. तब विक्रमी १८७० [हि॰ १२२८ = ई॰ १८१३] में गायकवाड़ने फ़ौज भेजकर इस रियासतका बंदोवस्त अपने हाथमें लेलिया, और फैसला होनेपर इन दो-नों भाइयोंका हक सावित करनेको कहा; बहुत कुछ तकरार होनेबाद विक्रमी १८७८ [ हि॰ १२३६ = ई॰ ५८२१ ] में बड़ोदाके रेज़िडेन्ट साहबने प्रतापिसहको ख़ारिज करके नाहरसिंहको राजपीपलां पर कायम किया; नाहरसिंह श्रंघा था, श्रीर इसके तीन वेटों ठालसिंह, वेरीशाल, जगतसिंहमें से ठालसिंह तो पहलेही मरगया था. इससे रेज़िडेन्ट साहबने वेरीज्ञालको गादीपर विठाया श्रीर इस रियासतको गायक-वाडकी हुकूमतसे निकालकर ऋपनी संभालमें लिया. वैरीशालके वालक होनेके सबब गवर्नमेंन्ट अंग्रेज़ीने रियासतका काम अपनी निगरानीमें रखकर विक्रमी १८९४ [ हि॰ १२५३ = ई॰ १८३७ ] में वैरीशालको इंग्लियार दिया.

इस असेंमें राजपीपलां ज़िलेके बदमाश भील वग़ेरह लोगोंका पक्का बन्दोवस्त होकर रियासतकी बहुत कुछ तरक़ी हुई. फिर बहुत दिनों बाद वैरीशाल और उस के कुंवर गंभीरसिंहके व्यापसमें नाइतिफाक़ी हुई जिससे सर्कार कंग्रेज़ीने विक्रमी १९२४ [हि॰ १२८४ = ई॰ १८६७] में वैरीझालको रियासती वंदोवस्तसे अलग करके मुल्की इस्त्तियार गंभीरसिंहको दिया. विक्रमी १९२५ [हि॰ १२८५ = ई॰ १८६८] में वैरीझाल मरगया च्योर गंभीरसिंह गादी वेठा. इसके वेटे ज्यसिंह, चंद्रसिंह, कीर्तिसिंह, खुमानसिंह च्योर पांचयां वालकहें जिसका नाम नहीं रक्खा गया. अंग्रेज़ी सकारसे इस रियासतके लिये ११ तोपोंकी सलामी है च्योर ११५०० व्यादमी की चावादी हैं. सालियाना च्यामद्ती ६००००० रुपया है, जिनमें से ६५०० उपया तो खिराज च्योर तेरह हज़ार तीनसी इकाचन रुपया गायकवाड़के उन गावोंकी एवज़ जो इस ज़िल्के गांवोंसे वदलेगये, सर्कार चंग्रेज़ीकी मार्फ़त कसरातके तीरपर गायकवाड़को दिया जाता है. इस रियासतमें पहाड़ी हिस्सा ज़ियादह है, च्योर यहांकी च्यावादावा मी ख़राव वतलाते हें. गुजरातदेशमेंगोहिल राजपूनोंकी च्योर भी छोटी वड़ी बहुतसी रियासतें व ठिकाने हें जिनके नाम मुस्तुतर हाल समेत नीचे लिखेजाते हें.

भावनगर, पालीतांणा, वला, लाठी, लींबड़ी, बाबड़ी, धरवाला, भोजाबदर, समक्षेत्र्याला, चबारिया, खीजड़िया ( डोसाजी ) बांगधरा, गदूला, काटोडिया, सोनगढ़,

पांचवड़ा, टोडा, चित्रावाव, रांमणका, रत्नपुर, धांमणका, गणधील.

भागतगर.

मोखड़ा गोहिल तक का हाल तो राजपीपलांकी तवारीख़में लिखागया— जव वह पिरमके टापूमें रहकर लड़ाईके वक् मुसल्मानोंके हाथसे मारागया, तव उसका बढ़ा बेटा 'इंगरसिंह ( अपनी निनहाल ) पाली तांणामें, 'ओर छोटा समरसिंह राजपीपलांमें जा रहा. 'इंगरसिंहने अपनी राजधानी गोधा वंदरमें बताई, जिसके मरजाने वाद विक्रमी १४२७ [ हि॰ ७७१ = ई॰ १३७० ] में उसका बेटा वीसा गादी बैठा. फिर विक्रमी १४५२ [ हि॰ ७९७ = ई॰ १३९५ ] में वीसाके मरने पर उसका बेटा कान्हा राज्यका मालिक हुआ. कान्हाके पीछे सारंग विक्रमी १४७७ [ हि॰ ८२३ = ई॰ १४२० ] में गादी बैठा. इसको अव्वल अहमद शाह गुजराती की फ्रीज खिराजके लिये केंद्र करके लेगई. तव उसका काका रामाजी राज्यका मालिक वनगया. कुछ दिनों पीछे सारंग, किसी तद्वीरसे मुसल्मा-नोंकी केंद्र से निकलकर पताई रावलके पास चांपानेर चला गया, 'ओर उसकी मदद से अपने काका रामाको निकालकर राज्यपर कृष्णा करलिया. इसने उमराल में राजधानी बनाकर अपना पद, रावल स्वसा. विक्रमी १५०२ [ हि॰ ८४९ =

ई० १४४५ ] में सारंगका देहान्त हुआ, श्रोर उसका वेटा शिवदास गादी बैठा. यह विक्रमी १५२७ [हि॰ ८७५ = ई० १४७० ] में राज्यका कारवार अपने वेटे जेठाको सौंपकर मरगया. जेठा विक्रमी १५५७ [हि॰ ९०५-६ = ई० १५०० ] में मरा. जिसके दो पुत्र थे, उनमेंसे वड़ा रामदास गादी बैठा श्रोर छोटे गंगदासको चमारडीका पहा जागीरमें मिला. उसके वंशवाले चमारडिया गोहिल कहलाते हैं.

रावल रामदासकी शादी चित्तोंड़के महाराणा सांगाकी बेटीके साथ हुई थी; इसालिये जब महाराणा और मुल्तान महमूद गुजरातीसे लड़ाई हुई उसवक़ महाराणाकी फ़ीजमें वह भी शामिल था और उसी लड़ाईमें मारागया. इसके मरनेका संवत् गुजरात राजस्थानमें विक्रमी १५९२ [हि॰ ९४१ = ई॰ १५३५] लिखा है, जो ठीक नहीं मालूम होता; क्योंकि यह महमूदकी ही लड़ाईमें मारागया तो उसके मरनेका संवत् विक्रमी १५७६ (१) [हि॰ ९२५ = ई॰ १५१९] होना चाहिये जिसमें कि वह लड़ाई हुई.

रामदासके तीन वेटे सुल्तान, शार्टूल श्रीर भीम थे. जिनमें से सुल्तान गद्दी वेठा श्रीर शार्दूलको श्रधेवाड़ा श्रीर भीमको टांणा जागीरमें मिला. सुल्तान विक्रमी १६२७ [हि० ९७८ = ई० १५७० ] में मरा. उसके ४ वेटोंमें से १ वीसा गद्दी वेठा; २ देवाको पर्छेगांव, ३ वीराको श्रवाणियां श्रीर मोकाको नवीणियां जागीरमें मिला.

वीसाने अपनी राजधानी सिहोरमें बनाई और विक्रमी १६५७ [हि॰ १००९ = ई० १६००] में वैकुंठवासी हुआ. इसके तीन वेटोंमेंसे बड़ा धूना सिहोरका मालिक हुआ, और दूसरे, भीमको हालियाद, और तीसरे कारीयाको भड़ली मिली. विक्रमी १६७६ [हि॰ १०२८ = ई० १६१९] में काठी राजपूरोंके हाथसे धन्ना मारागया, और इसका वेटा रत गादी वेठा, जो विक्रमी १६७७ [हि॰ १०२९ = ई० १६२०] में मरगया. उसके ३ वेटे, हरभम, गोविन्द और सारंग थे, जिन में से हरभम गादी वेठनेके दो वर्ष वाद मरगया. उसका भाई गोविन्द विक्रमी १६७९ [हि॰ १०३१ = ई० १६२२] में गादीका मालिक हुआ. वह विक्रमी १६९३ [हि॰ १०४६ = ई॰ १६३६] में मरगया; उसके वाद उसका वेटा छत्रशाल गादी पर वेठनेको तथ्यार हुआ, लेकिन हरसमका वेटा आखेराज (आक्षयराज) जिस का हक़ वालक होनेके सबव गोविन्दने छीनालिया था, अपने वापकी रियासत पर

<sup>(</sup>१) मिरात तिकत्वरी व तारीज़ फ़ारिश्तह वग़ैरह कई किताबोंमें इस खड़ाईका यह संवत् १५७६ हुन्ही किला है.

कृषिज् होगया, श्रोर छत्रशालको भंडारिया पहेकी जागीर दी. विक्रमी १७१७ [हि॰ १०७० = ई॰ १६६०] में श्राबेराजका देहान्त हुत्या, श्रोर इसके चार वेटों में से वड़ा रत्न तो गादी वेटा, श्रोर हस्भमको वरतेज, विजयराजको थोरड़ी श्रोर सुल्तानको मुगलाणां जागीरमें दियागया. रत्न विक्रमी १७६० [हि॰ १९१५ = ई॰
१७०३] में इस दुन्याको छोड़गया, श्रोर उसका वेटा भावसिंह गादी वेटा. इसने
विक्रमी १७८० [हि॰ १९३५ = ई॰ १७२३] में समुद्रके किनारे भावनगर
वसा कर वहां श्रयनी राजधानी बनाई जिसके नामसे श्रव यह रियासत
मशहर है.

. विक्रमी १८२१ [हि॰ ११७७ = ई॰ १७६४] में भावसिंहका इन्तिकाल होगया. इसके पांच पुत्र थे, १ व्यवेराज, २ बीसा, ३ रामदास, १ गोवा पांचवेंका नाम मालम नहीं. अखेराज गद्दी बैठा, और छोटे वेटोंको वळा, हिलयाद, रामपर, और रत्नपुर वगैरह जागीरमें दियेगए. रावल व्यवेराजका देहान्त विक्रमी १८२९ िहि॰ ११८६ = ई॰ १७७२ ] में हुआ, श्रीर उसका बेटा वरुतसिंह गादी बैठा, जिसकी त्राताभाई भी कहते हैं. इसने काठियों वगेरह लोगोंके साथ बहुतसी लडाइयां कीं. विक्रमी १८६० हि॰ १२१८ = ई॰ १८०३ में वस्तसिंहने अपनी रियासत च्यंग्रेजी सर्कारकी रक्षामें सोंपी. विक्रमी १८६१ [हि॰ १२१९ = ई॰ १८०४ ] में गायकवाडकी फौजने सिहोरको घेरकर खिराज तलबकिया, टेकिन उस वक्त वस्त्रसिंह ने कुछ नहीं दिया त्रीर फ़ीज पीछे छोट गई. फिर दूसरे वर्ष गायकवाडी फीजने मावनगरको श्राघेरा श्रोर दसदिन तक तोपोंका हमळा होनेवाद वस्तसिंहसे खिरा-ज लेकर गायकवाडने फोज हटाई. विकमी १८६५ हि॰ १२२२ = ई॰ १८०७ में पेड़वा, गायकवाड़ श्रीर जुनागढ़के नव्वाव तीनोंको भावनगरसे सालाना खिराज देना सर्कार अप्रेज़की मार्फत कुरार पाया. वस्तुसिंहने सर्कश होजानेके कारण राजका कारवार अपने पुत्र विजयसिंहको विकमी १८६९ [ हि॰ १२२७ = ई॰ १८१२ ] में देदिया, श्रीर विक्रमी १८७३ | हि॰ १२३१ = ई॰ १८१६ | में उसका देहान्त ह्या.

उसका वड़ा बेटा १ विजयसिंह गादी बैठा, २ वापाको बावड़ी वगेरह तीन गांव श्रोर ३ राजसिंहको दो गांव मिले. विजयसिंहके वक्तमें काठियोंने वड़ा उपद्रव म-चाया जिसमें सेकड़ों श्रादमी मारेगये. इसका वड़ा बेटा भावसिंह विक्रमी १९०२ [हि॰ १२६१ = ई॰ १८४५] में मरगया, जिसके ४ बेटे श्यखेराज, जदावन्तसिंह, रूपसिंह श्रोर देवीसिंह थे. भावसिंहका छोटाभाई नाहरसिंह था, जिसको विजयसिंहने भींभावदर वगैरह गांव जागीरमें दिये. विजयसिंह विक्रमी १९०९ [हि॰ १२६८ = ई० १८५२] में परलोक सिधारा श्रोर इसका पोता श्राखेराज गादी बेठा. इसके छोटे भाई जरावन्तिसिंहको टीमाणा, रूपिसंहको वरल श्रोर देवीसिंहको रामधरी वगैरह गांव विजयसिंहने श्रपनी मोजूदगीमें ही दे दिये थे. श्राखेराज दो वर्ष राज्य करके विक्रमी १९११ [हि० ५२७० = ई० १८५४] में परलोक सिधारा. इसके कोई पुत्र न होनेसे उसका छोटा भाई जरांवन्तिसिंह गादी बेठा. वह विक्रमी १९२७ चेत्र शुक्त १० [हि० १२८७ ता० ९ मुहर्रम = ई० १८७० ता० ११ एप्रिल ] को दो पुत्र तस्तृसिंह व जवानिसिंह छोड़कर मरगया, जिनमेंसे तस्तृसिंह गादी बेठा जो इस वक्त मोजूद है.

इस राज्यकी ज़मीन २८६० मीलमुरव्वा, ६४५ गांव, ४००००० चार लाख आदिमियोंकी त्रावादी, त्रोर २५०००० पच्चीस लाख रुपया सालाना त्रामदनी, त्रोर रियासतकी सलामी ११ तोपें हैं. परन्तु वर्तमान महाराजकी ख़ास ४ ज़ियादह होकर १५ तोपोंकी सलामी होती है. यहांकी ज़मीन कुछ पहाड़ी त्रीर कुछ वरावर है; राज्य समुद्रके किनारे पर होनेसे यहां व्योपार अच्छा होता है. त्रीर सर्कार गायकवाड़ व जूनागढ़के नव्यावको १५४४९९ रुपया सालाना ख़िराजके तीर दियाजाता है.

पालीताणा,

सेजक गोहिलका हालतो, जो मारवाड्से जूनागढ़के राजाके पास आरहा था, राज पीपलांकी तवारीख़में लिखागया है; उसके दूसरे बेटे शाहने जिसको गिरनारके राजा ने चौवीस गांवों साहित मांडवी दी थी, गारियाधरको राजधानी बनाया. उसके बाद सुरजन गादी बैठा, जिसके दो पुत्र थे. उनमेंसे बड़ा अर्जुन तो पिताके पीछे गहीबैठा और कुम्भाको सेदरडी जागीरमें मिली. अर्जुनके बाद नौधणने राज्य पाकर रिया-सतको बड़ी तरकी दी.

नौधणके वाद भारा, वन्ना, शिवा, हहा, खांधा, श्रोर दूसरा नौधण, एक दूसरे के पीछे गादीपर वैठे; इनके वाद दूसरा श्रजुन, दूसरा खांधा, दूसरा शिवा, क्रमसे गादी बैठे. यह शिवा काठियोंसे छड़कर मारागया; इसके बाद सुर्तान, तीसरा खांधा, प्रथ्वीराज, तीसरा नौधण, दूसरा सुर्तान श्रनुक्रमसे गद्दी बैठे. सुर्तानने श्रपने गोत्री श्रह्मभाईको मारकर पाछीताणा छेछिया था. छेकिन उसके भाई जनड़ ने उससे छीन छिया. जनड़ भावनगरके विरुद्ध काठियोंका मददगार होगया था, छेकिन फिर वरूनसिंह श्रोर जनड़ने सुछह करछी. जनड़ विक्रमी १८७७ [हि॰ १२३५ = ई॰ १८२०] में परछोक सिधारा, तब इसका बेटा चौथा खांधा पाछीताणाका माछिक हुश्रा. विक्रमी १८९७ [हि॰ १२५६ = ई॰ १८४०] में

चोंया लांधा मरगया त्र्योर उसका कुंबर नोंधण गादीपर वेठा. यह विक्रमी १९१७ [हि॰ १२७६ = ई॰ १८६०] में मरा. इसका पुत्र प्रतापसिंह गादीपर वेठा, त्र्योर उसी संवत् में मरगया. उसका पुत्र स्र्रासिंह, गादीपर वेठा जो विक्रमी १९४२ [हि॰ १३०१ = ई॰ १८८५] में मरगया. इसके दो पुत्र—बड़ा मानसिंह जोत्रव ठाकुर हेंग्रोर छोटा सावन्तसिंह. इस रियासतमें ३०५ मीलमुरब्बा जमीन त्र्योर १०० गांव हैं जिनमें ५००० त्र्यादमियोंकी वस्ती त्र्योर ५०००० रुपया सालियानाकी त्र्यामदनी है, इसमेंसे १०३६४ रुपया सालाना ख़िराज हरसाल जूनागढ़के नव्याव तथा गायक-वाड्को दियाजाता है.

वसा.

वटाको पहिले बङ्घभीपुर कहते थे, जहां सूर्यवंशी राजाव्योंका राज था घ्रीरे श्रव जिनकी सन्तानके कृञ्ज़ेमें उदयपुर मेवाङ्का राज्य है. वटाके ठाकुर गोहिल

राजपूत हैं.

भावनगरके रावछ भावसिंहके तीसरे बेटे बीसाको वळाकी जागीर मिछी. वीसा ने बहादुरीसे अपनी जागीरको ज़ियादह बढ़ाया और विकसी १८३१ [ हि॰ ११८८ = ई॰ १७७४]में मरगया. उसका बढ़ा बेटा नथ्यू गादी पर बेठा और उससे छोटे कायाभाईको पाटी पीपळां और राजस्वळी, तथा दूसरे जेठी भाईको बावड़ी गांव जागीरमें मिछा. नथ्यू भाईका देहान्त बिकमी १८५५ [हि॰ १२१३ = ई॰ १७९८] में हुआ. उसका बेटा मघाभाई गादी पर बेठा.

विक्रमी १८७१ [हि॰ १२२९ = ई॰ १८१४] में वह मरगया. उसके हरमम, पथामाई श्रोर श्रदाभाई तीन वेटे थे. हरभम गादी पर वेठा, पथाको दरेद श्रोर श्रदाको कानपुर वग़ैरह की जागीर मिछी. विक्रमी १८९६ [हि॰ १२५४ = ई॰ १८३८] में वह मरगया श्रोर उसका वेटा दोछतिसिंह गादी पर वेठा. टेकिन विक्रमी १८९७ [हि॰ १२५६ = ई॰ १८४०] में उसके मरजानेसे उसके काका पथामाईको गादी मिछी. यह भी विक्रमी १९१० [हि॰ १२६६ ] में भरगया. तब इसका वेटा एथूराज गादी पर वेठा श्रोर विक्रमी १९१७ [हि॰ १२५६] में भरगया. तब इसका वेटा एथूराज गादी पर वेठा श्रोर विक्रमी १९१७ [हि॰ १२७६ ] में मरगया. तब इसका वेटा क्यूराज गादी पर वेठा, छोटी उम्रमें गादी पर वेठा, टेकिन विक्रमी १९३२ [हि॰ १२९२ = ई॰ १८७६] में इसका भी देहान्त होगया. तब इसका वेटा वस्तृतिह ११ वर्षकी उम्रमें गादी पर वेठा, जो श्रव वराका ठाकुर कहछाता है.

इस श्यासतमें ज़मीन ११० मीलमुख्या खीर ११ गांव हैं जिनमें १७०००

आदिमयों की तस्ती और १६५००० सालाना रूपयेकी आमदिनी हैं. इसमें से ९२०२ रूपया गायकवाड़ और जूनागड़के नन्यादको विराजमें दियाजाता है.

लाडी.

टाठीका तवारीख़ी हाल इस तरहपर है— जब सेजक गोहिल मारवाड़से जूना-गड़में आरहा था तब उसके तीसरे बेटे सारंगको जूनागड़के राजाकी तरकृते आर्थीलाकी जागीर २४ गावासमेत मिली थी.

सारंग के बेटे जरलाके तीन बेटोंमें से बड़े नौधणने लाठीमें कृद्जा का लिया. इसके पीले इसका लोटा माई भीम गहीपर बेठा. भीमके दूदा और अर्जुनासिंह दो बेटे थे. दूदा जूनागढ़के राजा मंडलीकसे लड़कर मारागण और उसका कुंवर लूणशाह जिसकों दूसरा नाम जीजीवावा था लाठीमें गई पर बेठा: और उसके पीले उसके बंशके लोग कई पीढ़ियों तक वहांके मा लिक रहे. विक्रमके १८ शतकके अन्तमें लाखा लाठीका ठाकुर था. इसके अपनी बेटीकी शादी दामा गायकवाड़के साथ करदी. इसकी गडीपर सूरसिंह बेठा. उस वक् सर्कार अंग्रेज़ और गायकवाड़से लाठीके साथ कुछ इक्रार हुआ लेकिन यह ठिकाना विलक्षल वरवादीकी हालतमें था. ठाकुर बस्त्रिंहका बेटा बापूमाई इसवक् पहांका ठाकुर है.

इत रियासतमें १८ मीलमुरव्या ज़मीन और ८ गांव हैं जिनमें ७००० आद-मियोंकी वस्ती और ७०००० हपया की सालाना आमदनी हैं. जिसमेंसे २००७ गायक-वाड़ और ज़्नागड़के नव्यावको ख़िराज दियाजाता हैं. इस ठिकानेकी सिलसिलेवार वंशावली मालूननहीं और नीचे लिखीहुई जागिरोंकी (जो यहांके राजाके माई वेटोंकी हैं) वंशावली व तवारोख़ नहीं मिलती.

महाराणा उदयसिंह. ]

बीरविनोइ. [ गाहिलवाडेकी छोटीरिवासतं-५,७

इस नक्दोमें गोहिल राजपूर्तोंके वह ठिकाने लिखेजाते हैं— जो गाहिल्याइमें लाठीके भाई बंधु स्त्रोर नव्याव जूनागढ़के ख़िराज गुज़ार मानजाने हैं.

| ١    |                    | तादाद ज्मीन                     | तादाद | तादाद     | । नादाद | नादाद  |                                                                                                 |
|------|--------------------|---------------------------------|-------|-----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यस्य | नाम ठिकाना         | मालमुख्या                       | गाँव  | वाशिंदगान | आमदनी   | म्युगत | र्रेकियन                                                                                        |
| ,    | टींबड़ा            | ٧                               | 5     | 2000      | 50200)  | 3*3*,  | यहकि मुख्य ठाकुर<br>मगजनीयह, प्रनाप<br>सिंह और क्रिसिक्ट                                        |
| R    | वाबढ़ी व<br>धरवाला | S                               | S     | 2200      | 30000   | 3430   |                                                                                                 |
| 887  | भोजावदर            | 3                               | 3     | 3300      | 4.555   | ५५,६   |                                                                                                 |
| 8    | समदीआला            | o,                              | 1     | 3500      | 84.00   | 3346   |                                                                                                 |
| ď    | खेजद्विया          | 3                               | 3     | 3000      | =300    | 2= 3   |                                                                                                 |
| 8    | र्वागयम            | ٥,                              | 3     | ५००       | 3::::   | :=3    |                                                                                                 |
| 9    | गद्छा              | o*                              | 3     | 300       |         | 33,5   |                                                                                                 |
| 6    | काटोडिया           | 3                               | 3     | 300       |         | === (  |                                                                                                 |
| ٥    | सोनगढु             | Ĵ                               | 7     | 3:==      | ****    | 3,55   | को नेक्स्स्टर्ड<br>को निक्रियास्टर-<br>केंद्रसम्बद्धिस्टर्                                      |
|      |                    | A. Stanfeyster departments, and |       |           |         |        | १०० पुरस्कृतिक<br>नेपानी राज्य १००<br>राज्ये मारा १००<br>राज्ये राज्या स<br>राज्ये राज्ये स्टेर |

---

गांव ४५० आदमियोंकी वस्ती, १५०० रुपये सालाना आमदनी, और २४१ रुपया ख़िराज गायकवाड़ और जूनागड़के नन्वावको दियाजाता है.

## टोडाटोडी.

यहांके तत्र्यहुकेदार वाछाणी शाखाके गोहिलराजपूत, भावनगरके भाइयों मेंसे हैं. इनकी ज़मीन १ मीलमुरव्वा, ३ गांव और ६०० श्रादमियोंकी वस्ती, श्रीर ३५०० रुपया सालाना श्रामदनी है, जिसमें से १७५ रुपया ख़िराज गायकवाड़ श्रीर जूनागढ़के नव्यावको देनापड़ता है.

# वावड़ी वाछाणी.

ये दो गांव १ मील चौरसमें हैं जिनमें ६०० आदमीकी वस्ती और ३००० रुपयेकी आमदहैं, ख़िराज गायकवाड़ सर्कार और जूनागड़को ३५४ रुपये देते हैं~ ये तअहुक़ेदार वाछाणी शाखाके गोहिल राजपूत हैं.

## चमारड़ी,

यहांके तत्रश्लुकेदार भावनगरके भाइयोंमें से गोहिल राजपूत हैं; इनके तावेमें ७ मील मुख्वा ज़मीन, २१०० त्रादमियोंकी वस्ती श्रोर ९००० हज़ार रुपये की श्राम-दनी है; गायकवाड़ श्रोर जूनागढ़के नन्वावको ५५८ रुपये ख़िराज सालाना देते हैं.

# पछेगांव.

यहांके तत्र्राह्मके नावनगरके भाइयोंमें से देवाणी शाखाके गोहिल राजपूत हैं, इनके कृञ्जेमें १० मील मुख्वा ज़मीन, ३ गांव, ३७०० त्रादमियोंकी वस्ती श्रीर ३७००० रुपये सालानाकी श्रामद है; ख़िराज गायकवाड़ श्रीर जूनागढ़के नव्वा वको २८०२ रुपये देते हैं.

### चित्रावाव.

इस तत्र्रहुके में १ मीलमुरव्वा ज़मीन, १ गांव, ३२५ त्रादमियोंकी वस्ती त्र्योर ६००० रुपया सालियाना त्रामदनी है गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वावको ५२९ रुपया सालियाना ख़िराज देते हैं. ये तत्र्रह्युकेदार भावनगरके भाइयोंमें से गोहिल राजपूत हैं.

#### रामणका,

इसमें २ मीलमुख्वा जमीन ५०० त्रादमियोंकी वस्ती ब्यौर सालियाना त्रामदर्सी १५०० रुपया ब्यौर गायकवाड़ व जूनागढ़के नव्वावको ६७२ रुपये खिराज दिंते हैं. ये तत्र्यञ्जकेदार भावनगरके भाइयोंमें से गोहिल जातिके राजपूत हैं.

### बढ़ोद.

यह तत्र्यक्षुका गोहिल राजपूत, भावनगरके भाइयोंका है. इनके कृञ्जेमें २ मीलमुख्वा ज़मीन, ९०० त्र्यादमियोंकी वस्ती त्र्योर २३०० रुपयेकी त्र्यामद हैं; ख़िराज गायकवाड़ त्र्योर जूनागढ़के नव्यावको देते हैंं

#### धोला.

यहांके तत्र्यञ्जकेदार देवाणी शाखाके गोहिल राजपूत हैं. उनकी एक मील चौरस ज़मीन, ३०० ध्यादिमयोंकी वस्ती श्रोर १५०० रुपये की त्र्यामद है. गायकवाड़ श्रोर जूना गढ़के नव्यावको ३८४ रुपये सालाना ख़िराज देते हैं.

#### गढाछी.

यह तञ्चङ्कका पांच मील घोरस ज़मीन, ३ गांव, २२०० व्यादिमयोंकी वस्ती ष्योर ९००० रुपये की घ्यामदका हैं. गायकवाड़ घ्योर जूनागड़के नव्यावको २००० रुपया खिराज यहांसे दियाजाता है.

### रह्मपुर धामणका,

यहांके तश्रञ्जुकेदार भावनगरके भाइयोंमें से गोहिल जातिके राजपूत हैं. ३ मिलमुख्वा ज़मीन, ३ गांव ९०० श्रादमियोंकी बस्ती श्रोर सालियाना श्रामदनी ५९०० रुपयेकी हैं, श्रोर ख़िराज ९०३ रुपये सालियाना गायकवाड़ श्रोर जूनागढ़के नव्वावको देतेंहें.

#### गणधीलका

यहांके तत्र्यञ्जकेदार गोहिल जातिके राजपूत, पालीताणांके भाइयोंमंसे हैं. जिनका १ गांव, २०० त्र्यादामियोंकी बस्ती, सालियाना त्र्यामदनी २००० रुपया है, श्रीर १११ रुपया खिराज गायकवाड़ व जूनागढ़के नव्यावको देते हैं. यहां इस वक्त हरीसिंह तत्र्यञ्जकेदार है.

ऊपर, गोहिलोंकी उन रियासतोंका हाल हमने लिखा है जो कि गुजरातमें.

गोहिलवाड़ेके नामसे प्रसिद्ध हैं. राजपीपलांकी एक रियासत गोहिलवाड़ेसे कुछ 'फ़ासलेपर नर्मदा ( नर्वदा ) के किनारे आवाद है.

इन गोहिल राजपूतोंमें से भावनगरवाले चित्तीड़के वापा रावलके पुत्र गुहिलकी सन्तानमें होनेका दावाकरते हैं लेकिन हमारे क़ियासमें यह वात ठीकनहीं मालूम होती. क्योंकि भावनगर वालोंके पूर्वज (अव्वल) रावल रामशाहकी शादी महाराणा सांगाकी वेटीके साथ हुई थी और इसीतरह हालमें भी राजपीपलांके महाराजने अपनी वेटीकी शादीके लिये वेकुंठवासी महाराणा श्री सज्जनासिंहके पास पेगाम भेजाथा. सो अगर यह लोग वापारावलकी औलादमें से होते तो क्षत्रियोंके रिवाजके वर्षिलाफ़ ऐसा इरादह किस तरह करते.

## वृंदीका इतिहास

यह रियासत उत्तरकक्षांश २५ डिगरी ५९ मिनट ६० सेकन्ड और दक्षिणकक्षांश २४ डिगरी ५९ मिनट ३० सेकंड, उसका पूर्व देशांतर ७० डिगरी २१ मिनट और ३५ सेकन्ड है, पश्चिम देशांतर ७५ डिगरी १८ मिनट ६ सेकंड है; इसका रक्षा (क्षेत्रफल) २२१८ मील (चोरेस) मुरव्वा, लंबाई ज़ियादहसे ज़ियादह ८५ मील और चौड़ाई ५० मीलहें.

यह राज्य एक चतुर्मुज विपमकोणके आकारका है; इसमें वस्ती कुछ २५४७०१ आदिमियोंकी है, जिसमें हिंदू २४२१०७, मुसल्मान ९४७७, क्रिइचयन ७, जैनी ३१०१ और सिक्ख ९ हैं. इसकी सीमापर उत्तरमें जयपुर और टोंकका राज्य, दक्षिण पूर्वमें वूंदी और कोटा दोनों राज्योंके वीच विलकुल दूरीमें अलग करनेवाली चम्बल-नदी (१) स्वाभाविक है, पिश्चममें मेवाड़ हैं. इस राज्यमें दक्षिण पिश्चमसे पूर्वोत्तरकी तरफ पहाड़ियोंकी एक दोहरी शाख़ चलीगई है जो वूंदीकी मध्यशाख़ है और देशको अक्सर वरावर हिस्सोंमें जुदा करती है.

शृंग अर्थात् चोटीकी सबसे वड़ी उंचाई समुद्रके धरातलसे १७९३ फुट उस जगहपरहे जोसतूरके वड़े श्रामसे अक्सर ५ मील दक्षिण पिर्चममें है—वूंदीके आस-पास ओसत् दर्जे उंचाई समुद्रसे १४०० फुट और आसपासकी नीची ज़मीनसे जपर ६०० फुट है. देशकी अक्सर ज़मीन पहाड़ी और किसी क़द्र साफ़ (मैदान) भी है.

<sup>(</sup>१) राजपूतानाके गज़ेटियरमें इस नदीको विलकुल अलग करनेवाली लिखा है-लेकिन वाज़ जगह ख़ास एकहाँ रियासतकी अमल्दारीमें होकर निकली है.

निद्यां इस राज्यमें चम्बल त्र्योर बनास बहुती हैं लेकिन उनमें गिरने वाली छोटी निद्यां मेज, सूख, घोड़ापछाड़, बग़ैरह बहुत हैं. तालाब भी इस राज्यमें बहुत हैं जिनमें से जेतसागर, फूल्सागर, दुघारीका तालाब, (१) कनकसागर, हींडो-लीका तालाब, श्रोर नेनबांके दोनों तालाब बग़ैरह बड़े हैं—इस राजमें सब गांव ८३९ हैं जिनकी कुल त्र्यामदनी क़रीब १०१४००० दस लाख चोंदह हज़ार रुपयेकेहै.

तवशिख्

कहते हें कि परशुरामजीने जब २१ वार क्षत्रियोंका नाश किया, श्रीर राज के योग्य कोई राजा न रहा, तब बिशिष्ट ऋषिने श्रावृपर्वत पर यज्ञ किया श्रीर श्रीन-कुंडसे चार जातिके क्षत्री पैदा किये.

वृंदीके इतिहास वंशामस्कर तथा वंशापकाश वगै्रहमें इस तरह छिखा है कि किछुगुके एक ( १००० ) हज़ार वर्ष नीतने वाद सब राजा प्रजा वौदमत मानने छगे श्रोर वेदमतके मनुष्य बहुत थोड़े रहजानेसे विशष्ट ऋषिने श्रावू पहाड़ पर यहा करके श्रानिकुण्डसे चार जातिके राजपूत १ परिहार ( पड़ियार ) २ चाहमान ( चहुवान ) ३ चाहुम्य ( सोछंखी ) श्रीर ४ प्रमार ( पंवार ) निकाछे; उसी यहा- मंडपमें केछेका पेड़ खड़ा किया था, उसके फूछके डोड़ेसे एक श्रीर राजपूत पेदा किया जिसका नाम डोडिया हशा.

इस वयानमें बहुतसा फेरफार हैं. मनु, याज्ञवरुक्य, विण्णु, हारीत घोर नारद इत्यादि वीस स्मृति, घोर वेदके भाष्य देखेगये घोर इतिहासमें महाभारत, वार्ल्मीफिरामचारित्र, श्रीमद्भागवत, देवीभागवत, घोर दूसरे भी कई पुराण व संस्कृतकी पुस्तकें वांची घोर सुनीगई हें छेकिन उनमेंसे किसीमें भी ऊपर छिखा हुच्या जिक्र नहीं मिछा तथापि इन पांचों खानदान व राजपूतोंका हारु कोई घड्त नहींहें. ऐसा मारुम होताहें कि कृरीव २००० वर्ष पहिछे जब बोदमतकी छिद्ध थी, तव पांच राजपूतों को जो बोदमती होगये होंगे उपदेश से वेदके मज़हवपर छाये घोर प्रायध्यित करने बाद वेद पट्नेके छायक बनाकर उन्हीं राजपूतोंकी सहायतासे ब्राह्मणोंने घ्रपना बरु बढ़ाकर वेदको माननेछगे होंगे. इस प्राचीन इतिहासका ठीक २ निर्णय फरना बहुतही कठिनहें.

चाहमान ( चहुवान ) के वंशका हाल.

चाहमान ( चहुवान ) ने पुष्करमें अपनाराज्य जमाया श्रीर त्र्याशापुरा देवी-

<sup>(</sup>१) इस दुगरोमें तिडीके परवरकी जित पर नाईके उसतरे व चाकू आदि औज़ार तेज़ किपेजाते हैं, वडी प्रसिद्ध सान है,

[ वंदीकीतवारीख्-3°र

दारांबनोदं.

कुल्लेको सामा. जनको २ सामंत हेच इसके ३ महादेव इसके ७ इकेर इसके ९ हातार है स्थाना ह मालाना ह तायवाना है जीहती, १० वहति । ११ वीहते द्वारतात. ३२ सालियर व. १९ वटकर, १५ असतंत्रत, १६ त्रेसपूर, १७ सासुरा-उत्सासान्त । ३३ हासास ६० जिल्लाम, १३ संस. १२ सहास्य १३ सिंग १३

निर्मात है। हेन्या है विसंगत है बार्सिंग है बार्सिंग है बार्सिंग है नार, ३३ समीत ३२ समात ३३ सम्बंद ३१ समात ३० समानी, ३६ शमानित, ३८

केरत र सहरेर १३ बोरवेर है बस्तेत १३ बास्तेत १३ बास्तेत १३ ग्रास्त्र के ग्रालियाहण १५ क्राव्यामा १६ स्वासी १७ दिवस्वमी १८ योव-नाहर १९ एवंडर, सोर ६० अनमपाल हुए, निसने अपने नामने अजमेर शहर

याने होंग बहुते हैं कि एक बना सहियोंने पुष्कर केत्रके पास असमेंच (१) यहां क्या था सोर डम जगह एक शहर आवाद किया जिसका नाम डमी यहां नाम ने यहा काना ना आर उन नार रच राष्ट्र जानार होगया. चे दोतोंबाते जुबानी और कारों कहाती है हिए हैं किया में तहार संस्कृतकी प्रस्तकों नहीं सिठती. इस रता , अतयपाल की और भी कई वाले कहानियोंके लोरपर प्रसिद्ध हैं लेकिन वह

इत्तर देश भेटार्ट्स इसके पुर असंगरात इसके ६३ श्रीमदेश इसके ने कायरा यस मीलाकर वहां नहीं हिल्लामहैं। ा गोगाविव. इस गोगाविवको राजपूर्णामा और हिन्दुर्थानके दुसरे इलाक्षेम भी

साहरत हवा है की पतार हैं और उनकी सिहाबी सीते बोबेरर सवार बनाकर के बार मार्थित क्षेत्र प्रवासिक त्रित वहाँ है से होतात हैं। उस वस वहां वहवां उस मृतिक क्षित हर्यनी मंत्रीत्व मार्थियोज्ञी है जात वहां भी कामार्थी में उस मृति और क्वार्य प्राप्तिक विश्वाम है कि वे जीगावेव सर्वते कावतास्य कीर इसके पूजनेते स नहीं करात. उनकी वियापह माननेका कारण यह है कि गोगाएँव मुसल्मान इसको बेट १५ शुराबकरण हुए उसके १६ उद्धकरण उसके ५७ जसकरण उ

टाइकर बड़ी बहाइरीके साथ मारेगये.

तर ब्राह्माण इसके रहे अध्यास इसके हैं ब्राह्मक्या इसके हैं ब्राह्मक्या इसके शासकेका द्रांकु हंई बंबांचुव ह्यंकु हंं। हेंद्रुव द्रांकु हंठ सीम द्रांकु हंह स ्रे (क्षिक्) आगमें ज्ञामते हैं इसीके नामने वह यह मशहूर होता है, इस जगहूर

---- के साजीका (रहाजन्यम ) त्योहार होता है. आयसमें राखी बांधरे याने बक्तेको वाहरणीने होहाचा इसी हिमे द्वारीय कहाणमा.

उनके ६७ रामदेव उनके ६८ वसुदेव उनके ६९ इयामदेव उनके ७० हरिदास उनके ७१ महीधर उनके ७२ वामदेव उनके ७३ श्रीघर उनके ७४ गंगाधर उनके ७५ महादेव उनके ७६ शारङ्गधर उनके ७० मानिसंह उनके ७८ चक्रधर उनके ७९ शश्रुजित उनके ८० हलधर उनके ८१ महाधनु उनके ८२ देवदन उनके ८३ दामोदर उनके ८४ काश्रीनाथ उनके ८५ लिलाधर उनके ८६ घरणीधर उनके ८० रमणेश उनके ८८ भगवदास इनके ८९ कृष्णदास उनके ९० शिवदास उनके ९१ हरिपूर्ण उनके ९२ देवीदास उनके ९३ कर्मचंद्र उनके ९४ रामदास उनके ९५ महानन्द.

महानन्दने सांभर (१) में व्यवनी राजधानी वनाई. जिनके ९६ विष्णुदास ९७ महाराम ९८ रेवादास ९९ व्यमरसिंह १०० गंगादास १०१ मानसिंह १०२ विश्वंभर १०३ मथुरादास १०४ हारिकादास १०५ माधवदास १०६ सुदास १०७ बीरभद्र १०८ गोपाल १०९ गोविन्ददास ११० माणिश्यराज.

माणिक्य राजके दो पुत्र हुए यहे १९१ हनुमान (२) प्योर छोटे सुग्रीव हनुमानकी सन्तान पूर्वी चहुवान कहराई. माणिक्य राजकी गद्दीपर उनका दूसरा वेटा सुग्रीव घेटा प्योर साम्हरका राजा हुऱ्या. इनके पुत्र १९२ घंगद १९३ केसरी १९४ जयंत १९५ जगदीश १९६ जयराम १९७ विजयराम १९८ छण्ण १९९ जितयुद १२० गोवर्डन १२१ मोहन १२२ गिरिघर १२३ उद्यराम १२४ भरत १२५ घर्जुन १२६ शत्रुजित्.

उनके १२७ सोमदत्त १२८ दुःन्यन्त १२९ भीम १३० छक्ष्मण १३१ परशु-राम १३२ रघुराम १३३ समरसिंह १३४ माणिक्यराज इनके दशपुत्र १३५ (१) मुद्धःकम्मा २ ठाछसिंह ३ हरिसिंह ४ शार्दूछ ६ पूर्णराज ६ मोक्तिकराज ७ निर्वाण ८ रुण्णराज ९ छसनराज श्रीर १० प्रवाटराज नामके वेटे थे, से मुद्दः कम्मा सांभरकी गद्दीपर वेटे. १३५(२) ठाछसिंह ने मद्रदेशको फ्तह किया इससे इनके वंशवाछे माद्रेचे चहुवान कहुछाते हैं.

<sup>(</sup>१) इस पुरीका शुद्ध नाम शाकंमरी है, महानन्द राजाको स्वप्नमें देवीने कहा कि तुम उस जगह राजधानी बनाओं तब महानन्दने शाकंमरी देवीके नामका शहर और मंदिर बनवाया.

<sup>(</sup>२) बूंदीकी तवारीख़में छिखा है कि हनुमान छोटे भाईको राजदेकर पटनेकी तरफ चलमें और वहांका राज बहाद्गीते लेलिया और उन्हींके वंरामें बेदला कोठारिया पारसोली वंगेरह उदय-पुरके रान्यमें चहुवान उमरावहें, लेकिन बेदला कोठारिया और पारसोलीके सर्दार अपने को राजा प्राथीराजके काका कन्हकी औलादमें बतलाकर मैनपुरी इटावासे मेवाहमें आना वयान कर

३ हरितिंह के वेटे धूंवेटके नामसे धुधेड़िये चहुवान कहलाये, श्रीर १ शार्दूलके २ वेटोंमें से वड़े घनजीके तो पंजाबी चहुवान और छोटे टांकजीके टांक चहुवान कहलाये. पूर्णराज ५ वेंने भदावरमें राज किया और उनकी श्रोलादके भद्रौरिये चहुवान कहलाये. छठे मोक्तिकराजने जालोर में राज किया जिसका दूसरा नाम सोनिगरी हैं. जिससे उनके वंशवाले सोनगरे चहुवान कहलाये.

७ निर्वाण जिनकी ओंलादके निर्वाणे चहुवान कहुलाये. ये ज़ियादह मारवा-ड्से उत्तरकी तरफ वसते हैं इनमें देवजी नामी चहुवानने आबू और सिरोही का राज्य लिया और उनके वंशवाले देवड़ा चहुवान कहलाये. कृण्ण राज ८ वेन पांड्य देशमें राज्य किया इससे इनके वंशके पंडिये चहुवाण कहलाये-

९ वें स्तनराजने गुजरातमें राजिकया जिसके गुजराती चहुवान कहलाये. १० वें प्रवालराजने वक्सरमें राजिक्या इससे उनके वंशके लोग वक्सारिया चहुवान कहलाये.

मापिक्यपानके मुहुक्तन्मां सांभरके राजाधे उनके दोवेटे एक रामचन्द्र और दूसरे ज़िन्नीराज् हुए. ३३६ रामचन्द्र सांभूरके राजा हुए ज़िन्नीराजसे खिन्नी चहुवान कहलाये. ये लोग राधवगढ़ वर्गेरह में ज़ियादहहें जिसको विश्वी-वाड़ा कहते हैं. रामचन्द्रके १३७ संग्रामिसंह हुए इनके १३८ शिवादत्त उनके १३९ भोगाद्न उनके शिवद्न और चित्रक दो पुत्रहुए. उनमेंसे शिव-दन १२० सांभरके राजाहुये. वित्रकके वंशके चित्रे कहलाये. १४० शिवदन के १४१ सहद् उनके १४२ ईइवर इनके आठ देटे थे, १४३ उमाद्त मयूरध्वजः - बहुलक, गजलदेव, तिलवाट, चीवक, सर्पट घोर चित्रराज, इनमेंसे उमादल १४३ सांभरके राजाहुये. मयूरध्वजसे मोरेचे कहलाये. मयूरध्वज के देटे तो बहुत थे परन्तु पर्वत १२२ छोर नुस्नपाल १२१ वें के दंशके जुदे २ नामसे कहलाये. प्वतके पिविचे और तुरनपाल सांचीर देशके राजा थे इससे उनके वंशवाले साचीरे कहलाये. बहुलकते वहोले, गजलदेवसे गयेले, तिलवाटसे तिलवाडे, चीवकसे ची-वे. सर्पट, से सपीटे, क्योर चित्रराजते चित्रावे कहरूणे. नित्रराजके वेटोंमें से इन सात वेटोंके वंशके चहुवान नीचे लिखे हुए नामोंसे मशहूर हैं:-

चांडालीकके चंडालिये. चाहुड़के चाहोड़े. वटराजके वडेरे, मोरिकके मोरी, इन मोरियोंमें से वित्रांग नाम मोरीने वितोड़ (१) का किसा वनवाया था. रवतके रे-

वड़े. चंदनके चांदने, वंकटके वंकटे कहलाये.

<sup>(</sup>१) यह बात बूँड़ीकी तवारी कुके तिवाय और कहीं देखनेमें नहीं आई.

ईश्वर १४२ के बड़े बेटे उमादत्त १४३ वें जो सांमरके राजा थे, उनके चार पुत्र हुए, बड़े चतुर १४४ सांमरके राजा हुए. चतुर के तीन पुत्र हुए, पहिले सोमेश्वर १४५ सांमरके राजा हुए. दूसरे तुलसीरक्षक, इनके बंशके तुलसी रच्छण कहलाये.

सोमेश्वर १४५ के दो बेटे हुए वड़े मरत १४६ श्रीर छोटे उरय, बड़े भरति सन्तानमें चहुवान एथ्वीराज दिखीवाठे थे जिनके वंशमेंसे रणयम्भोरवाठे हम्मारकी श्रीठादमेंके श्रव नीमराणे पर मुस्तार हैं. स्त्रीर दूसरे उरय १४६ के चक्र-पाणि १४७ इनके देवकीनन्द १४८ उनके यशोदानन्द १४९ इनके नंदनंद १५० इन के केशवदास १५१ इनके मोहन १५२ इनके समुद्रराज १५३ इनके गोपाठ १५४ इनके १५५ भोमचन्द्र इनके १५६ मानुराज जिनका दूसरा नाम श्रास्थिपाठ (१) हुत्रा, इनके १५७ एथ्वीपाठ हुए. इनके १५८ सेनपाठ इनके १५९ शत्रुशस्य इनके १६० दामोदर इनके १६१ मानुराज जिनका दूसरा जान शिद्र हरजस उनके १६० दामोदर इनके १६० रामदास उनके १६२ हरजस उनके १६३ सराशिव उनके १६३ सराशाम इनके १६७ सामचन्द्र उनके १६० स्वासाराम इनके १६७ स्वासारा उनके १६० स्वासाराम इनके १६० स्वासारा इनके १७० स्वासाराम इनके १७० स्वानन्दराज इनके १७२ रणध्यठ उनके १७३ सर्वार उनके १७८ श्वाधराज उनके १७९ किकरण इनके १७८ स्वासिंह इनके १७० कोल्हण इनके १७८ श्वाधराज उनके १७९ विजयपाठ इनके १७० वंगदेय इनके वेटे १८१ देवासिंह हुए, किन्होंने वंदीमें श्वपना राज स्थापन किया.

श्रव देवासे पहिलेकी जो वंशायली हमने लिखीहै उसमें बहुतसे क़ियासी

<sup>(</sup>१) व्रृंशीकी तवारीराव वंशप्रकाशमें लिखा है कि भानुसासको जंगलमें एक गंभीरार्रम सक्षत खागवा, उसकी कुलदेवी आशापुराने भानुसासको उसकी हाडियां एकट्ठी करवाकर अपनी करामातते जिल्लाविया, इस लिये उसका इससा नाम 'अस्थिपाल' रक्षता जिससे अस्थिपाल की सन्तान हाडा चहुवान कहुलाती है,

<sup>(</sup>२) बूंदीकी तवारी।यूमें छिखा है कि मांडलगढ़का किछा इन्होंने अपने नामसे मेवाड़में बनवाया, लेकिन मांडलगढ़ जिलेके आमलोगोंमें इस तरह मशहरहे कि एक मांच्या नाम भीलको पास मिलगया विसके लूनेसे लेहा सोना होजाता था, उनके तीरका फल पासस पत्थर पर विसनेसे सोनेका होगया, उसीजगह चांदना नाम गुजर बकरी चरारहा था; भीलने गूजरसे कहा कि मेसतीर इस परथरसे रंगत बढ़कर खुराब होगया, गुजर तमहदार था वह पत्थर भील से लेकर बौलतमन्द यनगया और वहां एक किछा बनवाया जिसका नाम उस भीलके नामसे मांडलगढ़ रक्ता, यहवात थी कहानीके तीर पर ही मशहरू है लेकिन अस्ली हाल इसका महीं मिलता "कि किस समयमें किसने वनवाया था."

नाम मिलाये हुए मालूम होते हैं, क्योंकि राजा अजयपालसे जिसने अजमेरका शहर आवाद किया, वंगदेव तक १३० राजाओंके नाम लिखदिये हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ उससे दिल्लीवाले प्रध्वीराज चहुवान तक ७० नाम वंशप्रकाश ही में लिखे हें और हमीरकाव्यमें, जो सम्वत् १५४० विक्रमी [हि० ८८८ = ई० १४८३] से पहिलेकावनाहुआ है, अजयपालसे प्रध्वीराज तक २५ ही नामहें, और एक पत्थरकी प्रशस्ति जो मेवाड़में विभोतियांके पास कामा और रेवणां गांवके पास राजा प्रध्वीराजके समयकी हमको मिलीहें, उसमें जयपालको जयराज लिखाहें, उससे लेकर प्रध्वीराज तक २६ पीढ़ियोंके नाम लिखेहें. अगर जपर लिखी हुई वंशावली प्रशस्तिसे मिलाई जावे तो पीढ़ियों में फ़र्क़ पड़ता है. इस लिये वूंदीकी तवारिख़ में हाड़ा देवसिंहसे रावराजा रामसिंह तक वंशावली सही समभनी चाहिये. कोई दूसरी सिलसिले वार वंशावली सुवूतके साथ नहीं मिलिंग, जो वूंदीकी तवारिख़में लिखा था उसीकी नक्ल यहां दर्ज कीगई है.

देवसिंह हाड़ा जो किसीतरह ज़मीन छूट जाने वाद भैंसरोड़के पहाड़ी ज़िलेंमें रहता था उसकी एक वेटी की मंगनी महाराणा ठक्ष्मणिसंहके कुंवर अरिसिंह के साथ हुई थी. जब अरिसिंह शादी करने को देवसिंह के मकान पर गये तब देवसिंहकी हालत ख़राब देखकर कहा कि हम तुम्हारे मदद्गार हैं जहां कहीं मौक़ा देखो मुल्कपर कृञ्जा करलो. देवसिंहने कहा कि बूंदी में जो मीने रहते हैं वे अक्सर आसपासके मुल्कोंमें बहुतसा नुक्सान कर बैठते. हैं अगर आपकी मदद मिले तो मैं इस मुल्क पर कृञ्जा करलूं; अरिसिंहने देवसिंहके साथ अपनी कुछ फ़ौज करदी.

## वूंदीका कृटजा

कुल मीनोंका सर्दार जैता वूंदीमें रहता था जिसको दगासे देवसिंहने मार-डाला. उसके ख़ानदानके लोगोंको भी जो शरावके नशेमें गाफ़िल थे कृत्ल करके देवसिंहने वूंदी पर अपना कृञ्जा करलिया, उस वक्से आजतक वूंदीमें हाड़ोंका राज चला आता है.

यह बात नैनसी महताने तो इसी तरह छिखी है परन्तु बूंदीकी तबारीख़ में दूसरे तौरपर छिखी है. हमको नैनसी महताका छिखना मोतबर माळूम होता है क्योंकि इस समयकी बातोंसे नैनसी महताका छिखना उस ज़मानेके कुछ करीबका है; उसके छिखने से ३०० वर्ष पहिछे बूंदी पर हाड़ोंने कृञ्ज़ा किया था,

ऋोर श्रव इस वातको ५२५ वर्षसे भी जियादहका त्र्यसी हत्या. भीनों को मारकर बुंदीका दगासे छेना तो बुंदीकी तवारीख़से भी साबित होता है, छेकिन बुंदीवाछे वित्तोंडसे मदद लेकर जाना नहीं लिखते, जिसका यह कारण है कि अब अक्सर छोग अपना मेवाडके मातहत रहना छिपाते हैं.

देवसिंह हाड़ा वूंदीमें राज जमाकर चिनौड़ त्र्याया श्रीर दुवारा कुंवर श्रारिसिंहसे मदद लेकर वृंदीके तमाम ज़िलेको श्रयने कृब्जेमें लाया. प्रतिवर्ष चिनौड़के महा-राणात्रोंकी सेवामें रहने लगा त्योर मेवाडके व्यव्वल दर्जेका सर्दार कहलाया (१)

इसके दो पुत्र हुए वड़ा हरिराज १८२ वंवावदेमें देवसिंहकी गढ़ी पर बैठा श्रीर छोटा समरसिंह चूंदीका जागीरदार रहा. इस समरसिंहके तीसरे बेटे जैतसिंहने कोटिया भीलकोमारकर कोटा झहर आवाद किया, (२) उसके वंशके जैता-वत हाडे फहलाते हैं. हरिराज श्रीर समरसिंह दोनों वंवावदेमें मसल्मानोंसे छड़कर मारेगये घ्यीर समरसिंह १८२ के बाद नापा १८३ गहीपर वैठा. इस के तीन पुत्र हमीर १८४।१ नीरंग १८४।२ स्थिरराज १८४।३ हुए. इस के पीछे हमीर जिसे हामा कहते हैं नहीपर वैठा. इसके वरसिंह १८५ श्रीर ठालसिंह दो बेटे हुए. वरासिंह १८५ गदी बेठा. लालसिंहकी बेटीकी शादी चित्तौड़के महाराणा खेताके साथ ठहरी थी. जिसवक खेता शादीकरनेको गये तब छड़ाई होकर ठाळसिंह श्रीर महाराणा खेता दोनों मारेगये. यह हाळ विस्तार सहित महाराणा खेताके वयानमें लिखागया है.

वरसिंहके बाद वैरीशाल १८६ गद्दीपर वैठा इसके समयमें मांडूके वादशाह होंग्रांगने बूंदीको घेर लिया था. उस छड़ाईमें वैरीशाल वड़ी वहादुरीके साथ छड़कर मारागया, इसके वाद भांडा १८७ गहीपर वैठा इसके नारायणदास, नरवद श्रीर नरासिंह तीन बेटे हुये; नारायणदास १८८ गद्दीपर बेठा. इसके वक्तमें समर्कृत्द नाम मुसल्मान ने बूंदीपर कब्जाकरके भांडाको मार डाला, लेकिन नारायणदासने मीका देखकर उसे व दाऊदको कुलकरके बूंदीमें अपना राज जमाया यह तीन भाई थे 9 नारायण-दास २ नर्वद ३ नृसिंह. नारायणदासके पुत्र १ सूर्यमछ २ रायमछ ३ कल्याणमछ, श्रीर सूर्यमञ्जरे सुरतान थे. नर्वदके अर्जुन, भीम, पूर और मोकल, चार वेटे श्रीर एक कर्सवती वाईथीजो महाराणा संम्रामसिंहको विवाही गई थी-ऋर्जुनके सुर्जण, ऋखे-

<sup>(</sup>१) धूंरीकी तवारीख़में मेवाड़के मातहत रहना विळकुळ नहीं ळिखा, इस वातको हम आगे ळिखेगे जिससे वूंरीवाळींका हाड़ा देवसिंहसे ळगाकर रावसुर्जण तक मेवाड़के तावे रहना पायाजाता है. (२) यह बात यूंरीकी तवारीख़से ळिखी हैं वरनाकोटेका आवाद होना पहिळे से पायाजाताहै.

राज, खांधल खोर राम, चार पुत्र हुए. विक्रमी १५८४ [हि० ९३३ = ई० १५२७] में उसका देहान्त होनेपर सूर्यमुळ १८९ गद्दी वैठा, जो महाराणा रक्षासिंहके हाथसे मारागया खोर महाराणा उसके हाथसे कृत्लहुए (एए८). विक्रमी १५८८ [हि० ९३७ या ३८ = ई० १५३१ में ] सूर्यमुळके वेटे सुर्तान १९० को गद्दी मिली, जो विल्कुल कमत्र्यक खोर जालिम था. इस वास्ते विक्रमी १६११ [हि० ९६१ = ई० १५५४] में महाराणा उदयसिंहने उसको वृंदीसे निकालकर सुर्जण १९१ को राव वनाया खोर रणथंभोरकी किलेदारी भी दी (एए = ६९). जब किला चित्तोड़ फ़तह करने वाद वादशाह अकबरने रणथंभोरका किला भी विक्रमी १६२५ [हि० ९७६ = ई० १५६८] में लेलिया तो उस वक्त से वृंदीके राव राजा सुर्जण मेवाड़की सातहतीसे निकलकर वादशाही नोकर वने, लेकिन वृंदीकी तवारीख़ वंशप्र-काशके लिखनेवालेने मेवाड़की मातहतीसे उनको हर सूरतमें वचाया है.

हस बातके लिखने च्योर नलिखने से मेवाड़का फ़ायदा च्योर वूंदीका नुक्सा-न नहीं है. लिकन तबारीख़ की ख़ामी मिटानेके लिये कई दलीलें ( प्रमाण ) नीचे लिखी जाती हैं. यह तो पत्थरकी प्रशस्तियों वेगेरहसे अच्छी तरह साबि-त है कि चिनोड़का पूर्वी ज़िला च्यांतरी ऊपरमाल च्योर खेराड़ वंगेरह विक्रमी १२०० [हि० ५३८ = ई० ११४३] से लेकर विक्रमी १६०० [हि० ९५० = ई० १५४३] तक चहुवान राजपूर्तोंके क्व्जे में रहा है. कदाचित् राजा प्रथ्वी-राज चहुवानके ज़मानेमें इन ज़िलोंकी हुकूमत च्यलहदा रही हो तो तच्यज्ञव नहीं, लेकिन उसके बाद हमेशा मेवाड़की मातहती में उन लोगोंका रहना पायाजाता हैं.

अव्वल देवा हांडाने मेवाड़की मदद पाकर वून्दी मीनों से अपने कृञ्जे में ली, ओर मेवाड़के मातहत रहनेका हाल नेनसी महताने लिखाहें, जिसने पत्ता जयमह्नकी ख़ेरेखाही की तारीफ़ और सुर्जणकी नमकहरामीकी निंदा की हैं. वावर बादशाह भी तुज़कवावरीमें रणयंभोर का मेवाड़के मातहत होना लिखताहें जिससे बूंदीके मालिकोंकारणयंभोर पर किलेदार होना ही सावित होता है.

नैनसी महता िखता है कि सुर्जणका वड़ा वेटा दूदा मुसल्मानोंकी नोंकरीको नापसन्द करके महाराणा उदयसिंहके पास आ रहा, जिससे वादशाह अकवरने नाराज़ होकर उसकी जगह सुर्जणके दूसरे वेटे भोजको वृंदीका माठिक वनादिया; तव दूदा ने महाराणाकी फ़ोजमें रहकर वादशाही फ़ोजसे वहुतसी छड़ाइयां कीं. यह बात मीतमदखांकी तवारीख़ इक्वाछनामे जहांगीरीके एए ३०८ से भी सही माळूम होती है जो छिखता है-कि

''रावसुर्जणका वेटा दूदा वादशाही दरगीहस्रे भागकर बूंदीमें लूटमार करने लगा.

इसिटिये सफ़दर्ख़ां, वहादुरख़ां, खांदीराय जादव वर्गेरह दृदाको सज़ादेनेक ठिये मेजे गये- ( एए ३१४ ). सुर्जणका वेटा दूदा अपने वाप और भाईको वादशाही दर्गाह में छोडकर बुंदीकी तरफ भागा त्यीर वहां जाकर लूटमार करने लगा. उसके मुकाविले म छाड़कर पूजाचा तरा। नारा जार वहा जाकर पूटनार करने छना। उसके मुकाबिछ को ज़ेनख़ां कूका (धायभाई) मुकर्रर कियागया, जिसकी मातहत्तीमें सुर्जण, भोज और रामचन्द्र बगैरह भेजेनये∼ ( एए ३२३ ). शाहवाज़ख़ां वादशाही अफ़सर राणाके सिपहसाछार दूदाको बादशाही दुर्गाहमें छे आया, छेकिन बादशाहने फ़र्माया कि यह ठाचारीसे हाज़िर हुया है ख़रीसे नहीं याया; ऐसा ही हुया कि वह कछ दिनों में भागगया.''

इसी तरह मोलवी अब्दुल हमीद लाहोरी अपनी तवारील वादशाहनामेकी पहिली जिल्दके प्रष्ठ ३६९ में, जब कि रणयम्भोरका क़िला राजा विट्ठलदास गौड़को दिया गया बादशाह शाहजहांके हुक्मसे, इस तरह ठिखता है कि "राणाउदयसिंहने इस किलेकी निगहवानी राव सुर्जणको दी थी, जो कि उसका मौतवर नौकर था."

खुद बंदीके एक बढ़े मोतवर सत्य वक्ता कवि चारण मिश्रण सूर्यमङ्घने अपने यन्य वंशभास्कर बुद्<u>वसिंह चरित्रमें महाराणाको चित्तो</u>डका किला त्रावाद करने की इजाज़त यादशाहकी तरफसे मिलनेके वक्त वादशाहको वृद्धसिंहका मनाकरना लिखा है. जहांका एक छन्द नीचे हिखा जाता है:-

### छन्द हरिगीत

वुधसिंह रान पठाय विन्नति चित्रकृट वसावहीं। किय भेट दम्म त्रिलक्ख श्री त्रपनो निदेस उठावहीं ॥ नय मन्द हड नरिंद यों सुनि कुम्म कानिह नांकरी। जयसिंह उक्त प्रपंच जानतहूं यहें क्य उच्चरी॥ १०९२॥ वह दुर्ग अक्वरसाह रन करि अब्ददादश मेंलयो। हम आदि वहुतन रान तजि तव सीस साहनकान यो ॥ वह चित्रकूट वसायकें पुनि रान फेंट प्रचारि है। व्यवनीप हिन्दुन फोरि व्यंकुर साह नाह विसारि है।। १०९३।।

अर्थ- वहादुरशाह सलाह लेता है कि ऐ बुदासिंह राणाने विसोड़ आवाद करनेनी दस्यांस्त भेजी है त्योर तीन ठाख रुपये नज़र करके त्यपना हुक्म ( बादशाहका ) उठाता है. नीतिके विरोधी हाड़ा राजाने कठवाहै राजा जयसिंहका (जिसकी मन्द-फ़त यह त्यज़ं हुई थी.) छिहाज़ नहीं किया त्यार यह कहा कि में जयसिंहक मुन् जान्ता हूं. यह किला (चिनोंड़ ) अकदर बाद्शहने वारह वर्ष सड्झर की प

(चार महीने चौर कुछ दिन छड़ाई हुई थी, मूर्यमङको इस छड़ाईकी तबारीख़ नहीं मिली) तब हम (बृंदीके राव) से च्यादि बहुनोने राणाको छोड़कर बादशाहोंके सामने सिर झुकाया (महाराणाकी नोकरी छोड़कर बादशाही नोकर बने) इस चिनोंड़को च्या- बाद करके किर राणा फूछ करेगा घ्यार हिंदू राजाव्योंका चंकुर उगाकर बादशाहोंकी नावदारी छोड़ेगा.

निश्चय इसके बूंदी शालोंका बादशाही नोकर है। जाने पर भी उद्यपुरसे मोनवर नोकरोंके मुशक्तिक ही लिखावट वर्गेरामें बरनाव रहा. जिसकी ताइंद्र उस नहरीरोंने होनीहें जिसकी नक्छें उसी जमानेकी उद्यपुरके दक्तरमें मोजूद हैं, पहिले सब उसराव सदारोंने कुछ अधिक बूंदी शालोंकों मेशाइसे परवाने ही (१) लिखे जाने थे. और महाराणा दूसरे अमरसिंहने ख़रीना (२) लिखना जारी किया.

किताव मद्यालिनल उमरामें नव्याव मन्मामुबोला, शाहनवाज्लां, राव मुर्ज-एहाड़ाके वयानमें लिखताहें कि "राव मुर्जन हाड़ा किरके़ जादमी है जो बहुबान के मुन्ने एक आलहें, खोर हाड़ोती रणयं मोरके ज़िलेकों कहतेंहें जो खजनेर (राजपू नाना ) के मृत्रेके मानहन है. ये लोग इस जगह ज़मींदार हैं, मुर्जण शुरूमें राणाके नोंकरों मेंने था; खकवर बादशाहके वक्तमें किले रणयं मोरके भरोसे पर गुनर करने लगा था. बादशाह विचाइ लेनेके पीले खपने १३ वें जुलूसमें लक्ष्म-र लेकर राज्यं मोर खाये, मामना होने पर मुर्जणने बादशाही नावदारी इल्लियार की.

इन जपर लिखेहुए कारणोंने देवनिंह हाडासे लेकर सुर्वणके घहद विक्रमी १६२५ [हि॰ ९५६ = ई॰ १५६८] तक वृंदीकी रियासत नेवाड़के सातहत रही

<sup>(</sup>१) परवानेकी नक्ट.—स्त्रीन श्री उद्यपुर नुपाने महाराजायिगज महाराणा श्रीजयित्हिली आदिशान् वृंदी काटा नुपाने राव श्री अनिक्डिनिह्जी कस्य नुप्रनाद हिन्यते अया अठारा समाचार महाहे आरणा नमाचार नदा कहावन्यो अपर रावद्ये जागल आयो नमाचार माद्यम हुवा जागढ़ नमाचार कहावना रहन्ये.

<sup>(</sup>२) म्वृगिनकीनक्ल, मानि श्री आगग नुयाने महाराव गानाश्री वुयसिंह ती जोग सिल श्री उदयपुर नुयाने महागानाधिगान महागणा श्री अमगितह ती लिखावने जुहार बंब तो — अठारा समाचार भलाहे गावला महागला चाहिने अदर गावला जागल आया मुखहुवो लड़ाई सम्बन्धीका समाचार लिख्या तो माहुम हुवा लिख्या अठागे नायम करणो त्यो आलोकान्ह पहली मोखत्योह अवे ठीलो तहा मोखलायहे तो लाग माई मख्नानिंह महनािंह तलामनगय आवेहें अठागे काम राजेन तहा मोखलायहे तो लाग माई मख्नानिंह महनािंह तलामनगय आवेहें अठागे काम राजेन तहार करणोहें माई ध्रीमचीनाहिंहे गानेहें पांचहनागे पांचहनार अनवार मोबन गवगलाहिरो विनाव बक्तयो जिगीने माहें ध्री मुखहुवो अठाउठारो एक व्यवहारहे जुड़ायगी कांई है सम्बन् १७६१ आवग बहाे ३३ तोंने.

हे. जब राव सुर्जण वादशाही नौकर होगये तब वादशाह व्यक्वरने पत्ता सीसो-दिया त्रोर जयमञ्जराठोडकी तारीफ़ त्र्योर राव सुर्जणकी निन्दा की. इससे सुर्जण वनारसमें जारहे त्योर उनके वड़े वेटे टूदा त्योर छोटे भोजमें विगाड़ हुत्या; क्योंकि दूदा मुसल्मानोंसे नफरतके कारण महाराणा उदयसिंहके पास चला त्र्याया था, जिससे भोजको बादशाहने वृंदीका राज्य दिया.

इस पर दूदाने अच्छी तरह छड़ाइयां कीं छेकिन बादशाही मददसे वूंदी पर भोज कायम रहा श्रीर दूदाको श्रन्तमें किसीने जहर देकर मारडाला (१). सुर्जण विक्रमी १६४२ [हि॰ ९९३ = ई॰ १५८५ ] में काग्री क्षेत्रमें मरगये. वृंदी वाले तो अपनी तवारीख़में उनका दर्जा बहुत कुछ टिखते हैं परन्तु याईन अकवरीमें अधुरुफ़ज़्टने इनका दो हज़ारी ज़ात खोर सवार मन्सव टिखा है जो सुर्जणके मरने बाद अकवरके ४० जुलूसकी फिहारेस्तमें दर्ज है.

भोज तो पहिलेसे ही बूंदीके राजा होगये थे लेकिन इस समयसे राज्यके पूरे मालिक कहलाये. दूदाके तीन वेट चतुर्भुज, व्यमरसिंह व्यार श्यामलसिंह थे.

सुर्जणने काशीमें एक महल त्योर वाग वनवाया थाजो त्यव तक मौजूद है. जिस वक्त सुर्जण मरे भोज गही पर बैठे; इस वक्त इनकी उमर ३४ वर्षकी थी श्रीर इनके चार वेटे- रत्न, हदयनारायण, केशवदास श्रीर मनोहर हुए. विक्रमी १६६४ श्रापाढ़ शुक्क ४ [ हि॰ १०१६ ता० २ रविउलज्यव्यल = ई॰ १६०७ ता० २६ जून ] को भोजका इन्तिकाल हुऱ्या च्योर इनके पीछे राव स्वसिंह ( १९३ ) गही पर घेठे जिनको बादशाह जहांगीरने सरवलन्दराय च्योर रावरायका ख़िताव च्योर पांच हज़ारीमन्सव दिया था.

रत्नसिंहके गोपीनाथ, माधवसिंह, हरिसिंह, जगन्नाथ चार वेटे थे. गोपीनाथ तो २५ वर्षकी उमूमें विक्रमी १६७१ [ हि॰ १०२३ = ई॰ १६१४ ] में मरगये. उनके राञ्चशाल, इन्द्रशाल, वैरीशाल, राजसिंह, मुहकमसिंह, महासिंह, उदयसिंह, सूरसिंह, स्यामसिंह, केशरीसिंह, कनकिसंह, नगराजसिंह, रामसिंह, १३ वेटे थे. जव रावरत और मुझा मुहम्मदलारी दक्षिणमें वुरहानपुरकी क़िलेदारी पर थे उस वक् जहांगीरसे बागी होकर शाहज़ादा खुर्रम बुरहानपुरके करीय पहुंचा तो किला लेनेके िखे शाहज़ादेकी फ़ौजने हमले किये. (२) उस वक्त राय रत्नके बहुतसे राजपूत मारे

<sup>(</sup> ९ ) बिजापुरके बहमनी बादशाहकी मदद छेनेको जाते थेसो माळवेमें देवगांवके करीय भोजके किसी मिळावटी आदमीने जुहर देदिया (विक्रमी १६३८ [हिं० ९८९ = ई० १५८१] में ).

<sup>(</sup>२) इस छड़ाई को बूँदीकी तवारीख़ में छिखदिया है कि शाहजादेको गिरफ्तार हर छिया और जहाँगिरके मंगनेपर उसके भेजनेमें टाछाद्छी की अख़ार्स राव रहन है हैं माधवर्सिहने निकाल दिया, इस तरहकी वार्ते बहुत कुछछिखी हैं छेकिन तुन्नकन्नमूर्ति इस्त

गये पर इन्होंने कि़ळा नहीं दिया. शाहज़ादा तो आगे चळागया था और बांदशाही फ़ोज समेत महावतख़ां और शाहज़ादे परवेज़के पहुंच जानेसे उसकी फ़ोज भी चळी गई; इससे राव रत्नकी वड़ी वहादुरी दिखाई दी. फिर शाहज़ादे और बादशाही फ़ोजोंके चळेआने वाद अंवर हवशीने कि़ळें वुरहानपुरको आ घेरा जो वहमनी वादशाहोंके वड़े नामी नोकरोंमें से था, राव रतने अंवरको भी कि़ळा नहीं दिया और वह इनके हमळोंसे ठाचार होकर भागगया.

विक्रमी १६८२ के च्यांग्विन वा कार्तिक [हि० १०३५ मुहर्रम = ई० १६२५ सेप्टेम्बर] में यह ख़बर मुनकर वादशाह जहांगीरने रावरत्नको पांचहजारी मन्सव च्यारे रावरायका ख़िताव दिया (१) इसके वाद शाहजहां वादशाह के वक्तमें भी यह दक्षिणकी छड़ाइयोंमें रहे. विक्रमी १६८८ [हि० १०४१ = ई० १६३१] में इनका देहांत होगया. इनके बड़े वेटे गोपीनाथका इन्तिकाछ तो इनके सामने ही होगयाथा (२) इसिछये गोपीनाथके वेटे शत्रुशाछ १९४-२५ वर्षकी च्यवस्थामें गद्दीपर वेटे. ये बड़े वहादुरथे. उदयपुरके महाराणा जगत्सिंहकी वेटीसे इनकी शादी हुई थी जिसका पूराहाछ महाराणा जगत्सिंहके वयानमें छिखाजायगा.

वाद्शाह शाहजहांने रत्निसंहके दूसरे वेटे माधवसिंहको कोटा श्रोर फला-यता वगेरह परगने जागीरमें देकर ढ़ाई हज़ारी मन्सव दिया जिससे कोटेकी रियासत श्रलहदा क़ायम हुई. माधवासिंहकी श्रोलाद माधाणी हाड़ा कहलाती है, इनका ज़ियादह हाल कोटेकी तवारीख़ में लिखाजायगा.

विक्रमी १६९९ [हि॰ १०५२ = ई॰१६४२] में वादशाह शाहजहांने ज्यपने शाहजादे दाराशिकोहको कन्धारकी हिफाज़तके छिये रवाना किया, जिसको ईरानका वादशाह छेना चाहता था. शाहजादेके साथ वड़े २ सर्दारोंको इनाम इक्राम देकर विदाकिया था. उस वक्त राव शत्रुशाछको भी घोड़ा और ख़िछन्त्रत देकर

लनामे जहांगीरी वादशाह नामा अमलेस्वालिह वेग्रह कितावोंके दखनेसे वही सही मालूम होता है जो हमने ऊपर लिखा.

<sup>(</sup>१) बृंदीवाले अपनी तवारीख़में सुर्जणको रावराजाका ख़िताव और पांच हज़ारी मन्तव मि-लना लिखते हैं, लेकिन फ़ारसी व राजपूतानेकी तवारीख़के हिसाबसे वह ग़लत और रत्नको ही राव रायका ख़िताव मिलना सही पायाजाता है.

<sup>(</sup>२) गोपीनाथके मरनेका ज़िक्र मौलवी अब्दुलहमीद लाहौरी अपनी तवारीख़ वादशाहनामें की जिल्द पहिली एए ४०१ में लिखताहै कि "राव रत्नातिंहका बड़ा बेटा गोपीनाथ दुवले बदन होने पर भी ऐसा ताकृतवर था कि दरस्तृकी दो शाखें जो शामियानेके थंभेके वरावर मोटी हों एकपर पैर और दूसरीपर पीठ लगाकर चीरडालता था. वह ऐसेही वेमोंके ज़ोर करने से थोड़े दिनोंमें मरगया"

उसी फ़ोजमें शामिछ किया था खोर दूसरी दफ़ह विक्रमी १७०२ [हि॰ १०५५ = ई॰ १६१५] में शाहज़ादे मुराद्वयस्थाको शाहजहांने बल्ल पर भेजा तव उस फोज में रहकर राव शत्रुशाछ हाड़ाने भी बड़ी यहादुरी दिखछाई. फिर विक्रमी १७९५ ज्येष्ठ शुक्र ९ [हि॰ १०६८ ता० ७ रमज़ान = ई० १६५८ ता० १० जून] को वादशाह शाहजहांके शहज़ादे दाराशिकोह खोर खोरंगज़ेवमें जो छड़ाई खानरेके इछाक़े समूनगरके पास हुई उसमें राव शत्रुशाछ दाराशिकोहकी फोजमें हरावछ के खपसर होकर मारेगये.

शंबुजालके १९६ भावसिंह, भीमसिंह, भारतसिंह, भगवन्तसिंह, मूपसिंह, भू-पालसिंह श्रीर ईश्वरीसिंह ७ वेटे थे. जिनमें से १९६ भावसिंह ३५ वर्षकी उम्में गद्दी पर वेटे. जब यह दिक्षीमें श्रालमगीर वादशाहके पास गये तो उस वक् दारा-शिकोहकी तरफदारीमें शबुशालके मारेजानेसे श्रालमगीर इनसे कुळ नाराज् था. इस लिये इनके भाई भगवन्तसिंहको जो पिहलेसे श्रालमगीरके पास रहता था रावका ख़िताब श्रीर बुंदीमें से कई परगने निकाल कर दिये.

भावसिंहके कोई वेटा नहीं था; इस टिये उन्होंने चपने छोटे भाई भीमसिंहके थेटे इप्णसिंहको गोद रखिटा. इसके पिहले भावसिंह वग्रेरह राजाध्योंसे च्यालमगीरने एक मज़हव करलेनेका सुवाल कररक्षा था. इसके ध्यनुसार एक फ़ोज जो उसने मंदिर तोड़नेके टिये भेजी वह बूंदीके नज़्त्रीक केशवरायजीका मंदिर ढाइनेको धाई. उस वक्त कुंवर रूप्णसिंह ने वादशाही फ़ोजसे लड़कर मंदिरको वचाया. जब भगवन्तसिंह मरगया च्योर १९७ रूप्णसिंह उसकी गोद वेटा तब भावसिंहने कहा कि रूप्णसिंह अब मेरी गोद नहीं रहेगा. उसका वेटा च्यानिरुद्धसिंह मेरे बाद बुंदीकी गहीपर बेठना चाहिये.

कई दिनोंके बाद बादशाह आलमगीरका आहजादा मुहम्मद अकवर मालवेका सुबेदार होकर उर्जेनमें पहुंचा. विक्रमी १७३४ [ हि॰ १०८८ = ई॰ १६७७ ] में रुणासिंह भी उर्जेनमें शाहजादेके पास गया वहां मज़हवी तक्रारके कारण रुणासिंह १९७ को मुसल्मानोंने मारडाला (१) और उसके साथके कई आदमी भी कामआये.

<sup>(</sup>१) मआरिरे आलमगिरी, में लिखा है कि "किशनसिंव हाड़। शाहज़ावे मुहम्मद अक्वरकी विवनमतमें हाज़िर हुआ, प्लिल्जन पहनने के वक्त उतने वेवकूफ़ी से बहुत ज़िद्र की और वह आप लितीमें खंजर मारकर मरगया और उसके १ विदमतगार भी अपने से दूने वादशाही आदिमियोंको मारकर मारेगये". हमारे कियारसों चूंदी वालीकी तवारित्वमें जो लिखाहै वह सच होगा, फ़ारसी तवारीत्व वालीने शाहज़ादेका कुसूर कुछ वयान नहीं किया.

भाविसंह उस वक् श्रीरंगावादके पास भावपुरा गांवमें था, जो उसने श्रपने नाम पर बसाया था उसी जगह वह विक्रमी १७३८ वैशाख कृष्ण ८ [हि॰ १०९२ ता॰ २२ रवीउल्श्रव्वल = ई॰ १६८१ ता॰ १२ एप्रिल ] को इस दुन्यासे कूचकरगया; श्रीर १९८ श्रिनिरुद्धसिंह १५ वर्षकी उम्में गद्दी पर बैठा.

जब वह बादशाह त्र्यालमगीरके पास दक्षिणमें था उस वक्त विक्रमी १७४० वैशाख शुक्त ५ [ हि॰ १०९४ ता॰ ४ जमादियुल्ज्यव्यल = ई॰ १६८३ ता॰ २ मई ] को वादशाहसे अर्ज़ हुई कि बलवनके दुर्जनशाल हाड़ाने बूंदीपर कृब्ज़ा करिल-या है. यह सुन कर वादशाहने ज्येष्ठ कृष्ण ८ [तारीख़ २२ जमादियुल्ञव्वल = ता॰ २० मई ] के दिन दुर्जनशालको बूंदीसे निकाल देनेके लिये मुग़लखां, महासिंह भदौरियाके बेटे रुद्रसिंह और सय्यदं मुहम्मद्श्रळी बंगेरह को खिळ्ञात, हाथी, घोड़े, देकर अनिरुद्धसिंहकी मददके छिये बड़ी फ़ीजके साथ बूंदीकी तरफ रवाना किया और राव राजाको भी ख़िलखत हाथी और घोड़ा वग़ैरह रुख्सतके वक्त दिया. अनिरुद्धसिंहने वादशाही फ़ौज समेत बूंदी पहुंचकर दुर्जनशालको तंग किया जिससे वह क़िला छोड़कर भागगया; श्रोर श्रानिरुद्धासिंहने वहां कृब्जा किया। विक्रमी १७४० भाद्रपद कृष्ण ३० [हि॰ १०९४ ता० २९ ज्ञावान = ई॰ १६८३ ता० २३ ञ्रागस्ट ] को मुग्ळखांकी अर्ज़ी बादशाहके पास दक्षिणमें पहुंची हि ''तीन पहर तक लड़ाई होने बाद दुर्जनशास भागगया श्रीर श्रनिरुद्धसिंह बादशाही फ़ौजकी मददसे बूंदी पर क़ा-बिज हुआ''. अनिरुद्धासिंहने दक्षिणकी कई लड़ाइयोंमें बादशाही फ़ौजके शामिल रह-कर बड़ी बहादुरियां दिखलाई, लेकिन आख़िरमें बादशाहने उसको काबुलकी तरफ़ फ़ीजमें भेजदिया, जहां विक्रमी १७५२ [हि॰ ११०७ = ई॰ १६९५] में उसका देहान्त हुआ.

इसके १९९ बुद्धसिंह, जोधिसहं, अमरिसंह श्रीर विजयसिंह ४ बेटे थे, जिनमें से वड़ा गद्दी पर बैठा श्रीर छोटा जोधिसहं विक्रमी १७६३ चैत्र शुक्क ३ [हि॰ १९९७ ता॰ १ ज़िलहिज् = ई॰ १७०६ ता॰ १७ मार्च ] को नावमें बैठकर जैतसागर तालावमें गणगीरिक दिन सेर कररहा था सो मस्त हाथीके हमला करनेसे गणगीरि श्रीर साथियों समेत डूवकर मरगया. उस दिन से वूंदीमें गणगीरिका त्योहार नहीं होता.

वुद्धसिंहकी उद्यपुर, जयपुर, वेगूं (१) तथा भणाय (२) वगैरहमें शादियां हुई थीं. जब वादशाह त्र्यालमगीरने बड़े शहज़ादे वहादुरशाहके साथ कावुलकी तरफ़ इसे भेजादिया

<sup>(</sup>१) यह मेवाड़के मातहत एक ठिकाना है.

<sup>(</sup>२) ज़िले अजमेरके मातहत एक जागीर है.

तो वह उसी शहजादेके पास काबुलमें हाज़िर रहा. विक्रमी १७६३ फाल्गुन कृष्ण १४ [ हि॰ १११८ ता॰ २८ ज़िल्क़ाद = ई॰ १७०७ ता॰ २ मार्च ] को जब श्रालमगीर मरगया श्रीर उसका दूसरा शहज़ादा श्राज़मशाह वड़ी भारी फ़ौज लेकर आगरेकी तरफ आया, तो बहादुरशाह भी काबुछसे चढ़ाई करके आगरेमें पहुंचा; दोनों भाइयोंमें बड़ी भारी लड़ाई हुई, आज़म अपने बेटे वेदारवरूत स्पीर वालाजाह समेत मारागया श्रीर बहादुरशाहने फ़तह पाई. यह हाल बहादुरशाह के ज़िक्रमें मुफ़रसल लिखा जायगा.

इस लड़ाईमें वुद्धसिंहने वहादुरशाहकी फ़्रोजमें रहकर वड़ीवहादुरी दिखला-ई थी, जिससे बहादुरशाहने उसको "महाराव राजा" का ख़िताव व कई परगने दिये. बूंदीकी तवारीख़में ठिखाहें कि रावराजा बुद्धसिंह ही बहादुरशाहकी फ़ौज़के कुछ मुख्तार थे छेकिन यह बात बढ़ावेके साथ छिखी गई है; क्योंकि उस फीजके मुस्तार बहादुरशाहके शाहजादे मुइज़ुदीन श्रीर श्रज़ीमुश्शान थे श्रीर पीछे वहादर-शाह भी खुद व्यापहुंचा जो शिकार खेठनेको युद्धसिंह समेत गयाहुत्र्या था. व्याजम व उसका शाहजादा वेदारवरूत दोनों बहादुरशाहके शाहजादों के हाथसे मारेगये. युद्धसिंहने भी जो कि बहादुरशाहके सायमें था श्रच्छी बहादुरी दिखलाई.

इस वहादुरीकी मुवारिकवादीमें उदयपुरके महाराणा ( दूसरे ) ध्यमरसिंहने राव राजा बुद्धसिंहके नाम ख़रीता (१) लिखा था, जिससे पहिले बूंदीवालोंके नाम पर-वाना भेजाजाता था. बहादुरशाहकी मिहरवानी बुद्धसिंह पर बहुत थी इसलिये जब बहादुरशाहका इन्तिकाल होगया तव युद्धसिहको निहायत रंज हुत्र्या चौर चंदीमें बैठरहे. कुछ असे बाद ये तो अपनी ननिहाल गयेथे और कोटेके महाराव भीम-सिंहने बादशाह फर्रब्सियरके हुक्मसे वृंदीपर कृञ्जा करित्या.

दुहसिंहकी राणी कछवाही तो त्रांवेर त्रीर राठींड भणाय चलीगई वाकी सव खटले को लेकर राणी चुंडावत मेवाड़के इलाके (बेगूं)में चलीत्राई, जिन्हें रावत देवी-सिंहने बहुत खातिरदारीके साथ रक्खा-

जब राव राजा बुद्धसिंह दिल्ली पहुंचे तो वहां इन्होंने फ़र्रुख़्सियरको खुशकरके अपने आदिमयोंको भेजकर वृंदी पर कृञ्जा करितया. लेकिन फ्रेंखिसयरके मरने बाद विक्रमी १७७६ [हि॰ १९३१ = ई॰ १७१९] में कोटेके महाराव भीमसिंहने दुवारा वृंदी छीनली, श्रीर बुद्धसिंहको दिझीमें भी सम्यदोने तंग किया.

<sup>( ) )</sup> यह ख़रीता एछ ११० में देखी.

बुद्धसिंह भागकर आंवर चले आये, लेकिन वेगूंवाली राणी चूंडावतसे यह जियादा खुरा थे इस लिये जयपुरकी राणी कळ्वाहीका वेटा बुद्धसिंहके सामने जन व लायागया तो उन्होंने पूछा कि यह किसकाहें ! सवाई जयसिंहने कहाकि आपका वेटा और मेरा भानजा है. बुद्धसिंह कळ्वाहीजी पर नाराज थे इस कारण कहिंद्या कि मैंतो १२ वर्षसे नामर्दहूं यह लड़का कैसेपेदा हुआ ! और जयसिंहसे ख़ानगी तौर पर कहिंद्या कि इस लड़केको ज़हर देकर मारडालना चाहिये और ये अक्षर भी लिख दिये कि आप जिसको बूंदीका मालिक करेंगे उसीको मैंगोद रक्खूंगा. राणी चूंडावतसे जो अब मेरा वेटा होगा वह इससे छोटा रहेगा.

जयसिंहने उस ठड़केको ज़हर देकर मारडाला. बुद्धसिंह तो फ़रेबसे दाव कर-ते थे लेकिन सवाई जयसिंह उनसे भी ज़ियादा फ़रेबीथे. आख़िरकार महाराजा जयसिंह ने हाड़ा सालिमसिंहके बेटे दलेलिसिंहको बुद्धसिंहके गोद रखकर बूंदीका रावराजा बना दिया. बुद्धसिंह बेगूं चले आये, जहांके रावत देवीसिंहने उनकी यहां तक ख़ातिर की कि अपनी कुल जागीर भी उनके सुपुर्द करदी. इसी सबबसे आज तक बेगूंके परगनेसे ज़मीनका हासिल बूंदीके रुपयोंसे लियाजाता है. रावराजा बुद्धसिंहने एक दोहा मारवाड़ी भाषामें कहा था, जो लिखाजाता है.

### दोहा

धर पलटी पलट्यो धरम पलट्यो गोत निशंक। देवा हरि यंदराकियो अधिपतियां सिर अंक॥

अर्थ-- ज़मीन भी पलटी और ईमानने भी साथ छोड़ा (बुद्धसिंह का वाममार्गी होना वंदामास्कर में लिखाहैं) और गोत्री भी बदल गये उस वक् हरी-सिंहके बेटे देवीसिंहने राजाओं के सिर इहसान किया.

तव रावत देवीसिंहने भी इस दोहे के जवाबमें कहा.

## दोहा

देवा दरियावांतणी होडन नाडां होय । जो नाडो पाजां छ्छे तो दरियाव न होय॥

अर्थ— देवीसिंह कहता है कि समुद्र की वरावरी नाडा नहीं कर सक्ता, अग-र नाडेका पानी कीनारोंसे वाहरभी छठकने छगे तो भी समुद्र नहीं हो सक्ता; अर्थात् हम आपकी बरावरी नहीं कर सक्ते.

इस तरह १२ वर्ष तक रावराजा वुद्धासिंहको वेगूंके रावत देवीसिंहने अपने

ठिकानेमें रक्खा. विक्रमी १७९६ वैद्याख रूष्ण ३ [ हि॰ ११५२ ता॰ १७ मुहर्रम = ई॰ १७३९ ता॰ २६ ऐत्रिछ ] के दिन वेगूंसे ३ कोस पर वाघपुरा गांवमें १९९ बुद्धसिंहका इन्तिकाल हुऱ्याः इनके देवसिंह, भगवन्तसिंह, पद्मसिंह, उम्मेदसिंह, चन्द्रसिंह, दीपसिंह ६ वेटे थेः जिनमें से वेगूंके भान्जे २०० उम्मेदसिंह जो दस वर्षकी उममें थे उसी जगह बूंदीके रावराजा माने जाकर गद्दी पर विठाये

विक्रमी १८०० [ हि॰ ११५६ = ई॰ १७४३ ] में जयपुरके महाराजा जयसिंह-का इन्तिकाल होगया. तब रावराजा उम्मेद्सिंहने त्र्यजमेर व गुजरातके सबेदार नव्वाव फलुरुहोंला तथा कोटेके महाराव दुर्जनशाल श्रीर शाहपुरेके राजा उम्मेदसिंहकी मदद-से विकमी १८०१ [हि॰ ११५७ = ई॰ १७४४ ] में वृंदी पर अपना कब्जा करिंदा, रेकिन विक्रमी १८०२ [हि॰ ११५८ = ई॰ १७४५ ]में जयपुरके राजा ईश्वरीसिंहने फिर वृंदी लेली. इसके वाद रावराजा उम्मेदसिंहने विक्रमी १८०३ िहि॰ ११५९ = ई॰ १७४६ ] में फिर बंदी पर स्त्रपना कब्ज़ा करिया. जयपुरके राजा ईश्वरीसिंहने नारायणदास खत्रीके साथ वडीभारी फीज भेजी। उम्मेदिसिंहने पूँदीसे निकलकर मुक़विला किया लेकिन शिकस्त खाकर भागे श्रीर पूँदी पर जयपुर वालोंका कृज्जा होगया. विकमी १८०५ कार्तिक रूप्ण ५[हि॰ ११६१ ता॰ १९ शब्बाल = ई॰ १७४८ ता॰ १३ थ्यॉक्टोवर ] में मल्हार राव हुल्करने जयपुरके राजा ईश्वरीसिंहको शिकस्त देकर उम्मेदसिंहको वृदीका राव राजा बनादिया. कुछ ध्यसें बाद उन्मेदसिंहने जयपुरके महाराजा माधवसिंहको जाटोंकी लड़ाईमें मदद देनेके लिये अपने वेटे अजीतसिंहको भेजा और जब माध-वराव सिन्धियाने वृंदीको विक्रमी १८१९ [हि॰ ११७६ = ई॰ १७६२ ] में घे-रिटया तो जपपुरके महाराजा माधवासिंहने व्योर झाहपुरेके राजा उम्मेदानह ने भोज भेजकर वृंदीको मदद दी, इससे सिन्धिया तो हुऊ क्वें द खंदे छेकर घटा राया. क्योर विक्रमी १८२७ वैशाल शुक्र १२ [हि॰ ३३८४ ता॰ ११ मुहर्ग्न = ३० १७७० ता॰ ६ मई ]को उम्मेदसिंहने करने देवे देवे क्वजीतसिंहको क्रिक्ट उम्र १८ वर्षकी थी, गंदी पर विठाकर केंद्रकर ५ (१) में प्रकेरन स्पर्टे रहना इस्तियार किया.

२०१ प्रजीतसिंह जन्नहोते राज्ये नात्तिक हुए ये उन्होंने स्ट्रान्ट प्रोने मान ज़ियादह रखते थे. जिन्नी १८०१ के क्या र हिन १६० वर्ष हैं

<sup>(</sup>१) वृंदीके कृतिह एक वृक्तपालक नाल हैं.

बुद्धसिंह भागकर आवेर चले आये, लेकिन वेगूंवाली राणी चूंडावतसे यह जियादा खुआ थे इस लिये जयपुरकी राणी कळवाहीका बेटा बुद्धसिंहके सामने जन व लायागया तो उन्होंने पूछा कि यह किसकाहें ! सवाई जयसिंहने कहाकि आपका बेटा और मेरा भानजा है. बुद्धसिंह कळवाहीजी पर नाराज थे इस कारण कहदिया कि मैंतो १२ वर्षसे नामर्दहूं यह लड़का कैसेपैदा हुआ ! और जयसिंहसे खानगी तौर पर कहदिया कि इस लड़केको जहर देकर मारडालना चाहिये और ये अक्षर भी लिख दिये कि आप जिसको बूंदीका मालिक करेंगे उसीको मैंगोद रक्खूंगा. राणी चूंडावतसे जो अब मेरा बेटा होगा वह इससे छोटा रहेगा.

जयसिंहने उस लड़केको ज़हर देकर मारडाला. बुद्धसिंह तो फ़रेबसे दाव कर-ते थे लेकिन सवाई जयसिंह उनसे भी ज़ियादा फ़रेबीथे. आख़िरकार महाराजा जयसिंह ने हाड़ा सालिमसिंहके बेटे दलेलिसिंहको बुद्धसिंहके गोद रखकर बूंदीका रावराजा बना दिया. बुद्धसिंह बेगूं चले आये, जहांके रावत देवीसिंहने उनकी यहां तक ख़ातिर की कि अपनी कुल जागीर भी उनके सुपुर्द करदी. इसी सबबसे आज तक बेगूंके परगनेसे ज़मीनका हासिल बूंदीके रुपयोंसे लियाजाता है. रावराजा बुद्धसिंहने एक दोहा मारवाड़ी भाषामें कहा था, जो लिखाजाता है.

## दोहा

धर पलटी पलट्यो धरम पलट्यो गोत निशंक। देवा हरि यंदराकियो अधिपतियां सिर अंक॥

अर्थ— ज़मीन भी पलटी और ईमानने भी साथ छोड़ा (वुडसिंह का वाममार्गी होना वंशभास्कर में लिखाहै) और गोत्री भी बदल गये उस वक् हरी-सिंहके बेटे देवीसिंहने राजाओंके सिर इहसान किया.

तब रावत देवीसिंहने भी इस दोहे के जवाबमें कहा.

### दोहा

देवा दरियावांतणी होडन नाडां होय । जो नाडो पाजां छ्छे तो दरियाव न होय॥

अर्थ— देवीसिंह कहता है कि समुद्र की वरावरी नाडा नहीं र नाडेका पानी कीनारोंसे वाहरभी छलकने लगे तो भी समुद्र नहीं हम आपकी वरावरी नहीं कर सक्ते.

इस तरह १२ वर्ष तक रावराजा बुद्धासिंहको बेगूंके रावत

नव वर्षकी उम्समें विक्रमी १८७८ श्रावण रूप्ण १२ [हि॰ १२३६ ता॰ २६ शव्याल = ई॰ १८२१ ता॰ २७ जुलाई ] को गद्दी पर बैठे. इनका विवाह विक्रमी १८८१ फाल्गुन रूप्ण ८ [हि॰ १२४० ता॰ २२ जमादियुस्सानी = ई॰ १८२५ ता॰ १९ फेब्रुअरी ] को जोधपुरके महाराजाधिराज मानसिंहकी बेटी स्वरूपकुंबरके साथ हुआ. उन दिनों यूंदीमें ख़ज़ानेकी कमीके सवय कोटेके साहूकारोंसे २००००० दो लाक रुपये शादी ख़र्चकेलिये कृर्ज लिये थे, जो महाराजासाहिय जोधपुरने कोटेके साहूकारोंको अदा करिये थोर इसके सिवाय बहुत कुळ दहेजमें भी दिया. रावराजा वूंदी आये, उन दिनोंमें किशनराम (रूप्णराम) धायभाई वूंदीका मुसाहिव था जो महाराणी जोधपुरी के हरएक काममें वेपरवाई करता था, इसलिये जोधपुर महाराज मानसिंहके इशारेंसे विक्रमी १८८६ [हि॰ १२४५ = ई॰ १८२९ ] में शालू राजपूतने कचहरीमें वैठे हुए, किशनराम धायमाईको तलवारसे मारडाला और महाराणी जोधपुरीके नोहरेमें जो स्थादमी थे वे शालूकी मददको नहीं पहुंच सके इसलिये शालू भी मारागया.

बूंद्रीके सर्कारी सिपाहियों ने नौहरेमें मारवाड़ी राजपूर्तीको घरछिया उसवक् बूढसूके ठाकुर जो बूंदीमें नौकरीपर थे मारवाड़ी व्यादमियोंकी मददको जापहुंचे जिससे तीन व्यादमी मारवाड़ी तो पहिछे मारेगये छेकिन वाकियोंको बूढसूके ठाकुरने सही

सलामत निकालदिया.

पोखरणके ठाकुर विभूतसिंह राठोंड़ जो दोसों सवार खोर ३०० पेदछ छेकर खायेथे वग़ेर रुस्तत ही मारवाड़ को चलेगये. विक्रमी १८८८ [ हि॰ १२४७ = ई॰ १८३१ ] में रावराजा रामसिंह खजमेरमें ठॉर्ड विलियम् केंग्रेन्डिश वेन्टिंक की मुलाकृत को गये. इन्होंने विक्रमी १८९० [ हि॰ १२४९ = ई॰ १८३३ ] के खकालमें खपनी रखय्यतका पांछन खच्छीतरह से किया.

इन्होंने श्रपने भाई गोपालसिंह को ख़राव चालचलन के कारण नज़रवन्द रक्खा

था जो उसी हालतमें मरगवा.

विक्रमी १८९८ [ हि॰ १२५७ = ई॰ १८४२ ] में महारावराजा मयुरा, हन्दावन, प्रयाग, काशी, वगैग्ह की यात्राके िरये गये स्त्रोर विक्रमी १९०० [ हि॰ १२५९ = ई॰ १८४२ ] में वृंदीको छोटस्राये. विक्रमी १९०४ [हि॰ १२६३ = ई॰ १८४७ ] में पाटनका दोतिहाई परगना जो पहिले दल्लेटातिह ने मरहटांको देहिए या इस्तिम्रार (१) के तौर पीछे लिया, जिसका स्वहृदनामा भी पीछे लिखाडा स्वा

<sup>(</sup>१) जिस जुमीनके वंदीवसामें कभी हेरफेर नहीं कियादाय और हमेशा एकता कुल्य देखा को इसिम्सर कहतेहैं.

विक्रमी १९१४ [हि॰ १२७३ – १२७४ = ई० १८५७] के वलवेमें बूंदा, कोटा और सालावाड़ की फ़ौज नीमचकी छावनीको भेजीगई. वहां अथवा दूसरी जगह भी रावराजा साहिबने दिलसे अंग्रेज़ी सर्कारको मदद दी. इसी संवत् में इनकी माता राठौड़जी रूष्णगढ़वाली का इन्तिकाल होगया. विक्रमी १९१५ आषाढ़ शुक्त ८ [हि॰ १२७४ ता॰ ७ ज़िलहिज = ई॰ १८५८ ता॰ २१ जुलाई ] के दिन हिन्दुस्तानी बागियोंकी फ़ौज बूंदीकी तरफ़ आई; रावराजा ने शहर और किलेके दर्वाज़े बन्द करके वागियों पर तोपोंके फ़ैर करवाये, जिससे बागी हटकर चलेगये. उन्हीं दिनोंमें मीनोंने सिरडाया, जो इलाक़े खैराड़की रहनेवाली एक लुटेरी रअय्यतहैं; उनको खूब सज़ादेकर सीधाकिया. फिर गोठड़ाके महाराज बलवंतिसंह के बेटे भोमसिंह ने उदूल हुक्मी (आज्ञाभंग) करनेपर कमरवांधी तो फ़ौज भेजकर भोमसिंह को निकाल दिया और गोठड़ा ख़ाल्से करलिया. हिन्दुस्तानके गृद्रके बाद इन रावराजा साहिब ने आगरेमें लॉर्ड एल्जिन् साहिब से और विक्रमी १९२७ [हि॰ १२८७ = ई॰ १८७०] में लॉर्ड पेस्त्री साहिबसे अजमेरमें मुलाक़ातकी. इन रावराजा साहिबका चालचलन और तरीक़ा पुराने ढंगपर आक़िलाना तौर (बुद्धिमानों) का है.

मज़हवी कितावोंमें वेदान्त पर यह ज़ियादह अमल रखते हैं लेकिन मन्दिर और उपासना वगैरह सबका सन्मान करते हैं और किसीका खंडन नहीं चाहते; हिंदू धर्मशास्त्रके ढंगसे रियासती काम करते हैं; इन्होंने क़ायदेकी किताब भी धर्म शास्त्रके अनुसार बन-वाकर जारी कीहै, अंग्रेज और मुसल्मानों के छूनेसे स्नानकरते हैं और मुलाक़ातकी पोशाकको भी धुलवाते हैं। समयके मुवाफ़िक़ बादशाही हाकिमोंको खुश रखनेमें चतुर हैं; ज़ियादा अंग्रेज़ी दस्तअन्दाज़ी और सलाह को पसन्द नहीं करते। इनके भीमसिंह,

ें -, रघुवीरसिंह, रंगराजसिंह श्रीर रघुराजसिंह पांच पुत्र हुए.

इनमें से कुंवर भीमसिंहका विक्रमी १९२५ [हि॰ १२८५ = ई॰ १८६८] में ख्रीर रंगनाथसिंहका विक्रमी १९१३ [हि॰ १२७२ = ई॰ १८५६ ] में इन्तिकाल होगया. अब जो कुंवर मौजूद हैं उनको संस्कृतकी तालीम दीजाती है. बड़े कुंवर रघुवीरसिंहका विवाह जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहकी बहिनके साथ विक्रमी १९४० [हि॰ १३०० = ई० १८८३] में हुआ है.

राव राजा रामसिंह साहिबने अपने बड़े सर्दारोंमें से जो सर्कश याने फ़सादी थे उनको जागीर छीन कर सीधा करिदया; और जो इनकी मन्शाके विख्छाफ़ नहीं चलते उनके साथ यह अधिक रज़ामन्दीका बरताव रखते हैं; रअय्यत इनको दिलसे चाहती है— भीने जो उकैती और चोरीका पेशा रखते थे उनको इन्होंने अपने

इलाके से निकाल दिया.

श्रव उन श्रहदुनामींका तर्जुमा नीचे छिखाजाता है, जो सर्कारश्रंग्रेजी श्रीर रियासत वृदीके साथ जुदे जुदे बक्तोंमें हुए हैं.

एचिसन साहिवकी ऋहदनामोंकी किताव तीसरी जिल्द पहिला भाग

### च्यहदनामा नम्बर ५२

श्रॉनरेव्ल ( इज़्तदार ) श्रंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी खीर महाराव राजा विष्णु-सिंह बहादुर बूंदीवालेका अहदनामा, जिसको ऑनरेव्ल कम्पनीकी तरफसे कप्तान जेम्स टॉड साहिवने लार्ड होस्टिंग्ज़ गवर्नर जेनरलसे पूरा इस्तियार पाकर उस बीहरा तुलारामके साथ किया जो राजाकी तरफ़से पूरा इस्तियार रखता था.

पहिली झर्त- हमेशाके लिये एक तरफ़ तो सर्कारश्रंग्रेज़ी श्रीर दूसरी तरफ़ राजा बूंदी श्रीर उनके वारिस श्रीर जानशीनों (क्रमानुयायीवंशजों) के वीच दोस्ती, श्रीर

नके नुक्सानकी एकता रहेगी.

दूसरी शर्त- सर्कार श्रंगेज़ी बूंदीके राजाका देश श्रपनी रक्षामें छेती है.

तीसरी इार्त-वृंदोकेराजा हमेशाके लिये सर्कारश्येमेज़ीको वुजुर्ग मानतेहें श्रीर हमेशा उसके साथी रहना स्वीकार करते हैं. वह किसी पर जुल्म न करेंगे श्रौर सर्कार श्रंधेज़ी की रज़ामन्दीके बग़ैर किसीके साथ दोस्ती खीर मिठावट नहीं करेंगे, खगर कभी इतिफाक्से किसीके साथ भगड़ा हो तो उसका फ़ैसला करनेके लिये सर्कार अंग्रेज़ी मुस्तार श्रीर न्यायकारी ठहराई जायगी. राजा श्रपने राज्य पर पुरा इस्तियार रखते हैं: अंग्रेज़ी सर्कार उनके राज्यमें कोई दख़ल न देगी.

चौथी शर्त- अंग्रेज़ी सर्कार अपनी खुशीसे राजा और उनकी घोलादको यह खिराज छोड़ देती है जो कि वृंदीके राजा हुल्करको देते थे और जिसको महाराजा हुल्करने अंग्रेज़ी सर्कारको दे दिया था. अंग्रेज़ी सर्कार वृंदीकी रियासतको वह इलाके भी छोड़ देती है जो अब तक उस रियासतकी सीमाके भीतर महाराजा हल्कर के इल्हितपारमें थे. उनकी फ़िहरिस्त नक्क्को नम्बर १ के मुताबिक है.

पांचवीं शर्त-वृंदीके राजा इस तहरीरके ज़रीएसे इक्रार करते हैं कि जो खिराज श्रीर मालगुजारी अवतक महाराजा सिन्धियाको नक्यो नम्बर २ के मुताबिक देते थे वह

भव सर्कार अंग्रेज़ीको दिया करेंगे.

छठी शर्त- वृंदीके राजा सर्कार अंग्रेज़ी को ज़रूरतके समय मांगने पर मकदूरके मुवाफ़िक फ़ौज देवेंगे.

सातवीं शर्त- यह इक्रारनामा सात शर्तीका बूंदीमें क्रार पाया

जेम्सटॉड श्रोर वोहरा तुलारामने इस पर मुहर श्रोर दस्तख़त किये; श्राजकी तारीख़से एक महीनेके भीतर इसकी नक्ल तस्दीक होकर गवर्नरजेनरल श्रोर महाराव राजा वूंदीको श्रापसमें दीजायगी.

मकाम वूंदीमें ई० १८१८ ता० १० फ़ेन्नुअरी [हि० १२३३ ता० ४ खी-उल्लाखिर = विक्रमी १८७४ माघ शुक्त ४] को लिखागया.

दस्तख़त जेम्सटॉड-

मुह्र

दस्तख़त बोहरा तुलाराम

मुह्र राजा

इस त्रहद्नामेको श्रीमान गवर्नर जेनरल वहादुरने कानपुरके पास कैम्पमें पहिली मार्च सन् १८१८ ई० को तस्दीक किया—

> मुह्र गवर्नर जेनरल्

दस्त्खत हेस्टिंग्ज

नक्ज़ा नम्बर १

उन इलाकों का नक्ज़ा जो सकीर अंग्रेज़ी ने रावराजा विष्णुसिंह वहादुरको इस अहदनामे की चौथी शर्तके मुताविक छोड़ दिये.

परगना वहमन्गंज.

परगना देह.

त्र्याधा परगना वडूंदन.

वूंदीकी चौथ वग़ैरह.

परगना लाखेरियो

श्राधा परगना करवर

आधा परगना पाटन

नक्शा नम्बर २

उन ज़मीनोंकी कुल मालगुज़ारी श्रोर ख़िराज जो कि महाराजा सिन्धियाके तहतमें था वह कुल श्रवसे सर्कार श्रंग्रेज़ीको बूंदीके श्रहदनामेकी ५ वीं शर्तके मुताविक दिया जायगा.

दिङ्घीके सिकेसे कुल.....८०००० रुपया

परगने पाटनका दो तिहाई हिस्सा......४०००० रु०

परगना उरीला

परगना समेंदी

ञ्राधा परगना करवर

एक तिहाई परगना वडूंदन

कल जोड.....८०००० रु

दस्तखत, जेम्स टॉड

मुह्र

दस्तख़त, बोहरा (१) तुलाराम

राजाकी मुह्र

नम्बर ५३

पाटनके ज़िले केशवरायको श्रपने बन्दोबस्तर्मे लेलेने बावत बूंदी राज्यका इक्-रारनामा—

महाराव राजा वृंदीने श्रंग्रेज़ी हाकिमोंके ज़रीएसे यह दरस्वास्त की कि पाटनके ज़िले केशवरायके तमाम गांवोंके दो तिहाई हिस्सेकी इस्तिम्सारदारी पूरे इस्तियारके साथ मिले; जो ज़िला ग्वालियरने दर्वारने सर्कार श्रंग्रेज़ीको १३ जेन्यूश्यरी सन् १८४४ ईं के श्रहदनामेके मुताविक फ़ींजके ख़र्चोंके एक हिस्सेके श्रदाकरनेमें दिया था श्रीर जो श्रव जावद, नीमचके सुपरिनटेन्डन्टके प्रवन्धमें है श्रीर जिसकी वावत ग्वालियरके दर्वारने कई शतोंके साथ इसको इस्तिम्सार कर देना मन्जूर किया है, वह नीचे लिखी हुई शतोंके करार पर दिया जावे—

पहिली शर्त- बूंदीके महाराय राजा व्यपनी खोर व्यपने वारिसोंकी तरफ़ते इक़रार करते हैं कि जावद, नीमच के सुपरिन्टेन्डन्टके ख़ज़ानेमें व्यंग्रेज़ी सिक्के ८०००० रुपये चालीस हज़ार दो किस्तोंमें हरसालके जैन्यूबरी खोर जुलाई महीनों में केशवराय पाटनके दो तिहाई हिस्सेकी वावत जिसे ग्वालियरके दर्वारने सर्कार व्यंग्रेज़ि को देदिया है खीर जिसका वाक़ी तिसरा हिस्सा बूंदी राज्यके क़ब्ज़ेमें हैं, व्यदा किया करेंगे; फ़्स्लका नफ़ा नुक्सान या दूसरा कोई इतिफ़ाक़ी नफ़ा नुक्सान यूंदिके राज्य को उठाना पड़ेगा.

दूसरी शर्त- बूंदीके महाराव राजा श्र्यपनी श्रीर श्र्यपने वारिसोंकी तरफ़रो इक्रार करते हैं कि पेन्शन पाने वार्लोकी तन्ख़ाहके वास्ते जिनकी फ़िहरिस्त उनको दी गई है कोटेका २४३० हाळी (२) रुपया ७ श्राना ९ पाई दिया करेंगे.

तीसरी शर्त- उस ज़िलेके दोतिहाई हिस्सेकी मुत्र्याफ़ी ज़मीन जिसका विस्तार ७५०३ बीधे त्र्योर १५ विस्ते हैं; वृंदीके महाराव राजा त्र्यपनी त्र्योर त्र्यपने वारिसों की तरफ़ से इक़रार करते हैं कि वह उन्हीं छोगोंके कृद्जेमें रक्खेंगे जिनके नामकी फ़िहरिस्त महाराव राजाको दीगई है त्र्योर यह भी इक़रार करते हैं कि जो कुछ ( मुत्र्याफ़ी )

<sup>(</sup> १ ) ब्यवहारके सबय यह लफ्ज़ एक क़ौमके लिये बोला जाता है.

<sup>(</sup> २ ) यह रुपया कीमतमें अंग्रेज़ी रुपयेसे भी कई पाई जियादा है.

या छूट जा वदेक सुपरिन्टेन्डन्ट ने उन ज़मींदारोंको जिन्होंने नये कुएं या वाविष्यें अपने २ पट्टोंकी रातोंकि मुवाफ़िक खुदवाई हैं करदी है, उसकी वहास रक्खेंगे.

चौथी शर्त- सर्कार अंग्रेज़ीने १३ जैन्यूअरी सन् १८४४ ई० के अहदनामें की वारहवीं शर्तके मुताबिक जो ग्वाछियरके दर्वार की हुकूमतका विल्कुल हक वरावर वनेर-हने का इक्रार किया है, वह पाटनके ज़िलेमें वना रहनेका वृंदीके महाराव राजा अपनी और अपने वारिसोंकी तरफ़से कुवूल करते हैं.

पांचवीं रार्त- बूंदीके महाराव राजा की दरख्वास्तके मुताबिक पाटनके ज़िले केराव-राय के दोतिहाई हिस्सेका इख्त्यार उनको देदिया गया है, इसिलये वह अपनी और अपने वारिसोंकी तरफ़से इक़रार करते हैं कि अगर इक़रारके मुताबिक मुक़र्रर वक़ पर क़िस्त (१) अदा नहो, या जपर लिखीहुई रातोंमें से किसीके पूरा करनेमें कसर रहे तो उस हिस्सेका बल्कि तमाम परगने याने एकतिहाई हिस्सेका भी जो पहिले से उनके क़ब्जेमें है, प्रबंध सर्कार अंग्रेज़ीको देदेंगे, जिससे वाक़ी रहाहुआ रुपया बुसूल करित्या जायगा. रुपयोंके बुसूल होजाने बाद वाक़ी वचीहुई एकतिहाई हिस्से की सालाना आमदनी के मुवाफ़िक दिलाई जायगी.

लेकिन ग्वालियरके दुर्वार या सर्कार अंग्रेज़ी इस सबवके सिवाय और किसी तरह पर कभी केशवराय पाटनका ज़िला वूंदीके राजसे न लेगी

छठी शर्त- केशवराय पाटनके ज़िलेके दोतिहाई हिस्सोंके वंदोवस्तमें वूंदीके श्राप्सर किसी तरह पर दख़्ल न देंगे जबतक कि ऊपर लिखीहुई शर्ती ख़ातिरख़ाह पूरी कीजावें.

छ : शतोंका यह इक्रार नामा महाराव राजा रामिसंह बहादुर बूंदीके रईसके लिये तय्यार कियागया और उन्होंने इसपर दस्तख़त किये— मिती अगहन बदी ७ विक्रमी १९०४ [हि॰ १२६३ ता॰ २० ज़िल्हिज = ई॰ १८४७ ता॰ २९ नोवेम्बर ].

महाराव राजा रामासिंह बहादुर रईस बूंदीकी मुहर

अहदनामा. नम्बर ५४

सर्कार अंग्रेज़ी श्रीर श्रीमान रामसिंह वहादुर महाराव राजा वूंदी व उन-के वारिसों श्रीर जानशीनोंके वीचका श्रहदनामा, जो एक तरफ़ कप्तान श्रर्थर

<sup>(</sup>१) राजपूताना में खंदी कहते हैं.

नोछब्रूस साहिव पोछिटिकछ एजंट हाड़ोतीने कर्नेंछ् विछिश्रम् फ्रेडरिक-ईडन साहिब मुक्त राजपूताना के एजंट गवर्नर जेनरछ के हुक्मके मुताबिक किया जिनको पूरा ह-ह्नियार राइट ब्यॉनरेव्छ् सर जॉन छेश्चर्ड मेयरछॅरिन्स, वैरोनेट् जी०सी० एस० श्वाई० बाइसरॉय श्रोर गवर्नर जेनरछ हिन्दुस्तानसे मिछाथा; श्रोर दूसरी तरफ बोहरा श्रम्सत छाउने, जिनको उक्त महारावराजा रामसिंह वहादुरसे पूरा इस्तियार मिछाथा, किया.

पहिली द्यार्त- कोई त्यादमी अंग्रेज़ी या दूसरे राज्यका वाशिन्दह त्रगर अंग्रेज़ी राज्यमें कोई वड़ा जुर्म करे श्रीर वृंदीकी राज्यसीमामें त्याश्रय टेना चाहे तो वृंदीकी सर्कार उसको गिरिफ्तार करेगी श्रीर दस्तूरके मुताविक उसके मांगे जाने पर सर्कार

श्रंत्रेज़ीको सुपुर्द करदेगी.

दूसरी शतं- कोई प्यादमी वृंदीके राज्यका वाशिंदह वहांके राज्यकी सीमामें कोई वड़ा जुर्म करे श्योर श्रंमेज़ी मुल्कमें जाकर श्याश्रय छेवे तो सर्कार श्रंमेज़ी वह

मुज्रिम वूदीके राज्यको कायदेके मुवाफ़िक सुपूर्द कर देवेगी.

तीसरी शतं- कोई व्यादमी जो बूँदीके राज्यकी रव्यस्यत नही श्रीर धूँदीके राज्यकी सीमामें कोई बड़ा जुमं करके फिर व्यक्षेज़ी सीमामें व्याध्य छैवे तो सर्कार श्रमेज़ी उसकी गिरिपतारकरेगी श्रीर उसके मुक़दमें की रूवकारी सर्कार श्रमेज़ी की वतलाई हुई व्यदालतमें होगी. श्रम्सर कायदह यह है कि ऐसे मुक़दमोंका फ़ैसला उस पोलिटिक्क व्यक्सरके इजलासमें होता है, जिसके तहतमें वारदात होनेके वक्त पर धूं-दिकी मुल्की निगहवानी रहे.

चौयों दार्त- किसी हालमें कोई सर्कार किसी व्यादमी को जो वड़ा मुज्रिस ठहरा हो देदेनेके लिये पावन्द नहीं हैं, जबतक कि दस्तुरके मुताबिक खुद वह स-कीर या उसके हुक्मसे कोई व्यक्त्यर उस व्यादमीको न मांगे, जिसके इलाके में कि जुर्म हुव्याहो ब्योर जुर्मकी ऐसी गवाही पर जैसाकि उस इलाके के कृानूनके मुताबिक सही समसी जावे, जिसमें कि मुज्रिम पाया जावे उसका गिरिफ्ताए करना दुरुस्त ठहरेगा ब्योर वह मुज्रिम क्रार दिया जायगा, गोया कि जुर्म वहीं पर हुव्या है.

पांचवीं शर्त- नीचे छिखे हुये काम बड़े जुर्म समभे जावेंगे.

१ जून-२ जून करनेकी कोशिश- ३ वहरिशयाना कल ४ ठगी- ५ जहरदेना-६ सस्त्रगीरी (किसीको वहुत तंग करना )- ७ जियादा जस्मी करना- ८ ठड़का बाठा चुरा लेजाना- ९ श्रीरतोंका वेचना- १० डकेती- ११ लूट- १२ सेंध (नक्ष) छगाना- १३ चोपाये चुराना- १४ मकान जल्यदेना- १५ जालसाज़ी करना- १६ झूठा सिका चलाना- १७ घोला देकर जुर्म करना- १८ माळ श्रसवाव चुरालेना-१९ जपर लिले हुए जुर्मोमें मदद देना या वर्ग्लाना (बहुकाना). छठी शर्त- जपर लिखी हुई शर्तीके मुताबिक मुज्रियको गिरिफ्तारकरने, रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें जो ख़र्चलगे वह उसी सर्कारको देनापड़ेगा जिसके कहनेके मुताबिक ये बातें कीजावें.

सातवीं शर्त- ऊपर लिखा हुआ अहदनामह उस वक् तक वरक्रार रहेगा जब तक कि अहदनामह करनेवाली दोनों सर्कारोंमेंसे कोई उसके तब्दील करने की स्वा-हिश दूसरेको ज़ाहिर न करे.

श्राठवीं शर्त- इस श्रहदनामेकी शर्तीका श्रसर किसी दूसरे श्रहदनामे पर जो कि दोनों सर्कारोंके बीच पहिलेसे हैं कुछ न होगा सिवाय ऐसे श्रहदनामेके जो कि इस श्रहदनामेकी शर्तीके वर्षिलाफ़ हो.

मकाम बूंदी ता० १ फ़ेब्रुअरी सन् १८६९ ईसवी.

दस्त्ख़त बौहरा(१) अमृतलाल.

दुस्त्ख़त ए॰ एन॰ ब्रूस पोलिटिकल एजंट दुस्त्ख़त (लॉर्ड) मेश्रो वाइस्रॉय हिन्द.

इस अहदनामेको श्रीमान् वाइस्राय गर्नेर जेनरल हिन्दने मकाम शिमलेपर ६ ऑगस्ट सन् १८६९ ई॰ में तस्दीक किया.

द्स्तख़त डव्ल्यू. एस. सेटन्कार. सर्कार हिन्दकी फ़ॉरेन् डिपार्टमेन्टका सेकेटरी.

\_\_\_\_080<del>€</del>

दिल्लीका मुग्ल वादशाह, नसीरुद्दीन मुहम्मद—हुमायूं

[ हुमायूं बाद्शाह का इन्तिकाल महाराणा उदयसिंह के समय में होनेसे उसका वयान यहां किया जाताहै ].

इस बादशाह का जन्म हिजरी ९१३ ता० ४ ज़िल्क़ाद [ वि० १५६५ चैत्र शुरू ५ = ई० १५०८ ता० ६ मार्च ] को काबुलके किलेमें हुआ — और जव हिजरी ९३७ ता० ५ जमादियुलअव्वल [ वि० १५८७ पौष शुरू ६ = ई० १५३० ता० २६ डिसेम्बर ] को उसके वाप ज़हीरुद्दीन मुहम्मद वावरका इन्तिक़ाल हुआ, तो उस वक्त हुमायूं संभलकी तरफ गयाहुआ था सो ख़बर इंचने पर आगरे में आकर तारीख़ ९ जमादियुलअव्वल [पौष शुरू १० = ता० ३१ डिसेम्बर ] को तस्त्पर वैठा और

<sup>(</sup> ९ ) यह नागर क़ौमके लोग हैं जो ज्याजपर रूपया देनेके सवब, बौहरे कहलाने लगे हैं.

श्रपने दूसरे भाई मिर्ज़ा हिन्दालको मेवात, श्रीर तीसरे कामरांकी पंजाब, काबुल, कंघार, श्रीर धीथे मिर्ज़ा श्रम्करी को संभठके इठाके जागीरमें दिये. पहिले कालि-न्जरके राजाको तावेदार बनाया. श्रीर तिकन्दर छोदीके वेटे मुहम्मद छोदीको शिकस्तदी.

तीमूरी ख़ान्दानका एक शाहज़ादह मिर्ज़ामुहम्मद ज़मां जो वावरके वक्तमें तुर्किस्तानसे भागकर त्र्याया था, हुमायूंसे वागी होगया. हुमायूंने उसे कैंदकरके वयाने के क़िलेमें भेजदिया था, जो वहाँसे भागकर वहादुरशाह गुजरातीके पास चलागया; इस पर हमापूने वहादुरशाहके नाम खरीता छिखकर मुहम्मदज्ञमांको मांगा छेकिन उसका जवाव बहादुरशाहने सरूत भेजा, तब हुमायूने उस पर चढ़ाई की.

बहादुरशाह उनदिनों चित्तोंड़गढ़ के महाराणा विक्रमादित्य से ठड़ रहा था इस िर्चे मज़हवी छड़ाई समभकर हुमायूं ग्वालियरसे त्यागे न बहा, फिर बहादुरशाह ने तातारखं लेदिको ४०००० सवार देकर त्यागरा त्योर वयानेकी तरफ़ लूटमार) करने फे लिये भेजा, श्रीर श्राप दुवारा चित्तींड्गड् की तरफ चला; हुमायूने ग्वालियरके पाससे मिर्ज़ा हिन्दाङ्को तातारख़ां के मुकाविछेके छिये भेजा जिससे छड़कर तातारख़ां मारागया चौर हिन्दाटने फ़तह पाई. जब हुमापूं मन्दशीर की तरफ आया ती षहादुरशाह भी- जो चित्तींड़ फ़्तह कर चुका था वहां पहुंचा.

रूमीलांके मिलजाने से जो वहादुरशाह के तोपखानेका व्यपस्र था वहादुरशाह को भागना पड़ा जिसका हुमायूने पीछाकिया, सो वहादुरशाह मांडू ध्यौर वुर्हानपुर के कि्ठोंका सहारा छेताहुत्रा त्रहमदाबाद होकर देवके टापुमें पहुंचा. हुमायूं खंभात तक उसका पीछा करनेवाद छीटा श्रीर श्रहमदाबाद अपने भाई मिर्जा श्रह्करीको, श्रनहरू-वाड़ा पटन मिर्जा नासिरको, भडींच हिन्दुवेगको, चांपानेर तरदीवेग को श्रीर वडींदा कासिमहुसैन वगैरह को जागीरमें देकर दिख्छी चळात्राया.

थोड़ेही ऋसेंमें वहादुरशाह गुजरातीने अपनी मौरूसी वादशाहत पर दुवारा कृञ्जा करितया-इन्हीं दिनोर्मि ईरानके वादशाह तहमास्पने कृत्थार छेछिया श्रीर बंगाले में शेरखां पठानने वगावत करके जीनपुर बिहार श्रीर चनार (चरणाद्रि ) पर कृञ्जा करितया. हुमा्यूं त्र्यागरेसे खाना होकर रूमीख़ंकी तद्वीरोंसे किले चनारको फतह करताहुआ वंगालेमें पहुंचा.

द्देरलां भागगया, हुमायूंके पीछे मिर्ज़ा हिन्दालने त्यागरेमें फुसाद उठाया, बाद-शाह, जहांगीरवेगको बंगालेमें छोड़कर त्यागरेको लोटा. दोरलां जो आड़लंडीकी तरफ़ भागगया था फिर बंगालेमें बढ़ने लगा- मिर्ज़ा कामरां भी ईरानियोंसे कुंधार लेकर

छाहोरे होता हुआ दि ही तरफ़ चछा. इन वातोंसे हुमायूं घवराया और शेरख़ांने खुशीके साथ तावेदारीका इक्रार किया, छेकिन फिर धोखा देकर उसके अचानक हमरा करनेसे हुमायूं शिकस्त खाकर आगरेको चलाआया, इस वक् काम्रां और हिन्दार भी वगावत छोड़कर हुमायूंके पेरोंमें आ गिरे.

कुछ असेंके वाद काम्रां ठाहोर चलागया और हुमायूंसे रंज़ीदह हुआ. इस हालको सुनकर शेरख़ांने गङ्गा किनारे तक मुल्क द्वालिया.

हुमायूंके सर्दारों कासिमहुसेन उज़बक श्रीर नासिरहुसेन मिर्ज़ा बग़ैरह, श्रीर पठानोंसे काल्पीके पास लड़ाई हुई, जिसमें शेरख़ांका एक बेटा मारागया; यह सुनकर खुद हुमायूं बंगालेकी तरफ़ चला श्रीर क़शीजके पास पहुंचकर एक महीने तक ठहरा रहा; वहां इसकी फ़ीजके सिपाही भागने लगे, जब बहुत कम जमय्यत रहगई तब शेरख़ांने हमला किया; हुमायूंने शिकस्त खाकर गंगामें घोड़ा डाला उस बक् घोड़ेसे जुदा होकर डूबनेके क़रीब था कि शम्सुद्दीन मुहम्मद गृज़नवीने बचाया; हुमायूंशाह श्रागरेकी तरफ़ श्राया लेकिन वहां भी कम जमय्यतके सबब न ठहर सका, श्रीर लाहेरको चलदिया. शेरख़ां भी इसका पीछा करता हुश्रा लाहेरसे ३० कोस पर श्रा पहुंचा.

हुमायूंशाहके भाई कामरां, हिन्दाल वगेरह अपनी अपनी फ़िक्रमें पहे तब हिजरी ९४७ आख़िर जमादियुस्सानी [वि० १५९७ मार्गशीर्ष कृष्ण = ई० १५४० ऑक्टोवर ] में हुमायूं लाहोर छोड़कर सिन्धुकी तरफ रवाना हुआ, मिर्ज़ा कामरां और अस्करी दोनों कावुलको चल दिये; कई मन्जिलके वाद हुमायूं सिन्धु नदी उतर कर भक्करमें पहुंचा, और ठड़ेके हाकिमको अपनी तरफ करनेके लिये छः महीने तक वहां पड़ा रहा. फिर रसद न मिलनेके सबब पानड़की तरफ गया. वहां उसने हमीदा-वानूके साथ शादी की जो होनहार अक्वरकी मा थी (१). मिर्ज़ा हिन्दालमी यहांसे कृन्धारकी तरफ चला गया, और नासिर मिर्ज़ा भी जुदा हुआ। भक्करके लोगोंने वादशाहसे मुक़ाविला किया जिसमें हुमायूं का सर्दार मीर अबुलवका मारा गया.

हिजरी ९४८ शुरू जमादियुल्ञाखिर [ वि॰ १५९८ आश्विन = ई॰ १५४१ सेप्टेम्बर ] में वादशाह ठडेकी तरफ चला लेकिन उसी इलाकेमें घूमकर कुछ असेंवाद नासिर मिर्ज़ाकी तरफ आया जो भक्करका मालिक वनगया था, उसने भी बाद्-शाहको कुछ मदद न दी और मुक़ाविलेको तय्यार हुआ, लेकिन उसके सर्दार हाशिम-वेगने रोकदिया. तव हुमायूं यहांसे रदाना होकर हिजरी ९४९ ता॰ ८ रवीउल अव्वल

<sup>(</sup>१) यह वेगम मिर्ज़ा हिन्दालके उत्ताद की वेटी थी और मिर्ज़ाकी माके पात रहती थी.

[ बि॰ १५९९ ष्यापाद शुक्क ९ = ई॰ १५४२ ता॰ २२ जून ] को राठोड़ राव माछदेवके मुक्क मारवाड़की तरफ चला. ता॰ १७ रवीडल व्याख़िर [श्रावण रूण ३ =
ता॰ १ जुलाई ] को वीकानेर से १२ कोसपर पहुंचा, वहां बहुतसे हुमायूंके व्यादिमयों
ने राव मालदेवकी तरफ़से दगा होनेका शुव्हा किया तब बादशाहने समन्दरबेग को
रावकेपास जोधपुर भेजा. उसने वायस व्याकर कहा कि राव ज़ाहिरदारीमें बहुस
ख़ातिर करता है लेकिन उसकी वातें एतिबारके लायक नहीं हैं.

जब बादशाह फलोदीमें पहुंचा तब वहांसे एक बादशाही ब्योदीवान राजू श्रीर दूसरा खानमुहम्मद भागकर राव मालदेवके पास पहुंचे, जिन्होंने बादशाहके पास बहुत जबादिरात होना बयान किया; किर बादशाह जोगीतालाबपर पहुंचा जो श्रम किशनगढ़ (कृष्णगढ़) के पास हैं; जब बादशाहको राव मालदेवकी तरफ़से ज़ियादह ख़त्रा हुश्या तो बहांसे सांमरमें श्रा ठहरा, लेकिन उस जगह भी न जमसका श्रीर उसके बहुतसे साथियोंने श्रपनी २ राह ली, बादशाह बहांसे भी चला उसवक उसकी सवारीको दो घोड़े श्रीर एक ख़ब्बरके सिवाय श्रीर कुछ न था.

इसवक़ की तक्छीफ़ का हाल वादशाहका व्याक्तावची (१) व्यक्वर जोहर लिखता है, जो इस सफ़्रमें हमराह था. इस हालको सुनकर कलेजा कांपता है, कि जिसकी सवारीमें लाखों सवार बंदीर हज़ारों हाथी चलते थे वह व्यपनी वेगमको पैदल उतारकर लड़ाईके समय घोड़ेपर सवार हुव्या. मारवाड़की थिलियोंमें उसके वहुतसे व्यादमी प्यासकेमारे मरगचे. जब वादशाहके साथी वीस सवार रास्तह भूलकर गुम होंगचे उस वक् पांचसों सवार राजपूतोंके व्यापहुंचे. वादशाहके पास कुल सोलह सवार रहगचे थे, लेकिन मुक़ाबिला होते ही दो सर गिरोह राजपूत मारेजानेसे वाक़ी सब राजपूत भागगचे. किर जैसलमेर के इलाक़ेमें भी गाय मारनेपर वहांके राजपू-. तोंने लड़ाई की. ये लोग लड़ते भिड़ते ५ कोस पर एक गांवमें जा ठहरे.

रावळ लूणकरण ने अपने वेटे माळदेवको हुक्म दिया कि रास्तोंपर जितने कुए हों उन्हें रेतेसे भरदो. यह आफ़्तमें और आफ़्त पेंदाहुई. जहां पहुंचकर कुएमें डोळ डाळते पीछे निकाळनेपर खाळी मिळता (२); अक्सर वक्त पानी मिळने पर तक्सीम करनेमें खुद वादशाहको इन्तिज़ाम करना पड़ता था जिसपर भी कई आदमी प्यासके मारे मरगये, और तक्ळीफ़ इस दुर्जेपर पहुंची कि रोशनवेग का घोड़ा जो वादशाहकी गर्मवती वेगमको दियागया था उसने वापस ळेळिया. तब वादशाहने खुद पेंदळ

<sup>(</sup>१) रजवाड़े में इसकी पानेरी कहते हैं.

<sup>(</sup>२) वहां कुए इसकृदर गहरे थे कि डोल बाहर निकाले विद्न पानीकी आवाज नहीं आती थी,

होकर वेगमको अपने घोड़ेपर सवार किया; जब बादशाह थकगया तो पखालके ऊंटपर बैढालिया. और आख़िरमें ये तक्लीफ़ें उठाताहुआ अमरकोट पहुंचा.

वहांका राणा प्रसाद वड़ी मिहरवानी से पेश आया, पहिले अपने भाइयोंकी बादशाहके पास भेजा और पीछेसे खुद आकर कहा कि हम सातहज़ार राजपूत सवार आपका साथ देनेको तय्यार हैं. इस वातसे वादशाहको तसछी हुई और खाना पीना भी अच्छा मालूम हुआ. वादशाह अपनी गर्भवती वेगमको खटले समेत अमरकोट किलेमें छोड़ कर आप वहुतसे राजपूतोंके साथ वहांसे वारह कोस जून मकामके तालाव पर पहुंचा. वहां वड़ी फ़ज्र कासिदोंने आकर ख़बर दी कि अमरकोटमें हमीदहवानू वेगमके पेटसे वादशाहके एक शहज़ादह पेदा हुआ.

हिजरी ९४९ ता॰ १४ शाबान [ वि॰ १५९९ मार्गशीर्ष शुक्क १५ = ई॰ १५४२ ता॰ २३ नोवेम्बर ] शनिवार को यह खुशी हुई. वादशाहने निहायत खुश होकर जोहर आफ्तावचीसे कस्तूरीका नाफा छेकर सब सर्दारोंको बांटा और १४ ता-रीख़को जन्म होनेसे "बहुद्दीन" और "जलालुद्दीन" शाहजादेका नाम रक्खा गया, क्योंकि चौदहवीं तारीख़के चांदको वद्र कहते हैं और जलाल भी उसीके अर्थसे मिलता है (१).

फिर हुमायूंशाहने अपनी वेगम और शाहज़ादेको कई दिनके वाद अपने पास बुलालिया उस समय शाहज़ादेकी उम् ३५ दिनकी थी और इस वक्त सोढा व काठिया-वाड़ी वगैरह पन्द्रह या सोलह हज़ार सवार वादशाहके पास जमा होगये थे, लेकिन चन्द् रोज़ वाद ख्वाजा गाज़ी और अमरकोटके राणा प्रसादमें विगाड़ हो गया जिससे प्रसाद नाराज़ होकर चला गया और इसीसे दूसरे राजपूतोंकी जमय्यत विखर गई तब हुमायूंशाहने क्न्धारकी तरफ़ जानेका इरादा किया, उसी समय वैरमख़ां (२) भी हुमायूंसे आ मिला, जो क्झोजकी लड़ाईमें हुमायूंसे जुदा होकर संभलके राजा मित्र-सेनके पास चलागया था और जिसको शेरशाहने अपने पास बुलाकर ख़ातिरसे रक्खा

(२) यह वही वैरमख़ां है जो हुमायूं और अक्वरके वक्तमें ख़ानख़ानांके नामसे प्राप्तिद्व था.

<sup>(</sup>१) अबुलफ़्ज़्ल अपनी तवारीख़ अक्बरनामा और निज़ामुद्दीन अहमद तवक़ात अक्बरीमें ५ वीं रजवको अक्बरका जन्म होना लिखते हैं लेकिन जौहर आफ़्तावची जो उत वक्त हुमायूंके साथ था उसका लिखना मोतवर है और उसने ११ तारीख़को वह होनेके सबब उसका नाम वहुद्दीन और जलालुद्दीन रक्खा जाना लिखा है तो ग़लत नहीं हो तका. दूसरी कितावोंमें भी जो अबुलफ़्ज़्ल वगैरह के वयानते ५ वीं रजव लिखदिया है इसका ज़ियादा वयान हम अक्बरके हालमें लिखेंगे.

था. लेकिन वह वुर्हानपुरसे भागकर अहमदाबाद और सुरतकी तरफ छिपता हन्या हुमायुंके पास चला श्राया. हुमायुं इसके मिलनेसे बहुत खुश हुआ और कन्धारकी तरफ कचकिया.

जब कन्धार थोड़ी दूर रहा तब मिर्ज़ा काम्रांके छिखनेसे मिर्ज़ा ऋस्करी वद **इरा**दे के साथ हमायुं पर चढा, लेकिन हुमायुंको किसी शरुसने व्यस्करीकी दगाबाजीसे वाकिफ करदिया था जिसके सबब मकाम साठजमिस्तांसे हुमायं त्र्यपनी बेगम, शाह-जादे श्रीर साथियोंको छोड्कर २२ श्रादमियों समेत माग निकला अस्करीने आ-कर हमायंको न पाया तब वह वेगम श्रीर शाहजादेको साथियों समेत कन्धार छे गया श्रीर हमायं रास्तेमें तक्लीफ उठाता हत्या विक्षोचिस्तानमें पहुंचा, जहां विक्लीच लोग वडी खातिरदारीसे पेश त्राये. फिर वहांसे ईरानके इलाके सीस्तानमें पहुंचा जहांका हाकिम महम्मद सुल्तान शामलू पेशवाईको त्याया त्यीर बहुत त्यदब त्यादाव बजा छाया. एक शस्त्र ग्यासवेग उस हाकिमका उस वक्त नायव था जिसकी वेटी न्रजहां वेगम, बादबाह जहांगीरशाहके समयमें हिन्दुस्तानकी वड़ी मुख्तार हई.

जब यह ख़बर ईरानके वादशाह तहमास्प को मिछी तो उसने त्रपने शाहजादे सस्तान मुहम्मद मिर्ज़ाको जो उस समय हिरातमें था हुक्मनामा छिखमेजा. अगर हम उस हुक्मनामे का तर्जुमा यहां छिखें तो बहुत बढ्जावे. उसका मतखब यह है कि १२ कोस तक तो सीस्तानका हाकिम हिरातसे जावे श्रीर ३ कोस तक शाहजादा खुद पेशवाईकरे. उन्दा तौरपर पेशवाईके साथ हिरातमें पहुंचने पर हुमायुंशाह की इस कदर खातिर हुई कि दिझीका तरुत छोड़नेके बाद आरामके साथ इतनी इज्जत न मिली होगी, फिर हिरातसे मश्हदमें, हिजरी ९५१ ता० १५ महर्रम वि० १६०१ वैशा-ख कृष्ण १ = ई॰ १५४४ ता॰ ८ ऐत्रिल ] को नेशापुर, वहांसे सञ्ज्वार, वहांसे दाम-गान श्रीर फिर सियाम, वहांसे सिनान श्रीर वहांसे श्रम्दू फिर सेमा, वहांसे कुजीन की तरफ चला. वहां वादशाह ईरानका भाई शाहजादा साममिज़ा, श्रीर शाहजादा बहराम पेशवाईके लिये जाये. इस मकामपर बड़ी खातिरके साथ मिहमान्दारी हुई, फिर सुन्तानिया मकामके पास खुद बादशाह ईरान पेशवाईके छिये जमादियुरुश्यव्वरु भाइपद = त्र्यांगस्ट ] में त्राया श्रीर बड़ी ख़ातिर की; इसके बाद दोनों बादशाह . श्रपने २ डेरोंको गये, दूसरे दिन दावत हुई. इसी तरह दिन बदिन हुमायूंशाह की खातिर होती थी.

एक दिन दादशाह तहमार्स्प ने दादशाह हुमायृंसे पूछा कि आपको इतनी त-.क्टीफ़ें किस सबबसे हुईं ? हुमार्युने जवाबदिया कि भाइयोंकी नाटायकी से. इस बात को सुनकर तहमास्पका आई मिर्ज़ा वहराम नाराज़ होकर तहमास्पको बहकाने लगा लेकिन उसपर कुछ असर नहीं हुआ. ईरानियों ने हुमायूंकी बहुत कुछ ख़ातिर की ओर शाह तहमास्पने हुमायूंशाहको यह भी कहा कि हिन्दुस्तानी राजाओं के साथ रिश्तेदारी होती तो आपकी वादशाहतमें ख़लल् न आता, हुमायूंने भी इस नसी-हतको पसन्द किया. इस तरह तीन वर्ष बड़े आरामके साथ ईरानमें गुज़रे, फिर तहमास्पशाहने अपने शाहज़ादे मुरादको १२ हज़ार फ़ौज समेत हुमायूंका मददगार बनाकर हिन्दुस्तानकी तरफ़ रवाना किया.

हुमायूंशाह मन्जिल व मन्जिल कृन्धार पहुंचा; उसके भाई अस्करीने किलेको दुरुस्त किया. लड़ाई होनेके ३ महीने वाद मिर्ज़ा अस्करी हुमायूंके पास लाचार होकर चला आया, तव किला कृन्धार खाली करवाकर हुमायूंशाहने इक्रारके मुवाफ़िक़ ईरानी सर्दिशोंको सोंप दिया. थोड़े दिनों वाद ईरानी शाहजादा मुराद मरगया, जिसके बाद हुमायूंशाहने किला कृन्धार ईरानियोंसे छीन लिया और कावुल लेनेकी फ़िक़ हुई. इन दिनोंमें कावुलसे मिर्ज़ा कामरांको छोड़कर मिर्ज़ा हिन्दाल और नासिर मिर्ज़ा कृन्धारमें भाग आये थे. वादशाहने कावुल पर चढ़ाई की, मिर्ज़ा कामरां पहिले तो लड़ाई करनेके लिये तय्यार हुआ लेकिन जब इसके सर्दार हुमायूंसे आ मिले, तब रातके वक् ग्ज़नीकी तरफ़ भागगया और हिजरी ९५३ ता० १० रमज़ान [वि० १६०३ कार्तिक शुक्त १९ = ई० १५४६ ता० ५ नोवेम्बर ] को हुमायूंने कावुल पर कृन्ज़ा क्रिलीया (१).

कामरांको ग्ज़नीमें घुसनेका मौका नहीं मिला, जिससे वह हज़रह (२) लोगोंकी तरफ चलागया, फिर नासिर मिर्ज़ाने बगावत करनी चाही तो बादशाहने उसे केंद्र करके कृत्ल करवादिया. जब हुमायूं बद्रस्थांको फृतह करके वहां बीमार होगया तब मौका देखकर पीछेसे मिर्ज़ा काम्रांने ग्ज़नी और काबुलपर कृब्ज़ करितया. यह सुनकर तन्दुरुस्त होनेकेबाद हुमायूं फिर काबुलकी तरफ चला शस्तेमें घाटियोंपर काम्रांकी फ़ौजसे मुक़ाविला करताहुआ फ़तहयाबीके साथ काबुल खापहुंचा और किलेको घेरलिया. उस समय काम्रांने दाया (धाय) समेत शाहज़ादे अक्वरको किलेकी दीवारके कंगूरोंपर विठाया और हुमायूंके सर्दारोंके वालवच्चोंको भी

<sup>(</sup>१) अबुलफ़्ज़्ल़ इस फ़तहको हिजरी ९५२ ता० १२ रमज़ान [वि० १६०२ मार्गशीर्ष ह्या १३ = ई० १५४५ ता० १७ नोवेम्बर ] में लिखता है और हमने तबक़ात अक्वरीके मुवाफिक़ लिखा है.

<sup>(</sup> २ ) पठानोंके एक गिरोहका नाम है.

कंगरोंसे स्टकादिया, लेकिन परमेइवरकी कृपासे शाहजादे त्र्यक्वरको कोई चोट न लगी. श्रिवुल्फुन्ल वड़ी खुशामदके साथ लिखता है कि वह शाहजादा वली ( देवपुरुष ) था इस कारण उसे चोट नहीं छमी ].

हमायंके पास बल्ख श्रीर कन्धारसे फोनी मदद श्रागई श्रीर कामरां किला होड भागा. हिजरी ९५४ ता॰ ७ खीउल्यव्यल वि॰ १६०४ वैशाख शुरू ९ = ई॰ १५४७ ता॰ ३० एत्रिल ] को हुमायूने दुवारा कावुल पर कब्जा किया.

कामरांने हजारा छोगोंकी मददसे बदख्यां छेलिया, छेकिन तालकान किलेके पास हमायं की फोजसे शिकस्त खाने बाद वह हाजिर होगया. बादशाह उसको फोला-वका इलाका जागीरके तीर देकर कायुलमें लौट ज्याया. कुछ दिनोंके बाद हमायं शाह.. ने बदस्कांकी तरफ चढाई करके वहां कृष्णा करित्याः फिर बल्खकी तरफ सल्तान महम्मद उजवक्से भी लड़ाई हुई, जिसमें वादशाह हुमायूने फुतह पाई लेकिन दूसरी दफा उजवकोंने तीस हजार फोजलेकर हमला किया श्रीर हमायं शिकस्त खाकर काबुलकी तरफ भाग घ्याया.

इस समय मिर्ज़ा काम्रां भी दुवारा वागी होगया, हुमायूंके सर्दारोंकी मिछा-बटसे मुकाबिलेको त्र्याया त्र्योर हुमायूंके सर्दार उससे जामिले. इस लड़ाई में हुमायुंके सिरमें तलवारका घाव लगा श्रीर घोड़ा भी घावल हुआ श्राख़िरकार हुमायुं जानछेकर वामियां मकामकी तरफ भागगया.

यह रुड़ाई काबुरुपर हिजरी ९५५ ता० ५ जमादियुरुख्यव्यरु [ वि॰ १६०५ व्यापाद शुक्त ६ = ई॰ १५४८ ता॰ १५ जून वि को हुई, हुमायूंशाह फ़ीज एकट्ठी करके तीन महीने वाद काबुल त्याया, जहां कामरांसे लड़ाई हुई. कामरां भागगया, छेकिन मिर्जा अस्करी और उसके दूसरे साथी केंद्र करिटेंग गर्गे, तीसरीबार हमायुंने काबुलमें कृञ्जा करलिया, एक वर्ष तक हुमायूंने यहां चाराम पाया, इसके वाद काम्रांको हमेशा शिकस्त ही मिछतीरही.

ऊपर छिखे संवत् व सन्में काम्रांने एकवार हुमायूंकी फ़्रोजपर छापा मारा जिस्हें मिर्ज़ा हिन्दाल मारागया, लेकिन कामरां भागकर हिन्दुस्तानके पठान बादुशाह सलीन-शाहके पास चला श्राया.

तव वादशाह हुमार्यूने हिजरी ९५९ वि॰ १६०९ = ई॰ १५५२ कि दिन स्तान पर चढ़ाई की, उस समय काम्सां दिहीसे मागकर कम्सड पटन हुन न स्रादमके पास पहुंचा; उसने मिर्ज़को पकड़कर हुनायूँके हवाछे करदिया ह इरादा तो श्रव भी इसपर रहम करने ही दा या छेटिन सदारीने उसे कुछ करने यह

तब हुमायूंने उसकी त्रांखोंमें सलाई फिरवाकर ऋन्धा करवादिया, कामरां रूस्पत लेकर मकेकी तरफ़ चला गया श्रीर उधर ही हिजरी ९६४ [वि॰ १६१४ = ई॰ १५५७] में मरगया.

हुमायूंका इरादा कश्मीर छेनेकाथा छेकिन सिपाहियों की बेदिलीसे वापस काबु-छको छोटन्याया. हिजरी ९६१ ता० १५ जमादि युल्न्यव्वल् [वि० १६११ ज्येष्ठ कृष्ण १ = ई० १५५४ ता० १८ एप्रिल ] को हुमायूंकी दूसरी बेगमके पेटसे दूसरा शाह-जादा मिर्ज़ा हकीम पेदा हुन्या. हिजरी ९६१ जिलहिज [वि० १६११ कार्तिक = ई० १५५४ के नोवेम्वर ] में दिल्लीके पठान वादशाह सलीमशाह के मरनेकी ख़बर सुनने वाद हिन्दुस्तान पर हुमायूंने चढ़ाई की न्थोर पेशावर होकर लाहोरको विना लड़ाई लेलिया. इसी तरह सरहिन्द, हिसार, न्थोर जालन्धर पर जमाव करित्या.

देपालपुरके पास पठानोंसे मुग्लिया फ़ौजकी लड़ाई हुई जिसमें मुग्ल गृालिव रहे. सिकन्द्रशाह सूरने हवीवख़ां और तातारख़ांकी मातहतीमें ३०००० फ़ौज हुमायूं से लड़नेको भेजी. सतलजके किनारेपर रातके समय पठानोंकी फ़ौजमें आग भड़कने से ख़रावी होगई और मुग्लिया फ़ौजने यहां भी फ़तह पाई. यह ख़बर सुननेसे सिकन्द्रशाह सूर ख़ुद ८०००० फ़ौज लेकर सरहिन्दके पास आया, जिसके मुक़ाविल हुमायूंशाह भी फ़ौज लेकर चला, सरहिन्दपर लड़ाई हुई और सिकन्द्रशाह भागा, हुमायूंके सद्दिने पीछा किया. यह लड़ाई हिजरी ९६२ ता० २ शाबान [ वि० १६१२ आपाढ़ शुक्त ४ = ई० १५५५ ता० २३ जून ] को हुई. सिकन्द्रशाह सिवालकके पहाड़ोंकी तरफ भागगया जिसका पीछा करनेके लिये हुमायूंने शाह- अबुल्मआलीको भेजा.

हुमायूं वादशाह पहिली रमज़ानको सलीमगढ़ और ४ रमज़ान [ श्रावण शुक्क ६ = ई॰ ता॰ २५ जुलाई ] को दिल्लीमें दाख़िल हुआ और अपने नामका सिक्का व खुतवा दूसरी वार हिन्दुस्तानमें जारी किया. शाह अबुल्मआलीसे सिकन्दरशाहका कुछ भी नुक्सान नहीं हुआ. जब किले सियालकोटमें वह छिपताहुआ जाता था तब हुमायूंशाहने शाहज़ादे मुहम्मद अक्वरको वैरमख़ांके साथ उस तरफ़ मेजा. यह शाहज़ादा कलानोरके पास पहुंचा था कि पिछेसे हिजरी ९६३ ता॰ १५ रवीउल्अव्वल् [ वि॰ १६१२ फाल्गुन कृष्ण १ = ई० १५५६ ता॰ २७ जैन्यूअरी

यह हाल इस तरह पर है कि शामके के कोठे पर बैठा हुआ था, जब नीचे उतर्र वाज़ सुनकर अदबकरनेकी इच्छासे सीढ़ी की लकड़ी फिसलजानेसे लुढ़क्ता हुआ फटकर कानसे कुछ ख़ून क्याया. यह बात सातवीं रवीउल्अव्वल्को हुई, श्रोर इस तक्लीफ़से एक हफ्ते बाद देहान्त होगपा. ता० २८ रवीउल्अव्वल् [ फाल्गुन कृष्ण १४ = ता० ९ फ़ेब्रुअरी ] को इस वातकी ख़बर पहुंचने पर शाहज़ादा श्रक्वर १३ वर्षकी उमूमें कलानोर मकाम पर तस्तनशीन हुश्या.

बादशाह हुमायूं इल्मका शीक़ीन व कृदरदान, वादेका पका, सीधा, सद्या श्रीर

बहादुर व उस समय के मुग्छोंसे बहुत कुछ नर्म दिल खोर दयावान था.

श्रव यहां उन पठान वादशाहोंका हाल लिखा जाता है, जो हुमायूंके निकलजाने पर तीन पीढ़ी तक दिक्षिके वादशाह रहे श्रीर चौथे सिकन्दरशाहको हुमायूंने मुल्कसे निकाल दिया.

### ---०००---फ्रीदरवां-शेरशाह सूर.

दिक्षीके यादशाह सुल्तान बहलोल् लेदिके समय स्वादवाजोर (१) के पहाड़ी ज़िलेका रहनेवाला इवाहीम सूर दिक्षीके किसी सर्दारके पास त्र्याकर नोकर हुत्या, जिसके बेटे (२) हसनको थोड़े दिनोंबाद हिसारकी हुकूमत् मिली, त्योर वह सुल्तान इवाहीमके सर्दारोंमें गिनागवा उसको सहसराम, टांडा त्योर ख्वासपुर बग़ैरह परगने विहारकी तरफ जागीरमें मिले.

हसनके त्याठ वेटे थे, जिनमें से फ्रीद च्योर निज़ाम तो विवाहता पठानीके पेट से ये च्योर वाकी ६ ठाँडियोंसे पैदाहुए थे. फ्रीद त्रयने वापकी नामिहरवानीके सवब जोनपुर चठागया, ठेकिन रिश्तहदारोंने पींछे बुठाकर रज़ामन्दीके साथ हसन की जागिरका इन्तिज़ाम उसे दिछादिया. उसने वहां त्र्यच्छी कार्रवाई की; ठेकिन वह त्र्यनी सोतेछी माकी नाराज़गी के कारण दोठतखांके पास चठागया, जो इत्राहीम ठोदी वादशाहका सर्दार था. इसनके मरने पर उसकी जागीर दोठतखांने फ्रीदको दिछादी; जब कि इब्राहीम ठोदी त्र्योर वावर वादशाहकी ठड़ाई से पठानों की वादशाहत विगड़गई तब फ्रीदखां, विहारके खुद मुस्तार हाकिम सुल्तान मुहम्मद के पास जा रहा. सुल्तान मुहम्मद एक दिन शिकारको गया था, उसपर शेर फपटा. फ्रीदखांने हिम्मत करके तठवारसे शेरको मारडाठा, जिसपर सुल्तान मुहम्मद वेटे जठाठखांका

<sup>( ) )</sup> यह अफ़ग़ानिस्तानका पूर्वी हिस्सा है.

<sup>(</sup>२) तबकात अक्बरीमें लिखाहै कि उसी इब्राहीमका नाम हसन था और तारीज़ सलातीन अफ़ाग़िना और तारीज़ फ़िरिस्तामें इब्राहीमको हसनका षाप लिखाहे और ताहफ़ुए अक्वरीका भी यहीवयान है.

भ्रतालीक वनाया. जोंदाके हाकिस मुहल्मदख़ांने शेरखांके भाइयोंको जागीर पर काविज करादिया, तब शेरखां नाउम्भेद होकर वावर वादशाहके सर्दार जोनपुरके हाकिस सुल्तान जुनेद बरलाससे जामिला और फ़ोज मांगकर उसने अपनी जागीर से मुहम्मदकी फ़ोजको निकालदिया.

रोरखां अपने छोटे भाई निजासखांको जागीरमें छोड़कर वादशाह वाबरके पास हाजिर हो गया और चंदेरीके सफ़रमें वादशाहके साथ रहा. लेकिन मुग्लोंकी तरफ़से डरके सबब शेरखां भागकर अपनी जागीरमें चला आया और वहांसे सुल्तान मुहम्मदके पास विहारमें पहुंचा. सुल्तान मुहम्मदके दुवारा शेरखांको अपने वेटेका उस्ताद बनाया. सुल्तान मुहम्मदके भरने पर उसके वेटे जलाल्खांके समयमें शेरखां बड़ा ताकृतवाला हो गया. तब जलाल्खां, दूसरे पठानों समेत तंग होकर वंगालेके सुल्तानसे जा मिला. शेरखांने धोखा देकर वंगाली पठानोंकी फ़ौजको शिक्स दी और उनका बहुतसा सामान हाथ लगनेसे ताकृत पाकर विहारका एक र्इस वनगया.

इसी अर्सेमें इन्नाहीम छोदीका मातहत, कि चनारका हाकिम ताजखां अपने बेटे के हाथसे भारागया तन शेरखांने उसकी नीनी छाडोमिछकासे निकाह (विवाह) करिया और कि चनारको खुजाने समेत अपने तहत्में छिया. फिर इसने बंगाछे पर चढ़ाई करके वहांके बादगाहको भी शिकस्त दी. इस वक् हुमायूंशाह अपने भाइयोंकी छड़ाई और वहादुरशाह गुजरातीके भगड़ोंमें ठगरहा था, इससे शेरखांको मुक्त छेनेका खून मौका मिछा. सिकन्दरं छोदीका वेटा महमूद जो महाराणा सांगा के साथ वावर वादशाहते शिकस्त खाकर भागा था ठडेमें अपना अमछ जमाताहुआ एक फ़ौज बनाकर विहारमें आया. शेरखांने पठानोंको उसका तरफ़दार देखकर तावेदारी हिस्त्याह की, महमूदने विहारका इछाका सर्दारोंमें वांटकर शेरखांको भी थोड़ीसी जागीर दी और कहा कि मुग्छों पर फ़तह पाने वाद यह सव इछाका तुमको ही जागीर में दिया जावेगा; सुल्तान महमूद छोदीने मुग्छोंकी फ़ौजपर फ़तह पाकर मानक-पुर तक कृद्या करिया. हुमायूंशाहने कािलन्जरसे अमीर हिन्दूवेग को फ़ौज देकर उस तरफ़ भेजा, शेरखां छड़ाईके समय हिन्दूवेगसे मिछावट करके भागनिक्छा, जिससे पठानोंकी फ़ौज वर्वाद होगई.

हिजरी ९४९ [वि॰ १५९९ = ई॰ १५४२ ] में सुस्तान महमूद छोदी प्रेशान फिरताहुः सरगया.

क़िला चनार ख़ाली न करनेके सवव हुमायूंशाहने शेरख़ांपर चढ़ाई की.

'छेकिन शेरखांने नरमीके साथ अपने बेटे कुतुबखांको हुमायूंशाह की खिदमतमें भेज-दिया. हमायुंने भी वहादुरशाह गुजरातीकी छडाईके सबब इस सलहपर राजी होकर पीछे कूच किया, टेकिन जब बादशाह गुजरातमें पहुंचा तब कुतुबखां भागकर अपने बापकेपास चलाव्यायाः शेरखांने इस व्यसेंमें सुल्तान महमूद वंगालीसे वंगा-ला फतह करित्या लेकिन थोडेही दिनोंके बाद हमायंने शेरखांपर चढाई करके किला चनार फतह करलिया.

हुमायं त्रपने सदार दोस्तवेगको इस किलेमें छोडकर शेरखांके पीछे चला श्रीर रास्तेमें ही गढ़ीनाम किंछे खोर गोड़ (१) को फतह किया. शेरखाँने भागकर किंठा रोहतास फ्रेंयके साथ वहाँके राजासे छीनछिया, हुमाय्ंशाहको तीन महीने तक त्राराम करने बाद खबर मिली कि मिर्जा हिन्दालने त्रागरे श्रीर मेवातकी तरफ बगावतकी है. तब बादशाह ५००० सवार वंगालेमें छोडकर स्त्राप स्त्रागरेकी तरफ चला. जब जोसार मकाममें पहुंचा तो श्लेरशाहने बादशाहको धोला देकर छापा मारा जिसमें हमायुंको हिजरी ९४६ वि० १५९६ = ई० १५३९ ] में शिकस्त खाकर भागना पड़ा श्रोर बहुतसी मुगुलिया फ़ीज बर्बाद हुई.

इसके वाद शेरख़ां वंगाले में पहुंचा, वहां जहांगीर कुली ५००० फ़ीज के साय गोड़ मकाम पर ठहराहुच्या था, कई छड़ाइयों के बाद इस फ़ीज को भी बर्बाद करके शेरख़ांने च्यपना छक्व "शेरशाह" रक्का हुमायूंशाह च्यागरे में पहुंचा च्योर मिर्ज़ा कामरां छाहोर चळागया, दूसरे रिश्तहदार भी विखरगये; छेकिन हुमायूंशाह हिम्मत के साथ एक ठाख (२) फीज एक्ट्रठी करके कुझीज में शेरशाह के मुकाबिल पहुंचा.

हिजरी ९४६ ता० २३ ज़िलहिज [ वि० १५९७ ज्येष्ठ कृष्ण ९ = ई० १५४० ता॰ २ मई ] को हुमायूं पर अचानक शेरशाह का हम्ला हुआ जिससे हुमापुंशाह बिना मुकाविले के शिकस्त खाकर आगरे होताहुआ लाहीर पहुंचा और शेरशाहने बादशाही ताज ध्यपने सिरपर रक्खा.

हिजरी ९४९ [वि॰ १५९९ = ई॰ १५४२] में ग्वालियरका क़िला भी शेरशाह ने हुमायूंके सर्दार श्रवुल् कासिमवेगसे छीन लिया, श्रीर इसी संवत् में इसने मालवेकी तरफ़ चढ़ाई की घोर कि़टा रणधंभार सुटह के साथ लेकर घागरे घागया. दूसरे वर्षमें मुल्तान का सूचा भी लेलिया. हिजरी ९५० [वि० १६०० =

ई॰ १५४३ | में रायसेन का किला लिया श्रीर बहांके राजा सलहदी तंबर के बेटे

<sup>( )</sup> भीड़ एक मकामका नामहै जिले छखनीती भी कहते हैं.

<sup>(</sup> २ ) फीज की तादाद में बाज बाज कितायों के बयानते इतिनुखाफ पायाजाता है.

पूर्णमङ्क को वालब्झों समेत समका भरोसा देकर थोड़ी दूर किलेसे बाहर निकलने दिया, लेकिन पीछेसे फीज भेजकर घेरलिया ख्रीर राजा ख्रीरतों समेत बहादुरीसे लड़कर मारागया.

शेरशाह श्रागरे में श्राया श्रीर वहांसे उसने वड़ी फ़ौजके साथ मारवाड़के राव मालदेव पर चढ़ाई की.

हिजरी ९५० ता॰ १० शब्वाल [वि॰ १६०० पोप शुक्र ११ = ई० १५४३ ता॰ ७ डिसेस्वर ] को मुकाबिले की नीवत पहुंची अजमेरके पास दोनों फ़ौजें एक महीने तक मुकाबिल पड़ी रहीं, आख़िरकार ऊपर लिखे हुए दिनको शेरशाहने फ़रेबके साथ फ़तह पाई, जिसका पूरा ज़िक्र मारवाड़ की तवारीख़ में लिखाजायगा.

इस लड़ाईके पीछे चित्तीड़वालोंसे सुलह करता हुआ वापस रणथम्भोर आया, ओर वहांसे कालिन्जर पहुंचकर किलेका घेरा डाला. वहांके राजाने मुक़ाविला किया, शेरशाह एक दिन वारूदके ख़ज़ाने (मेगज़ीन) के पास खड़ा था कि उसमें आग लगजानेसे वह मए अपने उस्ताद वग़ेरहके जलगया. हिजरी ९५२ ता० १२ रवीडल्अव्वल [वि० १६०२ ज्येष्ठ शुक्त १३ = ई० १५४५ ता० २४ मई] को इस तक्लीफ़में फ़तहकी ख़बर सुनकर मरगया.

यह वादशाह आमतीर पर इन्साफ़ पसन्द और मुल्कगीरीमें दगावाज़ था. अपनी रअय्यतको दिलसे आराम देना चाहता था. इसने सड़कें तय्यार करवाकर दोतरफ़ा सायादार पेड़ लगवाये थे और मोक़े २ पर कुए और सराएं वनवाई थीं. जब वह अपनी डाढ़ीको सिफ़ेद देखता तो अफ़्सोसके साथ कहता कि मुक्तको शामके वक् वादशाहत मिली.

## जलालखां इस्लामखां, तलीमशाह सूर.

रोरशाहके पीछे दो वेटे आदिलख़ां और जलालख़ां रहे, उनमेंसे आदिलख़ां तो अपने वापके मरनेके वक्त रणथम्भोरमें था और जलालख़ां छोटा पास होनेके सबब सर्दारोंकी मददसे कालिन्जरके पास तरूत पर वैठा. इसने अपने वड़े भाई आदिलख़ांके नाम एक अर्ज़ी लिख भेजी, कि आप दूर फ़ासले पर थे जिससे में पास होनेके कारण तरूत पर वैठगया ताकि सल्तनतमें किसी प्रकार ख़लल न आवे, वरना में तो आपका तावेदार ही हूं.

इस तरह सलीमशाह हिजरी ९५२ ता० १५ रबीउल्अव्वल [ वि०१६०२ आपाढ़ कृष्ण १ = ई०१५४५ ता०२६ मई ] को तस्त्पर बैठकर सीकरी में पहुंचा, श्रोर श्रपने भाई श्रादिछखंको बुछाकर उसकी वहुत कुछ खातिर की, िक्तर श्रागरे में पहुंचकर श्रादिछखंको तरुत्तपर वेठनेके छिये कहा छेकिन उसने इन्कार किया श्रोर सछीमशाहको तरुत्तपर विठाया, तब सछीमशाहने श्रादिछखंको वयाने का इछाका देकर विदा किया; छेकिन सछीमशाहने दो महीनेके वाद श्रादिछखंको केंद्र करनेके छिये गाजी महछदारको भेजा. श्रादिछखं यह ख़बर सुनकर मेवातके हाकिम ख़बासखंके पास पहुंचा. जब गाजी महछदार गुजरातमें पहुंचा तो ख़बासखंने महछदारको केंद्रकिया श्रोर श्राप श्रादिछखं का मददगार हीकर श्रागरेकी तरफ चछा। इसने सछीमशाहके कई सदाँरोंको मिछाछिया था छेकिन श्रागरेके पास छड़ाई होने पर सछीमशाहके कई सदाँरोंको मिछाछिया था छेकिन श्रागरेके पास छड़ाई होने पर सछीमशाहके कई सदाँरोंको स्थाहिछखं भगकर पटनेकी तरफ चछागया, जहांसे उसका कुछ भी पता नंछगा, श्रोर ख़बासखं बगैरह उसके साथी भी भागकर विखरगये. सछीमशाह फ़तह पानेके वाद श्रपनी राजधानी में श्राया.

खुवासख़ां ऋोर ईसाख़ां पर सठीमशाहने चढ़ाई की लेकिन कीरोजपुरके पास शिकस्त खाई दूसरी बार चढ़ाई करनेसे वे दोनों सर्दार कमाऊंकी तरफ भागगये खुवासख़ां ध्योर ईसाख़ां दोनों, खाज़महुमायूंके पास पहुंचे जो लाहोरका हाकिम था. सलीमशाहने उस तरफ़् भी चढ़ाई की ध्योर दिक्षीमें पहुंचकर सलीमगढ़ नामी

किला बनवाया जो श्रवतक मीजुद है.

दिक्षीसे ठाहोरकी तरफ चठा, श्रंवाठेके पास मुकाविठा हुश्या; श्राजमहुमायूं श्रोर खवासखांके वीच नया वादशाह बनानेके वारेमें तकरार होगई जिससे खवासखां छड़ाईके शुरूमें श्राठहदा होकर चळदिया, श्रोर श्राजमहुमायूं शिकस्त खाकर पहा-होंमें भागगया. सठीमशाह कुठ फ़ोज ठाहोरेमें छोड़कर ठोट श्राया.

हिजरी ९५६ [ वि॰ १६०४ ≈ ई॰ १५४७ ] में मालवेके सूबेदार शुजायत-ख़ां को किसी आदमीने तलवारसे ज़स्मी किया, जिसको उसने सलीमशाहके इशारेसे मरवाडालने का इरादा समभा ब्यार मालवेकी तरफ़ भागा सलीमशाहने मांडू तक उसका पीछा किया, लेकिन वह बांसवाडेकी तरफ़ पहाड़ोंमें जा लिया. सलीमशाह, ईसाख़ां सूरको वीस (२००००) हज़ार सवारोंके साथ उज्जैनमें छोड़कर त्याप त्यागरे चलाव्याया.

श्राज़महुमायूं हुबारा, नियाज़ी कक्खड़ोंसे मिलकर फ़साद करानेलगा; तव सलीमशाहने उसपर चढ़ाई की. कक्खड़ लोगोंका मुल्क फ़तह होगया तो श्राज़म-हुमायूं श्रीर सईदखां कश्मीर पहुंचकर वहांके लोगोंके हायसे कृत्लहुए श्रीर सलीमशाह वापस श्राया. इन्हीं दिनोंमें हुमायूंशाहका भाई मिर्ज़ा काम्रां सठीमशाहके पास त्राकर सि-वालकके पहाड़ोंकी तरफ़ चलागया जिसको कक्खड़ोंने पकड़कर हुमायूंके हवाले किया जिसका पूरा ज़िक्र हुमायूंशाहके हालमें लिखागया है.

सठीमशाहने हुमायूंशाहके सिन्धु नदीपर आनेकी ख़बर सुनकर पन्जाबकी तरफ़ चढ़ाई की लेकिन हुमायूंशाहके पीछे लौटजानेकी ख़बर सुनकर यह भी खालियर में चलाआया. फिर वह आंतरी (१) की तरफ़ शिकारको आया, उसके बदख़ा-होंने उसे कृत्ल करवाना चाहा लेकिन वह बचगया. सलीमशाह इस शकमें सय्यद् बहाउद्दीन और महमूदको कृत्ल करवाकर ग्वालियरको चलागया, और दूसरे भी कई ज़बरदस्त सर्दारोंको कैंद्र और कृत्ल किया.

हिजरी ९५९ [ वि॰ १६०९ = ई॰ १५५२ ] में शुजाञ्चतख़ां, संभलके हाकिम ताजख़ांके पास पहुंचा, जिसने सलीमशाहके कहनेसे शुजाञ्चतख़ांको कृत्ल करवाडाला. पिछले दिनों में सलीमशाह ज़ियादा श्रम्याश होगया श्रोर उसे भगन्दरकी वीमारी हुई जिस पर दाग दिलवानेसे तक्लीफ़ ज़ियादा बढ़गई. श्राख़िर, शुरू हिजरी ९६० [ वि॰ १६१० = ई॰ १५५३ ] में इस जहान्से कूच करगया.

यह वादशाह फ़रेबी श्रीर बहादुर था, पिछ्छे दिनोंमें ऐश इशरत श्रीर शिकार में अपना समय खोनेलगा. इसके समय में एक नई बात यह हुई। कि अब्दुल्ला अफ़गान, शेख सलीम चिश्तीका मुरीद इमाम महदी वनकर बयाने में मश्हूर हुआ. सलीमशाहने पहिले तो उसको समभाया श्रीर जब वह अपने इरादेसे नहीं फिरा तब उसको अपने इलाके से निकलवादिया, लेकिन फिर वह चलाश्राया श्रीर ज़ियादा बीमार हुआ तो सलीमशाहने कहा कि तू अपनी ज़बानसे कहदे कि में महदी नहीं हूं. इसपर उसने मुंह फेरलिया, जिससे सलीमशाहने गुस्सेमें श्राकर तीन चाबुक लगवाये श्रीर जाली (बनावटी) महदीका दम निकलंगया.

मुवारिज्खां मुहम्मदशाह अदली.

जब सलीमशाह मरगया तो उसका १२ वर्षका बेटा फ़ीरोज़ ग्वालियरमें तरूत पर बिठाया गया, लेकिन तीन ही दिनके वाद शेरशाहके भाई निज़ाम सूरके बेटे मुवा-रिज़्ख़ांने (२) जो सलीमशाहका साला भी था अपने भान्जेको मारकर सलीमशाह

<sup>(</sup>१) आंतरी मेवाड्का पूर्वीज़िला कहलाता है, जितका कुछ हिस्सा वेगूरावतकी जागीरमें से खाल्यिरके कृब्ज़ेमें चलागया है.

<sup>(</sup>२) तारीख़ अफ़ाग़िनामें इसका नाम ममरेज़ लिखा है.

का तरुत हे हिया श्रीर श्रपना ख़िताव मुहम्मदशाह श्रादिह रक्खा. इसने श्रपना वज़ीर शेरख़ांके गुलाम शमशेरख़ांको वनाया श्रीर दोलतख़ां नोहानीको मुसाहिव ठहरा-या. फिर हेमूं नाम ढूंसर (१) जो वाजारका चौधरी था, मुहम्मदशाहश्रदछीकेइजत-दार नोकरोंमें होगया. एक महीना भी इसकी सल्तनतको नहीं हुन्ना था कि मुहम्मद्द्रशाह ने कृत्रीजकी जागीर मुहम्मद क्रमछीसे छीनकर शम्सखांको देनी चाही, क्रमछीके बेटे तिकन्दरने शम्सखांको बाद्शाहके सामने मारडाळा. मुहम्मदशाह त्र्यदळी जनानखानेमें भागगया, लेकिन उसके यहनोई इब्राहीमखाने सिकन्दरको मारडाला. ताजखां बागी होकर भागा, अद्लीशाहने उसका पीछा किया, ताजखां अपने भाइयों और मकरानी मुसल्मानोंसे मिलकर लड्ने लगा, व्यद्लीशाहके मुसाहिव हेम् ढ्सरने उनको शिकस्त देकर भगादियाः

श्रद्छीशाहके बहनोईका बेटा इब्राहीम (२) डरकर चनारसे भागा श्रीर ध्यपने वाप गाजीखांके पास हिंडोनको चटागया. ईसाखांको श्रद्छीशाहने उसके पीछे फ़ीज देकर भेजा, काल्पीके पास मुकाबिला हुआ, इब्राहीम फ़तहपाकर दिख्ली श्रीर धागरेका वादशाह वनगवा, श्रीर श्रदछीशाह चनारको चला गया.

यह दिल्ली च्योर च्यागरेमें मुल्तान इबाहीमके नामसे मश्हूर हुच्या और इसने

सिका च्यीर खुत्वा च्यपने नामका जारी किया.

पंजावमें श्रदलीशाहके दूसरे वहनीई श्रहमदख़ां सूरने वादशाह वनकर श्रपना छक्व सिकन्दरज्ञाह रक्खा श्रोर श्रागरेकी तरफ सुल्तान इवाहीम पर चढ़ाई की. सामना होने पर इवाहीम त्रिकस्त खाकर संभछकी तरफ भागा श्रोर सिकन्दर-शाहने दिल्ली त्रागरेमें सिका त्रीर खुत्वा त्रपने नामका जारी किया. इस मौके पर हुमायुंशाहके हिन्दुस्तानमें त्राकर ठाहीर पर कृञ्जा कर छेनेकी ख़बर मिली. सिकन्दरशाह बड़ी जर्रार कोंज ठेकर पंजावकी तरफ चर्छा खोर सरहिंदके पास मु-काविले से भाग कर पहाड़ोंमें चला गया. हुमायूंशाह फ़तह पाकर दिल्लीमें खाया, जिसका हाल ऊपर लिखा गया है.

इब्राहीम एक वड़ी फ़ीज बनाकर काल्पीकी तरफ गया जहां मुहम्मदशाह श्रद्छी श्रीर उसके मुसाहिब हेमूंसे शिकस्त खाकर बयानेमें श्रपने बाप गाजीखांके पास पहुंचा. हेमूंने वहां भी इसे जाघेरा. इब्राहीम वहांसे भागकर ठडेमें आया

<sup>(</sup>१) हुंसरको अक्सर तवारीखोंमें बनिया व्हिता है परन्तु यह और ही कौम है जो अपनेको ब्राह्मणोंसे निकला बतलाती है और अपनी जात भागव ब्राह्मण भूगु ऋषिसे बयान करती है. (२) यह इनकी खास बहिनका बेटा या या बहनोईकी दूसरी वीबीका, इस बातका पता

न मिलनेसे बहनोईका बेटा लिखा है.

त्र्योर वहांके राजा रामचन्द्रने उसको क़ैद करितया. फिर वहांसे निकलकर मालवे की तरफ़ होताहुत्र्या उड़ीसेमें पहुंचा; वहां करीनी सुलैमानके हाथसे हिजरी ९७५ [वि॰ १६२४ = ई॰ १५६७ या ६८]में मारागया.

मुहम्मद्शाह अद्छी श्रीर हेमूंकी चरकटा मकाम पर मुहम्मद्खां से छड़ाई हुई जिसमें वह मारागया. मुहम्मद्शाह अद्छी तो चनारमें श्राया श्रीर हेमूंको फ़ौज देकर अक्वरसे सुकाबिछेके छिये दिख्ठी श्रीर आगरेकी तरफ मेजा; क्योंकि वह हुमायूंके बाद दिख्ठीके तरूत पर बैठगया था. आगरेके मुग्छिया सर्दार सिकन्द्रखां उज़कक श्रीर क्वाखांने दिख्ठीकी राह छी श्रीर हेमूंने आगरे पर कृब्ज़ा किया. मुहम्मद्शाह अदछीका सर्दार ईसाखां दिख्ठी पर चढ़ा जिसने तर्दीवेगखां मुग्छसे दिख्ठी छीन छी. ईसाखां पानीपतकी छड़ाईमें मुग्छोंके हाथसे मारागया जिसका हाछ मौके पर छिखा जायगा. हेमूं पर बैरमखां वगैरह सर्दारोंको फ़ौज देकर अक्वरशाह ने रवाना किया जिन्होंने हेमूंको गिरिफ़्तारीके बाद कृष्ठ किया, इसका पूरा हाछ भी अक्वरके जिक्कमें छिखा जायगा.

आखिरमें मुहम्मद्शाह अदली और महमूद्वां गौड़ियाके वेटे ख़िज़रख़ांसे लड़ाई हुई जिसमें मुहम्मद्शाह अदली मारागया. तीन वर्ष के अनुमान मुहम्मद्शाह अदली की हुकूमत गिनीजाती है. इसके वाद हिन्दुस्तान में पठानों की सल्तनत का ख़ातिमाहों कर मुग़लोंकी वादशाहत जमगई, जिनमें से अक्वर बड़ानामी वादशाह हुआ; उसका हाल आगे मौंक पर लिखाजायगा.



### शेपसंग्रह.

महाराणा विक्रमादित्यका माराजाना श्रीर वनवीरका गद्दी पर बैठना विक्रमी १५९३ में लिखा है, इस हिसाबसे उक्त संवत् के श्रावण कृष्ण १ से फाल्गुन कृष्ण २ के बीचमें यह बात हुई होगी; क्योंकि श्रमरकाव्यमें श्रावणादि संवत् हैं श्रीर दूसरी तवारीखोंमें संवत् १५९२ वि॰ छिखा है, सो उसमें उक्त छेखसे सन्देह होता है.

चित्तोंड़गढ़के उपरी द्वींज़े रामपौठके दक्षिणी दीवारपर बाहरकी तरफ यह प्रशस्ती छिखी हैं-

## त्रशस्ती.

महाराजाधिराज महाराणा श्री वणबीर आदेशातु चारण ब्राह्मण जोग्यां दाणदपाण मुक्तिकीधो जको चित्रकूट राजविहो एन चारण भाटशुं दाणलेवे जींकी माउए गधेगाल है श्री मुखी सम्वत १५९३ वर्षे फागण बदी २ दिने चारण कालजीवाही दाणमुक्ति करायो चारण. छन्द् मुकादाम.

कियो वध विक्रमको वनवीर । उदे हिर गे गिरि कुम्भल तीर ॥ धरे वनवीर तवें सिर छत्र। सुमद्दनके थट भंभट तत्र॥ १॥ मिले महिपालहि कुम्भलमेर । निकार दियो वनवीरहि फेर ॥ सिरोहियकी धर दावन सार । कियो तृप ऊदल मन्द विचार ॥ २ ॥ सगारय भद्धनके हित सोध । बढ्यो मरुमाल महीप विरोध ॥ पदच्युत बुन्दियतें सुल्तान । दियो न्य सुर्जन कों वह थान ॥ ३ ॥ भयो सरणागत हाजियलान । कियो अनयी बन युद्ध दिवान ॥ उद्देपर श्रीर उद्देसर थाप । तहां प्रसरघो निज वंश प्रताप ॥ ४ ॥ अकव्यर दिक्षियतें दल आंन । ठलक चितोर लियो मुगलान ॥ वहीं फिर बत्सर श्रन्तर श्राय । छियो रणयम्भक् सुर्जणनाय ॥ ५ ॥ लिस्योदत गोहिलपिप्पलिराज। वही विधि पत्तन भाव समाज॥ तदन्वय क्षत्रप पालिय तान । तथा लघु गोहिल वंश वयान ॥ ६ ॥ कह्यो फिर बुन्दियको इतिहास । कियो तिहि ठां कुछ हुइ निवास ॥ हुमायुं दिलीपति जीवन रत । भयो सुख दुक्ख लिखी सब बत्त ॥ ७॥ भयो विष सूर पठानन राज। कियो मुगलान कवृतर बाज॥ सुरोर सठीम सिकन्दर शाह । रच्यो इतिहास जु सुक्षम राह ॥ ८॥ प्रकाशन त्र्याशय सजन रान । फते नृप शासन पाय महान ॥ कियो कविराज सञ्चामलदास । उदै चप वीर विनोद बिलास ॥ ९ ॥

0000

महाराणा उदयसिंह - तृतीय प्रकरण समाप्तः समाप्तः



### महाराणा प्रतापसिंह-चतुर्थ प्रकरण.

यह महाराणा विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक्ट १५ [हि॰ ९७९ ता॰ १४ शव्वाळ = ई॰ १५७२ ता॰ १ मार्च ] को गोर्गूदे मक्ममें राज्य गदीपर बैठे, जिसका छतान्त इस तरह पर है-कि जब महाराणा उदयसिंहका देहान्त हुआ उस समय सब सदार व महाराजकुमार महाराणाकी दाह क्रियामें गये. कुंबर सागरसे ग्वाल्यिरके राजा रामसिंहने पूछा कि जगमाळ कहां हैं ? सगर ने उत्तर दिया कि ध्याप क्या नहीं जानते हैं-कि वैकुंठवासी महाराणाने उनको राज्यका माळिक बनाया है. सदारोंमें से ध्वस्नयराज सोनगराने रावत् रुष्णदास ध्योर रावत् सांगासे कहा कि ध्याप बूंडाके पोते हैं यह काम ध्याप हिकी सम्मतिसे होना चाहिये, क्योंकि वादशाह ध्यक्य जैसा तो हुस्मन सिरपर लगाहुआ है; चिनोंड छूट गया, मेवाड उजड़ रहा है, ध्वव यह घरका बखेड़ा भी उठा तो फिर इस राज्य की वर्वादी में क्या सन्देह रहा ! रावत् रुष्णदास ध्योर सांगाने कहा कि पाटवी, हफ्ट़ा ध्योर वहानुर प्रतापसिंह किस कुसूरसे खारिज समन्मा जावे ? इस विचार के बाद महाराणाकी उत्तर किया करके जब सब सदार वापस आये तो प्रतापसिंह को लकर गहीपर विठा दिया, ध्योर जगमाळको उतारकर कहा कि ध्यापकी बैठक गहीके सामने हैं, सो वहां बैठना चाहिये.

जगमाल नाराज् होकर वहांसे निकलगया, तय सब सर्दारोंने महाराणा प्रताप-

सिंहको नजराना करके प्रार्थना की कि आज होलीका दिन है सो आप अहेड़ा (१) के शिकारके लिये पधारिये; यदि आप शोक रक्खेंगे तो पुरतों तक इस दिनकी "औख" (ग्मीकी रस्म जिसमें कुछ भी खुशी न मानीजाय) रहजायगी. यह सुनकर महाराणा, नक्कारा वजायेजाने वाद शिकार खेलकर पीछे पधारे. उस दिन की एक कहावत मारवाड़ी भाषामें कवियोंकी कही हुई अब तक प्रसिद्ध है "मारीजें किम मांजरे होली जिशो तुहार" (२). गोगूंदे से महाराणा सवार होकर कुम्भल-मेर पधारे और वहीं राज्याभिषेक का उत्सव किया.

जगमाल गोगूंदेसे निकलने वाद अपने वालवचोंको लेकर जहाज़पुर गया. अजमेरके सूवेने उसके वालवचोंके रहनेके लिये आज्ञा दी और जहाज़पुरका परगना ठेकेमें लिख दिया. फिर जगमाल अक्वर वादशाहके पास दिल्ली (दिहली) गया और सब वीते हुये समाचार कह सुनाये. वादशाह अक्वरने जहाज़पुर (३) का परगना उसको जागीरमें दिया.

महाराणा प्रतापिसंह कुम्भलमेरमें रहकर मेवाड़का राज्य करने लगे; श्रीर यह ख़बर बादशाह अक्बरको भी मिली. परन्तु उसने पिहले गुजरातका फ़साद दूर करना जुरूर समर्भकर सिद्धपुरकी तरफ़ कूच किया, श्रीर विक्रमी १६२९ [ हि० ९८० = ई० १५७२] में गुजरातको फ़तह करके ढूंगरपुर व उदयपुरकी तरफ़ फ़ौज भेजी, जिसके अफ़्सर आंबरके कुंबर मानसिंह कियेगये श्रीर उनके साथ दूसरे भी सर्दार शाह कुलीख़ां, मुरादखां, मुहम्मद कुलीख़ां, सय्यद अब्दुल्ला, आंबरके राजा भारमञ्जका छोटा वेटा जगन्नाथ कञ्चाहा, राजा गोपाल, वहादुरख़ां, लश्करख़ां, जलालखां श्रीर बूंदीके राव हाड़ा भोज, वगैरह को भेजा श्रीर हुक्म दिया कि जो बादशाही ख़िदमत करें उनकी ख़ातिर करो, श्रीर जो प्रतिकूल अर्थात् वर्ख़िलाफ़ हों उनको सज़ा दो. यह हुक्म लेकर कुंबर मानसिंह ढूंगरपुर पहुंचे. वहां रावल श्राशकरनसे लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ़के बहुतसे आदमी मारेगये; बादशाही फ़ीजने ढूंगरपुरको फ़तह करलिया श्रीर रावल वहांसे निकलकर पहाड़ोंमें चलागयां.

मानसिंहने डूंगरपुरको कृब्जेमें लेकर अपनी जुरूरतसे ज़ियादा फ़ौजको अजमेर भेजा और कुछ फ़ौजके साथ महाराणाको समसानेके लिये विक्रमी १६३०

<sup>(</sup>१) होछीके दिन शिकारको जानेका राजपूताना में आम रिवाज है, उसे "अहेड़ा" का शिकार कहते हैं.

<sup>(</sup>२) अर्थ—होली जैसे महोत्सवको व्यर्थ खोना अनुचित है.

<sup>(</sup>३) यह परगना बूंदी और जयपुरकी हद पर उदयपुरसे ईशान कोणमें मेवाड़के तहतमें है.

्रेप्रथम व्यापाद[्रहि॰ ९८१ सफ़र = ई॰ १५७३ जून ] में उदयपुर व्याये, जिनका महाराणा प्रतापसिंहने बहुत व्यादर (ख़ातिर तवाज़ो) किया व्योर व्यापसमें प्रहुट्यतका बर्ताव हुव्या.

मानंसिंहने महाराणा प्रतापसिंहको वादशाहकी खिदमतमें छेजानेके विचारसे बहुत बहाने श्रीर उद्योग किये, परन्तु वे सब वेकायदा गये, यानी महाराणाने एक भी वात न मानी (१). महाराणाने कुंबर मानसिंहके वास्ते उदयसागर तालावपर गीठ (२) की तय्यारी करवाई स्त्रीर कुंवर स्त्रमरसिंह समेत मानसिंहको छेकर उदय-सागरपर पहुंचे. भोजन तय्यार होनेपर अमरसिंहने परोसकारी करके कुंबर मानसिंहसे भोजन करनेको कहा; इनका विचार महाराणाको श्रपने साथ भोजन करानेका था, परन्तु महाराणाने पेटकी गिरानी अर्थात् अजीर्णका उज़र करके टाला (३). मानसिंहने डोडिया ठाकुर भीमसिंहकी मारफ़त कहलायाकि गिरानीकी दवा में खुब जानता हूं, व्यवतक तो हमने व्यापकी भटाई चाही टेकिन व्यागको होश्यार रहना चाहिये. जिसपर महाराणाने उत्तर दिया कि जो स्थाप स्थपनी ताकृतसे स्थाएंगे तो माळपुरे तक पेश्वाई कीजावेगी खोर जो खपने फूफाके (४) ज़ारसे श्राएंगे तो जहां मोंका होगा वहां खातिर करेंगे. भीमसिंहन यह वात ज्यांकी त्यां कुंबर मानसिंहसे कहदी. मानसिंह श्रोर भीमसिंहमें ज्वानी तकरार हुई जिसमें भीम-सिंहने कहाकि तुम जिस हार्यापर चढ़कर व्यात्र्योगे उसीपर भाळा मारू तो मेराभी नाम भीमसिंह हैं; श्रपने फूफाको छेकर जल्दी श्रानाः इस तरह रसविरस होगया ष्पीर सब घोड़ोंपर सवार होकर चलदिये.

मानसिंह के खाना होजाने बाद महाराषाने खानेकी चीज़ें, चांदी सोने के पात्रों ( वरतनों ) समेत ताळाव में फिकवादीं. जहां कुंवर मानसिंह खड़े थे वहां दो दो गज ज़मीन खुदवाकर गंगाजळ छिड़कवाया ज्योर सब राजपूतों को स्नान करवाकर कपड़े वदळवाये. इस वातको अक्वरनामेमें अञ्चल्फ्लळने मुख्तसर ळिखा है कि " कुंवर मानसिंह बगेरह उदयपुर पहुंचे जो राषाका वतन है. वहां पर राषाने

<sup>(</sup> १ ) क्योंकि उनके मिनानमें आजादी पुती हुई थी.

<sup>(</sup>२) गाठका अर्घ दावतके खानेका है

<sup>(</sup>३) मुसल्मानों के संबंधकी नफुरतसे नहीं साया.

<sup>(</sup> २ ) अक्वरको इनकी भुवा विवाही गर्ड थी, जिससे जहांगीर पैदा हुआ, इसीसे फूफाका इशारा बादशाहकी तरफ़ है,

पेड्वाई करके वादशाही ख़िल्ख्यत (१) खदवके साथ पहना खीर मानसिंह को मिहमानी के लिये खपने घर लेगया, खोर नालियाकृती से उज़र करनेलगा कि वादशाही हुज़ूर में मेरे जानेका मौका खभी नहीं है". यहां 'उज़र' शब्दसे दावतमें शामिल न होना तथा वादशाह के पास जाने में इन्कार करना भी सावित होता है.

राजपूताना की पुस्तकों में यह हाल जपर लिखे अनुसार है. हिन्दी कियता में राम किव की बनाई हुई ''जयसिंह चरित्र'' नामक जयपुर की तवारीख़में भी यह बात इसीप्रकार लिखी है.

# दोहा

राना सों भोजन समय गही मान यह वान ॥ हम क्यों जैंवें त्रापहू जेंवत हो किन त्रान ॥ १ ॥ कुंवर त्राप त्रारोगिये राना भाख्यो होरि ॥ मोहि गरानी सी कळू त्रवें जैंड्हूं फेरि ॥ २ ॥ कही गरानी की कुंवर भई गरानी जोहि॥ त्राटक नहीं करदेहुंगो तूरण त्रूरण तोहि॥ ३॥ दियो ठेळकांसो कुंवर उठे सहित निज साथ॥ चुळू त्रान भरि हों कह्यो पोंछ रुमाळन हाथ॥ ४॥

सिवाय इसके नैनसी महताके इतिहास और राजसमुद्र की प्रशस्ति और वृंदीके वंशभारकर आदि में भी यह वात इसी तरह टिखी है.

कुंवर मानसिंह तो सीधे त्यागरे पहुंचे, वादशाह वहां गुजरातकी मुहिमसे पिहले ही त्याचुके थे. मानसिंहने उदयसागरकी ज़ियाफ़तका हाल वादशाहसे ऋर्ज़ किया. त्र्यक्वरने कुंवर मानसिंहको वहुतसी तसही दी; लेकिन हमारा ख़याल है कि वादशाह दिलमें खुश हुए होंगे, क्योंकि राजपूतोंका मेल मिलाप उनको नागवार था, गो मस्लहतसे (२) ख़ाली न था. वादशाह उसी वक् मेवाड़पर फ़ौज भेजते,

<sup>(</sup>१) हमारी रायमें ख़िलअत पहननेके लिये या तो कुंवर मानिसहने अपनी कारगुज़ारी दिखाने के वास्ते वादशाहसे वयान करिदया होगा या अवुल्फ़ज़्लने वादशाही वड़प्पन दिखानेको लिखा है वर्ना ख़िलअत तो विक्रमी १६७१ [हि॰ १०२३ = ई॰ १६१४] में महाराणा अम्र्रसिंहने पहना, जिस लजासे अगरचे वे पांच वा छः वर्ष जीते रहे लेकिन इस मुहतमें किसी आदमीको मुंह नहीं दिखलाया, और प्रतापसिंहने उनको ताना भी दिया था जिसका हाल मौके पर लिखा जायगा.

<sup>(</sup>२) इस वातके दो वर्ष वाद शाहवाज्यां किले कुम्भलमेरको गया उस वक्त उसने राजा भगवानदास और कुंवर मानिसंहको वादशाह अक्वरके पास भेजदिया था कि शायद ये मिल न जावें. (देखो इक्वालनामह जहांगीरी की जिल्द २ के एए ३२१ में हि० ९८६ वें का हाल).

लेकिन दूसरे मुल्की इन्तिजामकी फ़िक्रमें लगरहे थे, इससे देर होगई. अनुमान ५ या ६ महीनेके वाद राजा भगवानदास कछ्वाहा, जिसको अन्वर वादशाह गुजरातमें बन्दोवस्तके लियेछोड़ खायाथा, गोगूंदे खाया (१) खोर महाराणा प्रतापसिंहसे मिला. इन्होंने उनकी वड़ी ख़ातिर की, इस मोकेंपर अवुरुफ़्ज़ अपनी किताब अक्वरनामह की तीसरी जिल्दके ४४ वें एछमें छिखता है कि "राणाने अपने वेटे अमराको राजा भगवानदासके साथ वादशाही ख़िद्मतमें भेजकर त्रापने त्रानेमें उज़्र किया, स्त्रीर कहा कि वादशाही मिहरवानियां होंगी तो फिर में भी त्याजाऊंगा. राजा भगवान-दास राणाके वेटे व्यमराके साथ व्यागरेमें हाजिर हुव्या". यह बात हमारे ध्यानमें नहीं ध्याती, क्योंकि प्रथम, तो महाराणा प्रतापसिंह बादशाही तावेदारी श्रीर विकासत पहनने ब्योर फ़र्मान छेनेसे विल्कुछ नफ़रत ( घृणा ) रखते थे श्रीर इसी बोरमें श्रम कोर प्रमास कार्य प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख के हालमें किया जायगा, दूसरे, वादशाह जहांगीर, तुज़कजहांगीरीके एठ १३४ में शहज़दे खुर्रम श्रोर महाराणा श्रमरसिंह की सुलहके वयानमें, लिखता है कि "राणा श्रमरसिंह श्रीर पहुंड़ी मकामीके भरोसेपर किसी वादशाहके पास हाज़िर होकर तावेदारी नहीं की है, यह मुख्यामिला मेरे समयमें वाकी न रहजावे". तीसरे, इसके पहिले भी जब वादशाह जहांगीरने व्यपने शाहजादे परवेजको महाराणा त्रमरसिंह पर भेजा, उस समय लिखता है कि "राणा तुकसे त्राकर मिले श्रीर श्रपने अमरीतिह पर मजा, उस समय छिलता है कि राजा जुमत आकर मिछ आर अपन बड़े वेटेको हमारेपास भेजदेवेतो सुटह करटेना". ज्योर इसी तरह जब खुर्रमको भेजा तो सुटह भी मन्जूर हुई ज्योर कुंवर कर्णसिंह जहांगीर के पास पहुंचे, उसका ज़िक जहांगीरने अपनी किताव में बहुत बढ़ाकर टिस्सा है. कुंवर कर्णसिंह जब जहांगीर के दर्वार में व्यजमेर गये उस समय इंग्डिस्तान के वादशाह पहिले जेम्स का एल्ची 'सर टॉमस रो' भी बहां मौजूद था, जो ठिखता है कि ''पोरसके ख़न्दानका एक राजा मुग्छ (बाद्शाह) की सल्तनत में है जो कि गत वर्षके पहिले कभी तावे नहीं हुआ था'' इन बातोंसे प्रकट होता है कि कुंबर कर्णसिंहसे पहिले कोई मेवाड़का पाटवी कुंवर शाही दर्वार में नहीं गया, अगर गया होता तो अबुरुफुन्छ भी कुछ उसको जियादा

<sup>( ) )</sup> जयपुर की तवारीख़ में इसतरह लिखा है कि राजा भगवानदात गुजरात से आते हुए महाराणा प्रतापितंह से मिले, और खाना खाने के समय महाराणा उनके शामिल नहीं बैठे; तव भगवानदास ने कहा कि मेरी तरह मानसिंह का हतक न करना क्योंकि उसका मिजाज तेज़ है. इसके बाद मानसिंह आपे और उनके साथ भी वैसा ही वर्तीय कियाग्या, परन्तु अक्वरनामें में मानसिंह का पहिले और भगवानदास का पीछे आना लिखा है, जैसा कि मूलमें लिखा गया.

तफ्तिलके साथ लिखता. मालूम होता है कि महाराणा प्रतापसिंहका कोई छोटा वेटा या भाई गया होगा, जिसका नाम अवुल्फ़ज्लने 'अमरसिंह' गृलतीसे लिखदिया है. लेकिन कुंवर मानसिंह की खटक वादशाहके दिलकी मुराद को ख़क्ष करनेवाली थी.

वि० १६३२ [हि० ९८३ = ई० १५७५] में वाद्शाह अजमेरको आये और दिलमें पक्षा इरादा करित्या कि मेवाड़ के राणा को ज़ेर करना चाहिये. इसिल्ये कुंवर मानसिंह को, जिसे वह वेटा कहाकरता था, इस मुहिम पर खाना किया, क्यों- कि वाद्शाह जानता था कि मानसिंह और प्रतापिंह में तक्रार (१) हुई है जिससे लड़ने को वह जुरूर आवेगा और माराजावेगा. कुंवर मानसिंह के साथ वड़े वड़े सर्दार किये, जिनके नाम ये हैं गाज़ीख़ां वद्स्क़ी, ख्वाजह ग्यासुद्दीन अली, आसिफ़ख़ां, सय्यद आहमदख़ां, सय्यद हाशिमख़ां, जगन्नाथ कछवाहा, सय्यद राजू, मिहतरख़ां, माधविसंह कछवाहा, मुजाहिदवेग, राय लूणकर्ण वगैरह.

### हल्दीघाटीकी लड़ाई.

जब कुंबर मानसिंह शाही फ़ोंज लेकर मांडलगढ़ पहुंचे, उस वक्त महारा-णा प्रतापसिंह भी कुम्भलमेरसे निकलकर गोगूंदेमें आये और लड़ाईके लिये सलाह व मश्वरा किया. महाराणाकी सलाह तो यही थी कि मांडलगढ़के पास जाकर मान-सिंहसे मुक़ाबिला करें, लेकिन सब सर्दारोंने आर्ज़ की कि कुंबर मानसिंह अपनी ता-कृतसे नहीं आये हैं, वह अपने फूफा याने वादशाह की फ़ींज लेकर आये हैं, इसवास्ते आपको भी लाज़िम है कि पहाड़ोंमें रहकर उनको बहादुरी दिखलावें. जिस पर यही वात पक्की ठहरी.

कुंवर मानसिंह भी महाराणासे ठड़ना श्रीर उदयसागर तालाव पर श्रपने कहे हुए बोलको सिद्ध करना कुछ छोटी वात नहीं समभते थे. इसलिये बहुतसी फ़ौज एकट्ठी करने वाद जब लड़ाईका पूरा सामान तय्यार होगया तो उन्होंने वहांसे

<sup>(</sup>१) मोतमदर्खां इक्बालनामह की दूसरी जिल्द के ३०३ एष्ठ में लिखता है कि कुंबर मानिसंह को भेजने से बादशाहका अस्ल मत्लब यह था कि—मानिसंह राणाकी कौममें से हैं, बिक अक्बर बादशाह के जुलूत के पहिले मानिसंह के बाप दादा राणाके तावे और खिराज गुज़ारों में दाखिल रहे हैं. शायद जियादा शर्म और धमंड से इस मर्तवा उसके मुक़ाबिले पर आकर लड़ाई करे. अवुल्फ़क्ल अक्बर नामह की तीसरी जिल्द के १५१ वें एष्ठ में लिखता है कि कुंबर मानिसंह मांडलगढ़ पहुंचकर फ़ौज एकट्ठी करने के लिये ठहरा. राणा निहायत गुरूर से गुस्सेमें आया और बादशाही ताकृत पर ध्यान न रखकर बादशाही फ़ौज़के सर्दार मानिसंह की अपना मातहत ज़नीदार ख़्याल करके मक़ाम मांडलगढ़ पर लड़ाई के लिये आना चाहता था.

मोही (१) गांवमें श्वाकर डेरा किया. महाराणाने भी छड़ाईका सब सामान हुरुस्त कर छिया, कुंवर मानसिंहने भूताछा गांवके पाम होते हुये आही छइकर समेत खमनोरके नन्दीक हल्दी घाटीके पास पहुंचकर बनास नदीके किनारे पर डेरे किये. महाराणा प्रतापसिंह भी श्वपनी फ़ोजको हुरुस्त करके गोगूंदेसे चढ़े, सो दोनों फोजोंमें तीन कोसका फासिछा था

विकमी १६३२ [ हि॰ ९८३ = ई॰ १५७५] को कुंतर मानसिंह शिकार खेळनेके वास्ते एक हज़ार सवार समेत अपने डेरोंस दो कोस महाराणाकी फ़ीजकी तरफ आये (२), उस वक्त कितने ही सर्दारोंने अर्ज़ की कि कुंवर मानसिंह पर हम्ळा करें, लेकिन भाला वीदाने कहा कि इस तरह दगा करना वहादुरोंका काम नहीं है. महाराणाने भी वीदाके कहनेको पसन्द किया— दूसरे राज् कुंवर मानसिंहको महाराणा प्रतापसिंहके आनेकी खुवर मिळी.

विक्रमी १६३३ हितीय ज्येष्ठ शुक्त २ [हि॰ ९८४ ता॰ १ स्वीउल्प्यव्यल् = ई॰ १५७६ ता॰ ३ मई ] को मानसिंहने घ्यपनी फोज छड़ाईके छिये इस तरह पर तय्यार की कि दिहिनी तरफ वारहके सम्यदः श्रीर पाई तरफ गाज़ीख़ां बदस्त्री घोर राय ळूफकर्ण, हरावछ ( श्रागे ) में कछ्वाहा जगन्नाथ, स्त्राजह ग्यासुद्दीन घछी व ध्यातिफ़्ख़ां, घोर चंदावछमें याने पीछे माधवसिंह घोर दूसरे कई घ्यमीरोंको मुक्रंर किया; घोर मिहतरख़ंको बहुतसे घ्यमीरोंके साथ फोजके घागे रवाना किया. महाराणा प्रतापसिंहने भी घ्यपनी फोजको इस तरह तय्यार किया- ग्वाळियरका राजा रामसिंह तंवर, व्यवने वेटों ज्ञाळिबाहन, भवानसिंह व प्रतापसिंह समेत, व मामाशाह व्यवने भाई ताराचन्द सिहत दिहनी तरफ, घोर भाळा मानसिंह जैतसिहोत सजावत, भाळा वीदा सुस्तानोत घोर सोनगरा मानसिंह चक्रयराजोत वाई तरफ़ मुक्रंर हुए- हरावळमें डोडिया भीमसिंह, रावत कृष्णदास चूंहावत, रावत सांगा ( संप्रामसिंह ), राठोड़ रामसिंह घोर पठान हक्रीमख़ं सूर-चोर चंदावळमें याने पीछे भीळांका सर्दार मेरपुरका राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगनाथ, पिड़हार कल्यान, व्यवत महता ज्वमळ, महता रलचन्द खेमावत. महासहानी जगनाथ चोर चारण जैसा चीर केशव (सोदा, वारहट) नियत हुए. पहर दिन चढ़े घाटी पर दोनों फोजोंका मुक्तविछा हुआ. घ्यउरफ़ज़्ळ ळिखता है कि ''ये दोनों ठरकर छड़ाईके होस्त च्योर जिन्दगीके हरमन थे; जिन्होंने जान तो

<sup>(</sup>१) यह गांव अब महाराणाकी तरफुले भाटी राजपृतीकी बारी रें

<sup>(</sup>२) यह बात नैनसी महता ने छिखी है,

सस्ती श्रोर इज़त मंहगी करदीं". वाई तरफ़का महाराणाका लक्कर दहिनी तरफ़के वादशाही लक्कर पर टूटपड़ा. राय लूणकर्ण भागकर शाही फ़ौजके दहिनी तरफ़ त्राघुसा स्थीर शैख़ज़ादें सीकरी वाले भी एकदम् मागे. महाराणाका तीर शैंख भन्सूरके कूल्हेपर लगा. काज़ीखां मर्दानगी करके पिहले तो खड़ा-रहा लेकिन एक अंगुली कटने वाद भाग गया. महाराणांकी हरावल फ़ौजने शाही हरावल फ़ौजको शिकस्त दी. महाराणाकी तरफ़से लूणा हाथी श्रीर शाही फ़ौजका गजमुक्ता हाथी आपसमें लड़नेलगे. शाही हाथी ज़रूमी होकर भागनेको था कि इसी असेंमें लूणा हाथीके महावतके गोली लगी जिससे वह गिरगया, और हाथी भी पीछे मुड़गया. फिर महाराणाके रामत्रसाद हाथी श्रीर शाही फ़ौजके गज-राज हाथीमें लड़ाई हुई. इस वक्त भी रामप्रसाद हाथीके महावतके गोली लगी और हाथी वादशाही फ़ौजके हाथ लगा. निदान पहर दिन चढ़ेसे दोपहरके वक्त तक दोनों फ़ौजोंमें खूब मुकाबिछा हुआ. महाराणाकी तरफ़से जयमञ्जका वेटा राठौड़ रामदास, कछवाहे जैगन्नाथके मुकाबिलेमें लड़कर मारागया, श्रीर भाला मानसिंह व वीदा तथा ग्वालियरका राजा रामसिंह अपने तीनों वेटों समेत वड़ी वहादुरीसे लड़कर काम आये; चारण वारहट जैसा और केशव भी मारेगये. इसी असेंमें डोडिया ठाकुर भीमसिंह ने अपने घोड़ेको वढ़ाकर कुंवर मानसिंहके हाथी पर उड़ाया, और कहा कि ''मैं भीम-सिंह त्रागया हूं संभलना", यों कहकर वर्छा चलाया, सो मानसिंह तो वचगया श्रीर वर्छा होंदेमें लगकर रहगया. लेकिन भीमसिंह वडी वहादुरीके साथ मारा गया. महाराणा प्रतापसिंहने अपने चेटक नामक घोड़ेको उड़ाकर कुंवर मानसिंहसे कहा कि "तु भसे जहां तक हो सके वहादुंरी दिखला (१) प्रतापसिंह त्राया", सो मानसिंह तो हाथीके होदेमें झुककर वचगये, त्रोर महाराणा प्रतापसिंहका वर्जा होदेमें लगा. महा-राणाके चेटक घोड़ेके दोनों अगले पैर कुंवर मानसिंहके हाथीके सिर पर लगे और हाथीकी सूंडमें जो खांडा याने तलवार थी, उसके वारसे महाराणाके घोड़ेका पिछला एक पैर कट पड़ा. महाराणाने घोड़ेको पीछें मोड़कर यह समभिलिया कि कुंवर मानसिंहका काम तमाम होगया. शाही फ़ौजकी हरावल भाग निकली.

मीलवी अब्दुल्क़ादिर मुन्तख़बुत्तवारीख़वाला, जो उस लड़ाईमें मीजूद था, लिखता है कि शाही फ़ीजकी भागने वाली हरावल पांच या छ : कोस तक भाग चुकी थी, और अवुल्फ़ब्ल अक्वर नामह में बना कर लिखता है कि क़रीब था

<sup>(</sup>१) यह मज़्मून, डोडिया भीमसिंह और महाराणा प्रतापसिंहका, मेवाद्वालोंके कथनानुसार . लिखा है.

कि शाही फ़ोज भागे, लेकिन इसी व्यक्तिं शाही चंदावल फ़ोजने एक दम व्यागे वढ़ कर होरा मचाया कि वादशाह व्यागये, जिससे शाही फ़ोजकी मज़्यूती हुई व्योर मेवाड़ी फ़ोजके पेर उखड़ गये. पानड़वेके भीलोंका सर्दार पूंजा राणा लड़ाईके शुरूमें ही भागिनकला. महाराणाने व्यपना घोड़ा गोगूंदेकी तरफ़ बढ़ाया, जिनका पीछा दो मुसल्मान सर्दारोंने किया. महाराणा प्रतापसिंहके छोटे भाई महाराज शिक्तिसंह, जो शाही फ़ोजमें मोजूद थे, ज़ाहिरदारीमें शाही सर्दारोंकी मददके लिये रवाना हुए, लेकिन व्यन्दरूनी मन्श्रा इनका व्यपने भाईको मदद पहुंचानेका था. पिछसे उन दोनों व्यमीर मुसल्मानोंको उनके साथियों समेत हम्ला करके शिक्तिसंहने मारलिया. उन दोनों व्यमीरिक नाम मेवाड़की पोथियोंमें 'खुरासानखां' व 'मुल्तानखां' लिखे हैं; कियाससे मालूम होता है कि वे खुरासान व्योर मुल्तानके रहने वाले थे ब्योर ये उनके खितावी नाम होंगे.

शक्तिसिंहने व्यपने भाई प्रतापसिंहको व्यावाज दी कि व्याप किस तरह चले जाते हैं, व्यपने घोड़े को देखिये कि वह तीन पेरसे चलरहा है. महाराणाने व्यपने भाईकी व्यावाज सुनकर घोड़ेको रोका व्यार दोनों भाई उतरकर मिले; शक्तिसिंहने उन दोनों मुसल्मानोंके मारनेका हाल कहा. महाराणाका घोड़ा पेर कटनेके सिवाय बहुत ज़स्मी होगया था, जिससे उसी जगह गिर कर मर गया; शक्तिसिंहने व्यपना घोड़ा नज़र किया, जिस पर सवार होकर महाराणा व्याहोर होतेहुये कोल्पारी शाममें पहुंचे.

मेवाड्की पोथियोंमें लिखा है कि महाराणाके पास वीस हज़ार सवार घोर कुछ पेदल थे, जिनमेंसे सिर्फ ध्याठ हज़ार वचकर कोल्यारीमें पहुंचे, वाक़ी सब मारेगये ध्योर कितने ही भागगये. मेवाड्की पोथियोंमें कुंवर मानसिहके संग ८०००० फ़ीज लिखी है, घ्योर फ़ारसी तवारीख़ोंमें कोई तादाद नहीं है. ध्यवुल्फ़ुक्ल लिखता है कि गर्मियोंके सववसे ग्नीमका पीछा शाही फ़ीजने नहीं किया. लेकिन लड़ाईके हाल से मालूम होता है कि लड़ाई करनेकी ताकृत दोनोंमें नहीं रही थी. ध्यल्वता फ़तह का फंडा वादशाही फ़ीजके हाथ रहा.

महाराणा प्रतापसिंहके चेटक घोड़ेका चयूतरा हल्दीघाटीमें बनाया गया, जो अवतक मोजूद हैं. महाराज शकिसिंहने पीछे शाही फ़ीजमें पहुंचकर ज़ाहिर किया कि महाराणा प्रतापसिंहने मेरे घोड़ेको मारकर उन दोनों मुसल्मान सर्दारोंको भी साथियों समेत कृत्छ कर डाला

कुंबर मानसिंह दो रोज़के वाद वादशाही फ़ीज़के साथ गोगंदेको आये

जो महाराणाका पहाड़ी क़ियाम्गाह था, लेकिन वहां इस बीस आदामियोंके (१) सिवाय किसीसे मुकाविला न हुआ; क्योंकि महाराणा तो कोल्यारीकी तरफ अपने वहादुर ज़रमी आदिमयोंकी हिफाजनमें लगरहेथे, कुंवर मानसिंहने वहुत वड़ा हिस्सा गोगूंदेके थाने पर मुक्रेर करके अजमरकी तरफ कूच किया. रामप्रसाद हाथी जो शाही फ़ोजके हाथ लड़ाईके वक् आया था वह पेइतर ही मोलबी अब्दुल्क़ादिर वदायूनीके साथ वादशाहकी ख़िदमतमें भेजिदया गया था. जब मानसिंह शाही द्वार (अजमेर) में पहुंचे, तो वादशाहने खुशहोकर उनकी वहुत ख़ातिर की ओर अपने सब वहादुरों की इज़तें वहाई.

कर्नेल् टॉड साहिय चपनी कितायमें यह टड़ाई शाहज़ादे सिटीमके साथ होना टिखनेहें; परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि वादेशाह च्यक्यरने कुंवर मानसिंह को महाराणाने ना इत्तिकृकी होनेके कारण भेजाथा, च्यार यह टड़ाई विक्रमी १६३३ (२) दितीय च्येष्ठ शुरू [हि॰ ९८४ शुरू रवीडल् च्यव्यल् = ई॰ १५७६् जून ] में हुई; जिस वक् जहांनीर यानी शाहजादे सिटीमकी उम्र ६ वर्षकीथी, क्योंकि इस शाहज़ादे का जन्म विक्रमी १६२६ च्याश्विन कृष्ण २ [हि॰ ९७७ ता॰ १६ रवीडल्च्यवल् = ई॰ १५६९ ता॰ २९ च्यानर ] को हुद्याथा। सोचनेसेभी यहवात सावित हो सिकी है कि ऐसी उम्में शाहज़ादा टड़ाईपर नहीं भेजा जासका। इसके सिवाय राजपूताना की मोनवर तवारीख़ोंमें भी टिखाहे कि यह टड़ाई कुंवर मानसिंहसे ही हुई, घ्यार महाराणा प्रतापितहें ज्यातक मोजूद है, जिसमें कहीं शाहज़ादे सिटीमका निशान भी नहीं है, सिर्फ़ कुंवर मानसिंह व महाराणा प्रतापिसेहकी तस्वीरें तरक़ेनके सर्दारों समेत हैं। जयपुरके पुस्तकाट्यकी दो तीन तवारीख़ी पोथियोंमें भी कुंवर मानसिंह व महाराणा प्रतापिसेह

<sup>(</sup>१) ये इस धीम आइमी महाराणाके महल व मन्दिरोंकी हिफाज़तके लिये रहगये थे, जो सुकाविले में मारे गये.

<sup>(</sup>२) मेवाड्की पोथियोंमें इस लड़ाईका होना विक्रमी १६३२ [हि०९८२ = ई०१५७५] में लिखाहै और फ़ारती तवारी ख़ेंके हिसाबते विक्रमी १६३३ [हि०९८२ = ई०१५७६] है. इसका फ़ेसला इस तरहपर होसका है कि यहां विक्रमी संवत क्योतिपके तरी क़ेंसे, व साह्कारोंमें व जित्वयोंमें तो बेब शुक्क १ से मानते हैं और फ़्सली संवत मेवाड़के सर्कारी मुलाज़िम कुल आवण कणा १ से गिनते हैं. हमने अपनी किताबमें ज्योतिप, आम रिवाज और जित्वयोंके तरी क़ेंसे लिखा है, जिससे विक्रमी १६३२ हुआ क्योंकि इसी संवत्की वैशाख शुक्क २ को हिजरी ९८२ का मुहर्रम शुक्त हुआ और ज्येष्ट महीना अधिक पड़ा जिससे दितीय क्येष्टके शुक्क पक्षमें लड़ाई हुई, और यह तियासती संवत् उस वक्त भी इसी तरह समझा जाता था जैसािक अब माना जाता है.

से इस लड़ाईका होना लिखाहै, श्रीर श्रवुल्फ़ज़्श्रभी श्रव्यवरनामहमें साफ़ साफ़ कुंबर मानिसहसे ही मुक़ाविला होना तहरीर करताहै. इसी तरह मुन्तख़वुतवारीख़ व फ़ार-सीकी कुल कितावोंमें प्रतापसिंह श्रीर कुंबर मानिसहमें ही लड़ाई होना लिखाहै, कर्नेल् टॉड साहिवने महावतख़ंकों भी शाहज़ादे सलीमके साथ इस लड़ाईमें शामिल होना लिखाक महाराखा उदयिसहंके बेटे महाराज सगरका वेटा वतलाया है, लेकिन यह भी गृलत है क्योंकि यह जहांगीरसे भी उमूमें छोटा श्रीर कावुलके रहनेवाले सल्यद गृयूरवेगका वेटा था जो ज़िले ईरानक शहर शीराज़से कावुलमें श्रारहा था श्रीर जिसका श्रमली नाम जुमानवेग था श्रीर उसको तल्तृनशीन होकर जहांगीरने 'महावत्स्तं' का ख़िताब दिया; इसके पहिले यह श्रहदियोंमें नोकर था; इसका मुफ़्स्सल हाल किताब मश्रासिकलुज़्मरा वंगेरह में लिखा है—

जय कुंवर मानसिंह गोगूंदेसे ध्यजमेर गये तव कई सर्दारोंको ज़बरदस्त फ़ोज के साथ गोगूंदेके थाने पर छोड़ गये थे, घ्योर वादशाह ध्यक्यरने कई ध्यमीरोंको फिर वहां भेजा, छेकिन महाराणा प्रतापसिंहने ज़रमी वहादुरोंका इलाज करा-कर अपने राजपूत व भीलोंकी ताकृतसे कुल पहाड़ी रास्ते व नाके वन्द करिये; न रसद बगेरह खानेका सामान पहुंचने दिया घ्योर न किसी छोटे गिरोह को बाहर निकलने दिया. जाही फ़ोजके ब्याहमी हवालाती कृदियोंके मुवाफ़िक गोगूंदेमें पड़े थे. जो कभी थोड़े ध्यादमी रसद बगेरह लेनेके लिये फ़ोजके खालहदा जाते तो उन पर महाराणाके राजपूतोंका धावा होता था. जब शाही फ़ोजके लोग बहुत घवरा गये घ्योर खाना पीना न मिलसका तब मेवाड़के राजपूतोंसे लड़ते भिड़ते पहाड़ोंसे निकलकर वादशाहके पास ध्यजमेर पहुंचे; वादशाह इन लोगों पर बहुत नाराज हुए लेकिन पिछे सब हाल मुनकर इनको वेकुगूर समभा. महाराणा प्रतापसिंह कोल्यारी गांवसे गोगूंदे होते हुये मजेरा ग्राममें राणराव तालावकी पाल पर पहुंचे घोर मुल्क (मेवाड़) में फ़ोज भेजकर वादशाही थानेदारोंको निकाल दिया घोर व्यपना ध्यमल कृत्यम किया. गोगूंदेके थाने पर मांडण कूंपावतको रखकर महाराणा घ्याप कुम्मलमेर किलेमें चले गये घोर महता नवंदको वहांका किलेदार किया.

जब यह ख़बर बादशाह अक्बरको मिछी तो वह गुस्से होकर उसी संबन् व सन्तमें मेवाड़की तरफ़ आया; महाराणाने भी किछे कुम्भछनढ़में छड़ाई की तथ्यारी की. इन महाराणाके समुर ईंटरके राव नारावणदास भी इनके लिल-नेके मुवाफ़िक़ उन बादशाही बानों पर हम्रद्धा करने छने, जो गुजरावधि हार फ़्थे. बादशाह अक्बर भी इस हंगामेका हाछ सुनकर बट्ने मांडल वगैरह मेवाड़के थानोंकी तरफ ठहरते हुये मोही गांवमें पहुंचे तो वहांसे अपनी सब फ़ौजको दुरुस्त करके गोगूंदेकी तरफ रवाना हुए. साफ़ मुल्कमें कुछ लड़ा- ई नहीं हुई, लेकिन पहाड़ोंमें शाही फ़ौज पर महाराणाके राजपूत कहीं कहीं घाटियों के मौके पर हमला करते थे; बड़ी लड़ाई कहीं नहीं हुई. वादशाह खुद गोगूंदे में आ पहुंचा. महाराणा अतापिसहके जो बहुतसे राजपूत पिहले हल्दीघाटी की लड़ाईमें मारे गये थे, इस लिये फ़ौजी ताक़तकी कमीसे मुक़ाविला न किया गया, लेकिन महाराणाकी बहादुराना हिम्मत और जिस्मानी ताक़तमें विल्कुल् फ़र्क़ न आया. उन्होंने वक्तकी मस्लहत से अपने ससुर नारायणदासको साथ लेकर पहाड़ोंमें लड़ाई करना मुफ़ीद समभा.

वादशाहने गोगूंदेस मुकाबिलेके वास्ते पहाडोंमें फ़ीज भेजी, जिसमें कुतुबु-हीनख़ां, राजा भगवानदास ख्रीर कुंवर मानसिंह थे. ये सब लोग हल्दीघाटीके पास इधर उधर फिर कर पीछे बादशाही फ़ीजमें ख्रा शामिल हुए.

फिर बादशाहने ईडरकी तरफ किछीचखां, स्वाजह ग्यासुद्दीन, नकीबखां, तीमूर बदस्की, भीर अबुल्गोस और नूरिकेलीच वगैरहको रवाना किया. ईडर की सरहद पर महाराणा प्रतापिसंह व राव नारायणदाससे मुकाबिला हुआं. उमरखां पठान व हसन बहादुर वगैरह शाही फीजके अफ्सर बहुतसे फीजी सिपाहियोंके साथ मारे गये और राजपूत भी बहुत लड़कर काम आये. आख़िरमें ईडर पर बादशाही कृब्जा होगया.

मेवाड्में बादशाह अक्बरने गोगूंदेसे बांसवाडेकी तरफ कूच किया, जहां पर बांसवाडेके रावल प्रतापिसंह, और डूंगरपुरके रावल आशकर्ण, पहिली बार राजा भगवानदासकी मारफ़त बादशाही ख़िदमतमें हाजिरहुए. इसके पीछे बादशाहने मोही व मदारियामें बहुतसी फ़ीजें रख कर थाने बिठाये. मोहीमें गाज़िख़ां बदस्शी और शरीफ़ख़ां, मुजाहिदख़ां, व सुव्हानकुलीतुर्क वगेरह, और मदारिये में अब्दुर्रहमान मुअध्यद्वेग और अब्दुर्रहमान जलालुदीनवेग वगेरहको तइनात करके बादशाह आप पीछे लोटे और पंजावकी तरफ़ रवाना होकर लाहीर पहुंचे.

विक्रमी १६३५ चेत्र [ हि॰ ९८६ मुहर्रम = ई॰ १५७८ मार्च ] में वादशाह अ-क्वरने वड़ी जर्रार फ़ीजके साथ शाहवाज़ख़ांको कई अमीरों समेत कुम्भल-गढ़की तरफ़ भेजा. शाहवाज़ख़ां जब तथ्यार होकर चला तब उसको शक हुआ कि राजा भगवानदास और कुंवर मानसिंह, जो मेरेसाथ हैं, राणाके हमक़ीम (राजपूत) होनेसे मिलावट न करलें. इसलिये सोच विचारकर दोनोंको वादशाही ख़िदमतमें रवा-ना करदिया और अपने साथ वैरमख़ांके वेटे पिर्ज़ाख़ां ख़ान्ख़ानां, शरीफ़ख़ां व गाज़ीख़ां वगैरह बहादुरेंको लिया. महाराणा प्रतापसिंह भी कुम्भलगढ़ किलेपर मीजृद थे; राजपूत लोग. शाही फोजपर पहाड़ोंकी घाटियोंमें हमला करनेलगे. एक दिन मेवाड़ी राजपूतोंने रातके वक्त छापा मारकर शाही फोजके थे हाथी किलेमें टाकर महाराणाको नज़र किये. जब शाही फोजने नाडोल व केलवाड़ा की तरफ नाकावन्दी करके किलेके रास्ते रोकदिये खोर रसदका पहुंचना दुश्वार (किटन) होगया तव महाराणा प्रतापिहिसे सव राजपूतोंने खर्ज की कि घरकर मरना खापका काम नहीं है, हम लोग किलेमें खर्जी तरह लड़ेंगे, खोर खाप मारेजावेंगे तो मुल्की दावा कोई न करसकेगा. इस तरह पर समभाकर महाराणाको वाहर जानेको तथ्यार किया, खोर कुम्भलमेरमें राव खक्षयराजका वेटा भाण किलेदार मुक्रेर कियागया. महाराणा प्रतापितिह किले से निकलकर राणपुरमें खा ठहरे, जहांसे रवाना होकर ईडरकी तरफ चूलिया धाममें पहुंचे.

किलेपर वादशाही फ़ीजके हम्ले होने लगे, श्रीर वहादुर राजपूत भी लड़कर फ़ीजके हम्लेंको रोकते थे, परन्तु श्राख़िरकार शाही फ़ीजके वहादुर किले पर चढ़ने लगे, उस वक्त किलेवालोंने भी किवाड़ खोल दिये. राव भाण सोनगरा वगेरह वहुतसे नामी बहादुर राजपूत किलेके दर्वाज़ें व मन्दिरों पर मारेगये, श्रीर शाहबाज़ख़ांने

फ़तहके साथ किलेपर वादशाही मंडा कायम किया.

कुम्मटमेर किलेकी फ़तह विकमी १६३५ घ्यापाद रूप्ण ३० [हि॰ ९८६ ता॰ २९ रवीउल्यव्यल् = ई॰ १५७८ ता॰ ५ जून ] को हुई. यह किला विकमी १५०९ [हि॰ ८५६ = ई॰ ११५२ ]में वनंबाया गया था, घोर जबसे घ्यवतक इसपर किसी हुश्मनका कृष्या नहीं हुआ था. शाहवाज़्खांने कुम्मटमेर किटेमें पुरुता बन्दोबस्त करके किले गोगूंदेकी तरफ कूच किया.

महाराणाका प्रधान भामाशाह कुम्भछमेरकी रखम्बतको टेकर माळवेमें रामपुरे की तरफ़ चलागया, जहांके राव दुर्गाने उसको साथियों समेत बड़ी हिफ़ाज़तसे रक्खा. यहां शाहबाज़्ख़ांने गोगूंदा व उदयपुरमें शाही फ़ीज़के थाने विठादिये.

इसी संवत् व सन्तमं मामाज्ञाह व उसका भाई ताराचन्द्र मुल्क माल्वेसे दंडके २५०००० रुपये खोर २००० अद्मार्फीयें लेकर चूलिया याममें महाराणा प्रताप-सिंहके पास पहुंचा खोर रुपये व अद्मार्फीयें नज़्र कीं. इस असेमें रामा महासहाणी प्रधानेका काम करता था. जिसके एवज भामाशाहको वह काम सोंपागया. उस वक्के किसी शाइरने मारवाड़ी ज्वानमें एक दोहा कहा था, जो यहां लिखाजाता है—

# दोहा (१).

भामो परधानो करे रामो कीघो रह॥ थरची वाहर करणनूं मिळियो स्राय मरह॥१॥

महाराणा प्रतापसिंहने भामाशाहकी बहुत खातिर की खोर उसके ब अपने साथी राजपूत सर्दारों समेन दिवेरके शाही थानेपर हम्ला किया. उस थानेपर सुल्तान्ख़ां मुग्ल मुस्तार था, जिसकी छातीमें राजकुमार खमरसिंहके हाथका वर्छा लगकर घोड़ेमें होताहुआ पार निकलगया. खोर वह घोड़े समेत मारागया. एक दूसरे राजपूतके हाथकी तलवार हाथीके लगी जिससे उसका पिछला पर कटपड़ा. इसके बाद जहां जहां शाही थानोपर थोड़े खादमी थे वे सब ख़ोफ़ खाकर भागगये. बहलोलख़ां नामी मुग्लके महाराणाके हाथकी तलवार लगी जिससे वह घोड़े समेत कृत्ल हुआ, और इसी तरह इस थानेपर दूसरे खादमी भी मारे गये, खोर दिवेरकी नालपर महाराणा ने कृत्वा करिलया; महाराणाने वहांसे चलकर हमीरसर तालावपर, जो कुम्भलमेरके नज्दीक है, मकाम किया. कुम्भलमेरमें वन्दोवस्तके लिये शाहीफ़ोजके थोड़े से खादमी रहगये थे, वे महाराणाकी दहशतसे किला छोड़कर भागगये, और वहां भी वन्दोवस्त करतेहुए महाराणा खोवरां याममें आ ठहरे, वहांसे जावरमें कृत्वा करके छप्पन, वागड़के पहाड़ोंमें फ़तह पाकर चांवंडमें निवास किया.

महाराणाने भानाशाहके भाई ताराचन्द्रको मालवेमें रामपुरेकी तरफ भेजा था, जिसको शाहवाज्ञांने जा घरा. श्रीर ताराचन्द्र वहांसे छड़ाई करताहुश्रा वसीके नज्दीक पहुंचा. जहां ज़रूमी होनेके सवव घोड़ेसे गिरा. लेकिन वसीका राव देवड़ा साई- दास. उस ज़रूमीको जो वेहोश होगया था, उठाकर अपने किलेमें ले श्राया. शाह- वाज्ञां तो दूसरी तरफ रवाना हुआ, श्रीर यह हाल महाराणा प्रतापितहने सुनकर चांबंडसे कून किया. सो दशोर वगेरह मालवेके शाही थानोंको तहस नहस करते श्रीर दंड लेतेहुए चांबंडमें श्रा पहुंचे.

फिर वाद्शाहने मिर्ज़ाख़ां ख़ान्खानांको फ़ोंज देकर मालवेकी तरफ भेजा, जिस-से भामाशाह जाकर मिला. मिर्ज़ाख़ांने महाराणाको वाद्शाहकी ख़िद्मतमें लेजाना चाहा लेकिन भामाशाहने मंज़ूर न किया.

जब छप्पनके राठोंडोंने शोर मचाया तह महाराणाने लूणा चावंडिया राठोंड़को चांवंडसे निकालकर वहां अपनी राजधानी वनाई, और आसपास, दूर नन्दीक जहां

<sup>(</sup>१) अर्थ-भामा प्रयाना करता है-रामा दूर कियागया, और देशकी तरफ़दारी करनेको वह मई आमिला.

शाही थानां सुनते वहीं जाकर छापा मारते. चांबंडमें महाराणाने चांमुंडा माताका मन्दिर (१) छोर श्रपने रहनेके छिये छोटे छोटे महल वनवाये. कुछ दिनों वाद बांसवाड़े व डूंगरपुर वालोंको, जो बादशाही ख़िदमतमें हाज़िर होचुके थे, फ़ोज भेजकर अपने तावे किया.

विक्रमी १६३७ [हि॰ ९८८ = ई॰ १५८० ] में महाराणा प्रतापिसंह का यह सब हाल सुनकर वादशाहने शाहवाज़्ख़ां को वड़ी जर्रार फ़ोंज देकर मेवाड़की तरफ़ भेजा खोर उसके साथ गृज़ीख़ां वदस्शी खोर शेख़ मुहम्मदहुसेन व तीमूर खोर मिज़ां ज़ादेखलीख़ां वगेरह को रवाना किया. इन लोगोंने जहाज़पुर व माल्येकी तरफ़से मेवाड़ी पहाड़ों पर बहुतसे हम्ले किये लेकिन काम्याव न हुए. वादशाह ने शाहवाज़्ख़ां को इस मुहिम से बुलाकर वंगाले की तरफ़ भेजदिया.

विक्रमी १६३९ [ हि॰ ९९० = ई॰ १५८२ ] में वादशाह श्रक्वर ने श्रांवेरके राजा भारमछके वेटे राजा जगन्नाथ कछ्याहे को जाफरखां बदस्की समेत मेवाड़ पर भेजा, जिसने मांडलगढ़, मोही, श्रीर मदारिया वगैरह मेवाड़के हिस्सोंमें बहुतसे थाने विठाये, लेकिन महाराणा प्रतापसिंह ने भी जहां मौका पाया वहां इन छोगोंसे मुकाविछा किया, श्रीर मेवाडुमें श्राम हुक्म जारी करदिया कि जो कोई एक विस्वा जमीन भी ज़िरात्र्यत ( खेती ) करके मुसल्मानों को हासिल देगा उसका सिर काटा जायगा. इसी हुक्मके मुवाफ़िक ज़िरान्यतका करना कुछ मेवाड़में बन्द होगया. किसान छोग अपने वाटबचों समेत खेतीका सामान छेकर दूसरे इछाकों में जा बसे. जितने शाही थाने तइनात थे उनके छिये खाने पीनेकी रसद भी अजमेरकी तरफ़से पूरे बन्दोबस्तके साथ मंगाई जाती थी. ज्ञाही मुळाज़िमों के सामने कभी राजपूर्तीका छोटा गिरोह आता तो उसको कृत्छ था केंद्र किये विना नहीं छोड़ते थे. इसी तरह राजपूतोंके कृावूमें जब कभी शाही मुखाजिम आजाता तो वे भी त्र्यपना वदला लेनेमें कोताही (कमी) नहीं करते. जंटालेकी शाही फ़ोजके किसी थानेदारने एक किसानसे एक किसमकी तर्कारी खेतमें युवाई थी, इसका हाल सुनकर महाराणा प्रतापसिंहने रातके समय शाही फ़ौजके बीचमें जाकर उस किसानका सिर काटडाठा, कि जिसने हुक्मके खिठाफ तर्कारी बोई थी. बहुतसे फ़ोजी त्यादिमयोंने भी महाराणा पर हुम्छा किया, सो यह उनसे छड़ते भिड़ते पीछे पहाड़ोंमें चर्छे त्याये; इसके पीछे एक विस्वा ज़मीनमें भी कहीं जिसत्रमत न हुई.

<sup>(</sup> १ ) मन्दिर तो अवतक सावित है और महलोंके खंडहर पढ़े हैं.

विक्रसी १६४० के श्रावण शुक्क १२ [हि० ९९१ ता० १० रजव = ई० १५८३ ता० १ स्नॉगस्ट ] को कुंवर स्त्रमरिसंहकी स्त्रीके गर्भसे राजकुमार कर्णिसंहका जन्म हुन्या. उन्हीं पहाड़ोंमें महाराणा प्रतापिसंहने समयानुसार स्त्रपने घर पोता होनेकी खुशी की. इसी संवत्के कार्तिक शुक्क ११ [ता० १० शब्वाळ = ता० २७ स्नॉक्टो-

वर ] को महाराणा उदयसिंहक पुत्र जगमाल, जो महाराणा प्रतापसिंहके भाई थे सिरोहीमें राव सुल्तान देवडा़से छड़कर मारे गये. जिसका हाछ इस तरह पर है कि- महाराज जगमालकी शादी सिरोहीके राव मानसिंहकी वेटीके साथ हुई थी, त्रोर मानसिंहके त्रोलाद नहीं थी. इस वास्ते सव राजपूतोंने मिलकर सिरोही का राज्य तिलक राव सुल्तान भाणावतको दिया. राव मानसिंहकी राणी वाढ्मेरीको गर्भ था सो वह निकलकर अपने पीहर वाढ़मेरमें चली गई; वहां उसके बेटा पैदा हुआ। देवडा विजा हरराजीत वडा वहादुर आदमी था और राव सुल्तान भी उसकी सलाहसे रियासतका काम करता था, लेकिन राव सुल्तानके काका सूजा रणधीरोतकी, जिसके पास अच्छे अच्छे राजपूत सवार मीजूद थे, विजासे दुर्मनी होगई; इससे विजाने सूजाको मारने श्रीर राव सुल्तानको गादीसे खारिज करने तथा मानसिंहके बेटेको वाढ्मेरसे लाकर गादी पर विठानेका इरादा किया, श्रीर च्यपने भाइयोंसे कहा कि सूजाको मारना चाहिये. उसके भाइयोंने मना किया, लेकिन विजाने नहीं माना और रावत शैखावत, वालीशा देवडा व जगमाल देव-ड़ाको भेजकर सूजाको मरवाडाला त्रीर त्राप भी वहां जा पहुंचा. देवडा गोविन्द-दास भी इसी लड़ाईमें मारा गया. फिर विजाने मानसिंहके बेटेको वाढ़मेरसे वुलाया चौर राव सुल्तानको कालधरी गांवमें क़ैद रखकर आप कुंवरकी पेइवाईकेलिये गया. पीछेसे रावसुल्तानने देखा किविजा ज्यांकर मुक्तको मारडालेगा, इसलिये देवडा डूंगरोत व चीवासे कहा कि मुभको निकालदो तो मैं जन्मभर तुम्हारा इहसान्-मन्द रहूंगा- इस तरह राव सुल्तान निकलकर रामसेन चलागया. जब देवड़ा विजाने देवड़ा सूजाको मारा था, उस वक्त सूजाका एक बेटा माला तो मारागया श्रीर दूसरे पृथ्वीराज इयामदास सूजावतको इनकी मा छिपा कर रामसेनमें छे आई. विजा देवड़ा जो राव मानसिंहके बेटेकी पेश्वाईके लिये गया था, उसने लड़के

विजा देवड़ा जो राव मानसिंहके बेटेकी पेश्वाईके लिये गया था, उसने लड़के को अपनी गोदमें लिया, लेकिन देव इच्छासे वह लड़का उसी रातमें मरगया, जिससे को अपनी गोदमें लिया, लेकिन देव इच्छासे वह लड़का उसी रातमें मरगया, जिससे विजा देवड़ा उदास होकर फिर सिरोही आया और देवड़ा समरा व सूरासे कहा कि विजा देवड़ा उदास होकर फिर सिरोही आया और देवड़ा समरा व सूरासे कहा कि मुमको सिरोहीका राज्यतिलक देदों, जिसपर इन दोनोंने इन्कार किया और जवाब दिया मुमको सिरोहीका राज्यतिलक नहीं कि राव लाखाकी ओलादमें वीस आदमी मौजूद हैं, तुमको सिरोहीका राज्यतिलक नहीं

दिया जासका. इस पर विजाकी उनसे तक्रार हुई जिससे वे यहांसे निकल गये. यह वात महाराणा प्रतापिंसहने सुनकर त्र्यपने भान्जे राव कछा मेहाजलोतको फ़ोज देकर सिरोहीका मालिक करदिया. विजा यहांसे निकलकर ईंडर चलागया, राव सन्तान भी कञ्जाके तावे होकर सिरोहीमें त्यागया. देवडा चीत्रा त्योर खेमा भारमलोत राव कञ्चाके मुसाहिव थे; देवडा समरा खारे सूरा भी कञ्चाके पास त्रागये; चीवा खारे समरा व सुरामें तक्रार होगई, तब समरा व सूरा दोनों गुस्सेमें त्राकर नि-कळगये त्र्योर राव सल्तानको त्र्यपने पास बुळाकर सिरोहीका माळिक वनानेका इरादा किया. विजा देवड़ा भी इनके छिखनेके मुवाफिक ईंडरसे खाना हत्या त्र्योर उसके श्रानेकी खबर सनकर राव कहाने देवडा रावत हामावतको ५०० सवार देकर घाटेपर छड़नेको भेजा. रावत हामावत माळ याममें त्योर देवडा विजा ब्रह्माण याममें त्या-गये. दोनों यामोंकी सरहदपर मुकाविटा हुआ, जिसमें राव कहाके चाठीस आदमी मारेगये चौर ६० जुरुमी हुए, विजाके भी बहुतसे राजपूत काम व्याये, छेकिन देवडा विजा फतह्याव होकर रामसेन धाममें सुल्तानसे जामिछा. विजा के त्रानेसे सुस्तानको वड़ा जोर होगयां. जारोरके हाकिम मरिकखांको भी त्रापनी मददके वास्ते सुल्तानने बुळालिया. ३००० त्र्यादमी तो इनके त्रोर १५०० मिळक-ख़ां (१) के होगये. यह वात सुनकर राव कड़ा भी सिरोहीसे ४००० प्यादमी छेकर चढ़ा घ्योर रास्तेमें कारुधरी ग्रामपर त्याकर मोर्चावन्दी की; तब देवड़ा समरा, स्रा व विजाने राव सुल्तानसे कहा कि हमको काळघरी जानेसे क्या मल्टव है ? सीधे सिरोही चलना चाहिये- यों कहकर ये लोग राव सुल्तानको सिरोहीकी तरफ लाये.

कालधरीसे एक कोसके फ़ासिलेपर पहुंचे ये कि वहां राव कल्ला भी ध्रपनी फ़ीज लेकर सामने आ मोजूद हुआ, लड़ाई शुरू हुई, दोनों तरफ़के वहादुर राजपृत खूब लड़े. शब सुल्तानकी तरफ़के दस बीस वड़े आदमी मारे गये, आर देवड़ा समराका भाई सूरा नरसिंहोत भी काम आया. राव कल्लाके भी कई राजपृत चीवा. पता सीसोदिया, मुकुन्ददास सीसोदिया, इयानदास सीसोदिया और दलपत वगुन्ह मारे गये. आख़िरकार राव सुल्तानने फ़्तह पाई, और राव कल्ला निकलकर कहीं पहाड़ोंनें जा लिया. राव मुल्तान सिरोहीका मालिक हुआ लिक्ल वहा मुसाहिव देवड़ा विजा था. किर राव मुल्तान व देवड़ा विजा के के कर्णा

<sup>(</sup>१) भारतिक स्वान नाम नैनतीः महताने अपनी हिनावमें किया है. होनिन नामेप् 'गुजरात गजस्थान' में इतका नाम 'मिटिक्युक्ती स्वान' हिस्ताहै, हो' मिटिक्यूके जहां' मालुम होता है,

विगाड़ होने लगा. रावने अच्छे अच्छे राजपूर्तोंको अपनी तरफ़ मिला लिया, यहां तक कि विजाके भाई लूणा श्रीर मानाको भी श्रपना खेरखाह बनाकर विजाको सि-रोहीसे निकालदिया.

बिजा अपनी जागीरके याममें जाकर कुछ फ़साद उठानेको था, कि इसी अर्से में बीकानेरके महाराज रायासिंह, जिनको वादशाह अक्वरने गिरनार व सोरठका सूवा दिया था, वहां जातेहुए सिरोही त्र्या निकले. राव सुल्तानने उनसे मुलाकात करके अपनी सारी हक़ीकृत् कह सुनाई; तब महाराज रायासिंहने राव सुल्तानसे सिरोहीका त्राधा राज्य बादशाहके नज़र करनेका इक्रार लिखवाकर मदना पातावतको ५०० सवारोंके साथ राव सुल्तानकी मददके लिये छोड़दिया श्रीर श्राप गिरनार पहुंचकर वहांसे बादशाहके हुज़ूरमें सिरोहीकी हालत लिख मेजी; उस वक्तृ महाराणा उदयसिंहका बेटा जगमाल, वादशाहकी ख़िदमतमें हाज़िर था, जिसको सिरोहीका वाक़िफ़कार श्रीर वहांके राव मानसिंह देवड़ाका दामाद समभकर आधा राज्य वादशाहने लिख दिया, जिसके सबब महाराज जगमाल वहां रहने लगा.

राव सुल्तान भी जगमाल से मुहब्बत रखता था, लेकिन देवड़ा विजा जगमाल के पास आरहा, जो जगमाल (१) को कहने लगा कि आपके ससुरके महल व किले में सुल्तान रहता है सो आपको छीन लेना चाहिये. इसका कहना जगमालको भी पसन्द आया. एक दिन राव सुल्तान तो कहीं बाहर गया था और पीछेसे जगमाल ने उनके मकानों पर हम्ला किया लेकिन काम्यावी हासिल न हुई, जिसकी शर्मिन्दगीसे जगमालने दिङ्की जाकर वादशाह अक्वरको अपनी सरगुज़्रत कह सुनाई.

वादशाहने इनको मददके तौर फ़ौज दी श्रीर यह शाही फ़ौज छेकर सिरोही आये. इनकी अवाई सुनकर राव सुल्तान आवूके पहाड़ों में जा बैठा. जगमाल कुल राज्यका मालिक होकर सिरोहीके क़िलेमें रहने लगा लेकिन देवड़ा विजा की सलाहसे राव रायसिंह चन्द्रसेणोत व कोलीसिंह दांतीवाड़ा वालेको शाही फ़ौज समेत साथ लेकर जगमालने राव सुल्तानपर चढ़ाई की, श्रोर देवड़ा विजा हरराजोतं व राठीड़ खींवा मांडणोतको राव सुल्तानके राजपूतों पर दूसरी तरफ विदा किया. जब विजा हरराजोतने महाराज जगमालसे कहा कि मैं आपसे जुदा हूंगा तो राव सुल्तान त्रापकी तरफ़ जुरूर त्रावेगा. तव राठौड़ रायसिंह चन्द्रसेणोतने जवाव दिया कि क्या जहां मुर्गा होता है वहीं फ़ज़ ( सवेरा ) होती है ? यह सुनकर देवड़ा विजा

<sup>(</sup> ९ ) जगमालकी स्त्री देवड़ी भी हमेशा रो रोकर अपने पतिसे कहती कि मेरे वापके रहनेकी जगहसे सुल्तानको निकालदेना चाहिये.

तो दूसरे पहाड़ोंकी तरफ़ राव मुल्तानके राजपूतोंसे छड़नेको गया, छेकिन राव सुल्तान व देवडा समराने अपनी जमइयत समेत विक्रमी १६४० कार्तिक शुक्त ११ [हि॰ ९९१ ता॰ १० शब्याल = ई० १५८३ ता॰ २७ व्यक्तियर ] को धाया करके फ़तह पाई व्योर महाराज जगमाल लड़ाईमें मारागया, व्योर बहुतसे सद्दिर उनके साथ काम त्र्याये, जिनके नाम नीचे लिखेजाते हैं-

राय रायसिंह चन्द्रसेणोत, दांतीवाड़ेका कोलोसिंह, गोपालदास किञान-दासीत गांगावत राठीड़, सादूछ ( शार्दूछ ) महेसीत कूपावत, राठीड़ पूर्णमङ मांडणोत कूंपावत, राठोड़ लूणकर्ण सुर्ताणोत गांगावत, राठोड़ केसरदास ईसर-दासोत, चहुवान होखा भांभरणोत पड़ियार, गोरा राघावत, पड़ियार भाण त्रमा-वत, देवा जदावत, भाटी नेतसी, मांगलियो जयमङ, वारहट ईसर सेल्हत वाला, मांगलिया किश्ना, धांधू खेतसी, राजसी राघावत, भाटी कान्ह प्यांवावत, मांग-िरुपो गोपाल भोजावत, राठोड़ खीमो, रायसलोत ईंदो स्त्रीर चारण (१) महुड्जाड्रा वर्गेरह छोन शाही मददगारींके साथ मारेगये-यहवात महाराणा प्रतापसिंहने सुनी, लेकिन गादीनशीनीकी अदावतसे जगमालके मरनेका कुल शोक न किया. इन महाराणाके वक्तमें वादशाह व्यक्तरने ऊंटाला, मोही, मदारिया, वित्तीड़, मांडल, मांडल-गढ़, जहाज़पुर, श्रीर मन्दशीर वगैरहमें वढ़े मज़्यूत थाने विठादिये थे, जिनमेंसे हर एक जगह हजारहा त्रादमियोंका ठ३कर था. महाराणाने शाही थानींपर कई दफ़ा हुम्ला किया, त्योर कहते हैं कि इन्होंने त्यपने बदनसे जि़रह वक्तरको एक घड़ीभर भी दर नहीं किया. इनकी तमाम जिन्दगी शमशेर हाथमें लिये बहादुराना चर्तावसे गुज़री, श्राराम करना विल्कुल् हराम होगवा था. यह भी मश्हूर है कि जिस वक्त श्रवस्य वड़ी जर्रार फ़ोज लेकर खुद गोगूंदेमें श्राया श्रोर वादशाही फ़ोजें इन महाराणके पिछे वारों तरफ़से लगीं उस वक्त एक जगह महाराणके भोजनकी तथ्यारी होरही थी, जहां दुश्मनोंने श्राधेरा. वहांसे हटकर दूसरे पहाड़ोंमें भोजन तय्यार करनेका हुक्म दिया- इसी तरह एक दिनमें रसोईके छिये सात मकाम बदछने पड़े, तो भी खारामसे मोजन न मिला.

विक्रमी १६४६ [ हि॰ ९९७ = ई॰ १५८९ ] में इन महाराणाने फिर फ़ौज

<sup>(</sup>१) यह वही जाड़ा महहू है जिसको जगमालने जहाज़पुर देदिया था. जाड़ा महहूने थोड़े अर्से तक जहाज़पुरको अपने कुट्येमें रक्का और पीछे जहाज़पुर तो जगमालके सुपुर्ट किया और सरसिया माम अपनी औलादके लिये उसी परगनेमें से रखिल्या, जो अब तक उर्ि के के कृष्जेमें मीजूद है.

एकट्ठी करके शाही थानोंपर हम्ला किया, जो उनके प्रधान भामाशाहकी हिम्मतसे हुआ था. चित्तोंड, मांडलगढ़ और अजमेरके सिवाय कुल वादशाही थाने उठादिये गये, जिसपर वादशाह अक्वरने वहुतसी फ़ौज देकर मानसिंह, माधवसिंह व जगन्नाथ कल्वाहेको, कई मुसल्मान सर्दारोंके साथ मेवाड़पर भेजा. इन लोगोंने नये सिरसे हरएक जगह थाने जमादिये.

एक दिन महाराणा त्रतापसिंह किसी पहाड़पर फूसके भोंपड़ों अपनी राणियों श्रीर वेटों सिहत सोते थे, कि मेंह वरसने छगा. उस समय महाराणा तो एक भोंपड़ी में तछवार हाथमें छिये होश्यार वेठे थे श्रीर दूसरे छप्परमें कुंवर श्रमरसिंह मौजूद थे; जब ऊपरसे पानी टपकने छगा तब कुंवरानीने छम्वा सांस खेंचकर कहा कि "हम इस दुःखसे कभी पार उतरेंगे या नहीं"? तब महाराजकुमारने जवाब दिया कि "हम क्या करें ? दाजीराज (१) के विख्छाफ़ कुछ नहीं कर सक्ते". कुंवर श्रीर कुंवरानी की ये वातें सुनकर महाराणा त्रतापसिंहने सवेरे सब सद्गीरोंको एकट्ठा करके उनसे महाराजकुमार श्रमरसिंहके सामने रातकी सुनी हुई वातोंका इशारा जताकर कहा कि "से सर्दार छोगो! में श्रच्छी तरह जानता हूं कि मेरे पीछे यह श्रमरसिंह, जो दिखसे श्राराम चाहता है, कभी तक्छीफ़ न उठावेगा श्रीर मुसल्मान वादशाहोंके दियेहुये ख़िछ-श्रत पहनेगा श्रीर फ्मानको श्रदवके साथ छेना श्रीर तावेदारी करना कुवूछ करेगा, श्रीर हमारे वेदाग वंशको श्रपने श्रारामके छिये दाग छगावेगा". कुंवर श्रमरसिंह इस वातको सुनकर वहत शार्मन्दा हुए, छेकिन श्रपने पिताके सामने कुछ न कहसके मगर दिछमें मज़्वूत इरादा करछिया कि "में हिंगिज़ बादशाहोंका फ़्मांवर्दार न वनूंगा

इन महाराणा प्रतापसिंहका वैकुंठवास विक्रमी १६५३ माघ शुक्क ११ [हि॰ १००५ ता० ९ जमादियुस्सानी = ई० १५९७ ता० २९ जैन्यू अर्री ] को ५७ वर्षकी उम्पाकर चांवंड ग्राममें हुआ। इनका जन्म विक्रमी १५९६ ज्येष्ठ शुक्क १३ (२) [हि॰ ९४६ ता॰ ११ मुहर्रम = ई० १५३९ ता॰ ३१ मई ] में और राज्याभिषेक विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक्क १५ [हि॰ ९७९ ता॰ १४ शब्वाल = ई० १५७२ ता॰ १ मार्च ] को हुआ था.

इन महाराणाका कृद लम्बा ऋौर पुष्ट, ऋांखें बड़ी, चिहरां ऋौर मूंछें वड़ी, हाथ लम्बे, ऋौर सीना चौड़ा था, पुराने रिवाजके मुवाफ़िक़ डाढ़ी नहीं रखते

<sup>(</sup>१) "दाजीराज" शब्द मेवाद्के राजा व राज्यवंशी अपने वापके लिये वोलते हैं.

<sup>(</sup>२) 'अमरकाव्यमें,' जो महाराणा राजसिंहके समयमें वना है, ज्येष्ठ शुक्क १२ लिखी है और नैनसी महताके लिखनेसे २ मालूम होतीहै.

थे; श्रोर रंग गेहुवां था; चिहरेपर ऐसी तेज़ी थी कि तस्वीर देखकर श्रव भी हरएक श्रादमीपर रोब छाजाता है. इनके वेटे यानी महाराज कुमार नीचे छिखे मुवाफ़िक़ थे–

महाराणी अजबांदे पंवारके गर्मसे ध्यमरसिंह श्रोर मगवानदास; महाराणी सोठंखिणी पूर वाईके गर्मसे सहसा श्रोर गोपाठ; महाराणी चंपावाई भाठीके गर्मसे कचरा, सांवठदास श्रोर दुर्जनसिंह; महाराणी जसोदावाई चहुवानके गर्भसे कच्याण-दास; महाराणी फूठवाई राठोंड्के गर्मसे चांदा व शेखा; महाराणी शाहमतीवाई हा-ड़ीके गर्मसे पूरा; महाराणी खीचण श्रासावाईके गर्मसे हाथी श्रोर रामसिंह; महाराणी श्राठमदेवाई चहुवानके गर्मसे जसवन्तसिंह; महाराणी रत्नावतीयाई प्रमारके गर्मसे माना; महाराणी श्रमरावाई राठोंड्के गर्मसे नाथा श्रोर महाराणी छखावाई राठोंड्के गर्मसे नाथा श्रोर महाराणी छखावाई राठोंड्के गर्मसे रायमाण

महाराणा प्रतापसिंहकी छत्री यानी समाधि उदयपुरसे दक्षिण की तरफ़ १७ कोसके फ़ासिटेपर प्रसाद ग्राम व जयसमुद्रके बीच चावंडमें मौजूद है.

### अञ्चल्फ़तह जलालुदीन मुहम्मद. अक्वर वादशाह.

इस वादशाहका जन्म हिजी० ९४९ ता० १४ शावान [ वि० १५९९ मार्ग-शिर शुक्क १५ = ई० १५४२ ता० २३ नीवेम्बर ] शनिवार को व्यमरकोटमें हमी-दावानू वेगमके गर्भसे हुव्या.

अक्बरनामह, तबकात अक्बरी व मुन्तख़वुतवारीख़ वगैरह कितावोंमें ऊपर छिखेहुए हिजी सन्की ५ वीं रजवको आदित्यवारके दिन पेदा होना छिखा है, छेकिन बादशाह हुमापूंके हमेशा पास रहनेवाला, जो अक्बरके जन्म समय पर भी हाज़िर था, अपनी किताव 'तज़्किरतुल्लाकृत्र्यात' में १४ वीं शावान ही छिखता है. इस सन्देहके दूर करनेके छिये हमने एकछेख एशियाटिक सोसाइटी बंगालक जनक नम्बर १ भाग १ सन् १८८६ ईसवीमें छिखा है जिसका तर्जुमा श्रेपसंग्रह[नन्दरः] है छिखा जायगा.

यह बादशाह १३ वर्षकी (१) उम्में हिजी ९६३ ता० ३ रवीउरसानी [ वि० १६१२ फाल्गुन शुक्त ५ = ई० १५५६ ता० १५ फ़ेब्रुज्यरी ] को कळानोर मकाममें तरुत पर बैठा ज्योर २५ दिनके बाद इसने नौरोज़ (खुशीके दिन) का जल्सा करके उसी दिनसे एक नया सन् फ़स्लका हिसाब रखनेको "इलाही" नामसे जारी किया. इसके महीने तुर्की हैं ज्योर सन्का हिसाब सूर्यकी चालपर रक्खागया है, जिसके महीनोंके नाम ये हैं—

१ फ़र्वर्दी, २ उदीविहिश्त ३ खुदीद, १ तीर, ५ मिदीद, ६ शहरेवर, ७ मिहर, ८ त्यावान, ९ त्याज्र, १० दें, ११ वहमन्, १२ इसिफ़्न्दार्मुज्.

इलाही सन्, हि॰ ९६३ ता॰ २८ रवीउस्सानी [विक्रमी १६१३ चैत्र शुक्ल १ = ई॰ १५५६ ता॰ १२ मार्च ]को शुरू हुआ। इसके हरएक महीनेके ३० दिन मानेगये हैं. आख़िरी महीनेमें ५ दिन वढ़ाकर 'इसिक़न्दार्मुज़' ३५ दिनका करित्या जाता है.

संक्रान्तिके हिसावसे मेपसंक्रान्तिका प्रारंभ, 'फ़र्वर्दी' अर्थात् पहिले महीनेका, शुरू दिन है.

श्रव्यरशाहने श्रपना फ़ोंजी व मुर्ल्की वज़ीर व वकील मुत्लक़्(२) वैरमख़ां ख़ान्ख़ानां को, जो उसके वापके समयसे काम करता था, वनाया; श्रोर तख़्त नशीन् होते ही एक वर्षके लिये श्रपनी कुल वादशाहत में साइरका महसूल मुश्राफ़ करिया। तिदींवेगख़ांको दिल्ली श्रोर मेवातका सूवेदार वनाकर श्रपने नामका सिक्का श्रोर खुत्वा जारी करनेके लिये भेजकर सिकन्दर सूरकी गिरिफ्तारीके विचारमें ठहरा रहा। नगरकोटका राजा राम-चन्द्र, जो उत्तराखंडके पहाड़ों में वड़ा नामवर था, उसके पास हाज़िर होगया।

इन्हीं दिनोंमें नारनोंठके हाकिम मज्नूं काक़शाल अक्वरशाहीको, शेरख़ां पठानके नौकर हाजीख़ांने घर लिया, जिसके साथ आंवेरका राजा भारमछ कछवा-हा भी था. भारमछने सुलह कराकर काक़शालको सलामतीके साथ दिक्षीकी तरफ़ रवाना किया और नारनोंठका किला हाजीख़ांको दिला दिया. यह ख़बर सुन-कर तदींवेग सूवेदार दिख़ीसे चला, और हाजीख़ांको नारनोंठसे मेवातकी दक्षिणी सीमा तक भगाकर, आप फ़तहके साथ पीछे दिख़ीमें आगया; परन्तु अदलीशाह का वज़ीर हेमूं ढूसर फ़ौज लेकर दिख़ीकी तरफ़ चला, जिसके साथ ५०००० सवार १००० हाथी और १५० तोपें थीं.

<sup>(</sup>१) इस वादशाहकी उम्र तरून पर वैठनेके वक्त हिन्हींके हिसावसे १३ वर्ष २ महीने और २० दिन की, हिजी सन्के हिसावसे १३ वर्ष ७ महीने १८ दिनकी, और सन् ईसवीसे १३ वर्ष २ महीने १८ दिनकी थी,

<sup>(</sup>२) यह ओह्दा चादशाह के एवज़का समझा जाता था.

हित्री ९६३ ता॰ २ ज़िल्हिज [ वि॰ १६१३ कार्तिक शुक्त ४ = ई॰ १५५६ ता॰ ८ श्रोक्टोचर ] को दिश्लीके पास तुग्ल्कावादमें ग्राही फ़ीजसे मुक़ा-विला हुत्या, जिसमें तर्दिवेग शिकस्त खाकर मागा ध्योर हेमूंने दिश्ली पर कृञ्जा करिलया. जालन्यरमें पहुंचते ही तर्दिविगको वैरमख़ां ख़ान्खानिन दगासे मरवाडाला.

अक्वरहाह वैरमकी सलाहपर चलता था खोर उसकी खान्वावा कहाकरता था. वादशाह दिल्लीकी तरफ खाना हुआ, जहांसे हेर्मूने भी लड़ाईकी तम्यारी की पानीपतके पास दोनों फ़ोजोंका मुकाबिला हुआ. हिली ९६४ ता० २ मुहर्रम [वि॰ १६१३ मार्गशिर शुक्क ३ = ई॰ १५५६ ता० ६ नोवेम्बर ] को हेर्मूने शिकस्त खाई खोर खांलमें तीर लगनेसे जरुमी होकर केंद्रमें आने वाद वैरमख़ांके हाथसे कुल हुआ.

तदींचेगां वादशाही नोंकर श्रीर हेम्ं दुश्मन, दोनोंको वेरमखांने वादशाहकी मर्ज़िके विख्ठाफ़ मारा, परन्तु उस वक्त वादशाह श्रक्वरको वेरमखांका राज़ी रखना जुरूर था इसिटिये चुप हो रहा. इस फ़तहके वाद श्रक्वरशाहने दिछीमें पहुंचकर श्रद्धी कुटीखांको खानेज़मांका खिताव श्रीर संभठका ज़िला जागीरमें दिया श्रीर कियाखांको श्रागरेकी निजामत इनायत की.

इन्हीं दिनोंमें मर्ग्नूख़ां काक्गालकी सिफारिशसे वादशाहने व्याविरके राजा भारमञ्ज कळवाहेको दिश्ची बुळावा व्योर उसको बहुत कुळ इन्च्याम इकाम देकर रुस्सत किया. जब बह बहांसे जानेको तज्यार हुन्या तो एक मस्त हाथी, जिसपर उस समय वादशाह सवार थे, ठोगोंकी तरफ इन्छा करने छगा; सब छोग भारमचे छेकिन राजा भारमञ्ज व्यपने राजपूतों सिहत बहादुरीसे जमारहा. ध्यक्वरशाहके दिछ पर राजपूतोंकी बहादुरीका यह पहिछा जमाव था. वादशाहने राजाको बहुत ख़ातिर के साथ तसञ्जी देकर फिर जलदी व्यानेके छिये ताकीद करही.

इसी वर्षमें मोळवी पीरमुहम्मदको वड़ी फ़ीज देकर हाजीखां पठान चोर हेमूंके वापपर मेजा, जो मेवातकी तरफ च्यपना च्यमछ जमारहे थे. मोळवी पीर मुहम्मदने हेमूंके वापको गिरिपतार करके हाजीखांको शिकस्त दी चोर हेमूंके वापको मुसल्मानी मजहव इस्तिवार (१) न करनेके कारण मरवाडाळा. हाजीखां भागकर च्यजमेरकी तरफ च्याया चोर महाराणा उदयसिंहके शरणों रहा, छेकिन कुछ दिनों पीछे महा-राणासे छड़ाई करके गुजरातकी तरफ चळागया; जिसका मुफरसळ हाळ पहिछे छिखागया है—[ एष्ठ ७० व ७१ ].

<sup>(</sup>१) इस बुंट्रेने जवाब दिया था- कि अस्ती वर्ष एक मतमें रहकर पोड़े दिनोंके वासे वसरा मण्डव क्या इतिनगर कहं ?

इसी सालमें ईरानियोंने कृन्धार दवालिया और सिकन्दरख़ां सूरने लाहीरके हाकिम स्वाजह ख़िज़रख़ांको शिकस्त दी. अक्वर वादशाहने सिकन्दरख़ांको किले मानगढ़में जा घरा. छःमहीने तक लड़ाई करनेके वाद वह अपने वेटे अब्दुर्रह-मानको अक्वर वादशाहकी ख़िदमतमें भेजकर आप वंगालेकी तरफ चलागया. उसी स्थान (मानगढ़) पर अक्वरकी मा हमीदावानू वेगम कावुलसे आई और मिर्ज़ा हकीमको, जो कावुलमें रहगया था, वहांकी हुकूमत दीगई.

इस वर्षमें वड़ा भारी अकाल (कहत् ) पड़ा और इसी हिन्नी ९६४ [ वि॰ १६१४ = ई॰ १५५७ ] को ख़ान्खानां वैरमख़ांके वेटे अव्दुर्रहीमका जन्म हुआ, जो मिर्ज़ाख़ां ख़ान्खानांके ख़िताबसे प्रसिद्ध था. वैरमख़ांका इंक्तियार यहांतक वढ़गया था कि उसकी मर्ज़ी वग़ेर वादशाह कुछ भी नहीं करसक्ताथा. वावर वादशाहकी दोहिती सलीमासुल्तान, वैरमख़ांके साथ व्याहीगई. हिन्नी ९६५ ता॰ २५ जमादियुस्तानी [ वि॰ १६१५ वैशाख कृष्ण ११ = ई॰ १५५८ ता॰ १५ एप्रिल ] को वादशाह पंजावसे दिल्ली आये. वैरमख़ां और वादशाहकी नाइतिफ़ाक़ी प्रति दिन वढ़ती गई, और वैरमख़ां ख़ान्खानांने मुसाहिववेग नाम सर्दारको, जोकि उस से नाइतिफ़ाक़ी (विरोध) रखता था, मरवाडाला.

हिंची ९६६ शुरू मुहर्रम [वि०१६१५ कार्तिक = ई०१५१८ श्रोक्टोवर] में वादशाह श्रागरे पहुंचा. इसी वर्षमें रणयम्भोर किला लेनेको फ़ौज भेजी, जो बग़ैर काम्यावीके वापस बुलालीगई. फिर बैरमख़ांने मौलवी प्रीरमुहम्मदको जो पहिले उसका दोस्त था, वयाना किलेमें क़ैदकरके ज़वर्दस्ती मक्को भेज-दिया.

इसी असेंमें ग्वालियरका किला बेरमख़ंकी मारफ़त फ़तह हुआ. यह किला वादशाहोंकी राजधानी वनगया था. अलीकुलीख़ांने जोनपुर और वनारसका भी इन्हीं दिनों में लेलिया. शेख़ मुहम्मद गोस ग्वालियरी वादशाहके पास आया, जिसकी अक्वरशाह ख़ातिर करना चाहता था, परन्तु वेरमख़ांने उसे निकालिद्या और वह ग्वालियरको लोटगया— इस तरह पर वेरमख़ांकी तरफ़से वादशाहको रंज ज़ियादा हो गया. वादशाह आगरेका इन्तिज़ाम वेरमख़ांको सोंप-कर शिकार खेलने चला और मुसाहिबों की सलाहसे अपनी माके देखनेको दिल्ली पहुंचा, जहां पर सब लोग वेरमख़ांके दुश्मन जमा थे, उन्होंने बादशाहको ज़ियादा भड़काया. अक्वर बहुत विचारवान था, लेकिन जिस तरह सूखीहुई लकड़ी में भी अधिक चिसनेसे आग जल उठती है वेसे ही उसमें भी आदमी होनेके सबब

वातोंने घ्यसर किया: क्योंकि हकीकृतमें वैरमखां जालिम ही था. उसने घ्यागरे से बादशाहको अर्जियां भेजीं टेकिन उनसे कुछ फायदा नहाँचा, इस लिये वह डरसे त्रागरा छोडकर मारुवेकी तरफ चलदिया. उसके साथी सर्दार उसे छोड छोड़ कर वादशाहके पास चलेत्राये: तब वैरमखांने नागौर त्राकर मके जानेका इरादा किया. लेकिन उसके साथियांने उसको यागी वनाना चाहा. इसी ऋसेंमें त-सङ्खीका शाही फर्मान त्र्यागया त्र्योर वह मके जानेके इरादेसे वीकानेर पहुंचा. राव मालदेवसे वैरमख़ांकी दुइमनी थी, इसलिये वीकानरके राव कल्याणमल्लसे मदद छेकर उसने मुक्केको जाना चाहा छेकिन उसके साथियोंने उसको फिर वहकाया. यह खबर सुनकर वादशाहने मुझा पीरमुहम्मदको, जो मकेके रास्तेसे छोट त्राया था. वैरमखांका पीछा करनेको भेजा. वैरमखां वहांसे पंजाबकी तरफ भागा श्रोर खानेश्राज्ञमसे माछीवाडेके पास मुकाबिछा होने वाद जम्बूकी तरफ निकछगया, फिर वादशाहने रखाजह श्रव्हुल्मजीदको 'श्रासिफ़-खां का ख़िताव देकर दिक्षीका सूबेदार बनाया श्रीर श्राप छाहोरकी तरफ खाना हुआ. वैरमख़ांको पहाड़ोंमें जाकर दवाया, जिससे वह छाचार होकर हिस्री ९६८ खीड-स्सानी [ वि॰ १६१७ पोप = ई॰ १५६० डिसेम्बर ] में बादशाहके पास हाजिर होगया.

जब वह पैरोंमें गिरकर रोने लगा तो वादशाहने नसङ्घीके साथ फुर्माया कि तम्हारी इच्छा हो तो काल्पी श्रीर चंदेरी वंगेरहवा इलाका जागीरमें दियाजावे, मुसाहिबीमें रहना चाहते हो तो यह भी मंजूर है त्योर जो मक्केजानेकी स्वाहिश हो तो मुनासिव सामान इनायत कियाजावे. इसपर उसने मक्केजानेकी रुवाहिश जाहिर की. वादशाहने ५०००० रुपया त्रारे मुनासिव सामान देकर उसे खाना किया, त्रारे त्राप वादुशाहन ५०००० रुपया आर भुनासिय सामान द्वर उस स्थाना क्या, आर आप दिक्षीको छोट आया. वैरमख़ां गुजरातमें पटनके पास पहुंचा था कि वहां एक पठान मुवारिकख़ां नामिने, जिसके वापको वैरमख़ांके नोकरोंने हेम्ंकी छड़ाईमें मारा था, हिबी ९६८ ता० १५ जमादियुङ्श्रव्यच्ट् [ वि० १६१७ फाल्गुन फूण १ = ई० १५६१ ता० २ फ़ेब्रुआरी ] में, उसको दगासे मारडाहा. वेरमख़ांके वेटे अब्दुर्रहीम को, जो उस समय ४ वर्षकी उमूमें था, गुजराती सर्दार एतिमादख़ांने हिफ़ाज़तके साथ वादशाह अक्वरके पास दिल्लीमें भेजदिया.

बारझाह अक्बरने अद्हम्खां कुका ( धायमाई ) को वाज़वहादुरकी तरफ माल-वेमें भेजा, जो सारंगपुरमें हुकूमत करता था, परन्तु वाजवहादुर, अदहम्खांसे मुका-विला करनेके वाद, भागकर वृहानपुरकी तरफ चलागया. वादशाह अक्वर भी श्रागरेसे रवाना होकर गागरीनको फ़तह करताहुश्रा सारंगपुर पहुंचा. श्रद्हम्ख़ांने तीन कोसपर श्राकर पेउवाई की. फिर मुहम्मद्शाह श्रद्छीका बेटा शेरख़ां ४०००० सवार छेकर वंगाछेकी तरफ़से जौनपुर छेनेको श्राया श्रीर वहांके श्रक्वरशाही सर्दार श्रिछी कुछीख़ां ख़ानेज़मांसे मुक़ाविछा करके वंगाछेकी तरफ़ भागगया.

हिजी ९६९ जमादियुल्अव्वल् [वि०१६१८ माघ = ई०१५६२ जैन्यूअरी ] को बादशाह आगरेसे राजपूतानाकी तरफ रवाना हुआ, जब कियाम कलावली
आममें हुआ तो चग्नाखांने राजा भारमञ्जके ख़िदमतमें आने और तावे रहनेकी
ख्वाहिश ज़ाहिर की और शरफुद्दीनंहुसैन मिर्ज़ मेवातके जागीरदारकी कार्रवाईके वर्ख़िलाफ़ राजाको सांगानेरमें हाजिर किया. वादशाहने मकाम सांभरमें राजा भारमञ्ज कञ्चाहेकी बड़ी वेटीके साथ शादी की. यह पहिला ही मोका है कि राजपूतोंकी वेटी
खुशीसे वादशाहके साथ व्याहीगई, और वादशाह हुमायूंकी इच्छा उसके वेटे अक्वरशाहने पूरी की (१).

फिर शरफुद्दीन वगैरहको फ़ौज देकर मेड़तेकी तरफ़ रवाना किया और आप रवाजह मुईनुद्दीन चिइतीके दर्शन करके आगरेको छौटगया. शरफुद्दीन हुसैन मिर्ज़ा ने किछे मेड़ताको फ़तह किया, जिसका ज़ियादा बयान जोधपुरके हालमें छिखाजायगा. इन्हीं दिनोंमें मौलवी पीरमुहम्मद मालवेके सूबेदार अक्बरशाहीने बाज़बहादुरसे मुकाबिलेके लिये चढ़ाई करके बीजानगर और बुर्हानपुर लेलिया. लेकिन मीरां मुहम्मदशाह फ़ारूक़ीसे मदद लेकर बाज़बहादुरने हम्ला किया, जिससे मौलवी पीर-मुहम्मद भागताहुआ नर्मदा नदीमें डूबकर मरगया, और बाज़बहादुरने मालवे पर कृब्जा करलिया.

जव मालवेके भागेहुए मुग्लिया लक्करके सर्दार आगरेमें पहुंचे तो वादशाहने

<sup>(</sup>१) आम राजपूत लोगों में इस वातका ज़िक इस तरहपर है— कि हुमायूंशाहकी विसय्यत के मुवािफ़ वादशाह अक्वरने राजपूतोंसे कहा कि हमारे रिश्तेदार तो तुर्किस्तान में दूर रहते हैं और हम वहे खांनदानोंके सिवाय रिश्तहदारी नहीं कर सके. तुम लोग हिन्दुस्तानमें वहे इज्ज़तदार और पुराने खांनदानी हो, इसलिये हमारी वेटियोंके साथ शादी करना कुवूल करो. जिसपर राजपूतोंने सोच विचारकर कहा कि आपकी वेटियां तो हमारी सदार हैं, जिनके साथ शादी करना वेअद्वीमें दाखिल होगा और अपनी वेटियां हम लोग आपको व्याहदेंगे. इन लोगोंका इस वात से यह मत्लव था कि वादशाहोंकी वेटियां हमारे घरों में आई तो उनके वड्प्पनसे परहेज़में ख़लल आकर मुसल्मान होना पड़ेगा और हमारी वेटी वादशाहके घरमें गई तो ज़ियादा अन्देशेकी वात नहीं है; इसलिये राजा भारमछ कछवाहेने सबसे अव्वल अपनी वेटी वादशाह को दी.

'उनको कृंद किया च्योर च्यन्दुङ्कालुंको नई फ़्रोंज देकर माल्येकी तरफ भेजा. वाज्यहा-दुर भागकर महाराणा उदयसिंहके पास मेवाडमें च्याया च्योर यहांसे गुजरातकी तरफ भागता छुपता च्यन्तमें च्यक्यर वाद्शाहके पास हाज़िर होगया; च्योर वादशाहने उसे च्याना नोकंर बनालिया. इसी वर्षमें ईरानके वादशाह तहमास्पका चचा एल्ची हो-कर च्यागरे च्याया, जिसको वादशाहने सात लाख रुपया च्योर वहुतसे तुहके देकर विता किया.

हिंची ९७० ता० २२ रमज़ान [ वि० १६२० ज्येष्ठ रूप्ण ८ = ई० १५६२ ता० १६ मई ] को श्रदहमख़ां कूकेने ख़ानेश्राज़म शम्सुद्दीन कूकेको दगासे वाद-शाही महरुगेंमें मारडाठा. वादशाह ज़नानेमें या तट्यार ठेकर दोड़ा, श्रदहमख़ांने दोड़कर उसके हाथ पकड़िठये. टेकिन वादशाहने हाथ छुड़ाकर उसे गिरादिया श्रीर दूसरे छोगोंने उसको छतसे नीचे डाटकर मारडाटा. ख़ानेश्राज़मका वड़ा बेटा श्रपने वापका एवज़ टेनेको तच्यार हुश्रा था टेकिन वादशाहकी इन्साफ़ी कार्रवाईसे ठंडाहोगया श्रीर श्राज़मके वेटा व भाइयोंको तन्ख्याह, इज़त श्रीर मन्सव देकर ख़श् किया.

श्रम्बरने करखड़ोंको, जिन्होंने पंजाबकी तरफ़ सिर उठायाथा, सज़ा देकर श्रादमख़ं करखड़को गिरिफ्तार करिट्या. फिर शरफ़्हीनहुसेन मिज़ां श्रोर शाह श्रवुट्मश्राटी ने बगावतका भंडा खड़ा किया श्रोर नारनोंठको जा ट्र्टा. श्रजनेरके सूचेदार हुसेन कुछीने उन्हें शिकस्त देकर भगादिया. श्रवुट्मश्राटी काबुट्यां पहुंचा, जहां श्रम्बरके छोटे भाई मिज़ां हकीमने श्रपनी बहिनका विवाह उसके साथ करिदया. श्रवुट्मश्राटीने काबुट्टकी बादशाहत टेनेके टिये श्रपनी सासको कृट्ट श्रोर मिज़ां हकीमको केंद्र कर-दिया. छेकिन मिज़ां सुटेमानने, बट्स्झांसे काबुट्यां श्राकर श्रवुट्मश्राटीको मार-डाटा. मिज़ीं शरफ़्दीन हुसेन भागकर जाटोर होताहुश्रा गुजरातमें पहुंचा.

हिजी ९७१ [ वि॰ १६२० = ई॰ १५६२ ] में शरफुहीनके नौंकर कृत्छक् फ़ोंठादने त्यागरेके वाज़ारकी दूकानमें बैठकर त्यक्वरशाहपर सवारीमें जातेहुए तीर चलाया, जो उसकी मुजामें घुस गया. मुजिमको छोगोंने मारडाला त्योर बादशाह का बाव एक त्यठवारेमें त्यच्छा होगया. इसी वर्षके त्यख़ीरमें वादशाह, नरवरकी तरफ हाथियोंका शिकार खेलने गसा, त्योर त्यव्युद्धाख़ां उन्वक्को वागी जानकर मालवे में पहुंचा. त्यव्युद्धाख़ां भागकर गुजरातकी तरफ चलाग्या त्योर त्यासिफख़ांने राणी दुर्गावतीसे गोंडवानेका इलाका फतह किया.

हिजी ९७२ मुहर्रम [ वि० १६२१ भाद्रपद = ई० १५६४ श्रॉगस्ट ] को वाद-

को बहुत खुरी हुई परन्तु ज्योतिषियोंकी अर्ज़के अनुसार कुछ अर्सेतक शाहज़ादेकों नहीं देखसका. इसी साठकी तारीख़ १२ शाबान [माघ शुक्क १३ = ई॰ १५७० ता॰ २० जैन्यूअरी] को आगरेसे पियादा रुव़ाजह मुईनुद्दीन चिर्तिकी ज़ियारतके ठिये अजमरेको रवाना हुआ, क्योंकि शेख़ सठीम चिर्तिकी मर्ज़िक अनुसार इसने यह मन्नत मानी थी. अजमरेकी जियारत करके माह रमज़ान [फाल्गुन = फ़ेन्नुअरी] को आगरे पहुंचगया.

हिजी ९७८ ता० ३ मुहर्रम [वि० १६२७ श्रापाट शुक्क ५ = ई० १५७० ता० ८ जून] को दूसरा शाहजादा मुराद पैदा हुश्रा श्रीर इसी सालकी ता० २० रवीउस्सानी [श्राश्विन कृष्ण ६ = ता० २० सेप्टेम्बर] में वादशाह फिर स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी ज़ियारत करनेको श्रजमेर श्राया श्रीर वहांकी शहरपनाह वनवाकर एक छोटासा किला तय्यार कराया.

अजमेरसे वादशाह नागौर गया, जहांपर राव माछदेवका वेटा चन्द्रसेन श्रौर वीकानेरका राव कल्यानमळ उसके पास हाज़िर हुए. राव कल्यानमळके भाई राव कान्हाकी वेटीकी शादी अक्वरके साथ इसी मकामपर हुई श्रौर जैसलमेरके रावल हर-राजकी वेटीको भी वादशाहने राजा भगवानदासकी मारफ़त मंगवाकर इसी जगह अपने महलोंमें दाख़िल किया. राव माछदेवकी वेटी रुक्मावती, जो टीपू पातरके पेटसे पेदा हुई थी, उसकी भी शादी वादशाहके साथ इसी मकामपर हुई. इस जगहसे वादशाह पट्टनकी तरफ़ शैख़ फ़रीदकी ज़ियारत करताहुआ देपालपुर श्रोर लाहीरकी तरफ़ चला. राव कल्यानमळ भारी वदनके कारण घोड़े पर नहीं चढ़ सका था इसलिये उसकी वीकानेरकी रुक्सत देकर कुंवर रायसिंहको अपने साथ लिया.

हिजी ९७९ ता० १ सफ़र [ वि० १६२८ अपाढ़ शुक्क २ = ई० १५७१ ० २४ जून ] में हिसार की तरफ़ होताहुआ ज़ियारतके लिये अजमेर यार, और वहांसे आगरेको गया. हिजी ९८० ता० २० सफ़र [ वि० १६२९ आवण कृष्ण ६ = ई० १५७२ ता० ३ जुलाई ] को आगरेसे रवाना होकर अजमेरमें पहुंचा; वहांसे वादशाह नागोरकी तरफ़ चलकर बीलोद मकामपर था कि पीछे अजमेरमें ता० २ जमादियुल्अव्वल [ आश्विन शुक्क ४ = ता० १३ सेप्टे-म्बर ] को शाहजादे दानियालका जन्म हुआ. यहांसे वादशाह गुजरातकी तरफ़ गया और लड़ाई भगड़ोंके वाद वह मुल्क फ़तह किया, जिसका ज़िक गुजराती वाद-शाहोंके हालमें मुफ़रसल लिखा गया है. इसी समय मुज़फ़्फ़रशाह गुजराती, अक्वर बादशाहके पास हाज़िर होगया.

हिजी ९८१ ता॰ २४ रबीउस्सानी [ वि॰ १६३० भाइपद कृष्ण १० =

ई० १५७३ ता० २४ ऋॅानस्ट ] को गुजरातमें फ़सादकी ख़बर सुननेपर वादशाह छडी सवारीसे आगरा छोड़कर अहमदावादकी तरफ चला. इस वक्त उसके साथ, नीचे

लिखेहुए सर्दार थेः--

वैरमका वेटा मिर्ज़ाख़ां, सेफ़्ख़ां कूका, स्वाजह श्रय्दुल्ला, जगन्नाथ कल्वाहा, रायसाल, जयमञ्ज, जगमाल पंबार, व्यली व्यासिफ़ख़ां, स्वाजह ग्यासुद्दीन, राजा बीरवल,राजा दीपचन्द, राजा मभोला, नकीवखां, मुहम्मदज्मान, मानसिंह दर्वारी, शेंल श्रब्दुर्रहीम, रामदास कछ्वाहा, रामचन्द्र, वहादुरखां, सांवलदास जादव ( यादव ), चारण हापा (१) वारहट, कान्हा दर्वारी, हरदास, ताराचन्द ख़वास श्रीर ठाठ कलांवत वगैरह कुल ३०० चादमी.

त्र्यागरेसे ब्रहमदाबाद ९ दिनमें पहुंचे, ब्योर वहां इस्तियारुल्मुल्क गुजराती श्रीर मुहम्मद हुसैन मिर्जापर, जिनके साथ १२००० फ़ौज थी, हुम्ला किया. मिर्ज़ा जुस्मी होकर पकड़ागया, जो बीकानेरके राजा रायसिंहकी सुपुर्दगीमें रहा. उसके बाद जब इस्तियारुल्मुल्कसे लड़ाई हुई, तब मिर्ज़ाको रावसिंहके त्रादिमयोंने भागजानेके डरसे मारडाला, इस्तियारुल्मुल्क भी पकडागया. इस थोड़ी जमस्यतके हम्छेकी फ़तहसे वादशाहका बहुत रोव जमगया, इस कारण कई एक ज़ईफ़-एतिकादवाले लोग व्यक्वरशाहको वली, करामाती त्यौर जादूवाला जानने-लगे थे.

बादशाह श्रज़िज़ क्केको गुजरातके सूबेपर छोड्कर श्राप श्रागरे चला-गया. इसी वर्षमें वंगालेका दाजदख़ां करानी पठान वागी होनया. पहिले मुन्दमख़ासे उसकी लड़ाई हुई; फिर राजा टोडरमङ भेजाग्या, लेकिन उसका फसाद न मिटा, तव वादशाहने ख़ुद चड़ाई की. वह भागा श्रीर वादशाह श्रपनी फ़ीज श्रीर सर्दारींको उसके पीछे छोड्कर श्रागरे चटा श्रायाः सर्दारींने उसका वहुत पीछा किया; त्र्याख़िर दाऊदख़ां ठाचारीके साथ हाज़िर होगया- इसी वर्षमें शैल अवूल्फ़ुन्ल वादशाही नौकर हुआ.

हिञ्जी ९८९ [वि॰ १६३० = ई॰ १५७३ ] में वादशाहने मारवाड़ त्र्योर सिवाने की तरफ फ़ोज भेजी, लेकिन उससे मत्लव हासिल नहीं हुत्रा, जिससे वाद-शाह हिंबी ९८२ [वि॰ १६३१ = ई॰ १५७४] को खजमेरमें त्राया खोर सिवान की तरफ जियादा फीज भेजी, टेकिन फिर भी काम्यावी न हुई. वादशाह आगरेको

<sup>(</sup> १ ) इसकी औछादके छोग अवतक जयपुरमें चारण हापावत मश्हूरहें और महाराजा लग्णके पोलपात ( दर्वाजेपर विवाहमें नेग लेनेवाले ) हैं.

लोटा श्रोर श्रजमेरसे श्रागरे तक हरएक कोस पर उसने मनारा श्रोर कुश्रा बनवादिया.

हिजी ९८३ [ वि॰ १६३२ = ई॰ १५७५] में दाऊदख़ां पठानने भागकर बंगालेमें फिर फ़साद उठाया, लेकिन गिरिफ्तार होकर कृत्ल कियागया. इसी वर्षमें नागोर श्रोर सिवानेके किले लेनेको शाहबाज्ख़ां भेजागया श्रोर उसने उनको फ़तह किया— जिसका मुफ़स्सल हाल मारवाड़की तवारीख़में लिखाजायगा.

हिजी ९८४ [वि० १६३३ = ई० १५७६] में वादशाह अजमेर आया और कुंवर मानसिंह कछवाहेको वड़ी फ़ौजके साथ उदयपुर भेजा. महाराणा प्रतापसिंहने हर्ल्दी घाटीपर मुकाबिला किया. पिछे खुद वादशाह गोगूंदा, डूंगरपुर और वांसवाड़े की तरफ़ होताहुआ आगरे चलागया, और शाहबाज़्ख़ांने कुम्मलमेरका किला फ़तह किया. यह बयान व्योरेवार पहिले लिखा गया है— ( एष्ठ १५७ ).

इसी सन्में वूंदीके राव मुर्जणका वड़ा बेटा दूदा बादशाही नीकरीसे दिल उठाकर दिछीसे वापस चला आया और उसने वूंदीपर कृष्णा करिया; बादशाह ने सुर्जणके छोटे वेटे भोजको बड़ा बनाया और ज़ैनख़ां कूकेको फ़ौज देकर उसके साथ भेजा. कई लड़ाइयां होने बाद दूदा तो किला छोड़कर उदयपुरके पहाड़ोंकी तरफ़ चलागया और भोज (१) को वूंदीका मालिक बनाकर ज़ैनख़ां वापस लोट आया.

इसी सालमें वादशाहने ओरछाके राजा मधुकरशाहपर सादिक्ख़ां, मोटां रा-जा (२), राजा आसकर्ण और क़ासिमअलीख़ां वगेरहको फ़ीज समेत भेजा. लड़ाई होने वाद राजा मधुकरशाह अपने बेटे रामशाह समेत पहाड़ोंमें भागगया और ओर-छापर वादशाही कृब्ज़ा होगया.

हिजी ९८५ [वि० १६३४ = ई० १५७७] में वादशाह शैख़ फ़रीदके दर्शनके ित्ये पंजाबकी तरफ़ गया— इस वक्त इसका इरादा काबुल जानेका था, लेकिन किसी सबबसे पिछ लौट आया. शायद पूंछल तारेके उदय होनेसे उसने जाना मुनासिव नहीं समभा होगा, क्योंकि उन्हीं दिनोंमें एक पूंछल तारा ( धूम्केतु ) उदयहुआ था.

<sup>(</sup>१) भोजका वाप सुर्जण जीता था परन्तु उसने मज्हवी विश्वासके सुवाफ़िक राज्य छोड़कर काशीवास किया था.

<sup>(</sup>२) मोटा राजा जोधपुरके राव मालदेवका तीलरा बेटा उदयित था, परन्तु इन दिनों में जोधपुर उनको नहीं मिलाया, शायद राजाका ख़िलाव मिलगया होगा, या 'राजा' का ख़िलाव भी पीछे मिला हो, लेकिन इस सबबसे कि इक्वाल नामह अक्वरके समयसे पीछेका बनाहुआ है, उसके बनानेवालेने 'राजा' लिखदिया हो, तो आश्चर्य नहीं और 'राजा' के साथ 'मोटा' लफ़्ज़ जोधपुरकी गदीपर बेठनेके वाद मिला है.

हिजी ९८६ [वि॰ १६३५ = ई॰ १५७८ ] में इन्नाहीम मिर्ज़ाके वेटे मुज़फ़्फ़्र-हुसैन मिर्ज़ाको उसकी मा समेत ख़ान्देशके फ़ारूकी राजे अछीख़ांने गिरिफ्तार करके वादशाहके पास भेजदिया. अक्वरशाहने मिहर्यान होकर उसको अपनी वेटी शाहज़ादाख़ानम व्याहदी.

हिजी ९८८ [वि॰ १६३७ = ई॰ १५८॰ ] में राजा गजपतिने वंगाले में फुसाद किया, जिसपर वादशाहने शाहवाज़ख़ां वगुरह सर्दारोंको फ़ोज समेत

मेजा; उन्होंने उसे तावे वनालिया.

हिन्नी ९८९ ता० ११ मुहर्मम [वि० १६३७ फाल्गुन शुक्र १२ = ई० १५८१ ता० १५ फेब्रुचरी]को च्यक्यर वादझाहके भाई मिर्ज़ हकीमने वंगालेका फ़साद सुनते ही कावुल्से रवाना होकर लाहोरको चाघेरा. वहांके सूवेदार सर्दारखां घ्योर मददगार राजा भगवानदास च्योर कुंवर मानसिंह कळ्वाहेने किलेको मज़्यूत किया. यह सुनकर वादझाह व्यक्वर भी लाहोरको चला. पानीपतके मक़ामपर पहुंचने की ख़बर सुनकर मिर्ज़ा हकीम काबुलकी तरफ भागा; वादझाह भी उसके पीछे चला. काबुलके पास हरावल फ़ोजके च्यम्सर शाहज़ादे सुराद (१) से मिर्ज़ा हकीमकी लड़ाई हुई, जिसमें मिर्ज़ा शिक्तर खाकर पहाड़ोंमें भागगया, लेकिन वादझाह उसकी लाचारीपर काबुलकी हुकूमत छोड़कर लीट चाया. हिन्नी ९९० [वि० १६३९ = ई० १५८२ ] में सिन्धु नदीपर घ्यटक नामका एक किला बनाया च्योर उसकी किलेदारी राजा भगवानदासको देकर वापस फ़तहपुर चला चाया. इन्ही दिनोंमें वादशाहने च्यर च्योर दस्तकी वीमारीसे ज़ियादा तक्लीफ़ पाई, लेकिन कुळ ख्येंसे वाद तन्दुरुस्त होगया.

हिजी ९९१ शब्बाल [ वि० १६४० कार्तिक = ई० १५८३ घ्रॉक्टोवर ] में गंगा जमुनाके संगम 'प्रयाग' पर एक किलेकी नीव डाली, जो घ्यवतक इलाहाबादके किलेके नामसे मशहूर हैं. इसी वर्षमें महाभारत पुस्तकका तर्जुमा फार्सीमें करवाकर उसका नाम 'रज़्मनामह' ( २ ) रक्खा. इसी सालमें सिरोहिके राव सुल्तान देवड़ासे

<sup>(</sup>१) शाहजांदे सुरादकी उम्र इस समय १० वर्षकी थी लेकिन किसी बड़े सर्दारके साथ हरा-बल में गयाहोगा, क्योंकि अक्वरके भाईसे मुकाबट्टा करनेमें नौकरोंका रोव नहीं माना जाता था, और किसी वस्तृ ऐसा भी होता था, कि नामके लिये फ़ौजके गिरोह की सर्वारी शाहजारोंके नाम पर मुक्रिर की जाती थी, चाहे शाहजादा उस फ़ौजमें हो या न हो, कमउन्न शाहजादे अलहरा नौकरीपर नहीं भेजे जाते थे.

<sup>(</sup>२) लड़ाई के हालकी किताव.

उसका इलाका लेकर महाराणा प्रतापिसंहके भाई जगमालको दिलानेके लिये पितमाद-खांको हुक्म भेजा, श्रोर उसने हुक्मके श्रनुसार रावको निकालकर जगमालको वह इलाका दिलादिया श्रोर उसकी सहायताके लिये गृज्नीखां, महमूदखां जालोरी, विजा देवड़ा श्रोर राव चन्द्रसेन राठौड़के वेटे रायिसंहको मुक्रेर किया. इन महाराज जगमाल का बाकी हाल ऊपर लिखा गया है- ( एष्ठ १६२-१६३ ).

इसी सालमें मुज़फ़्फ़र गुजरातीने भागकर गुजरातमें फ़साद मचाया, जिसका बयान गुजराती बादशाहोंके हालमें लिखा गया है.

हिजी ९९२ [वि० १६४१ = ई० १५८४] में निज़ामशाह बहरी, अपने भाई मुर्तज़ा निज़ामशाहसे शिकस्त खाकर अक्वरशाहके पास चला आया, जिसकी सलाहसे बादशाह अक्वरने खांनेआज़म अज़ीज़कूकेको फ़ौज देकर दक्षिणकी तरफ़ भेजा; लेकिन दक्षिणियोंकी फ़ौज ज़ियादा होनेके कारण खानेआज़म दवकर गुजरातमें लौट आया.

हिजी ९९३ [ वि० १६४२ = ई० १५८५ ] में बद्ख्शांका नव्वाव शाहरुख़ मिर्ज़ा, अब्दुछाख़ां उज्वकके द्वावसे बादशाह अक्वरके पास चलाआया और बाद शाहने उसे पांचहजारी जात और संवारका मन्सव दिया. इसी सालमें आंवेरवे राजा भगवानदास कछवाहेकी वेटीके साथ शाहजादे सलीमकी शादी वड़ी धूमधामसे हुई. बादशाह राजाके घरपर बरात लेकर गया. इसी सालमें बूंदीके राव सुर्जणके बड़े वेटे दूदाका इन्तिकाल होगया.

हिजी ९९४ [ वि॰ १६४३ = ई॰ १५८६ ] में अक्बरशाहका भाई मिर्ज़ा हिकीम काबुलकी जागीर छोड़कर दूसरे जहानको उठगया, जिसका बादशाहने बहुत रंज किया. बादशाह इस वर्षमें पंजाबकी तरफ़ गया और कुंवर मानिसिंह, मिर्ज़ा हकीमके दोनों बेटोंको काबुलसे रावलिपेंडीमें बादशाहके पास लेखाया.

हिजी ९९५ [ वि॰ १६४४ = ई॰ १५८७ ] में बादशाहने शाहरुख़ मिर्ज़ा श्रोर राजा भगवानदास वगेरह को कश्मीर छेनेके छिये भेजा श्रोर कूका ज़ेनख़ांको श्रफ़्ग़ानिस्तानमें स्वाद बाजोरकी तरफ़ रवाना किया, जहांके पठानोंने वादशाही फ़ोज को बड़ी शिकस्त दी श्रोर ज़ेनख़ांके साथी बड़े बड़े सर्दारोंको ८००० श्रादमियों समेत कृत्छ किया. कुंवर मानसिंहको काबुछकी क़िछेदारी देकर ख़ैबरी छोगोंके ज़ेर करनेको भेजा.

इसी वर्षमें बीकानेरके राव रायसिंहकी वेटीकी ज्ञादी ज्ञाहजादे सलीमके साथ

राजाके मकानपर हुई श्रीर राजा बासू तंबर वादशाहके पाससे भागकर पंजाबके उत्तरी पहाड़ोंमें फुसाद करने छगा, टेकिन राजा टोडरमङके समभानेसे हाजिर होकर बादशाही नौकर होगया. इसी वर्ष कश्मीरका इलाका खालिसेमें ज्ञामिल किया गया.

हित्री ९९६ [ वि॰ १६४५ = ई॰ १५८८ ] में राजा भगवानदासकी वेटीके गर्भसे मकाम टाहारमें शाहजादे सटीमके वेटा पेदा हुत्रा, जिसका नाम मुल्तान खुस्तो रक्खागया. इसी साठ कुंवर मानसिंहसे अपूर्गानोंका मुकावला हुत्र्या श्रीर यह हारकर वंगशकी तरफ भागगया, तव वादशाहने ज़ैनलां कूकेको काबुलमें भेजकर मानसिंहको विहारका सूबेदार वनाया. इसी वर्प शाहजादे मुरादके एक वेटा पैदा हुआ जिसका नाम मिर्ज़ा रुस्तम् रक्खागयाः

हिञी ९९७ [ वि॰ १६४६ = ई॰ १५८९ ] में वादशाहने करमीर च्यीर कावुलकी तरफ दौरा किया, श्रीर खुबर मिली कि राजा भगवानदास श्रीर राजा टोडर-मझका देहान्त हुत्र्या. इन्हीं दिनोंमें कळांवत तानसेन मरगया, स्त्रोर यह भी खबर मिस्री कि व्यजमेरका सूचेदार राजा गोपाल जादव मरगयाः शाहजादे सलीमके

स्वाजह हसनकी वेटीसे शाहजादा पर्वेज पैदा हुन्या.

हिजी ९९८ [ वि॰ १६४७ = ई॰ १५९० ] में विहार श्रीर उड़ीसाकी तरफ़ राजा मानसिंहने छड़ाइयों में फ़तह पाकर व्यच्छी कार्रवाइयां कीं. इसी साठमें ज़ैनला कुका करमीरका फुसाद मिटानेके लिये भेजागया, श्रीर वह नीचे लिखे-हुए राजाश्रोंको ताचे वनाकर वादशाहके पास छेश्रायाः-

राजा वुधचन्द, जम्बूका राजा परशुराम, मऊका ज़मींदार राजा वासू, राजा श्रिनिरुद्ध जैसवाल, काम्लोरीका राजा सिख, राजा जग्दीशचन्द्र ग्वालियरी, राजा संसारचन्द दहवाला, राव प्रताप, राव भसोर, राव वलमद्र, राव दोलत, राव कृष्ण, राव नारायण श्रीर राव उदय. इन राजाश्रोंके हुक्ममें श्राठ हज़ार सवार श्रीर एकलाख पैदल थे; इसी वर्ष कृत्धार ईरानियोंके कृद्धेसे छेलियागया.

हिंबी ९९९ [वि॰ १६४८ = ई॰ १५९१ ] में शाहज़ादे मुरादको मारुवे की सूवेदारीपर जगन्नाथ कछ्वाहा, रामपुरेके राव सीसोदिया चन्द्रावत दुर्गभानु सहित मेजा, जो श्रपने सूबेसे श्रोरछेकी तरफ़ फ़साद सुनकर वहां पहुंचा; श्रोर राजा मधुकर-है शाहको शिकस्त देकर पहाडोंमें भगादिया, जो उन्हीं दिनों पहाडोंमें सरक स्त्रीर उसका बेटा रामचन्द्र वादशाही नौकर हुआ. जाड़ेचा जाण 🕅 दोलतखांने मिलकर वगावत की, लेकिन व्यजीज्

देकर भगादिया; इसी साल अज़ीज़ कूकेने मुज़फ्फ़रशाह गुजरातीपर फ़तह पाई, और उसके मददगार बहुतसे गुजराती राजपूत मारेगये, बाक़ी मुज़फ्फ़रके साथ पहाड़ोंमें भागगये.

हिजी १००० [वि० १६४८ = ई० १५९१ ] में सिन्धुका मुल्क ख़ालिसा किया गया, श्रोर वहांका सर्दार जानीबेग वादशाही ख़िदमतमें हाज़िर होगया; इसी वर्पमें मुज़फ्फ़रशाह गुजरातीने केंद्र होकर उस्तरेसे खुद कुशी ( श्रात्मघात ) की, श्रोर तबकात श्रक्वरीका मुसन्निफ़ निज़ामुद्दीन वादशाही मीरवस्क्शी हुश्रा.

हिजी १००० ता० ३० रबीउल्अव्वल् [ वि० १६४८ माघ शुक्क २ = ई० १५९२ ता० १७ जैन्यूअरी ] को जोधपुरके राजा उदयसिंहकी बेटी मानवाईके पेटसे शाहजादे सलीमके एक बेटा पैदा हुआ, अक्वरशाहने उसका नाम सुल्तानखुर्रम रक्खा, पिछे इस शाहजादेका पद (लक्ब) बादशाह जहांगिरने "शाहजहां" रक्खा था, सो इसके वादशाह होने पर भी यही लक्ब कायम रहा; जंब इस शाहजादेका जन्म लाहोरमें हुआ, वादशाह अक्वर भी सिंधु और कश्मीरके भगड़े दूर करनेके इरादे पर वहीं मीजूद था.

हिंजी १००१ [ वि० १६५० = ई० १५९३ ] में अहमदाबादके सूबेदार अज़ीज़ कूकेको डाढ़ी मुंडवाना, सिज्दा करना वगैरह मुहम्मदी मज्हबके बांक्लाफ़ बातें नापसन्द हुई, इस लिये बादशाहके तलब करनेपर वे इजाज़त वह मक्केको चलाग-या; बादशाहने सुल्तान मुरादको गुजरातकी सूबेदारी दी, और मिर्ज़ा शाहरुख़को मालवेकी निज़ामत इनायत की.

हिजी १००२ मुहर्रम [वि० १६५० अशिष्यन = ई० १५९३ ऑक्टोबर ] में 'दिक्षणिक बादशाहोंको दबानेके लिये शाहजादा मुराद खाना कियागया, और उसके साथ ७०००० फ़ौज समेत नीचे लिखेहुए सर्दार भेजेगये:—

मिर्ज़ा अब्दुर्रहीम ख़ानख़ानां, शाहबाज़ख़ां कम्बो, बीकानेरका राव रायिसह, राजा जगन्नाथ कछबाहा, रामपुरेका राव दुर्गभान चन्द्रावत सीसोदिया, ओरछेका राजा रामचन्द्र गहरवार वगेरह.

इन्हीं दिनोंमें बादशाह लाहीर श्रीर कश्मीरकी तरफ़ गया; श्रीर तवकात. श्रक्बरीका बनानेवाला ख्वाजा निजामुद्दीन श्रहमद वस्की मरगया, जिसने श्रपने
मरनेके वर्षतक हिन्दुस्तानकी तवारीख़ लिखी है. हमारे विचारसे दूसरे फ़ार्सी
तवारीख़ लिखनेवाले लोगोंसे इसमें मज्हवी व क़ौमी तश्रस्तुब कुळ कम है. हां श्रवुल्फ़ज़्ल
भी बे तश्रस्तुब है लेकिन बादशाही खुशामद ज़ियादा करता है श्रीर उसकी तवारीख़ शाहरी
के ढंगसे फैलावके साथ लिखी गई है. इसी वर्षमें शाहज़ादे सलीमको १० हज़ारी
जात श्रीर सवारका मन्सव दिया, जिसमें पांच हज़ार राजपूत, चार हज़ार मुग़ल

श्रीर एक हजार श्रहदी थे; शहजादेके मातहत (फ़ीजी श्रफ्सर) नीचे छिखेहुये छोग थे:-जगतसिंह कळ्वाहा, मिर्जा सुहम्मद्वाकिर श्रन्सारी, मीर कासिम बदखशी. शक्तिसिंह, तस्तावेग, राव मनोहर कछवाहा श्रीर वहादुरखां वगेरह. इसी साल कन्धारका हाकिम रुस्तम मिर्जा जो वादशाह ईरानकी तरफसे वहांका सबेदार था, त्रपने बादशाहसे रंजीदा होकर वादशाह ध्यम्बरकेपास चळात्राया, श्रोर किळा कृत्यार वादशाही छोगोंके हवाछे किया, जिसपर वादशाह ध्यम्बरने मुल्तानकी सबेदारी उसको दी.

हिजी १००३ ता० १४ शब्वाल [ वि० १६५२ हितीय ज्येष्ठ शुक्त १५ 🛥 ई० १५९५ ता॰ १३ जून ] में जोधपुरका राजा उदयसिंह दमेकी वीमारीसे मरगया श्रीर पार स्त्रियां उसके साथ सती हुईं. इन्हीं दिनोंमें हकीम हुमाम जो वड़ा श्राटिम था मरगया, श्रीर इसी वर्षमें शहज़ादे मुरादके दक्षिणकी तरफ जानेके सवव ध्यहमदावाद की सूचेदारी जोधपुरके राजा सूरसिंहको मिली. युर्हान निज़ामशाह श्रहमद-नगरवाला मरगया श्रीर उसका वेटा इब्राहीम निज़ामशाह भी बीजापुरके इब्राहीम चादिल्झाहसे छड्कर मारागया; तब निजामशाही सर्दार मंझ्खांने ध्यहमद नामी छड्केको निजाम बनाया. इसपर दूसरे सर्दारोंने मंझ्खांसे भगडाकिया, तब उसने शहजादे मुरादको मददपर बुलाया लेकिन शहजादेके पहुंचनेपर मंझूखां व्यहमदशाह को छेकर बीजापुरके इलाकेमें चलागया श्रीर श्रहमदनगरमें चांद सल्ताना बेगमको शाहजादेसे छड़ाई करनेके छिये छोडा.

हिनी १००४ [ वि० १६५२ = ई० १५९६ ] में शहज़ादे मुरादने लड़ाई होने वाद बरारका इलाका लेकर सुलह करली श्रीर वालापुरके पास एक करवा वसाकर वहां श्रपनी छावनी रक्ती.

हिजी १००५ [ वि० १६५३ = ई० १५९७ ] में निज़ामशाह, त्र्यादिल्जाह त्र्योर कुतुबुल्मुल्क, तीनोंकी फ़ोजने एक होकर छड़ाईपर तय्यारी की. शाहज़ादे मुरादने

भी नीचे लिखीहुई तर्तावसे फ़्रोज जमाकर मुकावला कियाः— बीचकी फ़्रोजमें मिर्ज़ा शाहरुख़, श्रब्दुरिहीम ख़ान्खानां, मिर्ज़ा श्रालीवेग, शेख़ दोंछत, एतिबारखां, वफ़ादारखां, श्रफ़्ज्छ तोलक्ची, शेरश्रफ्ग्न, मीरशरीफ़ गीलानी मुहम्मदखां, क़ादिर कुळी कृका, इस्लामखां, क़ुतुबुद्दीन, मीर तूफ़ान वगेरह; दाहिनी तरफ़ सय्यद कासिम् वारह, श्रवुल्फतह, दुसैनखां, रीख् मुस्तफां, श्रालमखां, केशवदास, श्रेंज़ सालिह, शेज़ उस्मान् वगैरह;वाई तरफ़ ख़ान्देशका नव्याव राजेऋलीख़ां अपनी फ़ौज समेत; हरावलमें जगन्नाय कछवाहा, राव दुर्गमान सीसोदिया,

देकर भगादिया; इसी साल अज़ीज़ कूकेने मुज़फ्फ़रशाह गुजरातीपर फ़तह पाई, और उसके मददगार बहुतसे गुजराती राजपूत मारेगये, बाक़ी मुज़फ़्फ़्के साथ पहाड़ोंमें भागगये.

हिजी १००० [ वि० १६४८ = ई० १५९१ ] में सिन्धुका मुल्क ख़ालिसा किया गया, श्रोर वहांका सर्दार जानीबेग वादशाही ख़िदमतमें हाज़िर होगया; इसी वर्पमें मुज़फ़्रशाह गुजरातीने केंद्र होकर उस्तरेसे ख़ुद कुशी ( श्रात्मघात ) की, श्रोर तवकात श्रक्वरीका मुसन्निफ़ निज़ामुद्दीन वादशाही मीरवस्की हुआ.

हिजी १००० ता० ३० रवीडल्अव्वल् [ वि० १६४८ माघ शुक्क २ = ई० १५९२ ता० १७ जैन्यू अरी ] को जोधपुरके राजा उदयसिंहकी बेटी मानवाईके पेटसे शाहजादे सलीमके एक बेटा पेदा हुआ, अक्वरशाहने उसका नाम सुल्तानखुर्रम रक्खा, पीछे इस शाहजादेका पद (लक्व) वादशाह जहांगिरने "शाहजहां" रक्खा था, सो इसके वादशाह होने पर भी यही लक्व कायम रहा; जंव इस शाहजादेका जन्म लाहोरमें हुआ, वादशाह अक्वर भी सिंधु और कश्मीरके भगड़े दूर करनेके इरादे पर वहीं मीजूद था.

हिजी १००१ [ वि० १६५० = ई० १५९३ ] में अहमदावादके सूवेदार अजीज कूकेको डाढी मुंडवाना, सिज्दा करना वगैरह मुहम्मदी मज्हवके वर्षिलाफ वातें नापसन्द हुई, इस लिये वादशाहके तलव करनेपर वे इजाज़त वह मक्केको चलाग-या; वादशाहने सुल्तान मुरादको गुजरातकी सूवेदारी दी, और मिर्ज़ा शाहरुख़को मालवेकी निज़ामत इनायत की.

हिजी १००२ मुहर्रम [वि० १६५० आश्विन = ई० १५९३ ऑक्टोबर ] में 'दक्षिणके वादशाहोंको दवानेके लिये शाहजादा मुराद रवाना कियागया, और उसके साथ ७०००० फ़ोज समेत नीचे लिखेहुए सर्दार भेजेगये:—

मिर्ज़ा अव्दुर्रहीम ख़ानख़ानां, शाहवाज़ख़ां कम्बो, बीकानेरका राव रायितंह, राजा जगन्नाथ कछवाहा, रामपुरेका राव दुर्गभान चन्द्रावत सीसोदिया, श्रोरछेका राजा रामचन्द्र गहरवार वर्गेरह.

इन्हीं दिनोंमें बादशाह लाहीर और कश्मीरकी तरफ़ गया; और तबकात. अक्बरीका बनानेवाला ख्वाजा निज़मुद्दीन अहमद बस्क़ी मरगया, जिसने अपने मरनेके वर्षतक हिन्दुस्तानकी तवारीख़ लिखी है. हमारे विचारसे दूसरे फ़ासीं तवारीख़ लिखनेवाले लोगोंसे इसमें मज्हवी व क़ौमी तअस्सुव कुछ कम है. हां अबुल्फ़ज़्ल भी बे तअस्सुव है लेकिन बादशाही खुशामद ज़ियादा करता है और उसकी तवारीख़ शाइरी के ढंगसे फैलावके साथ लिखी गई है. इसी वर्षमें शाहज़ादे सलीमको १० हज़ारी ज़ात और सवारका मन्सव दिया, जिसमें पांच हज़ार राजपूत, चार हज़ार मुग़ल

त्र्यौर एक हज़ार ऋहदी थे; शहज़ादेके मातहत (फ़्रीजी व्यफ़्सर) नीचे छिखेहुये छोग थे≔

जगत्सिंह कछवाहा, मिज़ां मुहम्मदवाकिर अन्सारी, मीर कासिम बद्ख्ञी, शिक्तिसिंह, तस्तावेग, राव मनोहर कछवाहा खीर वहादुरखां वगेरह. इसी साल कृष्यारका हाकिम रुस्तम मिज़ीं जो वादशाह ईरानकी तरफ़से वहांका सूवेदार था, अपने वादशाहसे रंजीदा होकर वादशाह अक्यरके पास चलाव्याया, खीर किला कृष्यार वादशाही लोगोंके हवाले किया, जिसपर वादशाह अक्यरने मुल्तानकी सूवेदारी उसको दी.

हिन्नी १००३ ता० १४ शब्बाल [ वि० १६५२ हितीय ज्येष्ठ शुक्कं १५ = ई० १५९५ ता० १३ जून ] में जोधपुरका राजा उदयसिंह दमेकी वीमारीसे मरगया श्रोर घार स्थियां उसके साथ सती हुई. इन्हीं दिनोंमें हकीम हुमाम जो वहा श्राल्मि था मरगया, श्रोर इसी वर्षमें शहज़ादे मुरादके दक्षिणकी तरफ जानेके सवब श्रहमदाबाद की स्वेदारी जोधपुरके राजा सूरसिंहको मिली. बुर्हान निज़ामशाह श्रहमद-नगरबाल मरगया श्रोर उसका बेटा इब्राहीम निज़मशाह भी बीजापुरके इब्राहीम श्रादिल्शाहसे छड़कर मारागया; तब निज़मशाही सदीर मंझूख़ाने श्रहमद नामी छड़केको निज़म बनाया. इसपर दूसरे सर्दारोंने मंझूख़ांसे भगड़ाकिया, तब उसने शहज़ादे मुरादको मददपर बुलाया लेकिन शहज़ादेके पहुंचनेपर मंझूख़ां श्रहमदशाह को लेकर बीजापुरके इल्राहेमें चलागया श्रोर श्रहमदनगरमें चांद सुल्ताना बेगमको शाहजादेसे छड़ाई करनेके लिये छोडा.

हिजी १००४ [ वि० १६५२ = ई० १५९६ ] में शहज़ादे मुरादने छड़ाई होने बाद बरारका इंठाक़ा छेकर सुछह करछी श्रीर बाछापुरके पास एक क्रुवा बसाकर वहां श्रपनी छावनी स्क्री.

हिजी १००५ [ वि० १६५३ = ई० १५९७ ] में निज़ामशाह, व्यादिऌशाह व्योर कुतुबुल्मुल्क, तीनोंकी फ़ौजने एक होकर छड़ाईपर तय्यारी की. शाहज़ादे मुरादने

भी नीचे लिखीहुई तर्तावसे फ़्रीज जमाकर मुकावला कियाः-

बीचकी फ़ीजमें मिर्ज़ा शाहरुख, अब्दुर्रेहीम ख़ान्खानां, मिर्ज़ा अछीवेग, शेख़ दौलत, एतिबारखां, वफ़ादारखां, अफ़्ज़ुल तोलक्षी, शेरअफ़्ज़्न, मीरश्रीफ़ गीलानी मुहम्मदखां, क़ादिर कुली कूका, इस्लामखां, कुतुबुरीन, मीर तूफ़ान वगेरह; दाहिनी तरफ सच्यद क़ारिस वारह, अबुरुफ़तह, हुसैनखां, शेख़ मुस्तफ़ा, आलमखां,

शैंख सािह, शैंख उस्मान् वगैंरह; वाई तरफ़ खान्देशका नव्याव फैंज समेत; हरावरुमें जगन्नाथ कछवाहा, राव दुर्गमान वेटियां वाक़ी रहीं. उसने ख़ज़ानेमें दस किरोड़ रुपये नक्द, दस मन सोना, सत्तर मन चांदी श्रोर वहुतसा जवाहिर छोड़ा था; उसकी पायगाहमें ख़ासे ६००० छः हज़ार हाथी श्रोर वारह हज़ार घोड़े थे, शिकारी चीते एक हज़ार श्रोर हिरण ५००० गिने जाते थे; श्रवुल्फ़़ज्ल इस वादशाहके ज़नानख़ानेकी पांच हज़ार श्रोरतें श्राईन श्रक्वरीमें लिखता है श्रोर हरएक वेगमकी तनस्वाह सात व श्राठसों रुपये माहवारीसे लेकर सोलहसों रुपये तक; श्रोर हरएक ख़वासकी तनस्वाह २० रुपयेसे लेकर ५९ रुपये तक वयान करता है.

यह वादशाह अपने ख्यालसे तो एकके सिवाय दूसरी औरतके साथ शादी करना वुरा जानता था, परन्तु उसका यह नेक ख्याल ४० वर्षकी उम्रके वाद हुआ, वर्ना शायद इतनी वेगमें नहीं करता. मोलवी अव्दुल्कादिर अपनी किताव 'मुन्तख़बुत्तवारीख़' में हिज्ञी ९९५ [ वि० १६४४ = ई० १५८७ ] के वयानमें लिखता है कि ''वादशाहने यह हुक्म जारी किया कि कोई भी एक विवाहके सिवाय दूसरी औरत न करने पावे."

इस वाद्शाहमें नेक आदतें ज़ियादा और वुरी वहुत ही कम निकलेंगी; इसका एतिक़ाद ४० वर्षकी उम्रके पहिले ज़ईफ़ था लेकिन पीछे वहुत दुरुस्त होगया. वह सब मज़हवोंको एकसा समभता था. मौलवी अव्दुल्क़ादिर वदायूनीने मज्हवी तअस्सुव से ज़ियादा हिक़ारतके साथ उस वादशाहके ऐव छांटे हैं, जिनके देखनेसे पढ़नेवालोंको वेही उसके गुण मालूम होंगे. यह मौलवी मुहम्मदी मज्हवका वड़ा पक्षपाती और भद्दे ख़्यालका आदमी था और इसने वादशाहकी निस्वत मुन्तख़वुत्तवारीख़के एछ २२० से २२४ तक में जो हाल लिखाहै, वह नीचे बयान कियाजाता है:—

''हिजी ९८६ [ वि० ४८३ = ई० १५७८ ] में अब्दुल्कादिरने एक किताब, जिसका नाम 'कितावुल् अहा अने वादः ज कीथी, जो कुतवख़ाने में दाख़िल कीगई.

सहाराणा प्रतापतिंह. 1

चाहियें, जिहुन नशीन करता जाता था; जो कुछ पसन्द स्त्राता था हरएक त्र्यादमीसे चाहे किसी मण्डवका हो चन छेता श्रीर हरएक ना पसन्द चीजसे पहेंज रखता था.

लडकपनसे शरू जवानी स्त्रीर जवानीसे श्राखिर जवानी तक कई हालतें बढलती रहीं. हरएक मन्हवकी सब वातें सुनने खोर अपनी श्रक्तके सोचनेसे एक जदी कैंफियत पैदा होगई, जोकि कितावोंमें नहीं पाई जाती है.

तमाम सरतवाली चीजोंके लिये एक मादेका होना तवीव्यतमें जमगया, श्रीर यह बात पक्की मानली कि अक्रमन्द लोग तमाम मज्हवोंमें मौजूद हैं श्रीर मिहनती व इवा-

दत करनेवाले हर गिरोहमें पैदा होते हैं.

नेकी श्रीर सब हर जगह पाया जासका है, एक मन्हव या क़ीममें उसके लिये केंद्र नहीं है, क्योंकि हरएक नये ग्रीर पुराने मज्हबके वर्षिछाफ़ दूसरे बहुतसे मज्हब होते हैं, सबको वे दलील युरा जानकर एकको वड़ा समम्तलेना त्राकृके ख़िलाफ़ है.

कुछ श्रसें तक ब्राह्मणोंपर तवजूह होगई थी. फिर मुसल्मानोंके तसव्वफ याने

वेदान्तपर दिल लगाया गया.

ईरानियोंकी सहवतसे राफिजीपनको श्रव्या जानिलया था, फ्रंगियोंके युजुर्ग याने पाद्रियोंकी हाज़िरीसे 'इन्जील' तर्जुमा कराकर सुनीगई; सूरजको नाज, मेवा प्रोर दरस्त पैदा होनेका वड़ा सवव जानकर ताजीमके छायक समुभा.

गुजरातकी तरफसे मजूसी याने पासियोंने हाजिर होकर जुर्दुस्ती वार्त प्रयान की,

जिससे महलके करीव ध्यातिश्कदा (ध्यग्निस्यान) वनानेकी द्रजाज्त दी.

राजाओंकी बेटियोंके साथ महरुमें होम कियेजाते थे, मुख्ज श्रीर श्रागकी भी सिन्दा कियाजाता था मुसल्मानोंके वर्ष्मिटाक बहुनसी वार्ने रियाजमें फन्छी थीं, जिनका कुछ ठिकाना नहीं है.

ध्यवुल्फुज्ल बहुतसी दहरिया (नारिनकी) याने, जो कियी मन्हबकी = की बनाता था, जिसके मुकाबछेपर फिलीको बीग्टनेकी नाफन न थी. इस्मे ( अब्दुल्कादिर ) ने द्वारसे अल्हदगी हम्नियार की, तिमक गयन देवन्त नि पड़ा; लेकिन ख़दाका शुक्र है कि में इस हालमें ही खुशहं".

एष २२७-

"हिली ९८७ [ वि॰ १६३६ = हैं॰ १०५५ ] में बाहणा के कि स्थान के मुवाफ़िक़ ज़मीन पर हज़ारों बटी हुए हैं.

कुछ दिनीम अग्रमानकी बातों, हिरम और क्रीडिंग होंचे

किया था, उन्होंने पटेल पटवारी और क़ानूंगो, हरएक गांवमें मुक़र्रर करदिये. हर जगह पर फ़ीज्दारी और दीवानीका इन्तिज़ाम भी अच्छा किया.

इज्ज़तदार अमीरोंके लिये मन्सव, जो पहिले बादशाहोंके वक्तमें एक ख़िताबी नाम गिने जाते थे; इस बादशाहने उनको कायदेके साथ जारी किया.

# (१) माही मरातिवका वयान-

[स्लीमन साहिवकी किताबकी पहिली जिल्दके एए १७६ से लिखा जाता है] जब ईरानके बादशाह नौशीरवांका पोता "खुस्नौ पर्वज्" ईरानसे निकाला गया और उसने यूनानमें जाकर "शीरीं"नाम एक शाहजादीसे शादी करके अपनी ससुराल की फ़ौजी मददसे ईसवी ५९१ [ = वि० ६४८ ] में ईरानको फिर फ़तह किया, तो उस वक् 'चाँद' मीन राशि यानी 'माही' युर्जमें था, उसने अपने ज्योति-पिक कहनेके मुवाफ़िक एक तो चांद और दूसरी मच्छीकी शक्क बनवाकर अपने सर्दा-रोंको इज्ज़तके लिये दी. इस बातके बहुत असीं बाद दूसरा बादशाह सिंह राशि यानी चाँदके शेर बुर्जमें होनेके वक्त ईरानकी गहीपर बैठा. उसने एक तरफ़ शेरका सिर, दूसरी तरफ़ चाँद और वीचमें मच्छीकी शक्क बनाकर अपने सर्दारों को इज्ज़तके तौर दी. जब मुगलोंने हिन्दुस्तानको फ़तह किया तो ईरानके पड़ोसी होनेके कारण "माही मरातिवं" की रस्म इन लोगोंने यहां भी जारी की.

## मन्सवका वयान.

अबुल्फ़ज़्ल अपनी किताव आईनअक्बरीकी पहिली जिल्दके १४० एएमें लिखता है-कि वादशाहने इन्तिज़ामके लिये दससे लेकर दसहज़ार तक मन्सव जर्र किये.

पांच हज़ारीसे कम मन्सव नौकरोंके लिये, श्रीर इससे ज़ियादा दसहज़ारी तक शाहज़ादोंके लिये थे.

जब मन्सवमें जातकी वरावर सवार हों तो अव्वल दरजेका मन्सवदार उसी तादादी मन्सवमें जिना जावेगा. मन्सवमें जातसे आधे तक सवार हों तो दूसरे दरजेमें शुमार होगा, और मन्सवमें जातसे आधेसे भी कम सवार हों तो तीसरे दरजेका मन्सवदार होगा. मन्सवका पूरा हाल उस नक्शेसे सम भना चाहिये जो यहां लिखाजाताहै:—

<sup>(</sup> १ ) "माही" का अर्थ मछली और चाँद वाली चीज़का है.

### मन्सवदारोंके कायदेका नक्झा.

|                         |         |       |         | _              |            |             |                  | _      |      |          |          |             |            |            |                      | _                                       |                |              |                             |                              | -                           |
|-------------------------|---------|-------|---------|----------------|------------|-------------|------------------|--------|------|----------|----------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| मन्सव                   | घोड़े   |       |         |                |            |             |                  |        | हाधी |          |          |             |            |            | वारवर्दारी           |                                         |                |              | माहवारी तन्रज्वाह           |                              |                             |
|                         | रराक्षे | झेगले | Hart.   | D <sup>d</sup> | A PER      | अंगसा       | मीजान            | Acolle | साद् | म भ्हीला | N. Carlo | प्रदर्शन या | मीजान      | P)         | विक्यूर              | all | सीमान          | कुलमाजान     | पड वस<br>दर असी             | हू सरे<br>इत्रेखो            | होता<br>सर्वेद्धी           |
| <b>स्वक</b> ्रारी       | ĘZ      | ŧς    | €₹4     | १३€            | १३९        | <b>१</b> ₹₹ | ξ <b>Σ</b> Φ     | 8.     | Ęø   | g.       | 8.       | ₹•          | ₹00        | 14.        | g.                   | ३२०                                     | ध्र∙           | 6800         | ₹2000<br>₹0                 | •                            |                             |
| माउ इ नारी              | 48      | 88    | 703     | 100            | 905        | 205         | 180              | ३१     | 10   | ₹.       | इष्ठ     | 84          | 100        | 130        | 198                  | ₹€•                                     | ४२४            | ११३४         | £000.                       | •                            | 1.                          |
| सामहनारी                | 88      | 82    | وع      | êt.            | \$×        | 4=          | ४३०              | ₹•     | ४२   | 89       | २७       | १२          | १३८        | 110        | २०                   | १२०                                     | १५०            | ८२६          | 84000                       | •                            | ·                           |
| पोषक गरी                | 9,8     | ąв    | ξE      | ęτ             | ą,         | 44          | 930              | २०     | Ę.   | ٩°       | 20       | ٤٠          |            | ٤.         | २०                   | 1860                                    | ₹€.            | <b>{20</b>   | ₹****<br>₹0                 | <b>१८००</b>                  | ₹ <b>2000</b>               |
| चारकद्वार<br>नीसी       | ३३      | ६३    | 40      | (0             | 44         | <b>{</b> ¥  | १११              | २०     | 1.   | ક્ટ      | 85       | 10          | <br> <br>  | 95         | १८<br>व <sup>8</sup> | 140                                     | र् <i>ष्</i> ट | €<0          | २७ <b>६००</b>               | ₹8800<br><b>₹</b> 0          | ₹9₹**                       |
| पारक्षणार<br>पाठकी      | 12      | १२    | 44      | 44             | 4%         | ęχ          | इ२६              | 30     | ₹८   | 85       | 1 80     | ٤           | <u>و</u> ؤ | 93         | १८<br>व १            | १५१                                     | ।<br>१५०<br>   | <b>\$0</b> % | <br>  ₹•                    | १६८०<br>ह                    | ₹€000                       |
| चारङगार<br><i>धानसी</i> | 11      | 21    | ą,      | 44             | 42         | ę₹          | 115              | te     | 32   | 15       | \$5      | ٤           | ₹8         |            | १८<br>व १            | १५१                                     | 28€            | 442          | <b>१</b> ६⊏००<br><b>र</b> ा | २६६००<br>स्                  | २१५००<br>हर                 |
| पारक्तार<br>इ.सी        | Ęŧ      | ₹1    | 41      | 41             | 42         | 43          | ₹??<br>          | \$5    | 35   | 39       | १=       | Ł           | ૮ર         | 48         | ्ट<br>व 8            | 182                                     | 288            | €8⊏          | २६४० <b>०</b>               | ९११००<br>१०                  | २ <b>६१०</b> ०<br>इ०        |
| पारक गार<br>पांचवी      | ₹!      | Ę     | ą       | 41             | 11         | 41          | ३०५              | 5.5    | 35   | 39       | 63       | =           | وه         | च १<br>व १ | १८<br>व ३            | 18X                                     | २४१            | 416          | ₹•••<br>₹•                  | मृश्रूषण<br>स्थ              | २५०००<br>स्                 |
| चारकणाः<br>चारसी        | 1       | 1 3   | 2 4     | 9              | ٠ ٧,       | 2 40        | 120              | 65     | ₹E   | 80       | ş        | ۰           | 20         | 30         | १<br>व १             | 585                                     | २११            | \$10         | रुष्ट्र क                   | £.                           | ₹8 <b>500</b>               |
| चारकताः<br>सीनसी        | ₹,      | 2     | - V     | وابر           | وا بر<br>ا | ų,          | २८१              | 40     | ₹¢   | 80       | 14       | ۰           | £(         | ्र<br>इ.ह  | şc                   | १६८                                     | २२८            | 4•4          | ₹8800                       | ₹8₹ <b>•</b> •               | <b>९</b> ह०००<br><b>ह</b> ० |
| बारकशाः<br>दोषी         | ٦       | 13    | 9 8     | 4              | 40         | 9,4         | \<br>\<br>\<br>\ | 24     | ₹{   | ę٤       | 84       | 0           | C8         | Ąc         | १०<br>वह             | १६६                                     | २२४            | ५८२          | र <b>६८००</b><br>हि०        | २ <b>३</b> ४००<br><b>क</b> ० | २११००<br><b>स</b> ०         |
| गरक्तार<br>यक्ती        | 13      | 13    | ه{<br>ا | <b>4</b>       | <b>4</b>   | 24          | २०७              | ₹      | ₹    | ęE       | 8 \$     | Ę           | =7         | 4=         | ۶ ج<br>ج             | 111                                     | १२०            | ४०८          | २२८००<br>य•                 | २२४००<br>इं≉                 | ११२००<br>ह०                 |
| दारक्षत्रार             |         | 2 3   | e ¥     | 8 4            | 8 21       | 48          | ₹0.              | 24     | २५   | ۲E       | ११       | ę           | ا،ء        | ęμ         | 50                   | 120                                     | 111            | 143          | २ <b>२</b> ००               | २१८० <b>०</b><br>ह           | २१ <b>(००</b><br>ह•         |
| तीनकता<br>नीमी          | $\perp$ | 4     | 4       | ا<br>ا         | <b>R</b>   | **          | ₹₹               | ₹€     | ₹8   | ۶٤       | 83       | ę           | ð!         | हरू<br>१३  |                      | 1,66                                    | 122            | 111          | ११8 <b>००</b><br>रु         | १२००                         | ₹११ <b>००</b><br><b>द</b> • |
| गीनकृत्र<br>चाउसी       | ı l     | 4     | 14      | 12             | Į ų        | 4           | 216              | 71     | 28   | ξE       | 11       | ٩           | 9E         |            | 24                   | 138                                     | 8.             | ¥३c          | ₹0 E0.                      | • ŧ••                        | £.                          |
| सीन क<br>सामग्र         | 1       | 4     | 12/1    |                |            | . 8         | وأعود            | 1 24   | ₹३   | 10       | 12       | ę           | 0.3        |            |                      | 24                                      | **             | १२०          | १०२००<br>इ.                 |                              | ₹<                          |



मन्सबके बयानके बाद उन मन्सबदारों के नाम टिखेजाते हैं जो अबुट्फ्न्ट्रने 'आईन अक्बरी' पहिंटी जिल्दके १८१ एएसे १८६ तक हिंची १००३ [ वि० १६५२ = ई० ११९५ ] में टिखे हैं, इस वर्षसे पिहेटे जो मरचुके खोर जो इस साटमें जिन्दा थे उनमेंसे मरे हुआंके ५०० मन्सबसे जपर, श्रोर जिन्दा छोगोंके २०० मन्सबसे जिपादा वार्टी तकके नाम नीचे टिखेजाते हें—

अक्बर बादशाहके मन्सब्दार सर्दार.

#### ( दसहजारी, )

) शाहजादा सलीम, बादशाह-का बड़ा बेटा-

( आटहज़ारी, )

२ शांहजादा शाहमुराद, बाद-शाहका दूसरा बेटा.

( सातहजारी, )

३ शाहजादा दान्याल, बादशा-हका तीसरा बेटा.

( पांच हज़ारी, )

४ सुल्तान खुम्त्री, बड़े शाहजादे-का वेटा.

५ मिर्ज़ सुटैमान तीमूरी.

६ मिर्ज़ा इत्राहीम तीमूरी.

७ मिर्ज़ा शाहरुख़ तीमूरी

 मिर्ज़ा मुज़्फ्फ़्र हुसेन सफ़्वी ईरानी.

९ मिर्ज़ा रुस्तम ईरानी-

१० बैरमखां खान्खानां-

११ बैरमबेगका बेटा मुनइम्खां.

१२ तदींबेगखां तुर्किस्तानी.

१३ खानेजमां शीबानी.

१४ अप्दुहास्तं उज्बक.

१५ शम्सुद्दीन ऋकाख़ां.

१६ मीरमुहम्मद्- खानेकळां.

१७ शरपुरीनहुसैनमिर्जाश्रहरारी.

१८ श्रकाखांका वेटा यूसुफ़ मुह-म्मदखां.

१९ अद्हमलां घायभाई.

२० पीर मुहम्मदखां शिर्वानी.

२१ श्वल्कालांका बेटा खांने श्वाज्-म मिर्जाः

२२ वहादुरखां.

२३ प्रधीराज कछवाहेका वेटा-राजा भारमञ्ज.

२४ हुसैन कुली-खानेजहां.

२५ सईदर्गा.

२६ शिहाबुदीन त्रहमद्खां.

 राजा भारमञ्जका चेटा-राजा भगवानदास.

२८ कुतुबुद्दीनखां.

२९ बैरमखांका वेटा- अब्दुर्रहीम

खान्खानां.

३० राजा भगवानदासका बेटा-राजा मानसिंह.

मुहम्मद कुछीखां वर्छासः

३२ तरमृंखां.

३३ क़ियाख़ां गुंग.

( सादेचार हजारी.)

३४ ज़ैनख़ां हवीं.

३५ मिर्ज़ा यूसुफ़ख़ां रज़वी.

( चार हजारी.)

३६ महदी कासिमखां.

३७ मुज्फ्फ़रख़ां तर्वेनी.

३८ सेफ़ख़ां कूका.

३९ राजा टोडरमछ खत्री.

४० मुहम्मद कासिमखां नेशापुरी.

४१ वज़ीरख़ां.

४२ क़िलोचखां.

४३ सादिक्खां.

४४ कल्यानमञ्ज वीकानेरीका वेटा-

राव रायसिंह.

( सादेतीन हजारी, )

४५ मिर्ज़ो जानीवेग.

४६ सिकन्दरखां उज्वक.

४७ अन्दुल्मजीद आसिफ़ख़ां.

४८ मन्तूंखां काक्झाल,

४९ मुक़ीम शुजाञ्रतखां ञ्ररवी.

५० शाहवदाग्खां समर्कृती.

५१ हुसैनखां.

५२ मुरादखां.

५३ हाजीमुहम्मदख्ां सीस्तानी.

५४ सुल्तानश्रठी श्रफ़्ज़्ठख़ः

५५ शाहवेगखां अठीमवेग-खान

ऋालम

५६ दर्योई दारोगा कृसिमखां.

५७ वाकीखां.

५८ मीर मुइज्जुल्मुल्क.

५९ मीर अलीअक्बर.

६० शरीफ़खां.

( ढाई हजारी, )

६१ इब्राहीमखां शीवानी.

६२ जलालुद्दीन खुरासानी.

६३ हेदर मुहम्मद्खां.

६४ एतिमाद्खां गुजराती.

६५ पाइन्दाख़ां मुग्ल.

६६ राजाभारमञ्जकावेटा-जगन्नाथ.

६७ मख्सूसखां.

६८ शेख मुवारिकका वेटा-अबुल्फ़ज्ल.

(दोहज़ारी,)

६९ इस्माईलख़ां.

७० मीर उलूस.

७१ अइरफ़ख़ां सब्ज़वारी.

७२ सय्यद महमूद बारह

७३ अब्दुहाखां मुग्छ.

७४ शेख मुहम्मद बुखारी.

७५ सय्यद हामिद बुखारी.

७६ रुस्तमखां तुर्किस्तानीः

७७ शहवाज्खां कम्बो.

७८ दर्वेश मुहम्मद् उज्ब्रक.

७९ शेंख़ इब्राहीम सीकरीवाला.

८० अब्दुल्लतीफ़्ख़ां.

८१ एतिबारखां ख्वाजासरा.

८२ राजा बीरवल ब्राह्मण.

८३ इख्लासखां स्वाजासरा

८४ हुमायूंका गुलाम- वहादुरख़ां.-

८५ ज्ञाह फ़्ल्रुहीन.

८६ राजा रामचन्द्र वघेला.

८७ छइकरख़ां खुरासानी.

८८ सम्यद् यहमद् बारह.

८९ काकड अठीख़ां चिश्ती.

९० वीकानेरका राव कल्याणमञ्ज.

९१ ताहिरखां.

९२ शाह मुहम्मद्खां क्लाती.

९३ वूंदीका राव मुर्जण हाड़ा.

९४ शाहम्खां जलाइर.

९५ ज स्फ्रवंग चासिफ्खां.

( डेंद हज़ारी, )

९६ शेल फ़रीद बुख़ारी.

९७ हलीमबेगका बेटा समानजीखां

९८ तदींबेग.

९९ हमायूंका गुलाम- मिहतरखां.

१०० रामपुरैका रावदुर्गा सीसोदियाः १०१ राजा भगवानदासका वेटा मा-

धवसिंह.

१०२ सय्यद् कासिम.

(एक हज़ार दोसी मन्सव वाले.)

१०३ रायशाल शेखावत दर्वारी.

( एक हजा़री, )

१०८ मुहिच्चे घरठोख़ां.

१०५ सुल्तान् स्वाजाः

१०६ स्याजा श्रव्दुहा.

१०७ स्याजा जहां.

१०८ तातारख़ां खुरासानी.

१०९ हकीम अवुल्फ़व्ह गीलानी.

११० शेख जमाल.

१११ जऱ्य्फ़रखां.

११२ शाह फ़ता.

११३ च्यसदुङाख्रां तत्रेज़ी.

११८ राजा भारमञ्जका भाई- रूपसी

वेरागी. ८ मजिमानकां स्वाच्यास

११५ एतिमाद्खां स्वाजासरा.

११६ वाज वहादुर.

११७ राव मारुदेवका वेटा- मोटा

राजा उदयसिंह.

११८ शाह मन्सूर शीराज़ी.

११९ कृत्लक् कृदम्खां.

१२० थादिलखां.

१२१ ग्यासुदीन्खां.

१२२ फ़र्रुल् हुसैनल् उज्वक.

१२३ मुईनखां.

१२४ मुहम्मद कुटी तीक्वाप.

१२५ मिहर चलीखां सल्दोज.

१२६ स्याजा इत्राहीम वदःष्शी.

१२७ सहीमखां काकड़.

१२८ हवीव अहीखां कोलावी.

१२९ राजा भारामङ्का भाई जग-माठः

9३० श्रलग्लां, गुजराती ख़ानह-ज़ाद.

१३१ मक्सूद प्राहीखां कोर.

१३२ कुवूळखां.

( मौसी मन्सववाले, )

१३३ कोचक घठीख़ां कोठावी.

१३४ हुमायूंका- गुलाम सब्दलखां.

9३५ अमरोहेका सय्यद मुहम्मद, मीरअद्ल.

१३६ रज़वीख़ां रज़वी.

१३७ मिर्ज़ा निजाबतखां.

१३८ सय्यद हाशिम् बारह.

१३९ गाजीखां वदख्शी.

१४० फ्रहत्खां.

१४१ रूमीखां.

१४२ गोर्चीका वेटा समान्जीखां.

१४३ शाहबेगखां.

१४४ मिर्ज़ा हुसैनखां.

१४५ हकीम ज़म्बील.

१४६ खुदावन्दखां दखनी.

१४७ मिर्ज़ा श्रहीखां.

१४८ सञ्जादत मिर्ज़ा.

१४९ शिमालखां चेला.

१५० शाह गाजीखां.

१५१ अफ़ाज़िल्ख़ां.

१५२ मञ्ज्सूमखां.

१५३ तोलकखां.

१५४ स्वाजा शमसुद्दीन खाफ़ी.

े १५५ राजा मानसिंहका बड़ा बेटा

जगत्सिंह.

१५६ नकीवखां.

१५७ मीर मुर्तजा.

१५८ अअ्ज्ञ्ज्म मिर्ज़ाका वेटा-श-म्सी

१५९ मीर जमालुहीन हुसैन.

१६० सय्यद राजू बारह.

१६१ मीर शरीफ़ आमिली.

१६२ शेरोयाखां.

१६३ नज़रबेगउज्ब्रक.

१६४ जलालखां कक्खड़.

१६५ ताशबेगखां मुग्ल.

१६६ शैख ऋब्दुल्ला ग्वालियरी.

१६७ राजा श्रासकर्ण कळ्वाहेका बेटा-राजसिंह.

१६८ राव सुर्जणका बेटा-राव भोज.

( आठसौ मन्सबंवाले, )

१६९ शेर रुवाजा.

१७० अञ्ज्ज्म मिर्ज़ाका बेटा खुर्रम.

( सातसौ मन्सबवाले, )

१७१ कुरैश सुल्तान.

१७२ करा बहादुर.

१७३ मुज़फ़्र हुसैन मिर्ज़ा.

१७४ क्वीज़ीक्खां उज्बक.

१७५ सुल्तान अन्दुल्ला.

१७६ मिर्ज़ अब्दुर्रहमान.

१७७ कियाखां.

१७८ वारखां.

१७९ ऋब्दुर्रहमान.

१८० कृासिमञ्जलीखां.

१८१ बाज्बहादुरखां.

१८२ सय्यद ऋब्दुङ्घालां.

१८३ टोडरमञ्जका बेटा-बिहार.

१८४ ऋहमद्वेगं काबुली.

१८५ हकीम अली ईरानी.

१८६ गूजरखां.

१८७ सब्रेजहां मुफ्ती.

१८८ तस्तावेग काबुळी. १८९ राव पितृदास खत्री.

१९० देख श्रब्दुर्रहीम.

१९१ मेदिनीराय चहुवान.

१९२ ऋबुरु कासिम तम्कीन्.

१९३ वज़ीरवेग जमील.

१९४ ताहिर सेंफुल् मुल्क.

१९५ बाबू मंगली.

( छः सौ मन्सबबाले, )

१९६ मुहम्मद कुछी तुर्कमान. १९७ इस्तियार बेग.

१९८ हकीम हुमाम गीलानी.

१९९ लाने अञ्जूजमका बेटा-मिर्ज़ा-न्र.

( पांचसी मन्तबबाछे, )

२०० माऌतूखां.

२०१ मीरखां बहादुरः

२०२ ठाठखां.

२०३ शैख ऋहमद सलीम.

२०४ सिकन्दर वेग.

२०५ बेग नीरसखां. २०६ जलालखां कोची.

२०७ परमानन्द खत्री.

२०८ तीमूरखां चका.

२०९ सानी हवीं.

२१० सम्यद जलाल बारहः

२११ जगमाल पुँवार.

२१२ हुसैन बेग.

२१३ हुसेनख़ां पन्नी.

२१४ सय्यद् छज् बारह.

२१५ मुन्सिफ्खां हवीं.

२१६ काजीखां बख्शी.

२१७ हाजी यूसुफुखां.

२१८ रावल भीम जैसलमेरी.

२१९ हाशिमवेग.

२२० मिर्ज़ फ़रेद्रं.

२२१ यूसुफ़ख़ां कश्मीरी.

२२२ पूर क़िलीच.

२२३ मीर ऋब्दुल हय्य.

२२४ शाह कुठीखां.

२२५ फ़र्रुख़्बां.

२२६ खांने व्यक्त्ज्मका बेटा-शादमां.

२२७ हकीम ऐनुल्मुल्क शीराज़ी.

२२८ जांशबहादुर मुग्छ.

२२९ मीर ताहिर.

२३० मिर्ज़ श्रठीबेग.

२३१ रामदास कळवाहा.

२३२ मुहम्मदखां नियाज़ी.

२३३ च्यवुरु मुज़क्फ़र.

२३४ स्वाजगी मुहम्मद हुसैन.

२३५ अबुरु कासिम.

२३६ क्मरखां.

२३७ राजामानसिंहका बेटा-ऋर्जुन-सिंह.

२३८ राजा मानसिंहका बेटा सबल-सिंह.

२३९ मुस्तफ़ा ग्ल्ज़ई.

२४० नज़रखां.

२४१ मधुकरका बेटा-रामचन्द्र.

२४२ राजा मुकुटमशि भटोरिया.

१३४ हुमायूंका- गुलाम सम्दलसां.

१३५ अमरोहेका सम्यद मुहम्मद, मीरअद्ल.

१३६ रज़वीख़ां रज़वी.

१३७ मिर्ज़ा निजावतखां.

१३८ सय्यद हाशिम् वारह.

१३९ गाजीखां वदख्शी.

१४० फ्रहत्खां.

१४१ रूमीखां.

१४२ गोर्चीका बेटा समान्जीखां.

१४३ शाहवेगखां.

१४४ मिर्ज़ा हुसेनखां.

१४५ हकीम ज्म्बील.

१४६ खुदावन्दखां दखनी.

१४७ मिर्ज़ा श्रहीखां.

१४८ सच्यादत मिर्ज़ा.

१४९ शिमालखां चेला.

१५० शाह गाजीखां.

१५१ अफ़ाज़िल्ख़ां.

१५२ मञ्ज्सूमखां.

१५३ तोलकखां.

१५४ स्वाजा शमसुद्दीन खाफ़ी.

१५५ राजा मानसिंहका बड़ा बेटा

जगत्सिंह.

१५६ नकीवखां.

१५७ मीर मुर्तजा. १५८ अञ्जूज्म मिर्ज़ाका वेटा-श-

म्सी

१५९ मीर जमालुहीन हुसैन.

१६० सय्यद राजू बारह.

१६१ मीर शरीफ़ आमिली.

१६२ शेरोयाखां.

१६३ नज्रवेगउज्ब्क.

१६४ जलालखां कनखड.

१६५ ताशबेगखां मुग्ल.

१६६ दोल ऋब्दुळा ग्वालियरी.

१६७ राजा त्रासकर्ण कळ्वाहेका बेटा-राजसिंह.

१६८ राव सुर्जणका बेटा-राव भोज.

( आठसौ मन्सबंवाले. )

१६९ शेर रुवाजा.

१७० अअ्ज्ञज्म मिर्ज़ाका नेटा खुर्रम.

( सातसी मन्सववाले, )

१७१ कुरैश सुल्तान.

१७२ करा बहादुर.

१७३ मुज़फ्फ़र हुसैन मिर्ज़ा.

१७४ क्वीजीक्खां उज्बकः

१७५ सुल्तान ऋब्दुङ्घा.

१७६ मिर्ज़ अब्दुर्रहमान.

१७७ कियाखां.

१७८ बारखां.

१७९ अब्दुर्रहमान.

१८० कासिमञ्जलीखां.

१८१ बाजबहादुरखां.

१८२ सय्यद् ऋब्दुक्षाख़ां.

१८३ टोडरमञ्जका बेटा-बिहार.

१८४ ऋहमदवेग कावुली.

१८५ हकीम अली ईरानी.

१८६ गूजरखां.

१८७ सद्रेजहां मुफ्ती.

१८८ तस्तावेग काबुछी.

१८९ राव पितृदास खत्रीः १९० देख स्टब्दर्रहीमः

१९१ मेदिनीराय चहुवान-

१९२ ऋबुल् कासिम तम्कीन्.

१९३ वज़ीरवेग जमील.

१९४ ताहिर सेंफुल् मुल्क.

१९५ बाबू मंगली.

( छः तौ मन्तवबाले, )

१९६ मुहम्मद कुली तुर्कमान.

१९७ इस्तियार बेग.

१९८ हकीम हुमाम गीलानी.

१९९ लाने श्रॅंश्ज्मका बेटा-मिर्ज़ा-न्रः

( पांचसौ मन्तबबाले, )

२०० बाल्तूखां.

२०१ मीरखों बहादुर.

२०२ ठाठखां.

२०३ होल ऋहमद सलीम.

२०४ सिकन्दर बेग.

२०५ बेग नौरसख़ां. २०६ जठाठखां कोचीं.

२०६ जलालखा काचा. २०७ परमानन्द खत्री.

२०८ तीमुरखां यकाः

२०८ तामूरखा यका २०९ सानी हवीं.

२१० सम्यद् जलाल बारह-२११ जगमाल पँगर-

२११ जगमाल पुँवार

२१२ हुसैन बेग.

२१३ हुसैनख़ां पन्नी.

२१४ सम्यद छजू नारह.

२१५ मुन्सिफ्खां हवीं.

२१६ काजीखां बख़्शी. २१७ हाजी यूसुफ़्ख़ां.

२१८ रावल भीम जैसलमेरी.

२१९ हाशिमवेग.

२२० मिर्ज़ा फ़रेटूं.

२२१ यूसुफुखां कश्मीरी,

२२२ पूर क़िलीच.

२२३ मीर अब्दुल हय्य.

२२४ शाह कुळीखां.

२२५ फ़र्रख़्सं.

२२६ खांने चक्र्ज़मका बेटा-शादमां.

२२७ हकीम ऐनुङ्मुल्क शीराज़ी.

२२८ जांशबहादुर मुग्ल.

२२९ मीर ताहिर.

२३० मिर्ज़ चळीबेग.

२३१ रामदास कछवाहा.

२३२ मुहम्मदखां नियाज़ी.

२३३ च्यवुल् मुज़क्फ़र.

२३४ स्वाजगी मुहम्मद हुसैनः

२३५ च्यबुरु कासिम.

२३६ क्मरख़ां.

२३७ राजामानसिंहका बेटा-ऋर्जुन-सिंह.

२३८ राजा मानसिंहका बेटा सबल-सिंह-

२३९ मुस्तफा गृल्ज्ई.

२४० नज़रखां.

२४१ मधुकरका बेटा-रामचन्द्र.

२४२ राजा मुकुटमणि भदोरियाः



२९३ हुसैन पग्छीवाल. २९४ जयमञ्जन बेटा—केशवदास.

२९५ मिर्ज़ाखां.

२९६ मुज़क्फ्र.

२९७ तुलसीदास जादव.

२९८ रहमतखां.

२९९ अहमद कासिम कूका

३०० वहादुर गोहिलोत.

३०१ दोलतखां छोधी.

३०२ शाहमुहम्मद्रः

३०३ हसनखां मियानहः

३०४ ताहिरवेग.

३०५ रुणादास तँवर.

३०६ मानसिंह कछवाहा.

३०७ मीर गदाई.

३०८ कासिम स्वाजाः

३०९ नादेखली मैदानीः ३१० उडीसेका जुमींदार नीलकण्ठः

३११ गयासवेग तहरानी.

३१२ स्वाजा शरफ

३१३ शरफ़वेग शीराज़ी-

३१४ इत्राहीम कुली.

( ढ़ाईसी मन्सव वाले. )

३१५ अबुल् फ़त्ह.

३१६ वेग मुहम्मद तीक्बाय-

३१७ इमामकुळी शिगाळी.

३१८ सफ्दरवेंग.

३१९ ख्वाजा सुळैमान

३२० वरखुर्दार

३२१ मीर मञ्जूम भक्तरी.

३२२ स्वाजा मिलक.

३२३ राय रामदास दीवान.

३२४ शाह मुह्म्मद. ३२५ रहीम कुछी.

३२६ शेखेग.

( दोसौ मन्सव वाले. )

३२७ इपितृखारवेग.

३२८ राजा भगवानदासका वेटा

त्रतापसिंह.

३२९ हुसेनखां कृज्वीनी

३३० यादगार हुसैन.

३३१ काम्रांवेग गीळानी.

३३२ मुहम्मदखां तुर्कमान.

३३३ निजामुद्दीन चहमद.

३३४ राजा मानका वेटा-जगत्सिंह.

३३५ इमादुऌ मुल्क. ३३६ शरीफ सर्भदी.

३३७ स्था स्ट्रिय

३३७ क्रा वहरी. ३३८ तातारवेग.

२२९ खाजा मुहच्चेत्र्युटी खाफी.

३४० हकीम मुज्यक्र अर्दिस्तानी.

३४१ शृब्दुस्सुवहान्.

३४२ कृतिमवेग तब्रेज़ी.

३४३ शरीफ़.

३४४ तक़िया शुस्तरी.

३१५ व्यव्दुस्समद काशी.

३४६ हकीम लुकुङा.

३४७ शेर घ्यफान.

३१८ थमानुङाख़ां.

३१९ सडीम कुडी.

३५० ख़लील कुली.

३५१ वली वेग.

३५२ वेग मुहस्मद.

३५३ मीरखां.

३५४ सरमस्तखां.

३५५ अमरोहेके सय्यद मुहम्मदका बेटा-अवुल् हसन.

३५६ अमरोहेका सम्यद अब्दुल-वाहिदः

३५७ ख्वाजावेग.

३५८ सगरा-राना प्रतापका भाई.

३५९ ज्ञादीवे उज्वक.

३६० वाकीवेगः

३६१ नौमानवेग.

३६२ दोख़ कवीर चिइती.

३६३ मिर्ज़ ख्वाजा.

३६४ मिर्ज़ा शरीफ़.

३६५ शुक्रहा.

३६६ मीर श्रव्दुल मोमिन.

३६७ छड्करी.

३६८ मुहम्मद अली हाजी.

३६९ मथुरादास खत्री.

३७० सुथरादास.

३७१ मीर मुराद.

३७२ कल्ला कल्वाहा.

३७३ सम्यद द्वेंश.

२७८ जुनेद महरु

३'९५ सय्यद त्रवृ इल्हाक्.

३७६ फ्रन्ह्यां चीतावान.

३७७ मुक़ीमखां.

३७८ लाला-राजा बीरबलका बेटा.

३८९ यूसुफ़ कइमीरी.

३८० जय-यसावल.

३८१ हेंदर दोस्त.

३८२ दोस्त मुहम्मद्.

३८३ शाहरुख़.

३८४ शाह मुहम्मद.

३८५ सांबलदास जाद्व.

३८६ स्वाजा ज़हीरुद्दीन.

३८७ मीर अबुल् कासिम.

३८८ हाजी ऋर्दिस्तानी.

३८९ मुहम्मदखां.

३९० स्वाजा मुक़ीम.

३९१ कादिर खली.

३९२ फ़ीरोज़ख़ां.

३९३ मीर शरीफ़ कोलाबी.

३९४ बहादुरखां बिछोच.

३९५ केशवदास राठोड़.

३९६ शेर मुहम्मदः

३९७ ऋही कुही.

३९८ सम्बद् लाद् बारह्.

३९९ ज़ेनुहोन ऋटी.

४०० नसीर मुत्रीन.

१०१ सांख पुंबार.

४०२ काविल.

१०३ उहासेका ज़मीदार खोडण्ड.

१०१ उद्दिसंका ज्मीदार मुन्दरः

**४०५ प्**रम, इब्राहीमका धायनाई.

श्रव्यर बादशाहने श्रपने नवें जुलूसमें सब रश्रम्यतसे जिज़्या (१) छेना मुश्राफ़ किया, श्रीर कहा कि-बादशाह सब रश्रम्यतका निगहवान है, ख़ज़ानेमें किसी बीज़की कमी नहीं, तो इस छागतके छेनेकी भी ज़रूरत नहीं है. हिली ९९४ [ वि॰ १६४३ = ई॰ १५८६ ] में जब अकाल पड़ा तो बादशाहने स्थाय्यतसे महसलका छठा हिस्सा छोड्दिया.

"जब हिजी ९७७ तारीख़ २३ रमज़ान [ वि॰ १६२६ चैत्र रूष्ण ९ = ई॰ मण्हव चलाना चाहा था.

सलामका तरीका भी बदल दिया था कि एक आदमी ''श्रह्णाहु अक्वर'' कहता, दूसरा 'जल्ला जलालुहू' बोलकर जबाब देता; सब मक्त्वोंके तरीके थोड़े थोड़े इस्तित्वार करलिये थे कि जिससे सब लोग खुश रहें, तीयोंपर जो महसूल दूसरे बादशाहोंने लगाये थे इसने छोड़दिये, चौर प्रयागमें गंगा जमुनाके संगम पर उस करोत ( थारा ) को जिससे हिन्दू लोग चिरकर जानदेते थे खराव जानकर तुड़वाडाला,

भ्योर जुबर्दस्ती सती करना बन्द किया.

इस बादशाहकी नेकियां और त्राकिलाना कार्रवाई लिखी जावे तो बहुत

फैलाव होगा, अब इसके वक्तकी मुल्की आमदनी लिखीजाती है.

चौदह किरोड़ उन्नीस लाख नो हजार पांचसो चौरासी रुपये ज़मीनकी पैदा-इदा, त्र्योर सायर, ख़िराज वगैरह सब मिलाकर बत्तीस किरोड़ रुपयेकी त्र्यामदनी थी. भारतमें इस बादशाहका विश्वास किसी मज्ज़ब पर नहीं रहा था− मिरात वारदातमें छिला है कि "बादशाह दस्तोंकी बीमारी छः महीने तक रहनेसे मरनेके करीब

( ) ) जिज्या, एक तरहका महसूल था जो मुसल्मानोंके पैगुम्बर और उनके ख्लीफाओंके

(३) जिज्ञ्य, एक तरक्का महसूल पा जा सुतत्वानाक पर्युग्य आर उनक ख्लाफाजाक समर्थों बहुते, ईसाई, पार्ती, मूर्तिपूजकोंसे उनकी हिफाज़तके एवज लियाजाता था.

हरएक छढ़ने वाले काफिर, कमउन्न आदमी, औतत, गुलाम, लंगड़े, लुंजे, अन्ये, और तीवाने व बहुत गृतिक लोगोंसे सुआफ़ पा, हावचेंगें कमदाजेंके आदमीसे ३२ दिस्म पाने कल्लार ३ रू आठआनेके अनुमान और सप्याम दाजेंके आदमीसे इसका दूना याने २२ दिस्म और अमीर आदमीसे १८ दिस्म लियाजाना सुकृर्तर था— तारीख़ मिरात अहमदी जिल्द २.

(२) बहु बवान ह्यू मरे साहिक्की किताब (हिस्कवरीज़ ऐण्ड ट्रैवल्ज़ इन एशिया) की दूसरी जिल्के एक ८९ से लियाजाना है, जो तन् १८२० ईस्की में एडिक्वरा में छपी.

होगया, उस समय मिर्ज़ा अज़ीज़ ख़ाने अश्र्ज़म कूका और राजा मानसिंह कछ्वाहा ' मौजूद थे. ख़राब हाल देखकर ख़ाने अश्र्ज़मने बादशाहसे मज्ह़बी कलिमा पढ़ने को कईबार कहा, लेकिन उसने कुछ भी ध्यान न दिया.

फिर खाने अञ्जामके इशारेसे अक्लमन्द राजा मानसिंहने अर्ज़की कि हम ठोगोंने ज़िद्के सबब कुफ़की बातें कुबूल नहीं कररक्खी हैं बल्कि इस कारणसे हिन्दू बनेहुए हैं कि जो अकेले मुसल्मानी कुबूल करलें तो क़ौमके लोग हमें छोड़कर अलग होजावें और कोई सर्दार न बनावे, इस भगड़ेके सबब लाचार हैं; वर्ना सब मज्ह़वोंसे मुसल्मानी मज्ह़ब बिहतर जानते हैं, तक्लीफ़की हालतमें हुजूरको ऐसी इबारत जो कि मुक्ति दिलासक्ती है पढ़नी चाहिये. यह बात सुननेसे बादशाह अपना मुंह दूसरी तरफ़को फेरना चाहता था कि दम निकलगया—इस मुआमलेसे ख़ानें अञ्ज्ञज़म और दूसरे बुजुर्ग लोगोंने बादशाहके जनाज़ेपर नमाज़ रवा न रक्खी, और विना नमाज़के आगरेसे सिकन्दराबाद लेजाकर दफ़्न करदिया, जो आगरेसे अलहदा पुराना शहर था".

इस बादशाहके समयमें सवारोंकी तनखाह पन्द्रह रुपयेसे छेकर २५ रुपये तक, श्रीर पैदलोंकी ६ रु से छेकर १२॥ रु तकथी; खाछिसे श्रीर ज़मींदारोंकी कुछ फ़ीज श्रवल्प चाछीस लाखसे ज़ियादा छिखदी है, छेकिन कुछम्बन्दीकी ख़ास फ़ीज पांच लाख ख्याल कीजाती है.

इस बादशाहके मुल्ककी सीमा, जिसने ५० वर्षसे कुछ ज़ियादा हुकूमत की, काबुछसे वंगाला, और कश्मीरसे वरारतक थी.

शेषसंग्रह.

अक्वरके जन्मदिनमें तारीख़ीफ़र्क़.

राजपूतानाकी तारीख़ वनानेके छिये सामान एकट्ठा करनेके वास्ते हिन्दुस्तान के इतिहासोंके देखनेसे पायाजाता है कि अक्वर वादशाहके जन्मांदिनकी वावत फ़ार्सी तारीख़ छिखनेवाछोंकी राय एकसी नहीं है.

१ अक्वरके वज़िर (शैख़) अवुल्फ़ज्लका वयान है कि "हुमायूंकी वेगम हमीदावानूके पेटसे शाहजादे अक्वरका जन्म हिजी ९४९ ता० ५ रजव रविवार [वि० १५९९ कार्तिक शुक्क ६ = ई० १५४२ ता० १५ ऑक्टोवर ] की रातको अमरकोट में हुआ"— (अक्वर नामह जिल्द १ एछ ३१— ५३). परन्तु अवुल्-फ़ज्लने इस तारीख़का ठीक होना तहकीक नहीं किया— वह कहता है कि जब शाहज़ादे.

का जन्म हुआ उस वक्त दो ज्योतिपी, मीठाना 'चांद' ख्रीर 'इल्यास' स्थमस्कोटमें मीजृद् थे.

इससे ख्याळ कियाजाता है कि श्वबुट्फ़़ज़्के छिखनेसे पहिले उन दोनोंका देहान्त हो चुका था— क्योंकि श्वगर ऐसा न होता तो वह उनसे पूलकर ज़ाहज़ादे का जन्म दिन लिखता. पैदाइज़के वक्त उनके मौजूद होने ही पर श्वपने लेख को मज्बूत न करता.

उसने (अक्वरनामेमें) शाहज़ादेकी कई जन्मपित्रयां टिखी हैं, जिनमेंसे कोई यूनानी श्रोर कोई हिंदुस्तानी तरीकेसे बनाई गई हैं, टेकिन श्रापसमें एक भी नहीं मिलती, किसीमें सूर्य तुला राशिका श्रोर किसीमें रिश्वकका टिखा है—किसीमें जन्म सिंह छन्न का श्रोर किसीमें कन्याका वताया है— श्रवहफ़ज़्ट़ने श्रक्वरके सालाना जुलूसके मृताविक उसके जन्मोत्सवका वयान नहीं किया है.

(२) 'तवकृति अक्वरी' का लिखनेवाला निज्ञामुद्दीन अहमद वस्त्री अक्वरके जन्मका दिन वहीं वतलाता है जो अबुल्कृन्लने लिखा, श्रीर 'मुन्तखुनुनवारीख़' के वनानेवाले मोलवी वदायुनीका वयानभी उसीके मुवाफिक है.

इन तीनों शस्त्रोंका ठिखना, जो व्यक्ष्यर बादशाहके मोतवर व्यादमी थे, ठीक चौर यक्निके छायक मानागया इसी कारण १ 'इक्बाल्नामण जहांगीरी' २ 'तारीले फिरिश्ता' ३ 'मुन्तल्बुल्ख्याव' ४ 'सेरुल्मुतव्यस्ख्रिरीन' चौर ५ 'मुलस्ल्मुत-वारील्' वगैरहके बनानेवालोंने भी वही ठिखदिया.

(३) 'मिराते व्याफ़तावनुमा' के बनानेवालेने इस मुत्र्यामिलेमें कोई मञ्जूत

राय नहीं दी, सिर्फ़ नीचे लिखेहुए शुन्हेंसे वह कहता है कि-

"कई तहरीरोंके मुताबिक हिंबी ९४९ में त्र्योर किसीसे हिंबी ९५० को जलालुई। नमुहम्मद त्र्यन्वरका जन्म त्र्यमरकोटमें हमीदावानूबेगमके पेटसे, जो श्रहमद जामकी त्र्योलादमें थी, हुत्रा. त्र्यन्वरनामेके वयातसे इस नेक शाहज़ादेका जन्म त्र्यमरकोटमें, हिंबी ९४९ ता० ५ रजव रविवारकी रातको हुत्र्या, जिस समय सूरज दृश्चिक राशिपर था"—

'तज्जिरतुरु वाकिश्रात' (कृत्मी किताब ११ पत्र ) का बनानेवाटा श्रम्बर जोहर, हुमायूं बादशाहका श्राप्ताव्ची (पानेडेको दारोगा ) लिखताह कि "बादशह हुमायूं श्रमरकोटसे भक्तर लेनेके इरादेपर श्रापे बढ़े, वहाँसे १२ कोसपर एक हैं बुके पास ठहरे थे, जहां सुबहके वक्त श्रमरकोटसे एक कृतिह मुनारिकवादी ल्या के श्रम्

ख़बरके सुननेसे हज़रत बादशाह बहुत ख़ुश हुए, शाहज़ादेकी पैदाइशका वक्त हिजी ९४९ शृञ्ज्वानकी १४ तारीख़ [वि० १५९९ मार्गशिर शुक्त १५ = ई० १५४२ ता० २३ नोवेम्बर ] शनेश्चरकी रात है—१४ वीं रातके चांदको 'बद्र' कहते हैं, जिस तारीख़को शाहज़ादेकी पैदाइश हुई. 'जलालुहीन' श्रोर 'बद्रुहीन' का एकसाही अर्थ है इस लिये शाहज़ादेका नाम 'बद्रुहीन' श्रोर जलालुहीन रक्खा; जब हज़रत बादशाह नमाज़ पढ़चुके तब श्रमीरोंने श्राकर सलाम किया.

इसके वाद हज़रत वादशाहने इस तावेदार (जोहर आफ़्ताव्ची) से फ़र्माया कि हमने तुमको अमानत सोंपी थी; जवाबमें अर्ज़िक्या कि दुरुस्त है. दुवारा फ़र्माया कि क्या थी ? अर्ज़ किया कि २०० शाहरुख़ी रुपये, चांदीके दस्ताने और एक कस्तूरीका नाफ़ा (नाभि) था.

शाहरुख़ी रुपये और दस्ताने हज़रतके हुक्मसे खुदावन्दख़ांको देदिये. हज़रतने फ़र्माया वह शाहरुख़ी रुपये व दस्ताने तुमको इनायत किये थे, तुमने किस वास्ते देदिये. ताबेदारने अर्ज़ किया कि हज़रत बादशाहके हुक्मसे दिये. हुक्म दिया कि वह कस्तूरीका नाफ़ा ले आखो! ताबेदारने पेश करदिया. बादशाह ने एक चीनीकी रकावी मांगी, वह हाज़िर की गई, जिसमें नाफ़ेको तोड़ा; सर्दारोंको बुलाकर वह नाफ़ा वांटदिया, और कहा कि यह हमारे बेटा पैदा होनेकी खुशीका निशान है— तमाम आदिमयोंने दुआके साथ मुवारिकबाद दी".

(५) अंग्रेज़ी किताबोंके बनानेवालोंने अवुल्फ़ज़्की तहरीर यक़ीनके लायक़ मानकर उसीके मुवाफ़िक़ लिखदिया है— ज़ियादा तलाश नहीं की, जैसे :-

9 अर्स्किन् साहिबने हिन्दुस्तानके बादशाह नाबर और हुमायूंके वयानमें-जिल्द २ एष्ठ २५४ - में लिखा है.

२ ऋिंग्ज़ेंडर डाउ ने हिन्दुस्तानकी तारीख़ – जिल्द २ एष्ठ १६० में

३ इलियट साहिवकी – हिन्दुस्तानकी तवारीख़ – जिल्द १ एछ ३१८-

४ एलिफ़न्सटन - हिन्दुस्तानकी तवारीख़ - एछ ४५३-

५ मिल् साहिवने कोई तारीख़ नहीं लिखी-

२ मीजूदा तारीख़ छिखने वालोंकी राय-

अक्वर जोहरके वयानके मुवाफ़िक बादशाह अक्बरका जन्मदिन अबुल्फ़़क्की लिखी हुई तारीख़से ४० दिन (अर्थात् ५ वीं रजबसे १४ शश्र्वान तक फ़र्क़के सवव) पीछे हुआ।

यह फ़र्क़ देखकर मुभ्ने वड़ा शुब्हा हुआ - इसिछिये मैंने इस बातको तहक़ीक़.

करनेके लिये यह सुवाल पहिले तो अपने दोस्त मौल्वी उर्वेदुछाह फ़र्हतीकी मारफ़त उर्दू अल्लार 'ख़ेरस्वाहे आलम' में छपवाकर ज़ाहिर किया, लेकिन उसका जवाब कहींसे नहीं मिला.

फिर मैंने नीचे छिले हुए शस्सोंको छिला, जो हिन्दुस्तानके मश्हूर तारील

जानने बाले हैं:---

🤋 राजा शिवप्रसाद- सितारेहिन्द.

२ मोलवी सम्यद श्रहमद ख़ान बहादुर- सितारेहिन्द.

३ मोलवी अनवारुलहक्-राजपूताना रेज़िडेन्सीके मीरमुन्शी.

इनमेंसे सिर्फ़ राजा शिवप्रसाद साहिबने जबाब दिया, जिसका में शुक्रिया भदा करता हूं. भगरचे उनके छेखते ज़ियादा मत्छव न निकछा, क्योंकि वह भावुएफ़ज़के मुवाफ़िक़ उन दो तीन फ़ार्सी किताबोंका हवाछा देकर, जिनके नाम ऊपर छिखे हैं, ध्यक्वरका जन्म ५ रजबको बतछाते हैं; श्रीर उसे सावित करनेके छिये छिखते हैं कि यक्निके छायक हिन्दू ज्योतिषियोंके पास जो जन्मपत्रियों हैं उनमें भी श्रक्वरके जन्मकी यही तारीख़ पाईजाती हैं. मेरे पास भी उज्जैन वगेंरहके ज्योतिषियोंसे मिछी हुई, मुग्छ बादशाहों व उदयपुर, जयपुर ध्योर जोधपुर वगें-रह छिकानोंके राजाश्रांकी जन्मपत्रियां मीजूद हैं; छेकिन ध्यक्वरकी कोई जन्मपत्री यक्नीनके छायक नहीं मिछी.

६ डॉक्टर हुन्टरसाहिब श्रपने गज़ेटियर ( जिल्द ९ एछ १८२ ) में श्रमरकोट की वावत ठिखते हैं कि ''यहां श्रॉक्टोवर सन् १५४२ ई० में हुमायूंका बेटा श्रक्वर पैदा हुत्या, जब कि हुमायूं भागकर श्रफगानिस्तानको जारहा था; जिस स्थान में श्रक्वरका जन्म होना वतटाया जाता है, वहां एक खुदाहुत्या पत्थर जमाया गया है''-

यह पता पाकर मुमको अक्चरका सहीह जन्म दिन मिळनेकी कुछ उम्मेद हुई, इसाळिये मेंने अपने दोस्त सर एडवर्ड आर० सी० ब्रेड् फ़ोर्ड साहिय, के० सी० एस० आई०, एजेन्ट गवर्नर जेनरळ राजपूतानाको उस प्रशस्तिकी नक्ळ मंगानेके ळिये एक कागृज़ ळिखा; उसके जवावमें जो ख़त मेरे पास आया में उसका धन्यवाद देकर उसका तर्जुमा नीचे ळिखता हूं—

कैम्प श्रजमेर

१ डिसेम्बर सन् १८८५.

मिहर्वान दोस्त,

श्रापके १ श्रॉक्टोवरके ख़त्के जवावमें सर एडवर्ड बैंड े़र्ड साहिवने

इसके साथका काग्ज़ भेजनेके लिये फुर्माया है, जो कि 'थर' श्रीर 'पारकर' के डिप्युटी कमिशनरके यहांसे श्राया है, श्रीर जिसमें श्रमरकोटके लिखेहुए पत्थरकी नक्ल है.

वनाम कविराज इयामछदास उद्यपुर.

द॰ इलियट कॉल्विन्

चिट्ठीके साथके काग्ज़का तर्जुमा—

साहिव,

छव्वीसवीं तारीख़के काग्ज़के जवावमें अर्ज़ करता हूं, कि वह पत्थर अमरकोट से एक कोस पश्चिमोत्तर कोनमें हे- जिसपर यह इवारत अरवी हर्ज़ोंमें खुदी हुई है-

"हिन हन्दमे

मुहम्मद श्रक्वरवादशाह जायो सन् ९६३ हिजी मे''

श्रर्थ--श्रक्वर वादशाह यहां सन् ९६३ हिजीमें पैदा हुआ.

त्र्यमरकोट ३० त्र्यॉक्टोबर सन् १८८५ ई० वनाम के० वी० क़ाज़ी फ़ैज़ मुहम्मद

द॰ उम्मेद त्र्यली, मुन्शी हेडमास्टर त्र्यंमरकोट स्कूल.

हिन्नी ९६३ [ वि॰ १६१३ ई॰ १५५५- ५६ ] अक्वरके जुळूसका सन्हैं; जन्म संवत् इस लेखमें नहीं है-इसलिये यह लिखाहुआ प्थर, जो पीछेसे जमाया गया होगा, किसी कामका नहीं है.

श्रव में सन्व्रीसे श्रपनेही भरोसेपर यह जुरूर समभताहूं कि इस वावत श्रपनी राय वंगालेकी एशियाटिक सोसाइटीके श्रालिम मेम्बरोंको ज़ाहिर करूं, जिनके लिये यह मन्मून नये सालकी भेटके तौर तय्यार कियागया है.

३. लिखनेवालेकी राय.

में नीचे लिखेहुए सुवूतों पर अक्वर जोहरका लिखना सहीह ओर यक़ीनके लायक मानता हूं.

(१) त्रविवर जीहर हर हालमें हमेशा हुमायूंके पास रहता था, त्रीर .वादशाहको उसपर पूरा एतिवार था. (२) जब ऋक्वरकेजन्मकीखुअख़बरी हुमायूंकेपास पहुंची तो उसवकृश्यक्वर जोहर मोजद या श्रोर उसीसे कस्तरीका नाफा छेकर वादशाहने सर्दारोंको वांटा.

इस हालतमें शाहजादे अक्बरका जन्मदिन वह गृछत नहीं छिल सका.

#### शुब्हेका दूर करना.

(क) यह शक नहीं होसका कि 'तज़्किरतुल् वाकित्रात' के बनने के पीछे नक्ल करने में लेखक दोप व्यागया हो, क्योंकि व्यक्वर जोहरने जन्मकी तारीख़ व महीना लिखकर शाहज़ादेका नाम 'जलालुकीन' (बहुदीन) रखाजाना १४ वीं तारीख़को जन्महोने के सबब माना है; जिस दिनका चन्द्रमा पूरा होने के कारण 'बद्र' कहलाता है.

इससे किसी दूसरी तारीख़के बदलेमें भूलसे १४ वीं तारीख़का लिखाजाना

कियासमें नहीं घ्याता.

( त ) यह शक भी नहीं होसका कि व्यक्यरने तस्तपर वैठकर व्यपना नाम "जलालुदीन" रक्खा हो, क्योंकि जोहरके लिखनेसे यह नाम व्यक्करकी पैदाइशके वक्त हा रक्खाजाना पायाजाता है, जो श्लाहनवाज्खांकी किताव 'मिरात व्याकृतावनुमा' के लेखसे भी सिद्ध होता है, जिसने लिखा है कि—

"िक्ठा जोयशाही जो श्रव 'जलालाबाद' के नामसे मश्हूर है शाहजादगीके दिनोंमें रोटी खर्चके तौर मुहम्मद हुमायूं बादशाहने श्रपने बेटे जलालुढीन श्रवस्वरको जागीर में इनायत किया था, जिस वक्त कि बादशाहको पठानोंने हिन्दुस्तानसे निकाल दिया श्रोर जिसके बाद वह श्रपने भाइयोंसे लड़कर काबुलका मालिक वन गया था.

जिस चक्तसे कि यह जगह उन ( श्रक्बर ) के तत्र्यू कुक् कीगई, जियादा श्राबाद होकर 'जलालावाद' नामसे मस्हूर हुई"— ( क्ल्मी किताव एए २१२ ). इस तरह १४ वी तारीक्को जन्म होने में जैसा श्रक्वर जोहरने लिखा है कुछ भी शुम्हा नहीं रहा.

इसके सिवाय 'जीन' मकामपर जब हमीदाबानू वेगम और शाहजादे अक्वर को बादशाहने अमरकोटसे बुलाया, उस बाबत जोहर अपनी किताबके ४५ वें एउमें

छिखता है कि-

"जोंन गांवकेपास कई छुटेरे दुश्मनोंसे सामना करना पड़ा; शेल अछिवेग उन छोगोंको भगाकर वापस त्राया, तो वादशाहने गांवके पास एक वाग्मों डेरा किया, उसके गिर्द लुन्दक् खुदवाकर एक सर्दारको हुन्म दिया कि शाहज़ादे, ऋोरतों ऋोर नोकरोंको 'जोन' में छे श्रावे— जब शाहज़ादा अमरकोटसे जो श्रपने बुजुर्ग वापकी ख़िदमतमें इज़त हासिल की, रमज़ान महीनेकी २०वीं तारीख़ थी. शाहज़ादेकी पेदाइशको ३५ दिन हुए थे कि इस मुलाक़ातका मौक़ा मिला". इस वयानसे शाहज़ादेका जन्म १४ वीं शश्र्वानको होनेमें कुछ शक न रहा; इसीवयान में थोड़ी इवारतके श्रागे रोज़ा रखनेका हाल है; इसिलये शाहज़ादेके रमज़ान महीने में श्रानेकी वावत भी शुव्हा नहीं रहा क्योंकि रोज़ा रमज़ानमें ही रक्खा जाता है.

अब यह वात रहगई कि 'अक्वरनामा', 'तवकात अक्वरी' श्रीर 'मुन्तख़्वुत्तवा-रीख़' के बनाने वालोंने १४ श्रञ्ज्वान शनिवारके एवज़ पांचवीं रजब रविवार क्यों लिखा?

हिन्दु श्रोंको नीचे छिखे हुए श्लोकके श्रनुसार ९ वातें वतलाना मना है-

त्र्यायुर्वितं ग्रहच्छिद्रं मंत्र मेथुन मोपधीं ॥ दान मानापमानञ्च नवगोप्यानि कारयेत् ॥ ज्ञर्थात् उम्, घरका धन, घरके ऐव, मंत्र (वैदिकहों या तांत्रिक ), मेथुन, दवा, दान, मान ज्ञीर ज्ञपमान; ये ९ वातें गुप्त रखनी चाहियें.

[ 9 जन्मदिनके बतलानेसे कोई जादूकरके मारडाले; २ घरका धन जानलेनेसे राजा छीनले, या चोरलेजावे; ३ घरका दोष जाहिर करनेमें वेइज्ज़ती है; ४ मन्त्र दूसरोंको बतलानेसे झूठा होजाता है; ५ मैथुन जाहिरकरनेमें लज्ज़ा है; ६ दवा मालूम होजानेसे वीमारका विश्वास चलाजाता है और शायद दूसरे लोग उसमें विप मिलादें या उसपर जादू करदें; ७ दान प्रसिद्धकरनेसे पुण्य नहीं होता और एक तरह अपनी तारीफ करना है; ८ अपना मान ज़ियादा वतलाना घमंड है; ९ अपनी वेइज़-तीका हाल दूसरोंसे कहना लजाकी बात है. ]

इनमेंसे पहिली बातको अवतक हिन्दुस्तानके वड़े आदमी मज़्बूतीके साथ मानते हैं; सो में सिर्फ़ दस आदमी, जिनके विचार वर्तमान वक्के अनुसार होंगे, अपना जन्म दिन दूसरोंको बतलावेंगे—सालागरहकी खुशी अक्सर ठीक जन्मदिनसे एक या दो दिन आगे पिछे कीजाती है, और अगर इस तरहसे जन्मकी तिथि ज़ाहिर हो जावे तो जन्म संवत् नहीं बतलाया जाता. बड़े आदमियोंकी जन्मपित्रयां बड़े एतिवारी पुरोहितोंके पास रक्खी रहती हैं, जो किसी दूसरेको नहीं बतलाते.

देखागया है कि वाज़ेलोग अपने दुश्मनोंको किसी वह आदमी पर जादूकरनेका दोष लगाते हैं तो उसको सच ठहरानेके लिये उस आदमीके घरसे, जिसपर अपराध लगाते हैं, कुछ निशानोंके साथ वनीहुई उस वह आदमीकी जन्मपत्री और कपड़े का बनाहुआ पुःला निकालनेका सामान करते हैं; इस तरहकी वातें अगले वक्तोंमें मुगल लोगोंमें भी जारी थीं, क्योंकि पहिले हिन्दू (आर्य) उनके साथ तिब्बत वगैरामें एक जगह रहते थे.

मेरेमित्र कर्नेल् जॉन् विडल्फ़ साहिब अपनी किताब 'ट्राइब्ज़ आफ़ दी हिन्दूकुरा' (हिन्दू कुराकी कोमोंका हाल) केप्टर ९४ से ९८ तक में लिखते हैं कि ''यहाँके लोग नक्षत्र, भूकम्प और भूत प्रेत बगैरह के होनेपर यकीन रखते हैं'' इस लेखसे साफ़ पायाजाता है कि मध्य एशिया और तिब्बतके रहनेवालाने मुसल्मानी मज्हब, कुबूल करनेपर भी उन दस्त्रोंको नहीं छोड़ा, जो उनके आर्य भाइयों में जारी थे.

मुग्छ छोग वड़े काम करनेके समय शकुन भी छेते थे जैसे-

- (१) फ़त्हपुर सीकरीकी लड़ाईके वक्त जो विक्रमी १५८४ [हि॰ ९३३ = ई॰ १५२७]में महाराणा सांगा (संग्रामसिंह) ध्योर वावर वादशाहसे हुई थी, शरीफ़ नाम ज्योतिपीने कहा था, कि मंगलका तारा साम्हने हैं इसलिये वादशाह ज़ुरूर हारेगा. बावरने श्रपना मत्लव विगड़ता हुआ देखकर उसकी वातको न माना, पर उसकी फीजके लोग नुज़ीकी वातको सच मानकर घवरागये.
- (२) जब श्राहज़ादा हुमायूं बहुत बीमार पड़ा तो उस वक् छोगोंने सछाह दी कि शाहज़ादेको व्याराम होनेके छिये बहुत प्यारी श्रीर निहायत फ़ीमती चीज़ न्योंछा-वर करनी चाहिये.

वादशाहने शाहजादेके पर्छगकी परिक्रमा (तवाक ) करके यह दुव्या मांगनी चाही कि वीमारी उसे छोडकर मुक्तमें व्याजावे.

सर्दारोंने इस बातमें बादशाहकी जानका नुकुसान समभकर ऐसा करनेसे मना किया, छेकिन बाबरने नमाना, अबुरुफुज्ज़ने इस बातका नतीजाइस तरहपर छिखा है—

"जबसे कि बादशाहने पेसा काम (तवाक़) किया उसी वक्से वीमारीने शाहजा़-देको छोड़ा श्रोर बावरको घेरा, जिससे उसका इन्तिक़ाळ होगया" – ( श्रक्वरनामह जिल्द १ एछ १४४ – १४५ )

(३) शाहज़ादे व्यक्वरके जन्मसे व्याठवें महीनेके शुरूमें उसकी धाय जीजी व्यन्का जो दूसरी धाय माहम् व्यन्कासे दुश्मनी रखती थी, उसके बारेमें होगोंने हुमायूं वादशाहसे कहदिया था कि जीजी व्यन्काने शाहज़ादेपर जादू करदिया है कि दूसरी व्योरतका दूध न पीवे; इन बातोंकी फ़िक दूरकरनेके लिये जीजी व्यन्कासे आठ महीनेकी उम्रवाले शाहज़ादेने एकान्तमें कहा कि तू सोच मतकर, में ते-रेहीपास पर्वेरिश पाऊंगा व्योर तेरी व्योलादको बहुत फ़ायदा पहुंचाऊंगा— ( व्यक्बर नामह जिल्द १ एछ २२५).

(४) श्रुबुल्फ़्ज़्ने एक करामाती छुरीका बयान, जो श्रुक्वरके 📆 🥈 🧷

. कजलीके राजाने बादशाहको भेजी थी, इसतरह पर लिखा है-

" वह छुरी अवतक वादशाही ख़ज़ानेमें मौजूद है और कई बार मैंने हज़-रत वादशाहकी ज़बानी सुना कि दोसों आदिमयोंसे ज़ियादा, जो बीमारीसे मरनेके करीव पहुंचे थे, इस छुरीके मल्ने ( रूपर्प ) से अच्छे होगये"—( अक्बरनामह जिल्द २ एष्ट ४३१).

(५) " वादशाहके एक दो लड़केवाले होकर मरगये तो शैख सलीम चिइती की दुआसे शाहजादा सलीम पैदा हुआ, जिसको लोगोंने दो महीने तक अक्वरके सामने नहीं लानेदिया"—( अक्वरनामह जिल्द २ एछ ४३५). अबुल्फ़ज्लं इस वातको बनावटके साथ लिखता है, लेकिन यह ज्योतिपीके कहनेसे हुआ होगा.

इसमें कुछ शक नहीं कि बादशाह अक्बर, शैख सलीमको करामाती मानता था. वह एकबार ख्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी यात्राको आगरेसे पियादा और उसीतरह चित्तीड़की फ़त्हके वाद मान्ता मानकर (अजमेरकी तरफ़) गया था.

मुग्लोंके एतिकादकी ऐसी वातें ज़ियादा लिखना जुरूर नहीं; अरल बात यह है कि जब अक्वर वादशाह वालक था उस वक्से लेकर तरक्तपर वैठनेके बाद तक उसकी मा रक्षा करनेवाली हमीदावान मौजूद थी, औरतोंको जादू वगैरहमें ज़ियादा यकीन होनेके सबब अक्वरका जन्मदिन शायद उसीने छिपाया हो. अबुल्फ़़्ल वगैं-रह दूसरे लोगोंको उसीने १४ श्रञ्ज्वानके बदले ५ वीं रजब बतलाया होगा; क्योंकि अक्वरके जन्मकी मुसीवती हालतमें उसकी जन्म तिथि उनको याद न रही होगी; जो हमीदावान बेगमने कहा वह सच मानकर शायद जन्मपत्री बनाई हो; ऐसा भी हो सक्ता है कि 'अक्वरनामह', 'तबकात अक्वरी' और 'मुन्तख़बुत्तवारीख़' के बनानेवालों ने अक्वरकी हिफ़ाज़तके वास्ते ख़ैरख़्वाही दिखानेको जान बूभकर दूसरी तारीख़ (१) लिखी हो, क्योंकि ४० वर्षकी उम्र तक खुद अक्वर भी ज़ईफ़ एतिकादवाला (अम रखने वाला) था.

यह भी शुन्हा किया जासका है कि वादशाह जलालुहीन मुहम्मद अक्बरके जन्मका हाल, जो तज़िकरतुलवाक़िश्रातमें अक्बर जोहरने लिखा है, उसपर लोगोंका

ख्याल क्यों नहीं गया?

अक्वर जोहर एक सीधा सादा कमदरजेका आदमी, अपना काम चलानेके लायक पढ़ा लिखा था, अपनी समभके मुवाफ़िक जैसा देखा वैसा लिखदिया.

<sup>(</sup>१) इस बाबत अबुल्फ़़ज्लकी यह बात सच मालूम होती है, जो अक्बरकी कई जन्मपत्रियां लिखकर यह राय ज़ाहिर करता है— कि "ऐसे कुद्रतके नमूने (अक्बर) का हाल हर एक आदमीको न जानना ही अच्छा है".

उस ज़मानेके दूसरे किताब बनाने वार्टोकी तह्रीर के मुवाफ़िक, जिनका रिवाज ज़ियादा था, जोहरकी टिखावट साफ़ ख्योर उम्दा नहीं थी.

उसके मरने बाद बहुत वर्ष तक उसकी किताब छिपेहुए ख़ज़ानेकी तरह पड़ी रही; जब यूरोपके होश्यार छोगोंने पुरानी किताबोंका खोज छगाया तो यह किताब भी कृद्रके छायक समभी गई, ष्मोर छोगोंमें मश्हूर हुई, जिसका नतीजा यह निकला कि इसकी कृत्मी छिखीहुई जिल्हें मिछती हैं:

श्रमबर जोहरको बादशाहका जन्मदिन बदलनेसे कुछ ग्राज़ नथी, क्योंकि वह श्रपने तीरपर वर्गेर किसीकी खुशामदके हाल लिखता था श्रीर जन्मतिथि जियादा तफ्सीलके साथ लिखी है.

इस लिये मेरी रायमें व्यक्बर बादशाहका जन्म हिजी सन् ९४९ ता० १४ शब्य-बान शनिवार [विक्रमी १५९९ मार्गशीर्ष शुरू १५ = ई० १५४२ ता० २३ मोवेन्बर] को हुत्या, जैसा कि 'तज़्क्तिलुल वाक्त्रियात' में लिखा है.

उम्मेद हैं कि सोसाइटीके ठायक मेम्बर इसकी वावत अपनी राय ज़ाहिर क़रेंगे; भोर जो उसमें कुछ ज़ियादा मज़्बूती पाईजायगी तो में उसे धन्यवादके साथ भपनी कितावमें छिख्ंगा-

> कविराज-इयामलदासः (१)

<sup>(</sup>१) हमने इस लेखका अंग्रेज़ी तर्जुमा अपने कारखानेके अहलकार बावू रामप्रसादने ाकर मोसाइटीमें भेजा था

छन्द गीतिका,

वसु नैन अंग दादाांक वत्सर रान ऊद्छ पात भी । जगमाल गहिय बैठ ताहि उठाय पातल नाथ भौ॥ फिर कच्छ राजकुमार मानिह रान भोजन कैनकों। विं कोध त्यों भगवानदास महीप मेलन व्हेनकों॥ १॥ वनि घोर युद्ध अथोर पातल मान हरदीघाट पें। तव कोध वोधिह सोध शाह अनेक जोधन दाट पैं॥ मेवार ञ्रागम धार दुग्ग पहार घेरन फेरको। भटसेन साजरु शाहवाज विरोध कुम्भलमेरको ॥ २ ॥ इसलाम ञ्रोर प्रताप युद्ध विरुद्ध सेन पलायकें। ठघु सञ्ज् खेत निहार खेतियकार मार<sup>े</sup> मठायकें॥ जगमाल अर्बुद नाथ होय विरोध जुन्भ शताप भौ। परलोक वास प्रताप तें इसलाम सेन अताप भौ॥३॥ इतिहास अक्वरशाह रीतिरु नीति त्रीति बिलेखतें। उर इत सजन रान होन प्रकाश लेखन लेखतें॥ कविराज ३यामलदासनें फतमाल शासन मानकें। यह अन्थ वीर विनोद खंड प्रताप पूरन ठानिकैं ॥ ४॥



>60000 # 60000C



इन महाराणाका राज्याभिषेक विक्रमी १६५३ माघ शुरू ११ [हि॰ १००५ ता॰ ९ जमादियुस्तानी = ई॰ १५९७ ता॰ २९ जैन्यूचरी ] को चावंडमें हुआ, जिस का उत्तान्त इस तरह पर हैं-कि गदीपर बैठते ही इन्हें महाराणा प्रतापसिंहकी वह बात याद प्याई जो उन्होंने तानेके साथ मुसल्मानोंकी नौकरी करने व ख़िळश्रत पहरनेके बारेमें कही थी.

गद्दी वैठनेके वक्ते ही महाराणा त्रमरासेंहने तलवारसे छड़ाईके सिवाय ध्योर दूसरे सब काम मुन्तवी रक्के. पिहले इन्होंने कुछ वादशाही थाने उठाकर मेवाड़में त्रपना त्रमल जमाया, जिसका हाल वादशाहने भी सुना.

वादशाह अक्वर महाराणा प्रतापसिंहके देहान्तका हाल सुनकर बहुत फ़िक और हैरानीके साथ चुप होरहा. यह हाल देखकर सब दबारी लोगोंको वड़ा अवस्मा हुआ, कि महाराणा प्रतापसिंहके मरनेसे बादशाहको खुश होना चाहिये न कि उदास ! उस समय चारण दुरसा आढ़ाने एक छप्पय मारवाड़ी भापामें कही, जिसका जिक्र मुनकर बादशाहने उसे रूबक बुलाया और उस छप्पयको सुना, लोगोंने जाना कि बादशाह दुरसासे जुरूर नाराज होगा, परन्तु अक्वरने इनव्याम देकर कहा कि इस चारणने प्रतापसिंहके मरने पर मेरे दिल्लीर होनेके सबब को ज़ाहिर करदिया—वह छप्पय यह थी:—

## छप्पय.

श्रद्धा छेगो श्रण दाग, पाघ छेगो श्रण नामी।
गो श्राडा गवड़ाय, जिको दहतो धुर वामी॥
नव रोजे नह गयो, नगो श्रातद्धां नवल्ली।
न गो भरोखा हेठ, जेथ दुनियाण दहली॥
गहछोत राण जीती गयो, दसण मूंद रज्ञणा डसी।
नीज्ञास मूकभरिया नयण, तोस्त ज्ञाह प्रतापसी॥१॥

र्श्यं— त्र्यमे घोड़ोंको दाग् (१) नहीं लगवाया, श्रयमी पाघ (सिर) को किसीके सामने नहीं झुकाया, श्राड़ा (२) गवाता हुत्रा चलागया, जो कि हिन्दु-स्तानके भारकी गाड़ीको वांई तरफ़से खेंचनेवाला था (३) "नौ रोज़" के जल्सेमें कभी नहीं गया, नये श्रातश् (वादशाही डेरों) में नहीं गया, श्रीर ऐसे भरोखेंके नीचे नहीं श्राया जिसका राव दुन्यापर गालिव था. इस तरहका गहलोत (राणाप्रतापसिंह) फ़त्ह्यावीके साथ गया, जिससे वादशाहने ज्वानको दांतोंमें दवाया, श्रीर वह ठंडा श्वास लेकर श्रांखोंमें पानी भरिलया. ऐ प्रतापसिंह! तेरे मरनेसे ऐसा हुश्रा.

जब महाराणा श्रमरसिंहका जोरशोर वादशाहने वहुत दिनोंतक सुना, तो विक्रमी १६५६ [हि॰ १००७ = ई० १५९८] में मेवाड़पर चढ़ाई की, श्रोर महाराणा भी साम्हना करनेकी तय्यारीमें मश्गूल हुए. पहिले वांदशाहने फ़ौज मेजी श्रोर फिर श्राप उद्यपुरकी तरफ चला. महाराणाने वादशाही फ़ौजपर कई वार हम्ले किये श्रोर वहुतसे वादशाही परगने लूटकर पहाड़ोंमें चलेश्राये. इनका काम यही था कि धावा मारकर पहाड़ोंमें चले श्रायें.

<sup>(</sup>१) वादशाही दस्तूरसे उन घोड़ोंके पुट्ठेपर दाग्लगाया जाता था, जो वादशाही फ्रौजोंमें

<sup>(</sup>२) राजपूतानामें अवतक रिवाज है कि-ऐसी शाइरी कीजाती है-जिसमें उससे अदावत रखनेवाळे पर ताना हो- इसतरहके सोरठे प्रतापसिंहके साम्हने ढोळी गायाकरते थे, जैसा कि-सोरठा,

अक्वर घोर अंघार, ऊंघाणा हीन्दू अवर ॥ जागे जग दातार, पोहोरे राण प्रतापसी ॥ १ ॥ अइरे अकवारियाह, तेज तुहालो तुर्कड़ा ॥ नय नय नीसरियाह, राण विना शहराजवी ॥ २ ॥

<sup>(</sup>३) वहादुर राजपृतोंको राजपूतानाके कवी यह उपमा देते हैं.

वादशाही फ़ीजके कावूमें महाराणा नहीं व्याये, तव वादशाह तो दक्षिणकी तरफ़ गृह सुनकर चलेगये श्रीर शाहजादे सलीमको राजा मानसिंह कछवाहे समेत श्रजमेरमें छोड़ा, परन्तु शाहज़ादा त्यागरे होताहुत्या प्रयागको चलागया त्योर यहां बादशाही फोज़के ऊंटाला, मोही, मदारिया कोशीयल, वागीर, मांडल, मांडलगढ़ त्योर चित्तौड़, वगैरहमें थाने बैठगुवे

विक्रमी १६५७ [हि० १००९ = ई० १६००] में महाराणा अमरसिंहने मेवाड़के वादशाही थानोंपर हम्ला करनेकी तम्यारी करके पहिले ऊंटालेके थानेदार कायमखा मुग्लपर चढ़ाई की श्रीर याम ऊंटालेको घेरलिया. शाही फ़ोजके वहादुरों ने भी छड़ाईके लिये महाराणाकी पेश्वाई की श्रीर खूव मुक़ावछा होकर सेकड़ों श्रादमी दोनों तरफ़के मारेगये; कायम ख़ान मुग़लको खुद महाराणाने भारा, बहुतसे श्रादमी शाही फ़ोजिके भागकर विखरगये श्रीर बहुतसोने ऊंटालेकी गढ़ीका सहारा िखा. जब महाराणाने श्रपने बहादुर राजपूर्तोको किटेपर हम्छा करनेका हुक्म दिया, तो शाही मुळाज़िमोंने भी किटेसे तीर बन्दूक चळाना शुरू किया, जिनसे मेवाड़की फ़ोजके सेकड़ों श्रादमी निशाना बनकर मारेगये (१).

महाराणाकी फ़ौजमें कायदा था कि हरावलमें चूंडावत ज्यीर चन्दावलमें (याने फ़्रोजके पिछे, ) इक्तिसिंहके वेटे पोते शक्तावत रहें इस बातसे पूंडावत हरएक बात में शकावतोंको ताना दियाकरते थे इसवक्त महाराणा व्यमरसिंहने हुक्म दिया कि पहिले कंटालेके किलेमें जो हमारी फ़त्हका निशान, कायम करेगा उन्हींके नामपर हरावल होगी. यह हुक्म सुनकर शकावत व चूंडावत दोनों गिरोहके सर्दार ध्यपनी ध्यपनी जमइयत सहित क्लिकी तरफ चले. बल्लू शकावत तो दर्वाज़िकी तरफ गया ध्योर रावत जैतिसिंह रूप्णावत दीवारकी तरफ. वल्लू इकावतने श्वपने हाथीके महावत से कहा कि हाथीको हूळकर द्वांज़ेके किवाड़ तुड़वा. हाथीवानने कहा कि हाथी मुकना ( बिना दांतका ) है श्वार किवाड़ोंमें भाळे छगे हैं, इसळिये टक्कर नहीं मारता. रावत बल्लूने किवाड़के भार्लोपर खड़े होकर हाथीवानको कहा कि मेरे बदनपर हाथीको हूलदे, नहीं तो तुमको मारडालूंगा; उसने वैसाही किया. जब कि बल्लके वदनपर हाथी झुका तो उसी वक् रावत जैतसिंह ऋष्णावत सीढ़ी लगाकर दीवारपर चढ़ा, श्रीर क़िलेवालोंकी तरफ़से उसकी छातीमें गोली लगी; जब सीढ़ीसे गिरनेलगा तो व्यपने साथियोंसे कहा कि मेरा सिर काटकर किटोने फ़ेंकदो, जिसपर उसके राजपूतोंने वैसाही किया, श्रीर सीढ़ियांसे चूंडावत किछेपर चढ़गये, शकावत भी किवाड़ तोड़कर

<sup>(</sup>१) अमर काव्यमें यह हम्ला संवत १६६४ वि॰ के बाद लिखा है.

भीतर चलेत्राये, किला फ़तह हुआ, शाही मुलाज़िम अक्सर मारेगये और बहुतसे पकड़ लियेगये. शक्तावत और चूंडावतोंकी महाराणाने तारीफ़ करके इज्ज़तें बढ़ाई, और हरावल चूंडावतों की साबित रही. इस लड़ाईमें रावत जैतिसंह, शक्तावत बल्लू, रावत तेजिसंह खँगारोतके सिवाय और भी बहुतसे बहादुर मारेगये.

इसके वाद महाराणा अमरसिंह यहांसे कूच करके मांडल और बागीर वंगेरहं के थाने उठातेहुए सालपुरे तक पहुंचे. वाज़े शाही थानेदार लड़े और बाज़े भागकर अजमेर चलेगये.

यह ख़बर बादशाह अक्बरने सुनकर मिर्ज़ा शाहरुख़को बड़ी फ़ौजके साथ सेवाड़की त्रफ़ विदा किया. महाराणा माळपुरेसे पीछे छीटकर उदयपुर चलेत्राये. बादशाहको उथसेन रावल बांसवाड़े वालेपर ज़ियादा गुस्सा त्राया, क्योंकि पेंश्तर डूंगरपुर श्रीर वांसवाड़े (वांसवाला) के दोनों रावल वादशाह श्रक्वरके नीकर होचुके थे; श्रीर मानसिंह, जो बांसवाडेका मालिक बनगया था उसको उठाकर महाराणा प्रता-पसिंहने रावल उयसेनको गद्दीपर विठाया था; इसिलये उयसेन महाराणाकी फ़ीजमें रहकर शाही मुलाजिमोंपर हमेशा हम्ला करतारहा, श्रीर इस वक्त भी उसने सबसे वढ़कर वहादुरी दिखलाई, जिसपर वादशाहने शाहरुख़को हुक्म दिया कि उयसेनको बहुत बड़ी सज़ा देकर उसका मुल्क छीनलेना चाहिये. शाहरुख़ने राजा भारमछके बेटे राजा जगन्नाथ त्रांबेर वालेको बहुतसी फ़ौज देकर मांडलके थानेपर मुक़र्रर किया श्रीर श्राप चित्तीड़ होताहुश्रा वांसवाड़े पहुंचा. वहां रावल उग्रसेनने साम्हना किया जिसमें सैकड़ों राजपूत और मुसल्मान मारेगये. शाहरुख़ फ़त्ह पाकर बांसवाड़ेमें ठहरा श्रीर रावल उग्रसेनने वहांसे निकलकर शाही मुल्क मालवेको लूटना शुरू किया, बहुतसे शाही मुलाजि़मोंको मारा श्रोर रश्र्य्यतसे दण्ड लिया. यह ख़बर सुनकर शाहरुख़ अपनी फ़ौज समेत माठवेकी तरफ़ चला, और रावल उग्रसेनने माठवेसे छोटकर अपने मुल्कपर कृञ्जा करिया; शाहरुख़ने फिर पहाड़ोंकी तरफ रुख न किया.

अब थोडासा हाल महाराज सगरका लिखाजाता है, जो महाराणा प्रतापसिंह

के समयमें नाराज़ होकर दिल्ली चलेगये थे:-

महाराज जगमाल महाराणा उदयसिंहके बेटे, महाराणी भटियाणीके गर्भसे थे, जिनका जन्म विक्रमी १६११ प्रथम आषाढ़ कृष्ण ५ रविवार [हि॰ ९६१ ता॰ १९ जमादियुस्सानी = ई॰ १५५४ ता॰ २२ मई] को, आर सगर उनके छोटे भाई का जन्म विक्रमी १६१३ भाइपद कृष्ण ३ [हि॰ ९६३ ता॰ १७ रमजान = ई॰ १५५६ ता॰ २५ जुलाई] को हुआ था.

जब महाराज जगमाल, जिनका जिक्र कपर होचुका है, सिरोहीमें राव सुल्तानसे लड़कर मारेगये, तो उनके छोटे माई सगर महाराणाके ही पास रहे. महाराणा अमर सिंहने अपनी वाईका सम्बन्ध करनेके लिये सिरोहीके राव सुल्तानको कहलाया. यह बात सुनकर महाराज सगरने महाराणा प्रतापसिंहसे अर्ज़ की – कि हमने भी इसी घरमें जन्म लिया है, आप हमारे मालिक और हम आपके तावेदार भाई हैं, मेरे बड़े भाई जगमाल, जिनको सिरोहीके राव सुल्तान व देवड़ा समरा, सूराने मारडाला, उनकी चिता हमारे कलेजेमें जल्रही हैं और आप अपनी वाईका सम्बन्ध हमारे दुइमन, सिरोहीके रावके साथ करते हैं, तो हमारा वेर लेनेवाला कोन है ! यह सुनकर महाराणा प्रतापसिंहने (जगमालके गदी नज़ीन होनेकी वातको याद करके) फ़र्माया कि कुछ सीसोदिये हमारे भाई हैं, जिनमेंसे बहुतसे मारेजाते हैं, हम किस किसका वेर लेतेकिरें, सिवाय इसके हम राजाओं ते सामने सब राजपूत वरावर हैं. सगरने उठकर सलाम किया कि हमको रुख़्तत हो, महाराणाने फ़र्माया कि वेशक चलेजाओं, तुम्हारे जानेसे हमारा कुछ हर्ज नहीं. लेकिन इस तर्ज़पर जमा जभी समस्भाजावे कि आप खुद अपने पराक्रमसे नामवरी हासिल करें, वर्ना ज़िंदिर हैं कि हमारे घरानेके नामसे दिछी जाकर मुसल्सानोंकी नौकरी करके पेट भरोगे.

ह. सगरन उठकर सलाम किया कि हमका रुख्सत हा, महाराणान फुमाया कि बेशक चलेजाओ, तुम्हारे जानेसे हमारा कुछ हर्ज नहीं. लेकिन् इस तर्ज़पर जम्मा जमी समस्भाजावे कि ज्याप खुद ज्यपने पराक्रमसे नामवरी हासिल करें, वर्मा ज़ाहिर हैं कि हमारे घरानेके नामसे दिख्ली जाकर मुसल्मानोंकी नोकरी करके पेट भरोगे. इस धातको सुनकर सगर चुपचाप ज्यपने मकानपर चल्ज्याये, किसीको कुल भेद न दिया, ज्याधी रातके वक्त ज्यकेले एक तलवार हाथमें लेकर पेदल ही चलदिये, ज्योर स्वांदरके कुंचर मानसिंहके सिपाहियों के जाकर नोकरी करली. बहुत ज्यांते गुज़र जानेके बाद एक दिन सगर खोदके महलों के नोत चत्र वक्त पहराई रहे थे, ज्योर राजा मानिसह महाराणी भटियाणिके साथ महलमें सोते थे. यह भटियाणी रावल लूणकरण भाटी की उन दो विट्योंमेंसे एक थी, जिनमेंसे वड़ी विहनकी जादी महाराणा उदयसिंहके साथ हुई थी, श्रोर जिनके गर्भसे जगमाल, सगर यगेरह पांच वेटेपेंदा हुए; श्रोर छोटीकी जादी मानिसंहके साथ की थी; सो वही भटियाणी सगरकी मोसी कुंवर मानिसंहके पास मोजूद थी. अधेरी रातके समय मेह मूसलाधार वरसरहा था, महलकी छतके पर्नालेका पानी नीचे पत्यरोंपर गिरनेसे सरुत त्र्यावाज़ सुनकर सगरने दिलमें सोचा कि इस वक् कुंवर पीना नीच पत्यरापर निरन्तस संस्तृ आवाज सुनकर सगरत दिलम साचा कि इस वक्त कुवर क्योर कुंवरानी दोनों खुर्शीमें हैं, इस पर्नालेके पानीकी व्यावाज उनको वे शक बुरी मालूम होती होगी; सगरने घोड़ोंके पायगाहसे घास टाकर उस पानीकी धारके नीचे डालदी, जिससे वह व्यावाज बन्द होगई. कुंवरने टेंडियोंसे पूछा कि क्या पानीका वरसना वन्द हेगया! उन्होंने कहा कि नहीं हुआ, तव कुंवरने व्याप उठकर भरोखेसे निगाह डाली तो बिजलीकी रोशनीसे पनांटेकी घारके नीचे घास पड़ी हुई दिखाई दी; उस .सिपाहीकी इस कार्सवाईसे खुश हुए श्रीर सोचा कि यह श्रादमी गृरीब सिपाही नहीं हैं, किसी बड़े घरानेका वेटा या किसी अमीरका ख़ास मुसाहिव है, जो किसी आफ़तसे इस नीवतको पहुंचा है; एक ठोंडीसे फ़र्माया कि नीचे जाकर इससे दर्याफ़्त कर कि तेरा नाम, याम और ख़ान्दान क्या हे ! उसने दर्याफ़्त किया तो सगरा सीसोदिया मालूम हुआ; मानसिंहको शक हुआ कि महाराज सगर तो नहीं हैं; तब कुंबरानीने अपनी धायको भेजा, जो सगरको बचपनसे पहचानती थी, उसने भटियाणिके हुक्मसे उसको जाकर आवाज दी कि तुम्हारा नाम क्या है ! सगरने जवाब दिया कि तुम को मेरे नामसे क्या काम है ! अगर कोई काम हो तो कहो. उनकी आवाज पहचानकर घाय नज़्वीक गई और रोशनीसे पूरा पहचानकर गले िक्पटगई, और कहा कि आ हो लालजी तुम्हारी यह क्या हालत है !

धायकी यह त्यावाज सुनकर कुंवर मानसिंह भी नीचे दोंड त्याये त्योर सगरका हाथ पकड़कर महलमें लेगये जहां सब हाल दर्यापत किया; सगरने जो गुजरा था कह सुनाया त्योर इसके वाद त्यपनी मोसीसे मिले. मानसिंहने पोशाक मंगाकर उनको पहनाई त्योर जाहिरा त्यपने पास रखनेलगे, कुछ क्यमें वाद महाराज मानसिंह वादशाही ख़िदमतमें दिल्ली जानेलगे, तब सगरसे कहा कि त्याप त्रगर अपने दिलकी मुराद पूरी करना चाहें तो बगेर वादशाही नोकरिक कुछ भी नहीं होसका— यह समभाकर अपने साथ लेगये, त्योर सगरने वादशाहके सामने भी अपनी सब सरगुज़इत कह सुनाई, जिसपर वादशाहने फ़्माया कि हम अपनी मिहर्बानीसे तुम्हारी मुराद पूरी करेंगे.

देवड़ा विजा भी महाराज सगरके पास हाज़िर होगया था; एक दिन वादशाह ने जोधपुरके महाराज उदयसिंहसे, जिनको मोटा राजा भी कहते थे, फ़र्माया कि हम जामवेगको तुम्हारे साथ फ़ौज देकर भेजते हैं और सगर भी तुम्हारे साथ जावेगा, तुम्हारे भतीजे रायसिंह चन्द्रसेणोत और सगरके भाई जगमालको सिरोहीके देवड़ों ने मारडाला था, सो तुम लोग भी शाही मदद लेकर उनको वर्वाद करो. जब महाराज उदयसिंह, सगर, जामवेग व देवड़ा विजा फ़ौज लेकर सिरोही आये तो वहां राव सुल्तानने इनसे लड़ाई की, जिसमें देवड़ा समरा नरसिंहोत वड़ी वहादुरीसे लड़कर मारागया और देवड़ा पता सावन्तसिंहोत, तोगा सूरावत और चीबा व जैता बिम्सावत बहुतसे राजपूत राव सुल्तानके मातहत मारेगये, उसवकृ राव सुल्तान निकलकर पहाड़ोंमें चलागया और देवड़ा विजा मारागया; तब सगर अपने घायल राजपूतोंको उठाने और दुइमनके ज़ख़्मियोंको मारने लगा. राव सुल्तानके निता चारण दुरसा आढ़ाको ज़ख़्मी पड़ाहुआ देखकर सगरने कहा कि यह कोई

महाराणा अमरसिंह १. 1

देवडोंका वड़ा सर्दार है, इसको भी दूध पिछाना (१) चाहिये, तव दुरसाने कहा कि में चारण हूं, तुमको राजपूत होकर मेरा मारना उचित नहीं, सगरने कहा कि सम्धी थोड़े जीनेके वास्ते दूसरेकी श्रीलाद बनना वहादुरोंका काम नहीं है! इसपर दुरसाने कहा कि सचमुच में चारण हूं. सगरने जवाब दिया कि तुम सच ही चारण हो तो यह समरा देवडा जो अभी अब्छी तरह बहादुरीसे मारागया है उसकी तारीफर्ने कोई दोहा कहो, उसने उसी वक् मारवाडी भापामें यह दोहा कहा-

दोहा.

धर रावां जश डूंगरां, इद पोतां सत्र हाण॥ समरे मरण मुधारियो, चहुं थोकाँ चहुँवाण॥ १॥

श्रर्थ-समराने चारों तरहसे श्रपना मरण सुधारा, सिरोहीके रावोंकी ज़मीन मज्बूत की, पहाड़ोंकी तारीफ़ करवाई कि जिनमें रहकर कई छड़ाइयां कीं, श्रोर श्रपने बेटे पोतोंको इस बातका श्रमिमान दिया कि हमारा बुजुर्ग नाम्बर था, श्रोर हुइमनों

को नुक्सान पहुंचायाः

सगरने दुरसाको पालकीमें विठाकर उसकी हिफाज़त करवाई. सिरोहीके मुल्कको तहसनहस करके महाराज उदयसिंह जोधपुर श्रीर महाराज सगर दिश्ची गये, बादशाह श्रक्वरने इनको श्रपने पास रक्सा श्रीर फ़र्माया कि तुमको हम उदय-पुरका राणा बनादेवेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई जगमालकी यही मुराद थी जो कि पूरी न हर्ह.

श्रव यह काम तुम पूरा करो श्रीर राणा श्रमरसिंहको श्रपना तावेदार बनाश्री,

श्राजसे हमने तुमको 'राणा' का ख़िताब दिया.

महाराज सगरने आदाब वजालाकर नज़ू दी, लेकिन् ख़िताव राणाका नाम मात्र के लिये था. अक्बरने मेवाड़की तरफ फिर कोई वड़ी चढ़ाई नहीं की, इससे महाराणा श्रमरसिंहको फुरसत मिली और मेवाड़को आवाद करने लगे. फिर वादशाह श्र-न्वरका देहान्त होगया जिसका व्योरेवार हाल ऊपर लिखागया है.

अक्बरके बाद शाहज़ादा संलीम तस्तृपर बैठा श्रीर उसने श्रपना लक्व "नूरु-द्दीन मुहम्मद, जहांगीर" रक्ला. उसने तस्तुपर बैठते ही अपने बापकी उस उम्मेद को जिसे वह दिछमें रखकर मरा या, याद किया ध्योर कहा कि उदयपुरके राणाकी मुहिम् मेरे वापने मेरे नाम छिखदी थी, इसिटिये मुभ्ते जुरूर है कि पहिले इसी काम

<sup>(</sup>१) दूप पिलानेसे इशास मारनेका है, कि हिन्दुओं के एतिकाइसे यह शरीर छोड़कर दूसरा जन्म छेवे और अपनी माका दूध पीवे.

को करूं. और ऐसा दस्तूर भी है कि जब कोई राजा या बादशाह तस्त्निशीन होता है तो अपना रोब जमानेके छिये किसी कठिन कामपर हाथ डालता है.

वादशाह जहांगीरने विक्रमी १६६२ मार्गशीर्ष शुक्रपक्ष [हि॰ १०१४ रजन = ई॰ १६०५ नोवेम्बर ] में अपने शाहजादे पर्वज़को महाराणा अमरसिंहपर छड़ाईके छिये भेजा और उसके साथ नीचे छिखेहुए सर्दार किये.

श्रासिफ़ख़ां वज़ीर, श्रब्दुर्रज़ाक मंश्रमूरी वस्त्री, श्रासिफ़ख़ांका चचा दीवान मुख्तारवेग, राजा भारमञ्जका वेटा जगन्नाथ, महाराणा उदयसिंहका वेटा राणा सगर, राजा मानसिंह कछवाहेका भाई माधवसिंह, रायसाल शैख़ावत, शैख़ रुक्नुदीन पठान, शेरख़ां, श्रवुल्फ़़ज्लका वेटा शैख़ श्रब्दुर्रहमान, राजा मानसिंहका पोता महासिंह, सादिक़ख़ांका वेटा ज़ाहिदख़ां, वज़ीर जमील, क़राख़ां तुर्कमान, मनोहरसिंह (१) शैखावत श्रीर १००० श्रहदी; इन सक्को श्रपने श्रपने लश्करों समेत शाहज़ादेके साथ करिदया. वादशाह जहांगीर श्रपनी किताव 'तुज़क जहांगीरी' में लिखता है कि ''भेरे वापकी श्रार्जू पूरी करनेके लिये मेरे जुलूसके मोक़ेपर वड़े वड़े मन्सबदार मए श्रपनी जमइयतें के एकट्ठे होगये थे, उन सव उमरावोंको मैंने इस बड़ा मुहिम्पर भेजिदया''.

इस तरह पर्वेज़ने मेवाड़पर चढ़ाई की. महाराणा श्रमरसिंहने पहिले तो श्रपने देशको ऊजड़ करिद्या कि जिससे शाही लश्करको कोई रसद खाने पीनेकी न मिले. जब शाहज़ादे पर्वेज़की फ़ोजके कई हिस्से होकर अजमेरसे मेवाड़की तरफ़ रवाना हुए, तो महाराणाके बहादुर राजपूतोंने भी देसूरी, बदनौर, मांडल, मांडल-गढ़, चिनौड़की तलहटीकी शाही फ़ोजोंपर हमला करना शुरू किया. इन लड़ा-इयोंमें मांडलपर श्रचलदास चूंडावत व बसीके पहाड़ोंमें जयमछ सांगावत वगैरह बहुतसे राजपूत दुश्मनोंको मारकर मारेगये, श्रोर शाहजादे पर्वेज़ने शाही हुक्मके मुवाफ़िक़ राजा सगरको चिनौड़पर राणा बनाकर गद्दी बिठाया, श्रोर श्रपने दादा श्रक्वर के बचनको पूरा किया. सगर भी श्रपने बड़े भाई जगमालका इरादा पूरा करनेके

ऋर्थका दोहा. वरण देन रवि किरणपै दोपजान

<sup>(</sup>१) यह राव सनोहर सिंह फ़ार्सी ज़्वान खूब जानता था, और उसमें शाइरी भी करता था, जिसका एक शेक्ष्र बादशाह जहांगीरने तारी फ़के साथ अपनी किताबमें लिखा है— शेक्ष्र—ग्रज़ ज़ि ख़िल्क़ित सायह हमीं बुवद कि कसे, \* व नूरि हज्ज़ित ख़ुशेंद पाय ख़ुद न निवह \*

चरण देन रिव किरणपे दोपजान करतार ॥ यह छाया पैदा करी हरज मिटावन हार ॥

िंखे मेवाड्क राजा वनकर चित्तींड्पर चंवर उड्वांन रुगे, रेकिन यह ऐसे राजा**थे कि** 'काग हंसकी चाल चलनेलगा, सो व्यपनी भी भूलगया'; क्योंकि जो मेवाड़के तहतका त्र्याबाद मुल्क था जेंसे बदनौर, हुरड़ा, मांडल, जहाज़पुर, मांडलगढ़, वह सब ती वादशाही खालिसेमें शुमार कियागया, खोर चिनोडसे पश्चिमी देश मेवाडका हिस्सा विलकुल वीरान पड़ा था, केवल पहाड़ी मुल्क महाराणा त्र्यमरसिंहके कृब्जेमें रहा, फुक्त चित्तींडसे पूर्वी इलाका कुछ खेराड़, आंतरी श्रीर थोड़ासा मालवेका टुकड़ा सगरकी जागीरमें था. वादशाही मुलाजिमोंने कहा कि हम मददगार हैं अपने मुल्कको आवाद करके त्राप कृञ्जेमें लायो, टेकिन् सगरसे यह कब होसका था.

चित्तोड स्त्रीर उदयपुरके बीचकी ज़मीनको तो राजपूत स्त्रीर मुसल्मान बहा-दुरोंके भिरुदानकी भूमि कहना चाहिये, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मेवाडी राजपतोंने शाही मुळाजिमोंपर हमळा न किया हो. गुजरात, माळवा व श्राजमेरका ज्ञाही मुक्त छूट छूट कर मेवाड़ी राजपूत श्रापना श्रोर श्रापने माठिकका खर्च चलाते थे. कभी ज्ञाही फोजके बहादुर पहाड़ोंमें घुसकर राजपूतीको फेंद व कृत्छ करते थे, कभी मेवाड़ी बहादुर बादशाही बहादुरोंको मारकर हटादेते थे.

विक्रमी १६६३ के चेत्र शुक्रपक्ष [हि॰ १०१४ ज़िलहिज = ई॰ १६०६ मार्च ] में शाहज़ादा पर्वेज़ चारी तरफ़की शाही फ़ीजकी मिलाकर उंटाला, प्रदेश्व नाय ] में शाहजादी प्रयो पार तरक्षा शाही गृहाका निर्वास उडाहा, प्र्योर देवारी (देवड़ावारी) के बीच श्राया. महाराणा श्रमरसिंहने भी श्रयने कुछ राजपूर्तोंको एकट्ठा करके शाही फोजपर हम्छा करनेका विचार किया. पानड़-वाके भीछ सर्दार पूंजा राणाके बेटेको हजारों भीळोंका श्रमसर बनाकर पहाड़ोंमें श्रपनी फ़ीजका मदद्गार श्रीर शाही फ़ीजकी रसद लूटने पर नियत किया. रातके वक् शाही फ़ौजपर महाराणा श्रमरसिंहने हम्ला किया. इस हमलेसे दोनों तरफ़ के वहादुरोंने व्यपने खूनसे जुमीनको छाल करदिया, व्योर वादशाही फीजका बहुत नुकुसान हुत्या, शाहजादा पर्वेज भागकर मांडलकी तरफ चलागया.

इस छड़ाईका ज़िक फ़ार्सी तवारीख़ोंमें कहीं भी मही छिखा, सिर्फ बहुतसे हम्लांका होना बयान करके विक्रमी १६६३ के वैशाख [हि॰ १०१५ के मुहर्रम ≈ ई॰ १६०६ एप्रिल ] में लिखा है- कि जहांगीरने पर्वेजको खुसुरोके फसादसे त्र्यागरेकी हिफाज़तके लिये बुलालिया, सो यह मेवाड़की मुहिम्पर बादशाही फ़ीज वाज़े सर्दारोंके सुपुर्द करके महाराणा व्यमरसिंहके वेटे वाघसिंहको ठकर ठाहोरमें हाज़िर हुव्या. वल्कि जहांगीर वादशाहने व्यपने तुज़कमें शाहज़ादे पर्वजिकी इस लड़ाईमें फुल्ह लिखी है, लेकिन इस लड़ाईका हाल राजपूताना

की बहुतसी पोथियोंमें लिखा है जिसकी तस्तीक ईस्ट इंडिया कम्पनीके मुलाजिम लेफिट्नेएट कर्नेल् अलिग्ज़ेएडर डाऊकी हिन्दुस्तानकी तवारीख़की तीसरी जिल्दके ४३ वें एएसे स्पष्ट है, विलक डाऊ साहिव लिखते हैं कि जहांगीर ने पर्वेज़से बहुत नाराज़ होकर उसको वली अहदीके हक्क़से ख़ारिज करदिया, और शाही मुलाज़िमोंने जुदी जुदी चिट्ठियां वादशाहको लिखीं, जिनमें एक दूसरेका कुसूर ज़ाहिर करता था.

कर्नेल् टॉड साहिव भी कर्नेल् डाऊ साहिवके मुताविक ही पर्वेज़का शिकस्त खाना अपनी कितावमें लिखते हैं, लेकिन हमारे वर्षिलाफ़ वह इस लड़ाईका होना खमनोर मुतअ़िक कुम्भलमेर पर लिखते हैं.

सगर महाराजने चित्तोंड़पर नये उमराव श्रीर सर्दार वनाना शुरू किया; महाराणा उदयसिंहके परपोते शक्तिसिंहके पोते श्रवलदासके वेटे नारायणदासको वेगूं ८४ गांवों श्रीर रत्नगढ़ ८४ गांव समेत जागीरमें दिया. वादशाह जहांगीरने मुइज़ुल् मुल्कको वख़शी वनाकर मेवाड़पर भेजा. इसी फ़ौजने मिर्ज़ा शाहरुख़के वेटे वदीउज़मांको गिरिफ्तार किया, जो मालवेमें कुछ फ़साद उठाकर महाराणा श्रमरसिंह से मिलना चाहता था. इस फ़ौजने भी वहुतसी दौड़ धूप की लेकिन श्ररली मलल वादशाहका पूरा नहीं हुआ. तब वादशाह जहांगीरने विक्रमी १६६५ चैत्र शुक्रपक्ष [ हिं० १०१६ जिलहिज = ई० १६०८ मार्च ] में महावतख़ांको नीचे लिखीहुई वड़ी जर्रार फ़ौज देकर मेवाड़ पर भेजा:—

१२००० जंगी सवार और सर्दार छड़नेवाले, ५०० पैट्ल, २००० वर्कृन्दाज़? . और १७ तोप गजनाल और शुतरनाल, ६० हाथी व वीस २००००० लाख ,रपये का खुज़ाना.

वाद गहने महावतस्तांको तीन हज़ारी जात और २५०० सवारका मन्सव दिया, घ्रीर ख़िल्झत, घोड़ां हाथी और पटका, जड़ाऊ ख़ंजर, इनायत किया, दूसरे उमरावोंको, जो उसके साथ थे, इनआम देकर विदा किया. महावतख़ां वड़े गृरूरके साथ शाहज़ादे पर्वेज़की फ़ौजकी ख़रावीका बदला लेना चाहता था; वह अजमेरसे निकलकर मेवाड़में शाही थाने ठौर ठौर विठाता हुआ ऊंटाले तक पहुंचा और यहां अपनी फ़ौजको मज़बूत करके पहाड़ोंमें होकर महाराणा अमरसिंहको फ़त्ह करना चाहता था; उसी असमें उसको दो तीन रोज़ इस मक़ामपर न गुज़रे होंगे कि महाराणा अमरसिंहने पहाड़ोंसे उदयपुरमें आकर अपने राजपूतोंको शाही फ़ौजपर हम्ला करनेका हुक्म दिया और आप भी पहाड़ोंसे वाहर निकले.

रातका समय था, रावत मेघसिंह गोविन्ददासीत चुंडावतने अपनी होशयारी से एक हिन्मत सोचकर ऋपने दस वीस राजपूर्तीको कीरोंके छिवासमें मेंसींके साथ करके शाही लक्करमें भेजदिया श्रोर उन भेंसोंमें खरवूज़ींके एवज जो वे लोग वेचाकरते हैं श्रातिक्वाज़ी भरदी, जब येलोग श्रपने भेंसोंको लेकर शाही लक्कर में महावत्तखांकी ड्योढीके पास पहुंचे, तो रावत मेघासिंहने दस वीस आदिमियोंको गाय व बेंडोंके सींगोंसे फ़ड़ीते ( फ़तीड़े ) वंधवाकर तीन तरफ़में जाही फौजकी तरफ चहाया. महाबत्तलांकी ड्योढीपर उन राजपूर्ताने मेंसोंकी ध्यातिज्वाजीमें श्याग डाली, जंगलमें बहुतसी रोशनी दिखाई देनेसे वे लोग घवराकर भागने लगे, हरएकको यह ख्याल होगया- कि वड़ा भारी लक्कर आपहुंचा, जिधर जिसका मुंह उठा भाग निकत्या.

रावत मेघसिंहने ध्यपने पांचसो सवारोंसे शाही छ३करपर हम्ला करदिया. जिससे नव्याव महाचत्रखांको भी भागना पडा. इस खबरके पाते ही मेवाडके कुछ सर्दारांने शाही फीजका पीछा किया. कहते हैं कि उसी रातमें जितने थाने महावतलांने विठाय थे, सब भागगये. इस छड़ाईमें हज़ारहा त्रादमी शाही फ़ौजके मारेगये, त्रीर माछ श्रस्याय मेवाडके राजपतोंने लटा; वादशाह जहांगीरने नाराज होकर महायतखांका बुलालिया-इस फ़रहका हाल भी पर्वेजकी शिकस्तकी तरह जहांगीरने स्वपनी किताव तुज़क जहांगीरीमें बयान नहीं किया. सिर्फ़ इतना ही छिखा है कि राणाकी छडाई जैसी चाहिये थी न हुई, इससे उसको बुलालिया; लेकिन इतने ही लिखनेसे जपर लिखी हुई लडाईकी सच्चाई मालम हो सकी है.

केवल चित्तोड़पर शाही फ़ौज समेत महाराज सगर व मांडलके थानेपर राजा जगन्नाथ कछ्वाहा भारमछोत ठहरा रहा लेकिन सम्वत् (१) विक्रमी १६६६ [ हि॰ १०१८ = ई॰ १६०९ ] में राजा जगन्नाय वीमार होकर मरगये, जिनकी छई: सफ़ेंद पत्यरकी मांडलमें विक्रमी १६७० [हि० १०२२ = ई० १६१३] में बनाई गई की भूवतक मोजूद हे. (शेपसंग्रह देखो प्रशस्ति नम्बर १) – इनका जन्म विकमी १८० पोप रुष्ण ९ [हि॰९५९ ता॰ २३ ज़िळहिज = ई॰ १५५२ ता॰ ११ टिसेम्बर ]ः

था; इस राजाके मरनेका बादशाह जहांगीरको भी बहुत रंज हुन्ना. फिर जहांगीरने त्रब्दुहाखांको बहुत बड़ी फीज देकर मेवाडमें भेजदिया पेक्तर महावत्साने मोहीके परगनेमें पहुंचकर दर्खापत किया कि त्रामरसिंहका खटला

<sup>(</sup>१) नेनसी महताने विक्रमी १६६५ टिखा है, टेकिन तुजुक जहांगीरी वर्गेरह कितायोंके देखने से विक्रमी 1६६६ मालूम होताहै-

कहां रहता है ! किसीने कहिंदिया कि महाराणाके वालवच्चे जोधपुरके राजा सूर-सिंहके मुल्कमें रहते हैं, तब उसने राजा सूरसिंहसे सोजतका परगना ज़व्त करके राठोंड़ चन्द्रसेन उग्रसेनोतको इस शर्तपर देंदिया कि राणा व राणाका खटला उस तरफ़ आवे तो हमको फ़ौरन् ख़बर दो; जब अब्दुङ्काख़ां आया तो सूरसिंहके कुंवर गजसिंहने अपना परगना पीछे छेनेकी कोशिश की. अब्दुङ्काख़ांने सोजत वापस देकर गजसिंहको नाडोठके थानेपर तईनात किया. अहमदाबादसे एक कृतार कुछ ख़ज़ाना व सामान छेकर आगरेको जाती थी, जिसकी ख़बर अम्बावके पहाड़ोंमें महाराणा अमरसिंहको मिछी, और कुंवर कर्णसिंह उस वक् नीचे छिखे हुए राजपूर्तोंको साथ छेकर चढ़े:—

शेखा राणा प्रतापसिंहोत, कुंवर वाघिसंह अमरसिंहोत, भाठा शत्रुशाठ मानावत, सोठंखी वीरमदेव, राठोंड़ किसनदास (कृष्णदास) गोपाठ दासोत, राठोंड़ हरिदास वेळुओत, सीसोदिया माधविसंह, शार्डूळिसिंह राणा उदयिसहोत, सहसमछ राणा प्रतापिसहोत, सींधठ वीदो, सींधठ सांवठदास वीदावत, कुंवर अर्जुनिसंह अमरिसहोत, माधविसंह राणा उदयिसहोत, राठोंड़ माठा भीमकर्णोत, देवड़ा पत्ता कठावत, सींधठ अमरा भांडावत, सींधठ तोगा भांडावत, सोनगरा केशवदास भाणावत, अक्षयराजका पोता सोनगरा सावन्तिसंह नारायणदासोत और चूंडावत दूदा सांगावत वगेंग्रह. जब मारवाड़में सोनगरा नारायणदास डोडिया गोपाठदास, डोडिया सादा, डोडिया सूजा, डोडिया अगरा, डोडिया जगमाठ कृतार ठूटनेको पहुंचे तो ख़वर ठगी कि कृतार निकठकर पेश्तर अजमेर चठी गई. इस ठिये ये निराश होकर पीछे फिरे, उस वक्त अब्दुङ्खाखांकी वादशाही फ़ोज, जो थानोंपर तईनात थी, जा पहुंची, नाडोंठसे भाटी गोविन्ददास भी अपनी जमइयत ठकर शाही फ़ोजमें शामिठ हुआ, भादराजून और माठगढ़के पास शाही मुठा-जिमोंसे मुकावठा हुआ. सरत ठड़ाई होनेके वाद कुंवर कर्णसिंह भागकर पहाड़ोंमें चठेगये, तरफ़ैनके अक्सर वहादुर कामआए. कर्णसिंहकी तरफ़के नीचे ठिखेहण राजपुत मारेगये—

दूदा सांगावत, राठोड़ हरीदास, नारायणदास सोनगरा, डोडिया गोपाछदास, डोडिया सादा, डोडिया सूजा, डोडिया च्यगरा, च्योर डोडिया जगमाछ. यह छड़ाई विक्रमी १६६८ [हि० १०२० = ई० १६११] में हुई; इसके बाद अब्दुह्याखांका छड़कर कुछ दिनों तक मेवाड़में इधर उधर घूमता रहा, मेवाड़के राजपूत भी जहां मोका देखते हम्छा करने.

एक वक् केळवा यामके नज़्दीक राठीड़ ठाकुर मन्मनदास मुकुन्ददासोतने शाही फ़ोजपर छापा मारा; अन्दुछाख़ांसे भी बादशाहकी मन्त्राके मुवाफ़िक काम न हुआ.

तव विक्रमी १६६८ [हि॰ १०२० = ई० १६११ ] में भ्रब्दुझालांको बादशाहने चार छाल (४०००००) रु० देकर गुजरातकी सूबेदारीपर भेजा, स्थार मेवाड़ की लड़ाई पर उसके एवज़ राजा वासू (१) मुक्रेर होकर खाना कियागया.

(१) राजा वामू, तंवर राजपूत, पंजाबके पहादी ज़िलेंमें ग्राम नूरपुरका राजा था, जो इलाहे जालन्यर ज़िले कोगड़ोंमें निनाजाता है,— इनका कुछ तवारीख़ी हाल, नूरपुरके पुरोहित सुरानन्दके कागुज़ोंसे माल्म हुआ, जो विकमी १९११ [हि॰ १३०१ ≈ ई॰ १८०४] में यहाँ ( उदयपुर ) आया था, उत्त पुरेतिहतके पात एक ताम्रपत्र भी, महाराणा अमरितिहके समय विकमी १६६९ श्रावण रूप्ण ९ [हि॰ १०२१ ता॰ २३ जमादिगुळ अञ्चळ = ई॰ १६१२ ता॰ १३ जुलाई ] का है, जिसकी नक्ळ तारित्यी अहवाळके साथ नीचे लिसीजाति है-

राजा रछीपते जब दिल्लोकी राजधानी छुटी और उनके पुत्र जैतपाल भेटने नूरपुरको अपनी राजधानी बनाया उत्तरेत २२ थीं पिट्टीमें राजा बात हुआ, जो बारशाह जहांगिरके भेजनेते अपने प्रधान प्रतिहत स्थात समेत विद्योह आवा, उत्त समय राजा बातूने महाराणा अमर-सिंहते एक मृति, जो अब नृरपुरके किलेमें ब्रजात लामिके नामते प्रतिद और मीरो बाहुकी पूजीहुई बताते हैं, मांगी, इतपर महाराणाने उनके प्रशान पुरोहित व्यातको वह मूर्ति एक ग्राम रामेत, जिसका ताप्रपत्र नीचे लिलाजायगा, संकल्प करते देशी, इतते माल्म होता है- कि महा-राणा अमरसिंहसे राजा बातृ मिलगया था,

राजा बागूका बेटा जगतसिंह बड़ा प्रतापी हुआ, जो बादशाहोंसे अक्सर छड़ता रहा. इनके क्वेनें कई लाखका मुक्त होगवा या, यह जगदिसिंह किसी साधुके कहनेते हिमालयमें

साकर गलगवा

जगतिसहसे छटी पीट्रीमें राजा शिरितहरू समयमें राजा रणजीतिसह सिक्खने इनका शहुतसा मुन्न छीनलिया, यहिक घोरोसे छाद्दीरमें उते बुलाय और कृष करके किला मृरपुर भी लेखिया. शिरितहर्ने कृषिसे सुट्ने बाद कईबार हम्ले किये, लेकिन राजधानी हाथ न आई.

हालके राजाके कुब्जेमें दस बारह हज़ार सालाना आमुदनीकी जागीर रहगई है, और गुरु

से आप मिलके फासिलेपर सुरा नगरमें उनका निवास है.

विक्रमी १९११ [हि॰ १२७१ = ई॰ १८५७] के गृद्ध बाद सर्कार केंद्रे के न्यूप्त सर्वार केंद्र के निर्मा न्यूप्त सर्वार केंद्र के निर्मा निर्मा करावेतार्सिक केंद्र के निर्मा ११ राजा दशवेतार्सिक केंद्र के निर्मा ११ राजा दशके केंद्र के निर्मा ११ राजा विकास के निर्मा के निर्म के निर्मा के निर्म के नि ७ सकूनी, ८ जगरप, ९ राम, ३० गोपाल, ३३ अर्जुन, ३२ राम २, १५ कीरत, १६ पीरवी, १७ जसता. भीलो, २२ बृत्तमङ, २१ वहाडुमङ, २४

२८ इपाधाता, २९ ध्यीतिंह, ३० 🎨

महाराणा अमरसिंहने वादशाही फ़ौजसे १७ सत्रह ठड़ाइयां कीं, जब अपने वापका कौछ इनको याद आता तो जोशमें आकर शाही मुठाज़िमोंपर हम्ला किये बगैर नहीं रहते थे, लेकिन तमाम हिन्दुस्तानके वादशाहके साथ छोटेसे मुल्कका मालिक कब बराबरी करसक्ता है, इसके सिवाय आमदनीका मुल्क विल्कुछ वीरान होगया, रिश्राया इलाका छोड़कर भागगई, सिर्फ पहाड़ी हिस्सोंमें भीळ लोग आवाद थे, जिनसे सिवाय लड़ाईकी मददके कुछ आमदनी नहीं होसकी थी. विक्रमी १६२४ [ हि॰ ९७५ = ई॰ १५६७ ] से वि॰ १६७० [ हि॰ १०२२ = ई॰ १६१३ ] तक हज़ारहा आदिमियों व रणवास वगैरहका खर्च बड़ी मुश्किलसे चलायागया.

राजपूत लोगोंमेंसे दोदो चारचार पीढ़ियां सवकी मारीगई थीं. पहाड़ोंके चारों तरफ़से बादशाही फ़ौजोंके हमले होते थे, च्याज एक वहादुर राजपूत मीजूद है, कल मारागया, परसों उसके वेटेने भी हमलाकरके च्यपनी जान दी, उनकी वेवा च्योरतें च्यपने खाविन्दोंके साथ च्यागमें जलती थीं, उन लोगोंके लड़के लड़की, जो कमउम् रहजाते, उनकी पर्वरिश भी महाराणाको ही करनी पड़ती थी; जिसपर



महाराजाधिराज महाराणा श्रीअमरितंहजी आदेशातु पुरोहित व्यास कस्य,

(१) याम झीथ्यो रेवलीरी पाखतीरो उदक आवाट करे मवा कीघो. विक्रमी १६६९ वर्षे सावण रूप्णा ९ रवे क खदत्त परदस्तं वायेहरंति वसुंघरा पष्टीवर्ष सहसराणां विष्टायांजा. यते क्रमी दुए श्रीमुख प्रति दुए साह हूंगरसी लिखतं पंचोली शंकरदास.

(१) अर्थ- रेवल्याके पासका झींत्या यास समर्पेश किया.

भी यह ख़ेंफ़ था कि हमारे राजपूतोंकी चौटाद मुसल्मानोंके हाथ पड़कर गुटाम न बनाई जावे. अगर कभी ऐसा हो भी जाता था तो उस वातका सदमा महाराणा यमरसिंहके दिलमें छेद करता था, एक एक दिनमें कई जगह रसोई ( खाना ) करना पड़ा है, याने एक जगह भोजन तय्यार हुआ और शाही मुठाज़िमीने आघेरा, फिर दूसरी जगह बनाना पड़ा, वहां भी दुश्मनोंने आदवाया, तब तीसरी जगह फिसी पहाड़की खोहमें रोटियां होने लगीं. छोटे छोटे बच्चे त्रपने त्रपने मा वापसे खाना मांगते, वे उनको दम देदेकर दिन कटाते थे. ठेकिन धन्य है मेवाडके उन बहादर राजपूर्तोंको कि ऐसी तक्छीफ़ें उठानेपर भी अपने वाप दादींकी इज़त श्रीर कहावतोंपर ख़याल करके मरते और मारते थे, श्रीर जो कोई श्रादमी निकलकर झाही मुलाजिम होता था उसपर हजारहा लानत मलामत करते थे, लेकिन जो महाराज शक्तिसिंहके समान व्यपने मालिककी ख़ैरस्याहीको दिलमें मज़्बूत रखकर शाही नौकरी करते, ऐसे छोगोंको व्यपने एल्चीके मुवाफ़िक़ जानकर ख़बर वगैं-रहका काम निकालते थे. यह लानत मलामत राजपूत लोग महाराज जगमाल य सगर जैसे कौमी दुश्मनोंपर करते थे.

जय शाहजादा पर्वेज व महायताखां श्रीरे श्रव्युद्धाखां वर्गेरह शिकस्तें खाखाकर नाउम्मेद होचुके, तो बादशाह जहांगीरने सोचा कि वर्गेर हमारे जानेके उदयपुरका महाराणा तावे नहीं होसका. तब खुद वादशाह विक्रमी १३७० घान्विन शुरू 2 [हि॰ १०२२ ता॰ २ शावान = ई॰ १६१३ ता॰ १९ नेटेन्वर ] को सान बड़ी रात गये आगरेसे अजमेरकी तरफ खाना होकरमार्गर पेंडुङ ७ [ता॰ ९ शब्बड = ता० २० नोवेम्बर ] को व्यजमेरमें दाविल हुना-

वादशाहने अपना कियाम अजमेरने रतन नुनानिक जानक कहन है सुर्रमको मेवाड पर जानेका हुक्म दिया. इत्युद्धे व्युट्टे गहन हा हो है हथयार, ख़िलख़त व ख़ितावसे बढ़ाकर नीचे क्रिके हुन्चहरें - उन्हें के नह है है

मुद्दीन, रज़ाक़वेग उज़्बर इंन्के न्यूज न्यूज न्यूज शिहाव.

विक्रमी १६५३ पेंद्र शुरू 😌 🏻 🗟 🖘 🖚 🦰

१६१३ ता० २६ डिसेम्वर ] को शाहजादा खुर्रम, जिसकी उम् २१ वर्ष ११ मही-ने ११ दिनकी थी, रवाना कियागया, श्रोर सूबे मालवेसे खान श्राज्म मिर्ज़ा श्रृज़ी-ज़ कोकल्ताश सूबेदार, फ़रेदूंखां, सर्दारखां श्रोर वहांके सब मन्सबदार; सूबे गुजरातसे श्रव्दुङ्घाखां वहादुर सूबेदार, दिलावरखां काकड़, सजावारखां, जाहिद, यारवेग वगेरह मन्सव्दार; सूबे दक्षिणमें, जो वादशाही लश्कर शाहज़ादे पर्वेज़के तहतमें था, उसमेंसे राजा नरसिंहदेव बुंदेला, मुहम्मदखां, याकूबखां नियाज़ी, हाजी-वेग उज्वक, मिर्ज़ा मुराद सफ़वी, शिर्ज़ाखां, श्रञ्जाह यार कूका, गज़नीखां जालौरी वगेरह; सबको हुक्म हुश्रा कि शाहजादे खुर्रमकी मददके वास्ते शाही लश्करमें शा-मिल हों.

हमको एक वात वादशाहनामेकी जिल्द १ सफ़्हे १६५ से, जिसको मीलवी श्रव्हुल हमीद लाहोरीने लिखा है, वयानकरनी जुरूर हुई, क्योंकि फ़ार्सी मुवरिख़ों के सिवाय खुद वादशाह जहांगीर भी श्रपनी शाही फ़ोजोंकी शिकस्त व ख़रावियों के हालको हज्म करगया. मुझा श्रव्हुल हमीद लिखता है कि राणाकी मुहिम् पर जानेसे शाहज़ादे पर्वेज व महावतख़ां व श्रव्हुलाख़ांने सिवाय परेशानी व सरगर्दानी के कुळ फ़ायदा न उठाया.

इस कलामके देखने से पढ़ने वालोंको यकीन होगा कि जपर लिखीहुई शिकस्तोंसे भी वढ़कर शाही फ़ौजोंकी ख़रावियां हुई हैं. हमको मेवाड़ी मुवरिख़ जानकर तरफ़टारीका दोष कोई न लगावेंगे, हमने वहुतसी लड़ाइयोंका हाल, जो कर्नेल् टॉड वगैरहने लिखा है, छोड़िट्या; क्योंकि एक तो छोटी छोटी लड़ाइयोंके लिखने से तवालत (विस्तार) होजाती है— दूसरे हमारी तसक्षीके लायक सुबूत न मिले, खैर अब हम अस्ली मत्लवको वयान करते हैं.

जव शाहजादा वादशाही लक्ष्कर समेत मांडलमें, जो मेवाड्में उदयपुरसे ईशान कोनकी तरफ क़रीव ४० कोसके हैं, पहुंचा, तो मुझा अव्दुल् हमीद वादशाह नामेकी जिल्द १ सफ़्हें १६७ में लिखता है कि "सुल्तान पर्वेज व महावतख़ां इस जगहसे आगे न बढ़े थे, सो वास्तवमें उनका यहांसे कामयाविके साथ आगे बढ़ना नहीं जानपड़ता, क्योंकि जब बढ़े तब ख़राब हालतसे वापस आये,—शाहजादे ख़र्रमको पहिले यह फ़िक्र हुई कि उदयपुरमें हमारे पास एसद पहुंचनेका पक्का बन्दोवस्त कियाजावे, इसीवास्ते एक फ़ौजका टुकड़ा जमालख़ां तुर्कींके साथ मांडलमें छोड़ा, दूसरा फ़ौजका हिस्सा कपासनमें दोस्तवेग और ख्वाजह मुहसिनंके हवाले किया, तीसरा थाना ऊंटालेमें सय्यद हाजीके सुपुर्द किया, चौथा नाहर मगरेके थानेपर अरवख़ांके हवाले रहा, पांचवां थाना डबोकमें नियत किया, और छठे देवारीके थानेपर सय्यद शिहाब बारहको रक्ता; ये छन्नां याने विठाकर श्लाह्मादा उदयपुर न्नाया, जहां दूसरी तथ्यारीकी. राजा सूरसिंहने श्लाह्मादेको उंटाटेमें ठहरनेकी राय दी थी, लेकिन् वह उसकी सलाहके विवेताक उदयपुरमें विक्रमी १६७० फाल्गुन [हि० १०२३ मुहर्रम = ई० १६१४ फ़ेब्रुअरी] को ज्यापहुंचा; गुजरातसे व्यन्दुङ्गामां भी बहुत वड़ी जमझ्यतके साथ उदयपुरमें शाहजादेके पास हाज़िर हुव्या. खुर्रमने पहाड़ोंमें पुस कर हम्ला करनेका पका विचार करके नीचे लिखे लोगोंको व्यलहदा व्यलहदा तथ्यार किया—

पहिले गिरोहका अफ्सर अब्दुलाख़ां बहादुर फ़ीरोज़जंग, जो अहमदाबादसे आया था; दूंसरी फ़ीजका मालिक दिलावरख़ां काकड़, श्रीर उसकी मददके लिये वेरमचेग बख़्द्री; तीसरी सेनाका अफ्सर सम्यद सेफ़ख़ां व रुष्णगढ़का राजा रुष्णासिंह राठीड़, चौथे गिरोहका मुख़्तार मीर मुहम्मद तक़ी मीरबख़्शी हुत्या; इन चारों फ़ीजोंने हर तरफ़ लूटना, मारना, जलाना, गिरिफ्तार करना, शुरू किया. महाराणा अमरासिंहने भी अपने बहादुर राजपूत, चहुवान राव बहू, चहुवान

महाराणा व्यमर्रासेंह्ने भी व्यपने बहादुर राजपूत, चहुवान राव बहु, चहुवान रावत प्रखीराज, राठोड़ सांवलदास, भात्रा हरदास. पंचार शुभकरण, पूंडावत रावत मेघसिंह, चूंडावत रावत मानसिंह, भात्रा करपाण, सोलंबी धीरमदेव, राठोड़ रुष्णदास, सोनगरा केशवदास भाणावत, डोडिया जयसिंह भीमसिंहोत वगेरहको मण व्यपने काका, भाई व वेटोंके जुदा जुदा सेनापति बनाकर शाही फ़ाँजका मुकावता करनेको तथ्यार किया. राजपूत त्येगोंका यह काम था कि पहाड़ों में शाही फ़ींजको न पुसने दें, उनको गाफिल देखकर धावा करें व्योर रसद लूटें. ठेकिन खुद जहांगीर व्यजमेरमें वेठकर कुठ हिन्दुस्तानकी फ़ींजको मेवाड़के पहाड़ां पर विदा करचुका, तो कहांतक एक मेवाड़का राजा ठड़सक्ता था. वादशाही फ़ींज पहाड़ोंमें व्यपना कृत्वा बहाती जाती थी. श्रव्हुझाख़ाने, जो पहाड़ोंमें वदगया था, महाराणा व्यमर्रासेहके व्यालम्गुमान नामी हाथिको, जो पांच हाथियों समेत उसके हाय व्याया, विकमी १६७१ चेत्र शुक्ता ११ [हि० १०२३ ता०९ सफ्र = ई० १६३४ ता० २२ मार्च ] को त्यकर शाहज़ादेके नज़र किया. जब महाराणा श्रमर्रसिंहने शाही फ़ींज़ोंका ज़ियादा ज़ोर शोर देखा तो लाचा चावंडको छोड़कर ईडरके पहाड़ोंकी तरफ चेते. उस वक्त ये हाथी पीछे

जब महाराणा श्रमरसिंहने आही फीज़ोंका ज़ियादा ज़ोर शोर देखा तो ठाचार चावंडको छोड़कर ईडरके पहाड़ोंकी तरफ चले. उस वक्त ये हाथी पीछे रहाग्ये थे, जिनको श्रव्युडाखांके श्रादिमियोंने गिरिफ्तार करिटया. दिठावरखां व वैरमवेगके कृत्जेमें भी महाराखाके कई हाथी श्रागये श्रीर दूसरे सर्दारोंने भी जिसके जो हाथ श्राया शाहजादेके पास पहुंचाया. शाहज़ादेने श्राठम गुमान हाथी समेत सत्रह हाथी फुतह किये हुए बादशाह जहांगीरके पास श्रपने साथ अजमेर भेजदिये. वादशाहने इन हाथियोंको देखकर और फ़त्हकी खुशख़वरी सुनकर अपने वेटे खुर्रमको वहुत तारीफ़के साथ खास अपने हाथसे फ़र्मान छिख भेजा. शाहजादेने वादशाही फ़ौजोंके नीचे छिखेहुए थाने कृायम करित्ये. कुम्भलमेरमें वदीडज़मांको अच्छे वन्दूक़दारों समेत, भाड़ी छमें सय्यद सेफ़ख़ांको,

कुम्भलमेरमें बदीउज्ञमांको अच्छे बन्दूक्दारों समेत, भाड़ोलमें सय्यद सेफ़्ख़ांको, गोगूंदेमें राणा सगरको, आंजणेमें दिलावरखांको, श्रोगनेमें फ़रेदूंखां श्रोर हाड़ा रत्नसिंह वूंदी वालेको चावंडमें, मुहम्मद तकी मीरबख़्शीको, वीजापुरमें वेरमवेगको, जावरमें इत्राहीमख़ांको, माद़ड़ीमें मिर्ज़ मुरादको, पानड़वेमें सज़ावारख़ांको, केवड़ेमें ज़ाहिद, श्रोर साद़ड़ीमें राठोड़ राजा सूरसिंहकी फ़ौजको मुक्रर किया.

इन थानोंमेंसे हरएकपर इसकेंद्र फ़ींज रक्खीगई थी- कि एक दूसरेकी मदका सहारा न देखे. इसतरह मेवाड़के उत्तरी पहाड़ोंको शाही फ़ोंजोंने कृट्ज़ेमें करिया, जिससे उनके ित्ये रसद आनेमें कुछ भी खटका न रहा, क्योंकि उत्तरी मेवाड़में राजपूतों का पहुंचना विल्कुल वन्द्र होगया था. महाराणा और उनके सर्दार व वालवज्ञे दक्षिणी पहाड़ोंमें रहे. गर्मियोंके मोसममें कभी कभी कहीं कहीं लड़ाइयां होती रहीं. वदनौरवालोंका वुजुर्ग जयमछ मेड़ितया जो विक्रमी १६२४ [हि॰ ९७५ = ई॰ १५६७] को चित्तोंड़की लड़ाईमें मारागया था, उसका वेटा मुकुन्ददास गोड़वाड़में राणपुरके मन्दिरोंकी ख़राबी करनेवाली वादशाही फ़ोंजसे लड़कर मारा गया, जिसका वेटा मन्मनदास वदनौर और विजयपुरका जागीरदार रहा.

माला मानसिंह देलवाडेका जागीरदार. जिसकी शादी महाराणा उदयसिंहकी वेटीसे हुई थी, श्रोर जो विक्रमी १६३३ द्वितीय ज्येष्ठ शुक्क २ [ हि० ९८४ ता० १ रवी- उलश्यव्वल = ई० १५७६ ता० ३१ मई ] को हल्दीघाटीमें शाही फ़ोजसे लड़कर मारागया था. उसके वेटों शत्रुशाल, कल्वाण, श्रोर श्रासकरण मेंसे शत्रुशाल महाराणा प्रतापसिंहकी वहिनका वेटा होनेके कारण तेज़ मिज़ाजीके साथ महाराणासे वोलचालमें उपर रखता था. किसी वक्त देलवाड़ेमें दस्तक् (धोंस) होनेपर रूवक्त महाराणा तापसिंह तकार होगई. शत्रुशाल नाराज़ होकर निकला, महाराणाने श्रंगरखेका दामन पकड़कर रोका, उन्होंने पेशक्वज़से दामन काटडाला. महाराणाने फ़्मांया कि शत्रुशालके नामवालको में कभी श्रपने राजमें न रक्खूंगा, शत्रुशालने श्र्जं किया कि में भी जिन्दगी भर सीतोदियोंकी नोकरी न कल्लंगा. यह कहकर वह यहांसे विकलकर जोधपुरके महाराजा न्रूरसिंहके पास चलागया. वहांसे उनको भाष्टाजूनका पद्य जागीरमें मिला. महाराणाने राठाड़ मन्मनदासको देलवाड़ा इनायत किया, मन्मनदासने श्र्जं की कि शत्रुशाल श्रापकी वहिनके वेटे हें, श्रुजं मारूज़ या महत्वतसे उनका ठिकाना उनको पीछे दियाजावे तो मेरी हंसी होशी, महाराणाने कसम खाकर फ़्मांया कि

तुम्हारी ज़िन्दगी तक देखवाड़ा तुमसे हिर्गिज़ ताग़ीर (तग्ग़ीर) न होगा, शत्रुशालके छोटे भाई कल्याण खोर खासकर्ण देखवाड़ा खालिसे होनेसे कुछ ख्र्सें तक चीरवामें, जो ब्राह्मणोंका सासण प्राम है, रहे; जब महाराणा प्रतापसिंहका देहान्त हुत्र्या खोर महाराणा खमरसिंहने बहुतसी छड़ाइयां बादशाही फ़ोंजोंसे कीं, तब कल्याणने भी महाराणाको कई छड़ाइयोंमें खपनी बहादुरी दिखळाई. महाराणाने किसी जागीरका हुक्म दिया. कल्याणने खर्ज़ की कि हमारे वापका ठिकाना तो देखवाड़ा है वही इना-यत कीजिये, महाराणा ध्यमरसिंहने फ़र्माया कि देखवाड़ातो राठोड़ मन्मनदासकी ज़िन्दगी तक उनके कृडज़ेमें रखनेके छिये श्री दाजीराज (पिता) का हुक्म है, जिसको हम नहीं मिटासके.

विक्रमी १६६७ [हि॰ १०१९ = ई॰ १६१०] मं जन राठोड़ मनमनदासका देहानत हुत्या तय राज कल्याणको महाराणा व्यमरसिंहने देखवाड़ा इनायत किया, व्योर राठोड़ मनमनदासके बेटे सांवछदास वदनोरमें रहे, जन इस वक्तृ शाहजादे खुरंमकी फीजके जोरशोर से भाळांको व्यपने खेरस्वाह राजपूत जानकर महाराणा व्यमरसिंहने राज कल्याणको हुक्म दिया कि तुम जोधपुर जाकर व्यपने माई शाहुशाळको छे व्याव्यो, हम उनको दूसरी जागीर देंगे; महाराणाके हुक्मसे कल्याण जोधपुरको तरफ् गया, शतुशाळ व्यपने माळिक पर वादशाही फीजकी चढ़ाई जानकर सूरसिंहके साथ शाही फीजमें न व्याया. जोधपुरमें कुंवर गजसिंहने शतुशाळको हैंसिके तारेपर कहा कि व्याज कळ महाराणा व्यपनी रानियों समेत पहाड़ों में वौडते फिरते हैं, शतुशाळने कहा कि हां वादशाहोंको वेटियां देकर व्याराम छेना दूसरोंके व्यासाम उन्होंने पसन्द नहीं किया. च्योर इस इज्ज़तकी तक्छिफ़ को वे इञ्ज़तिके व्यासामसे विहतर जानकर मुसल्मानोंको वे व्यपनी वहादुरी दिखळा रहे हैं. कुंवर गजसिंहने गुरसोमें व्याकर कहा कि ऐसे खेरस्वाहोंको तो शाही फीजसे छड़कर मरना चाहिये. जनुशाळ उठखड़ा हुव्या च्योर कुंवरते कहा कि में व्यापकी नसीहतको गुनीमत जानकर शाही फीजसे छड़ुगा.

शत्रुशाल जोधपुरसे खाना होकर मेवाड़की तरफ त्र्याता था, कल्याण रास्तेमें मिला त्र्योर महाराणाका हुक्म त्र्यपेन भाईको सुनाया. शत्रुशालने सुनकर जवाव दिया कि मेंने महाराणाकी नोकरी करनेकी सोगन्द खाई है, त्र्योर जिस कामके लिये बुलाते हें वह काम करना मुभे फर्ज़ है, जोवपुरकी सरगुज़रत भी त्र्यपेन भाईको कहसुनाई. दोनों भाइयोंने सलाहकरके मेवाड़ मारवाट़के बीच पहाड़ी घाटेकी त्र्यंवल्ल संवल्की नालमें नव्याय त्र्यन्दुलाख़िक ज़ैरदस्त जो शाही फ्रीज तईनात थी, उसपर हम्ला किया. तरफ़ैनके वहादुर खूब लटे; भाला भोपत वग्नेस्ह बहुतसे राजपृत कल्याण

त्रीर रात्रुशालके मारेगये. शत्रुशाल तो ज़स्मी होकर मेवाड़के पहाड़ोंमें चलागया, श्रीर कल्याण श्रपना घोड़ा मारेजाने श्रीर खुद ज़रूमी होनेक सबव बादशाही फ़ीजसे घिरगया. वह एक मन्दिरमें बैठकर कमानसे तीर चलाने लगा और जबतक तीर रहे किसीको नज्दीक न त्याने दिया; जब तीर न रहे तो छोगोंने उसको चारों तरफ्से हम्लाकरके गिरिपतार करिया. नव्वाव अब्दुङ्घाखांनेराज कल्याण ज़रूमीको पालकी में विठाकर शाहजादे खुर्सके पास भेजदिया. शाहजादेने मर्हम पट्टी वगैरह इलाजका हुक्म दिया. शत्रुशालने पहाडोंमें तन्दुरुस्तहोकर गोगूंदेके थानेपर, जहां राणा सगर वगैरह शाही मुलाज़िम वड़ी जर्रार फ़ौजके साथ तईनात थे, हम्ला किया. क्योंकि शत्रुशाल तो जोधपुरसे मरना ठानकर निकला था इसालिये गोगूंदेकी फ्रोजसे लड़ता-हुआ रावल्यां गांवमें मारागया. यह ख़बर सुनकर महाराणा अमरसिंहने सब सर्दारों केसाम्हने हुक्म दिया कि शत्रुशाल गोगूंदेमें मारागया जिससे गोगूंदा ही हमने उसकी श्रीलादके लिये जागीरमें इनायत किया. फिर श्रमन हुश्रा तो उसवक् गोगूंदा शत्रु-शालके छोटे वेटे कान्हकी जागीरमें रहा श्रीर वड़े नाथसिंह मदारके जागीरदार कह-लाये, जो अव देलवाड़ेके तावेदार राजपूतोंमें हैं. इसका ज़ियादा ज़िक सर्दारोंकी तवारीखमें लिखाजायगा. राज कल्याणको तन्दुरुस्त होनेके वाद शाहजादेने कैंदसे छोड़ दिया, [जिसका ज़िक्र वादशाहनामेकी पहिली जिल्दके अञ्चल दौर, दूसरे हिस्सेके दूसरे सफ्हेमें छिखा है.]

वर्सीत आनेपर शाही फ़ौजोंने अपने अपने थानेंको मज़्बूत किया, और मेवाड़ी राजपूत कभी २ रात या दिनको धावा मारजाते थे. जब वर्सीत गुज़री ओंर सदीका मोसम आया तो शाही फ़ौजने ज़ियादा ताकृत पाई.

दिन वदिन मेवाड़ी राजपूतोंका वल कम होने लगा, तब सब रियासती आदिमियोंने कहा कि अब सुलह किये विना राज्य रहना कित है; महाराणाने हुक्म दिया कि एक दोहा हम लिखदेते हैं जो खानखानां अब्दुर्रहीमके पास पहुंचायाजाय, क्योंकि वह अक्वर वादशाहका मुसाहिव और हमारा ईमान्दार मित्र है; उसका उत्तर आनेपर हम जवाव देंगे. यह दोहा किसी दोस्तकी मारफ़त क़ासिदोंके हाथदाक्षण में खानखानांके पास पहुंचाया गया, और उसने भी उसका जवाब दोहेमें लिखमेजा— वे दोनों दोहे नीचे लिखेजाते हैं.

मताराणाका लिखाहुआ दोहा गोड़ कछाहा राठवड़ गोखां जोख करंत ॥ कहजो खानांखानने वनचर हुआ फिरंत ॥ १॥

त्र्यं- गौड् कछवाहा राठोड् महटोंके भरोखोंमें आराम करते हैं इसवास्ते ख़ानांख़ानको कहना कि हम ( महाराखा ) वन मानुप हुए फिरते हैं. महाराखाका यह इज्ञारा था, कि तुम कहो तो हम भी व्यपनी व्याजादीको छोडकर मुस्लमान वादशाहोंके नोकर कहळावें-यह दोहा पढ़कर ख़ानख़ानां श्रब्दुर्रहीमने मारवाडी भापा ही में जवाबी दोहा छिखा-

जवाबी दोहा.

धर रहसी रहसी धरम खपजासी खुरसाण ॥ श्रमर विशंभर ऊपरा राखो निहची राण ॥ १ ॥

त्रर्थ—ज़मीन श्रोर ईमान रहेगा, श्रोर खुरासानी छोग श्रर्थात् मुग्छ नाश होजाएंगे, ऐ राणा श्रमरसिंह श्राप इस दुन्याके पाछने वाछे पर भ्रोसा रक्खें. श्रन्दु-र्रहीमका यह मत्लव था कि जुमीन खोर ईमान्दारी सदा कायम रहती है खोर बादशा-हत हमेशा गारत हुत्राकरती है, इसिलये हिम्मत रखना चाहिये, व्यर्शत गैरतके घ्यारामसे इज़तकी तक्लीफ ब्यच्छी है.

यह खान्खानां व्यरवी, फ़ासी, तुर्की, संस्कृत, श्रीर हिन्दीका श्रालिम व शाहर

था, हिन्दी शाइरोंके ज़रीएसे महाराणाकी श्रीर उसकी दोस्ती थी.

इस दोहेक पहुंचनेसे महाराणाको श्रीर भी ज़ियादह हिम्मत हुई, श्रीर श्रपने सर्दारोंको वह दोहा वतलाया; फिर कुछ दिनों तक ऐसी लड़ाइयां होती रहीं,

कि जिन्दगीकी उम्मेद भी वाकी न रही.

इसिछिये कुछ राजपूर्तीने मिलकर कुंबर कर्णसिंहसे सलाह की कि श्रय क्या करना चाहिये ! खानेको त्राप्त व पहन्तेको कपड़ा नहीं रहा, छड़ाईका सामान भी नहीं है, एक एक घरानेकी चार चार पुरतें मारीगईं. किसीके वालवच्चे मुसल्मानींके हाथ पड़जाते हैं, तो छोंडी गुछाम बनायेजाते हें, गूछरके फछ खा खाकर दिन काटने पड़ते हें, इसपर भी मरनेके सिवाय इज़त विगड़नेका ख़ीफ़ छगारहता है, क्योंकि मेवाड़ी राजपूर्तोंके वाछवच्चे पकड़े जानेपर राठोड़ व कछवाहे उनको देखकर हंसते हैं, हमारी वहादुराना हिम्मतको जिहाळत श्रीर श्रपनी श्रारामीको वुद्धिमानी जानकर घमंड करते हैं; हम छोग मरनेसे डरकर आपसे यह नहीं कहते हैं. ४७ वर्ष बड़ी बड़ी तक्लीफ़ें उठाकर निकाले, श्रीर यह उम्मेद नहीं कि कव तक्छीफ़ें ख़त्म होंगी. यह सुनकर कुंबर कर्णसिंहने कुछ भाई बेटे श्रीर राजपूतोंकी वहादुरी व ख़ैरस्वाहीपर हजारों धन्यवाद देकर कहा- कि में भी जानता हूं कि मेरे प्यारे भाई त्र्योर राजपूत गूळरके फळ ला खाकर शाही फ़ीजोंपर हम्ळे ेे हैं, 🔭 🛴 दाजीराज (श्रमरसिंह), श्री महाराणा प्रतापसिंहके उस तानेको जो उन्होंने वाद्शाही र तावेदार वननेकी वावत दिया था, यादकरके हिगंज सुलह करना नहीं चाहते; तव भाला हरदास श्रोर पँवार शुभकर्णने श्रृज़ं की कि हम सब लोग सुलह करनेपर तच्यार होंगे तो श्रकेले महाराणा क्या करसक्ते हैं! श्रव्यल शाहज़ादे खुर्रमके मन्शाको जांचें, कि पाटवी बड़े कुंवरके शाही दर्वारमें जानेपर सुलह करसक्ता है या नहीं! श्रगर श्रापके जानेपर मुलह होजावे तो कुल हर्ज नहीं क्यांकि श्रपने यहां पाटवी कुंवरकी बेठक बड़े दरजेके कुल उमराव सर्दारोंके नीचे हैं. बादशाह तो यह समभेंगे कि पाटवी कुंवर श्रागये श्रोर हम श्रपने यहांसे इस बातको एक सर्दारका जाना ख़्याल करेंगे.

इन दोनों सर्दारोंकी सलाह सबने पसन्द की खोर एक ज़वान होकर कहिंद्या कि यही करना चाहिये, लेकिन् कुंवर कर्णासिंहने कहा कि यह सलाह महाराणाके कान तक पहुंचेगी तो कभी पसन्द न करेंगे, इसिछिये तुम दोनों त्रादमी, उनके वगैर हुक्म शाहजादे खुरमके पास चलेजान्त्रो. तव उन्होंने न्यर्ज़ की कि पेश्तर काग्ज़ भेजकर शाहज़ादेका मन्शा दर्यापत कीजिये कि अगर इस शर्तपर सुलह मन्जूर हो तो कीजाव, वर्ना हम छोग राजपूत हैं तलवारसे सवाल जवाव करेंगे. इसको भी सबने पसन्द किया श्रोर इस मुश्रामलेका काग्ज़ राय सुन्दरदास (१) की मारफृत शाहज़ादेके पास भेजा गया, सुन्दरदासने शाहज़ादेके पास जाकर कुल हाल इस सुलहका जिसतरहपर कुंवर कर्णसिंह चाहते थे अर्ज़ किया. तव खुरमके इशारे से सुन्द्रदासने तसहीका जवाव छिखा जिससे कुंवर कर्णसिंहने हरदास भाला श्रोर पँवार शुभकर्णको भेज दिया, इसके वाद शाहजादेने मोठवी शुक्रहाह श्रोर सुन्दरदासको महाराणा अमरसिंहके पेगामी काग्ज देकर वादशाह जहांगीरकी ख़िद्मतमें अजमेरको रवाना किया. इन दोनों सर्दारोंने वहां पहुंचकर कुल हाल वादशाहसे अर्ज़ किया, जिससे वह खुश हुआ, और इस खुशख़वरी पहुंचानेके एवज़ मुळा शुक्रळाहको 'अफ़्ज़्ळख़ां' व राय सुन्दरदासको 'रायरायां' का ख़िताव देकर उसी वक्त वापस उदयपुर भेजदिया और एक फ़र्मान महाराणा अमरसिंहके नाम जिसमें बहुतसी ख़ातिर, तसहीकी वातें लिखी थीं, श्रौर एक ढाकेकी मलमलके टुकड़े पर वादशाहके ख़ास पंजेका निशान केसरकी रंगतका लगाहुश्रा, ( जो श्रभीतक रियासतमें मोजूद है ), भेजा. इस पंजेके निशानसे वादशाहका यह मत्छव था कि

<sup>(</sup>१) मेवाड्की पोथियोंमें जयपुरवाले कलवाहोंकी मारफ़त भेजाजाना लिखा है, शायद उनमेंते भी कोई शरीक होगा.

इसको हमारा वचन समभकर राणा व्यमरसिंह कुछ ख़ीफ़ न करे, श्रीर शाहज़ादेको लिखा कि राणा उदयपुर जिन शर्तोंके साथ दस्क्रीस्त पेश करे, वह मंज़्र करके कुंवर कर्णीसहको हमारे पास लेखात्र्योः सुन्दरदास श्रीर शुक्रहाहके श्रजमेरसे पिछे श्रानेपर भाला हरदास व शुभकर्ण दोनों तसक्षीका जवाव पहुंचनेसे राय सुन्दरदास की मारफ़त शाहज़ांदेके पास हाज़िर हुए, जिनको वहुत तसक्षी देकर श्रपने श्रादमियोंके साथ मए शाही फ़र्मानके रुस्सत दी.

गोगूंदेके पश्चिमी पहाड़ोंमें, जिनको च्याज कठ ढाणा वोठते हें महाराणा च्यमरसिंह मए च्यपने राजपूत व भाई वेटोंके च्यागये थे- ये पहाड़ वडेही विकट हैं- जब इतनी बात होचुकी च्योर फ़र्मान कुंबर कर्णसिंहके पास पहुंचगवा, तब मए कुछ सदार व भाई वेटोंके कुंबर कर्णसिंहने महाराणांके पास जाकर सुठहका सब हाठ च्यजं किया, महाराणां च्यमरसिंह सुनकर चुप होगये, ज़वान से कुछ न कहा, ठेकिन विहरे पर ऐसी उदासी छा गई कि मानो कोई च्यासमानी वछा एक दम उनके सिर पर च्यापड़ी हैं. उस ख़ामोशीके च्याठममें थोड़ी देरके बाद महाराणांने कहा कि में च्यकेठा च्यव क्या करसक्ता हूं! तुम सब ठोगों की यही मरज़ी है तो मुभको भी सहना पड़ेगा, दाजीराजका ताना सहन करनेका हरादा मेरा नहीं था ठेकिन् ईंग्यरने च्यांखसे दिखाया. सब सदारोंने जो च्यापिड च्योर दाना थे, बहुतसी नसीहतोंसे च्युजं किया कि वादशाहके साम्हने च्यापके वहें कुंबर भेजेजाते हैं, जो उम्रावके वरावर हैं. तब महाराणाने कहा कि तुम ठोगा जो मेरी तसक्षिके ठिये वातें करते हों वह सब ठीक हैं, ठेकिन् फ़र्मानकी पेश्वाईको जाना, ख़िठ्यत पहन्ना च्योर शाहज़ादेके पास जाकर सठाम करना, जो च्याजतक मेरे वडे बृढ़ोंने कभी नहीं किया, वह मुभको करना पड़ा. इस तरह च्यफ़्र सोस करनेके बाद दस्तुरके सुवाफ़िक पेश्वाई वगेरह करके शाही फर्मान ठियागया.

इसके वाद सबको एक्ट्रा शाहज़ादेके पास जानेमें दग्का लोफ होनेसे. कुंवर कर्णसिंहको डेरोंपर छोड़कर महाराणा व्यमरसिंह शाहज़ादे खुर्रमके पास गये, भीमसिंह, सूरजमङ, बायसिंह महाराणाके तीनोंवेटे, व्योर सहसमङ, कल्याण भाइयों वगेरहने महाराणाको व्यकेळा न जानेदिया, व्योर साथ होल्यिः इनके सिवाय दूसरे भी १०० वड़े दरजेके बहादुर राजपूत सदार, भए अपने व्यवेद मुळाज़िमांके हमूह चले, गोगूदा मक्सममें लश्करके नज़ीक पहुंचे तो शाहज़ादेने महाराणाकी पेश्वाईके लिये व्यव्हुहाहलां बहादुर (गुजरातका सूबेदार), राजा सूरसिंह (जोधपुरवाळा), राजा नरसिंहदेव बुंदेला, मुखदेव

व सप्यद में रूखां वारहको भेजा. इन छोगोंने छड़करके बाहर प्राकर पेडवाई की घोर बड़ी इज़नके साथ शाहज़ादेके पास छाये. दस्तृरके मुवादिक सछाम कछामके बाद शाहज़ादेके बाई तरक महाराणा विठाये गये.

महाराणा अमरिमहिकी तरफ़में एक बहुत उमदा लाल (१) जो तोलमें ८ टांक, और क़ीमतमें के ६०००० का या. और दूसरे जबाहिरात बेदा क़ीमत, जड़ाक दाख, ९ हाथी व ९ घोड़े शाहज़ादेकों नज़ कियेगये. और शाहज़ादेने भी ख़िल्ख्यत और जड़ाक जमयर व तलवार जड़ाक च्यार घोड़ा १ मोनेके माज़ समेन च्यार हाथी १ चांदीकी झूल समेन दिया, च्यार महाराणांके ३ वेटे, दो भाई व ९ राजपून सदारों मेंसे. जो बड़े इज़नदार थे, हरएक को ख़िल्च्यत व बोड़ा, च्यार पचाम राजपूनोंको ख़ाली ख़िल्च्यत दिये, च्यार बड़े च्यादर सत्कारक साथ महाराणां को विदा किया, शुक्तल्लाह अफ़्ज़ल्लां व मुन्दरदास रायरायांको महाराणांके पहुंचानेके लिये पेदवाईकी जगह तक भेजा.

महाराणा पीछ अपने स्थानपर गये और कुंबर कर्णसिंहको शाहजादेके पास जानेकी आज्ञा दी. शाहजादेने भी अक्र्जलखां व रायरायां सुन्द्रदासको हुक्म दिया कि आज ही कुंबर कर्णासिंहको लावें, क्योंकि आज की ही तारीख़ ज्योतिपियोंने रवानगीके लिये मुक्रंर कीहें.

सुंवर कर्णसिंह उसी दिन शाहजादेके पाम गये, इन्ज़नके साथ अफ़्ज़-लख़ां और मुन्द्रदास पेरवाई करके उनको लेखाये, शाहजादेने कर्णसिंहको ख़िल-ख़त व जड़ाऊ जन्यर व घोड़ा सोनके सामान समेत व हाथी चांदीके गहने व झूल ममेन दिया. जब शाहजादेने कर्णसिंहको अपने साथ अजमेर चलनेके लिये हा, तो कर्णसिंहने अपने मुल्ककी वर्वादी व नक्लिफ़ोंका हाल कहकर जल्ही एर न करसकनेका उज़ किया, शाहजादेने ५०००० र० नक्ट अपने पाससे सफ़र ख़र्चके लिये कुंवरको दिये. तब कुंवरने अपना सामान दुरुस्त करके शाहजादेके साथ चलनेकी तथ्यारी की

<sup>(1)</sup> यह लाल मारवाइके राजा मालदेवके पान या जो उनके वेटे चंद्रतेनने महाराणा उदयनिहंको दिया था, जब शाहज़दे खुर्गमने अजनेर पहुंचकर जहांगिरकी नज़र किया, तो जहांगिरने इस लाल पर यह खुदवाया कि (वसुल्तान खुर्गम दर हीने मुलाज़मत, राना अमरतिंह पश्करा नम्ह). वही लाल विक्रमी १९३० [ हि॰ १२९० = ई० १००१ ] में किसी नोदागरकी मारफ़त हिन्दुलानमें विक्रनेको आया था, जिसका ज़िक्र कई अख़बारोंमें सुना गया.

ग्राहजादा खुर्रम कुंबर कर्णसिंहको छेकर कूप दरकूच विक्रमी १६७१ फाल्गुन रूप्ण ५ [हि॰ १०२४ ता॰ १९ मुहर्रम = ई॰ १६१५ ता॰ १८ फेह्यू अरी ] को व्यजमेरमें पहुंचा, जहां बादग्राहके हुक्मसे सब व्यमीरोंने ग्राहजादेकी पेग्वाई की. दूसरे रोज शाहजादा बादशाही दर्बारमें हाज़िर हुत्या, उस वक्तकी खुशी बादशाह जहांगीरकी जो कोई ग्रस्स मालूम करना चाहे वह तुजक जहांगीरी खुआं बादशाह जहांगोरका जा कोई अस्स मालूम करना चाहे वह तुज़क जहांगीरी को देखले. जब कुंबर कर्णासंह बुलायेगये उस बक इंग्लिस्तानके बादशाह श्रव्यल जेम्सका एल्वी सर टामस रो शाही दवारमें मोजूद था. वह लिखता है कि "वादशाहने कुंबर कर्णको कटहरेंके भीतर बुलाया श्रीर उसका सिर चूमा". वादशाह जहांगीर लिखता है कि— "मेंने कर्णकी जंगली तथीश्यत देखकर उसको खुश करनेके लिये मिहवांनी की कोई बात बाकी न रक्खी, उसको खिल्ब्यत श्रीर तल्वार जड़ाऊ, श्रीर इसके दूसरे दिन तल्वार जड़ाऊ, किर खासा इराकी घोड़ा जड़ाऊ ज़ीन समेत बख़शा, श्रीर उसी/दिन कर्ण जनाने महल्पर गया, तो नूरजहां वेगमकी तरफ़से ख़िल्ख्यत, तल्वार जड़ाऊ, घोड़ा ज़ीन समेत श्रीर १ हाथी मिला. पिछे कमाला मेंने कर्णको दी. दूसरे दिन हाथी ख़ासा बख़शा".

बादशाहने चाहा कि कर्णको तमाम चीज़ेंमेंसे एक एक देनी चाहिये, इस छिये वावसाहर नहा के करान तमान प्राचान एक एक दूना चाह्य, इस छिप तीन बाज, ३ जुर्रे, १ तळवार खासा, १ जिरह वक्तर ग्रोर दो श्रंगूठियां एक छाल जड़ीहुई दूसरी पत्रेकी, बस्क़ीर. इसी महीनेके श्रंतमें क्रालीन नमदा तक्या ग्रोर हर तरहकी खुशबू त्र्योर सोनेके बरतन व दो बेल गुजराती न्रोर दुशाले बगैरह, १०० किश्रृतियोंने रखकर कर्णको दिये, श्रोर दिन दिन ज़ियादा मिह-बानी बढ़ती रही. एक माला नीलम श्रोर मोतियोंकी जिसमें लाल या वृज्जी, ग्रोर पांचहज़ारी जात श्रोर सवारका मनमव दिया.

वादशाहने विक्रमी १६७२ ज्येष्ठ कृष्ण ८ [हि॰ १०२४ ता॰ २२ स्वीडम्मा॰ नी = ई॰ १६१५ ता॰ २१ मई ] में कुंबर कर्णासहको दिन तक्सीलके माय क्र-गीर इनायत की, उसके कुर्मानका तर्जुमा नीचे लिखाजाता हैं—

## जहांगीर वादशाहके पुनानकी नरून-

उन इक्सरोंके मुत्राफ़िक जो १९ वीं तीर नत १० जुलूमको हुए हैं. या वक्तों बड़े दर्जवाला फ़्मान मिहवानीके नरीकेने जारी किया जाता हैं— के वण कि रोड़ तीस लाख छः हज़ार आठमी बकीत वाम. वृज्यों महार निहम्मिनी काल बादशाहके पसादीवा कुँवर करी, बड़ी बज्जूनाले न्यान्यामी सामा कम्मानीचे केले जागीरमें मुक्रंर होकर साँपे जाते हैं.

मुनासिव है कि बड़े हाकिम, अहल्कार, जागीरदार और काम्दार दीवानी वाले, वादशाही हुक्म मानने वाले और कामोंके संभालनेवाले, बड़े पाक हुक्मके मुवाफ़िक तामील करके उन परगनोंको, जिक्र किये हुए आदमीके कृञ्जेमें छोड़कर, वहांके कायदोंमें किसी तरहका फ़र्क न डालें.

चौधरी, कानूनगो, पटेल, रअय्यत और किसानोंको चाहिये- कि नीचे लिखे हुए परगनोंमें ऊपर लिखेहुए आदमीको अपना जागीरदार (हाकिम) जानकर अच्छी तरह दीवानीकी रस्मोंमें कायदेके मुवाफ़िक, फ़रल फ़रलपर और वर्ष वर्षपर जवाबिदिही करते रहें, किसी तरह इस काममें कमी न करें-- उस (कर्ण) के हिसाची गुमाइतोंकी सलाह और तदवीरसे वर्षिलाफ न होकर उनकी जगहमें उनके पास हाजिर होते रहें, हुक्मसे वर्षिलाफ कोई काम न हो, अपने कायदेपर जमे रहें.

कुंवर कर्ण, राणा अमरसिंहके बेटेकी जागीर-

५ किरोड़.

३० लाख.

६ हज़ार ८ सो ३२ दाम.

याद्दाइतकी मुवाफ़िक तारीख दिन आज़र ३१ वीं उदींविहिश्त सन् १० जुलूस टहस्पित वार सन् १०२४ हिजी ता०२२ रवीउस्सानी को वादशाही उम्दा सदीर और वादशाही कामोंके मुख्तार पितमादुदों ठाके रिसालेमें, और वहे अक्लमन्द हिकीम मसीहुज़मांकी चौकीमें, और छोटे ख़ैरख्वाह इसहाककी वाकिया नवीसीकी वारीमें, वुजुर्ग हुक्म जारी हुआ, कि कुंवर कर्ण, राणा अमरसिंहके वेटेकी जागीर मुवाफ़िक मन्सव पांचहजारी जात और सवारके इस तरह मुक्रेर हो— वादशाही याददाइतके मुवाफ़िक छिखा गया.

यह लिखावट वाकिएके मुवाफ़िक है— वयान लिखावटका एतिमादुद्दौला दुवा-रा अर्ज़ करे— वयान वाद्शाही दर्गाहके हाज़िरवाश मुख्लिसख़ांके हाथसे लिखाहुआ तारीख़ ५ वीं खुर्दाद सन् १० जुलूस मुवाफ़िक़ २७ वीं रबीउस्सानीको दुवारा अर्ज़ होकर, एतिमादुद्दौलाके हाथसे वुजुर्ग फ़मान लिखा जावे.

५ हज़ार सवार मए ख़ास,

बीरविनोदं [ जहांगीर बाद्शाहका फुर्मान-२४९

महाराणा अमरसिंह १. ]

मुक्ररर तन्ख्वाह

५२ लाख दाम,

खास पांच हजारी जात.

३० हज़ार ४० दाम,

१२ ठाख दाम,

मुक्रर वर्षके सवार, रियासती हिस्सेके,

५ किरोड,

७२ ठाख दाम खास चौयके,

माल

५ किरोड

३९ छाख दाम,

३ंट लाख,

६ हज़ार ७ सो ३४ दाम— स्त्लामके परगने, उद्योनके ज़िले, मालयेके सुवेमेंसे.



**पातमा**दुहांलाको

A RELIEF STATE STREET S THE RELEASE REAL STATE OF THE S All de Alard Registration of the state of th SERVE BELLE CERTIFICATION OF SOME STATE OF THE STATE OF SOME STATE OF करताहू--कि लिखावट हुए इटाकामसे, गुरू वर्षिटाफीसे ५९ वीं महीने खुदांद सन् कि मेरानाम कुंबर कर्ण है

५ किरोड ३९ लाख २ सो ६६ दाम. महाराणा अमरसिंह १. ]

क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र (१) तिव-क्षेत्र क्षेत्र क श्राधी रवीत्र्य तविश्कृं ईल बदनोर परगनेसे-५० छाख दाम.

फ़्स्ट ख़रीफ़ तविङ्कां ईंटसे~ एक किरोड़ ३५ टाख ३८ हज़ार ५ सों ६६ दाम.

(१) हिन्दू लोग चार या बारह वर्षका एक युग मानते हैं, उसी तरह तुर्किस्तान के खोगोंने बारह वर्षका एक दीर टहराकर उन बारह वर्षके लुदे २ जानवरों के नाम पर नाम रक्ते हैं— जिनका फल भी उन्हीं जानवरोंकी आदतसे निकालते हैं— उन जानवरोंके नाम पह हैं—

ं तिच्कां = चृहा

२ डद = गाय

१ पारस = चीता

१ त्विहक् = ख्रमोश

५ छोए = मगर

६ पीलां = सर्प

७ पोंत = पोड़ा

८ कीए = गाडर

९ बीचे = बन्दर

९० तस्याक् = मुर्ग

१९ ईत् = कुत्ता

१२ तुंगोज़ = सूअर

और ईल, वर्षको कहते हैं, जिससे जानवरके नामके बाद ईंख ् ईल वर्भेरह. वीरविनोद. [ जहांगीर बाद्शाहका फुर्मान-१४४

त्र्याधेकी मुवाफ़िक़-

२ किरोड़

६२ लाख.

५० हजार दाम.

३८ लाख ६ हज़ार ७ सी ३४ दाम परगने रतलाम, ज़िलें उज्जैन, सूबे मालवासे निकाले गये.

रावल गिर्धरदास ज़मींदार बांस-वालाकी जागीरमेंसे रबीऋ तविइकां ईलसे निकालनेका हुक्म हुऋा— ३३ लाख ९९ हजार दाम. इह हज़ार ७ सी ३७ हाम.

शम्शेर श्ररवकी जागीर रवी-श्र्म तिवरकां ईल श्रपने तौरपर ख़रीफ़ तिवरकां ईलसे निकालने का हुक्म हुआ.—

> ४ ठाख ७ हज़ार ७ सो ३४ दाम.

२ किरोड़ ३१ लाख

रवीत्र्यं तविद्कृां ईल मेंसे-

४६ लाख

४० हजार ७ सो दाम.

ख़रीफ़ ताविश्कां ईल मेंसे-

१ किरोड़,

३५ लाख,

३८ हज़ार ५ सी ६६ दाम.

४३ हज़ार २ सो ६६ दाम. श्राधी रबीश्र तविश्कृं ईल परगने वदनौरसे ५० लाख दाम. (परगना,)

फूलिया वगैरह सूबे अजमेरमेंसे-

२ किरोड,

१९ लाख,

१६ हजार ४ सो ४१ दाम.

२९ लाख ७७ हजार ८ सो ७५ दाम, परगने जीरणसे, जो दूसरी जागीरमें लिखा गया.

१ किरोड

८९ लाख

३८ हजार ५ सी ६६ दाम.

रवीश्र तविश्कां ईलसे-

च्याधी रवीच्य तविश्कां ईल परगने बदनीरसे-

वदनौर वगै्रह-

८० लाख

१ लाख दाम. ५० छाख दाम.

खरीफ तविश्कां ईलसे-

१ किरोड

३५ लाख

३८ हजार ५ सो ६६ दाम.

फूळिया वगेरह, रावत सगरकी जागीर मेंसे, जिसकी रवीच्य तविइकां ईल भामावत

करोरीकी नौकरीमें खालिसे से मुकरंर हुई. खरीफ तविश्कां ईलसे जागीरदारको हुक्म

मिला-

१ किरोड

८ ठाख

८८ हजार ३१ दाम.

फुलिया,भामावत मांडलगढ़ वगैरह कम्बोकी नौकरी हरीदासकी नौक-

में-रीमें-

११ लाख दाम. ६४ लाख

८८ हजार ३१ दाम. अस्ल-

२० लाख दाम. माइलगढ्, पुर, रावत सगर ५० हजार इज़ाफ़ा-

११ लाख से उतारकर-

२६ छाख ५ सौ ३० दाम--

रवीअ तावेशकाईल से-

८ छाख दाम.

खरीफ तविश्काईलसे-

५० लाख दाम.

आधी रबीअ तविहकां

ईछसे-

५० हजार ५ सी ३०दाम.

महाराणा अमरितंह १.]

वीरविनोद. [ जहांगीर बाद्शाहका फुर्मान-१८८

**अधिकी मुवाफ़िक़**— २ किरोड़ ६२ लाख.

५० हजार दाम.

३८ लाख ६ हज़ार ७ सो ३४ दाम परगने रतलाम, ज़िलें उज्जैन, सूबे मालवार निकाले गये.

रावल गिर्धरदास ज़मींदार बांस-वालाकी जागीरमेंसे रबीऋ तविरकां ईलसे निकालनेका हुक्म हुआ-३३ लाख ९९ हजार दाम.

१५ हम्म १३ हमार १ स्मे ३६ दाम, इस तरह बारिकादासकी जागीरमेंसे **५** लाख इह हज़ार ७ सी ३७ हास.

जियोदी जीगीर

६२ हज़ार ६ सो २ हास.

इत्राह्म इत्राह

शम्शेर अरवकी जागीर रवी-अ तिवरकां ईल अपने तौरपर ख्रीफ़ तविइकां ईलसे निकालने का हुक्म हुआ.-

> १ लाख ७ हजार ७ सो ३४ दाम.

> > किरोड २ ३१ लाख ४३ हजार २ सो ६६ दाम.

रवीत्र्यं तविइकां ईल मेंसे-४६ लाख

४० हजार ७ सो दाम. ख्रीफ़ तविश्कां ईल मेंसे-१ किरोड, ३५ लाख, ३८ हजार ५ सी ६६ दाम. त्राधी रवीत्रः तविश्कां ईल परगने वदनीरसे ५० लाख दाम.

(परगना,)

फूलिया वगैरह सूबे अजमेरमेंसे-

२ किरोड,

१९ लाख.

१६ हजार ४ सो ४१ दाम.

२९ लाख ७७ हज़ार ८ सी ७५ दान, परगने जीरणसे, जो दूसरी जागीरमें लिखा गया.

🤉 किरोड

८९ लाख

३८ हज़ार ५ सौ ६६ दाम.

रवीश्र तविइकां ईलसे-श्राधी रवीत्र्य तविइकां ईछ परगने बद्नोरसे-५० टाख दाम. ४ छाख दाम.

खरीफ़ तविश्कां ईलसे-

१ किरोड ३५ लाख

३८ हजार ५ सो ६६ दाम.

फूलिया वगैरह, रावत सगरकी जागीर मेंसे, जिसकी रवीच्य तविश्कां ईल भामावत करोरीकी नौकरीमें खालिसे से मुकर्रर हुई.

ख्रीफ़ तविश्कां ईलसे जागीरदारको हुक्म

मिला-

१ किरोड

८ लाख

८८ हजार ३१ दाम.

फूलिया, भामाचत मांडलगढ् वगै्रह कम्बोकी नौकरी हरीदासकी नौक-में⊸

रीमें-

११ लाख दाम, ६१ लाख

८८ इज़ार ३३ दाम

≆इ लुम्ब २० लाख दाम. मांडलगढ़, पुर, रावन सम्म ७७ इन्ह्रेस

इजाफा-

अस्ल-

११ साम सहसारहर-말로 3= gp=\_

२ इन्द्र इन्द 44.75 Time 8 1.77

रदीन सब्दिन्दिक

१५ सम्बद्धाः

बदनीर दगुरह-

일이 문화한 왕으로 찾아왔다.

८० सन्त

१४ लाख दाम, ३ हजार २ २५ लाख वदनौरसे आधीरवीअ सौअरदाम. ८७ हजार ताविरकां ईलसे निकालनेका १३ लाख २ सौ ८१ दाम. हुक्महुआ-१७ हजार खास जागी-५० लाख दाम. ७सौ १ दाम. र— नरहरदाससे किशनसिंह मोटे खालसा, १९ लाख दाम. निकालेहुए- राजाकेबेटे रावत सगर कमी-१७ लाख से निकाले हुए-कीजागीर **११हजार** २ लाख ६ लाख दाम. ५९ हजार दाम. से३०लाख ८७ हजार ५५हजार ५- २ सौ ८१ दाम. ऊपरमाल, उयसेनकी सौ६५दाम. हमीरपुर, जागीरसे रशीअ तविहकां वागोर, रावत १५ हजार ईलके निकालनेका हुक्म सगरकी जागी- १ सौ ८५ दाम. हुआ-रसे-१ लाख दाम. ८ लाख दाम. खास जागीर, ज़ियादा-

३ लाख,

१ सौ २५ दाम.

७९ हजार

भेंसरोड़ वगैरह, राव चांदासे ख़रीफ़ तिव-दक़ां ईलके निकाल-नेका हुक्म हुआ— २६ लाख ५० हज़ार ५ सौ ३० दाम. भेंसरोड़ नीमच १४ लाख १२ लाख ५० हज़ार, दाम. ५ सौ ३० दाम.

परगना,

जीरण वगैरह ८० लाख ११ हजार ४ सी ३४ दाम,

४ छाख

८सौ ७५

दाम.

२० हजार

् ३८ लाख ३ हज़ार ७ सौ ३४ दाम, परगने रतलाम, ज़िले उज्जैन, सूबे मालवासे, जपर लिएं मुवाफ़िक़ निकालनेका हुक्म हुआ.

१ हज़ार ७ तौ १ दाम. जीरण, ज़िले चित्तोंड़, सूबे अजमेर, रावत सगरकी जागीरसे रवीअ तिवइकां ईलसे निकालनेका हुक्म हुआ-

वसार वेगेरह, ज़िले मन्दसोर, खीड तिवरकां ईलसे १२ लाख महाराणा अमरसिंह १.]

२९ हाख ७७ हज़ार ८ सो ७५ दाम.

२६ हजार ७ सो ९५ दाम. वसार- ग्यासपुर-९ टाख २ टाख ६६ हजार ३ सो ६० हजार ४ सो ७५ दाम. २० दाम.

श्राधी खीत्र्य तावरकां ईलसे-

२ किरोड़ ६९ लाख ५० हज़ार दाम.

परगने उदयपुर बग़ेरह सूबे अजमेरसे-

८० किरोड़ ११ टाख

३८ हज़ार ७ सौ ६१ दाम.

परगना.

परगना उदयपुर वगुरह, जो हमेशा वादशाही नोकरोंकी तनस्वाहमें रहा है, करार यादाइत वाके दिन व्याज़र तारीख़ शुरू माह खुदांद इलाही सन् १० जुलूस, मुवाफ़िक़ शुक्रवार रवीजस्सानी सन् १०२४ हिजी, रिसाले नव्याव शाहज़ादे इज़तदार भीर चौकी इरादतख़ां थीर नोवत वाकियानवीसी मुहम्मद जाहिद मर्वारीदमें जारी हुया, वाजे परगने, इलाके रानाकी ज़मीनके पासवाले, मुहतसे दो तरका ध्यमलमें रहे, श्रीर वह परगने मिहवानिसे तनस्वाहमें जागीर दारोंको मिले; ध्यगरिव ज़ाहिर है कि जागीर-दार कल नहीं पाते थे.

इस वक् कि जागीर श्रीर तन्स्खाह कुंवर कर्णकी पेश है, हुक्म हुश्रा कि आधी तन्स्याह दें, श्रीर श्रक्त करें कि परगने मृज्कूर जो काग्ज़ोंमें श्रमछी सीगेमें दाख़िछ हैं उनमें से श्राधी गैर श्रमछ तन्स्याह होती है— जो हक़ीकृत उस तरफ़की वादशाहसे श्रक्त हुई, हुक्म वादशाही सादिर हुश्रा, कि वह परगने मुवाफ़िक़ श्रक्त कुंवर कर्णके उसको देवें श्रीर दीवान श्राधेमें गैर श्रमछ एतिवार करके तन्स्याह देवें. मुवाफ़िक़ तस्दीक़ यादाइतके छिखा गया, हाशियेका वयान वाक़िएके मुवाफ़िक हैं, शरह जुम्दतुत्युत्कके खुतसे दोवारा श्रक्तीं पहुंची.

दूसरी शरह मुख्टिसखाँके खतसे तारीख माह इटाही , मुल २७

रवीउस्सानी सन् १०२४ हिजी दूसरी दफ़ा अर्ज़ हुई-

# ६४ लाख T 10 377 C9

|                   |                 | ३८ हजार ७ सा ६१ दाम. |         |                 |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|
| उद्यपुर वगै्रह—   | वेगूं, रावत सगर | शाहज़ादा आ           | बाद,    | शाहआवाद उर्फ़   |
| ३ परगने           | की जागीरसे-     | उर्फ़ कपासन,         |         | बसार-           |
| उद्यपुर चार परगने | ११ लाख          | सगरकी जागी           | रसे-    | ९ लाख,          |
| भीलवाड़           | ७५ हज़ार        | ५ लाख                |         | ५ हजार ९सो दाम. |
| २१ हाख            | ७ सो २९ दाम.    | ८५ हज़ार             | वादशा   | ही ज़ियादा-     |
| २० हजार दाम.      |                 | ९ सो दाम.            | रिश्राय |                 |
|                   | - बाद्शा        | ही ज़ियादा-          | ८ लाख   | व ७ सो दाम.     |
|                   | रिश्राय         |                      | १२ हर   |                 |
|                   | ६ लाख           | दाम. ८५ हजार         | ३ सौ    | दाम.            |
|                   |                 | ९ सो दाम.            |         |                 |
| सादड़ी, रावत सगरस | ने कोस्माना-    | <u>-</u>             | नोद-    | मदारिया-        |
| उतार कर-          | २ लाख           | २ ल                  | ग्रख.   | १ साख           |
| ८ लाख             | ६३ हजा          | र                    |         | ६० हजार दाम.    |

४ लाख २० हज़ार ८ सौ दाम.

इस्लामपुर-१ लाख

५२ हजार ८ सो १२ दामः

८ हज़ार ९ सो दाम.

(परगना).

डूंगरपुर, गैर श्रमली, ८० लाख दाम.

वयान जुम्द्तुल्मुल्कके खतका, डूंशरपुर क्रार पाई, जियादाकी निस्त्रत दूसरा जो कुछ कि हुक्म होगा अमलमें छाया जावेगा. ( परगना ),

वाक़ी ज़िला कुम्भलमेर च्योर ज़िला गोगूंदा वगैरह, राना च्यमरासिंहके मुल्क में से-

> ८० किरोड़ २५ ठाख ११ हज़ार २ सो ३९ दाम.

मुवाफ़िक़ यादाइत तारीख़ दिन गोश १४ तारीख़ महीना खुदांद इरुाही सन् १० जुरूस, मुवाफ़िक़ यहस्पित वार तारीख़ १७ जमादियुल्यव्यल् सन् १०२४ हिजी, रिसाले एतिमादुदोटा, चोकी हकीम मसीहुज़मां, नोवत वाफ़ियानवीसी इस्हाकों, हुकम बादशाही सादिर हुखा, कि जागीर कुंवर कर्णकी ख़ास च्योर सवार पांच हुजारी, एवज परगने रतलाम, ज़िला उजेन, सुवे माल्यासे इस तरह मुक़र्रर हो.

मुवाफ़िक बादशाही याहाइतके लिखा नया, वयान हाशियेका मुवाफ़िक याक़िएके हैं- वयान जुम्दतुत्मुत्कने दूसरी बार व्यर्ज़ किया- वयान मुख़िलसख़िक ख़तसे तारीख़ व्याठवीं माह तीर सन् १० को दूसरी दफ़ा वादशाहसे व्यर्ज़ हुत्या. वयान जुम्दतुत्मुत्कके ख़तसे यह है कि फ़र्मान व्यालीशान लिखा जावे.

३८ छांब

६ हज़ार ७ सो ३४ दाम की जमा कुंबर कर्णकी बहाल जागीरमें मुक्रेर तन्स्याह, नीचे लिखे मुवाफ़िक हैं-

२९ हास.

१३ हजार ५ सी ६६ दाम.

जहाज़पुर ज़िंछा श्रोर सूवा श्यजमेर, राजा सूरजसिंहकी जागीरसे– इस्टामपुर, ज़िला चित्तोड, कर्मसेन श्रीर रामसिंहसे उतारकर- ११ लाख दाम.

१८ ठाख

१३ हज़ार ५ सो ६६ दाम.

मन्सव वरोरा देनेके वाद वादशाहने लिखा है-कि ''कुँवर कर्णकी रुख़्सतके दिन नज्दीक आगये थे, और मैं अपने वन्दूक चलानेका फ़न् कर्णको दिखलाना चाहता था, इसी असेंमें शिकारी एक शेरनीके आनेकी ख़बर ठाये. मैंने अहद किया था, कि सिवाय शेरनरके मादाका शिकार न करूंगा, लेकिन् इस ख़्यालसे कि शायद इसके जाने तक कोई श्रोर होर न मिले, होरनी ही के शिकारपर मुतवजिह हुआ, त्र्यौर कर्णसे पूछा कि जिस जगह तुम कहो वहीं गोछी लगाऊं, तब कर्णने दहिनी त्र्यांखमें लगानेको कहा. इतिफ़ाक्से उस वक्त हवा तेज चलती थी, त्र्यौर सवारीकी हथनी भी दोरके ख़ौफ़से घवराकर एक जगह न ठहरती थी; इन दो वातोंके होनेपर भी मेरी गोली मुक्र्र जगह याने दहिनी आंखमें लगी-खुदाने मुभ्ते उसके सामने शर्मिन्दा न किया, खास वन्दूक, कुंवर कर्णने मांगी, मैंने उसी वक्त उसको देदी- फिर कुंवर कर्णको मैंने मज्लिसमें क्वाय परमनर्म ( दुशाला ) ख़ासा अौर १२ हिरन और १० कुत्ते ताजी और दूसरे दिन ४० घोड़े श्रीर तीसरे दिन ४१ घोड़े; चौथे दिन २० घोड़े; पांचवें दिन १० चीरे, १० क्वा, १० कमरवन्द च्योर कठेदिन १ लाल च्योर एक कलगी २००० रुपयेकी कर्णको दी. जब कर्णने घरजानेकी रुख़्सत पाई, तो घोडा श्रीर हाथी ख़ासा श्रीर ख़िलश्रत श्रीर मोतियोंका एक झुन्वा क़ीमती ५००० रु० का और ख़ंजर क़ीमती २००० रु० का कर्णको देकर राणा अमरसिंहके छिये घोड़ा व हाथीं और मुवारिकख़ां सज़ावलको पहुंचानेके लिये साथ किया".

जहांगीर वादशाह फिर छिखता है— कि ''मैंने कुंवर कर्णको हाजिरीके सम्यसे रवानगी तक जवाहिरात, शस्त्र श्रीर नक्द वगैरा जो कुछ दिया, उसकी क़ीमत दो छाख है, श्रीर सिवाय इसके ११० घोड़े श्रीर ५ हाथी दिये, शाहज़ादे खुर्र-मने जो सामान श्रीर नक्द कई दफ़ा दिया है, वह भी इसके सिवाय है. बहुत सी वातें मुहव्वत व नसीहतकी राणा श्रमरसिंहको कहछाई."

इस पुस्तकके पढ़ने वालोंको याद रखना चाहिये कि जिस तरह ब्रिटिश इंडि-या गवर्मेन्ट इस समय में अफ़्ग़ान लोगोंके साथ वर्ताव कर रही है, उसी तरह मेवाड़ी राजाओंके साथ जहांगीरने किया था, अगर यह मुआ़मिला वर्तमान समयसे पिछे मुसल्मान वादशाहोंके साथ मेवाड़ी राजपूतोंका हुआ होता तो हम वेशक ब्रिटिश इंडिया गवर्मेन्ट व अफ़्ग़ान राजनीतिको उपमा और उसको उपमिय कहते, लेकिन उसके पहिले और इसके पिछे होनेसे प्रतीप अलंकार समक्ता चाहिये. सर टामस रो इंग्लिस्तानके जेम्स वादशाहका एल्ची उस वक़ वहां मोजूद था उसने केन्टरवरी के आर्चिवशप अर्थात् केन्टरवरीके मुख्य लॉर्ड

पादरीको, जो चिट्ठी छिखी उसमें वयान करता है कि "एक पोरसके खान्दानका राजकुमार, मुग्छ वादशाहके दुर्वासों ज्याया, जिसको वहें मुग्छ (वादशाह) ने वख़्शिशों से तावे बनाया है, तछवारके ज़ोरसे नहीं." ज्यव सोचना चाहिये कि इस चिट्ठी के मज्मूनसे या जहांगीरकी कर्णके साथ मुल्की तदवीरसे इस घरानेके राज कुमारोंको दिक्षीके मुसल्मान वादशाह किस कठिनताके साथ ज्यपने कृत्में छाये थे.

कुंदर कर्णसिंह व्यजमेरसे निकटकर व्यपने मुल्क मैवाइको, जितना हो सका, व्यावाद करतेहुने उदयपुरमें पहुंचे, व्योर महाराणा व्यमरसिंहको वड़ी रंजीदा हा- 
टक्तमें पाया, जो व्यपने नामके व्यमर महटमें गोशानशान थे. कर्णसिंहके व्याते 
ही राज्यका कुछ काम महाराणा व्यमरसिंहने उनके सुपुर्द करिदया. कोठार व राय 
(राज्य) व्यांगन तथा उसके पूर्व पश्चिमकी चोपाड़ें, जो व्यव 'नीकाकी चोपाड़', 'पांडेकी 
व्योवरी' तथा 'पांणेरा' के नामसे मइहूर हैं, महाराणा उदयसिंहने वनवाये थे, व्योर महाराणा प्रतापसिंहने थोड़ीसी इमारत चावंडमें रहनेके टायक वनवाटी थी, क्योंकि उन 
को टड़ाईकी तक्लीफ़ोंसे उदयपुरमें जियादा रहनेका मोका न मिटा. इन महाराणा 
व्यमरसिंहने, जिनका प्रधान भामाशाह व्योसवाट कावड़िया गोतका महाजन वड़ा 
व्याकिल व्योर वहादुर था, उसीके प्रधानेमें महलोंका श्रव्यट दर्वाज़ा, जिसको' वड़ी 
पीठ' कहते हैं, ब्रोर 'त्रमर महल', जो जुनाने महलोंक नव्दीक हैं वनवाये थे.

भामाशाह बढ़ी जुरअतका व्यादमी था, महाराणा प्रतापिसहके शुरू समयसे
महाराणा व्यमरसिंहके राज्यके २॥ तथा ३ वर्ष तक प्रधान रहा, इसने जपर दिखी हुई
बड़ी बड़ी लड़ाइयोंमें हज़ारों व्यादमियोंका ख़र्च चलाया. यह नामी प्रधान सम्वत्
१६५६ माघ शुक्र ११ [हिजी १००८ ता० ९ रजव = ई० १६०० ता० २७ जैन्यूव्यरी ]
को ५१ वर्ष अमहीनेकी लम्में परलोकको सिधाया; इसका जन्म सम्वत् १६०४ व्यापाह शुक्र
१० [हिजी ९५४ ता० ८ जमादियुल् व्यव्यल् = ई० १५४७ ता० २८ जून ] सोमवारको ,
ह्या था, इसने मरनेके एक दिन पहिले व्यपनी क्षीको एक वही व्यपने हाथकी लिखी हुई दी,
व्योरकहा कि इसमें मेवाडके ख़ज़ोनेका कुल हाल लिखा हुया हे, जिस वक्त तक्ली कुए ख़ज़ोने
से महाराणा अमरसिंहक कई वर्षो तक ख़र्च चलाता रहा. मरनेपर इसके बेटे
जीवाशाहको महाराणा व्यमरसिंहने प्रधाना दिया था, वह भी ख़ैरस्वाह व्यादमी
था, लेकिन् भामाशाहकी सानीका होना किन्या.

जब कुंबर कर्णसिंह बादशाह जहांगीरके पास त्र्यजमेर गये, तत्र शाह जीवराज भी साथ या. जीवराजके पिछे भी महाराणा कर्णसिंहने उसके बेटे अक्षयराजको प्रधाना दिया इसके घरमें तीन पुरत का प्रधाना रहा. भामाज्ञाहके वाप भारमळको महाराणा सांगाने रणथम्भोरकी किलेदारी दी थी, जो पीछे सूरजमळ हाड़ा वूंदी वालेको मिली, इसपर भी किले रणथम्भोरमें एतिवारी नोंकरी खोर कुल कारवार भारमळके ही हाथ रहा था. इस ख़ैरखाह घरानेके खादमी कुल अच्छे ही थे, परन्तु भामाज्ञाहके नामसे खोसवाल जातके हरएक महाजनको घमंडहोता है, जिसतरह वस्तपाल तेजपाल, जो अन्हलवाड़ेके सोलंखी राजाखोंके प्रधान थे खोर जिन्होंने खावूपर जैनके मन्दिर बनवाये, वैसाही पराक्रमी खोर नामी भामा ज्ञाहको भी जानना चाहिये, जिसकी नोंकरीके एवज़ में वर्तमान समय तक उसकी खोलादके काविहये महाजन महाजनोंके बढ़े जल्सोंमें सबसे पहिले पेज्ञानीपर तिलक पाते हैं, अब उन लोगोंमें कोई मक्हूर खादमी नहीं रहा, तो भी भामा शाहका नाम कुल मुल्कमें मक्हूर है.

कुंबर कर्णसिंह उदयपुरमें श्राये श्रीर मुल्क की रिश्रायाको बुठा बुठाकर श्रावाद किया. कुछ दिनों वाद कुंबर कर्णसिंहके बड़े पुत्र मंबर (१) जगत्सिंहको हरदास आठा श्रीर बहुतसे राजपूतों समेत, बादशाह जहांगीरके पास मेजा; बादशाहने २०००० रुपये श्रीर १ हाथी व १ घोड़ा श्रीर ख़िठश्रृत श्रीर शाठ खासा, मंबर जगत्सिंहको, ५००० रुपये श्रीर १ घोड़ा ख़िठश्रृत हरदास माठाको देकर विदा किया.

जब कुंवर कर्णसिंह अजमेरसे उदयपुरको आये थे, तभी सगर अपने राणा पदको किले चित्तोड़में छोड़कर मए अपने वालबझोंके जहांगीरके पास पहुंचे, तब वादशाहने रावतका ख़िताब और उमरी भदोराका परगना उनको जागीरमें दिया, जो अबतक उनकी ओलादके कृष्जेमें चला आता है. किला चित्तोड़ महाराणा अमरसिंहके कृष्जेमें आया, लेकिन नारायणदास अचलदासोत शकावतने बेगूं

जो अवतक उनकी ओलादके कृब्जेमें चला आता है. किला चितोंड महाराणा अमरिसंहके कृब्जेमें आया, लेकिन् नारायणदास अचलदासीत शकावतने वेगूं कृब्जा नहीं छोड़ा, जो सगरका जागीरदार था; कुंवर कर्णसिंहने रावत हैं, गोइन्ददासीत चूंडावतको उसके निकालदेनेके लिये मेजा, मेघिसंहने वेगूं जाकर नारायणदासको समभाया— कि महाराणा अपने मालिक व मा वाप हैं, उनसे साम्हना न करना चाहिये, इस तरह समभानेसे नारायणदास वहांसे निकल गया, और वेगूं व रत्नगढ़में महाराणाका कृब्जा होगया महाराणा अमरिसंहके हुक्मसे कुंवर कर्णसिंहने बळू चंहुवानको वेगूंका पृष्टा लिखदिया, जिससे नाराज़ होकर रावत मेघिसंहने उदयपुर आकर रुख्सत चाही

<sup>(</sup>१) दादेकी मौजूदगीमें कुंवरके वेटेको मेवाड्में भंवर कहते हैं.

कुंबर कर्णसिंहने तानेके तोरपर कहा कि क्या बादशाहके पास जाकर माटपुरेका पट्टा पाश्योगे ! इसी ताने पर रावत मेघसिंह वहांसे निकट कर दिखी पहुंचा. एक दिन बादशाह जहांगीरने कहा कि तुमने एक रातमें मेवाड़के कुट बादशाही थाने किस तरह उठादिये थे, उसी तरहका ठिवास पहिनकर हमारे साम्हने श्राखो.

मेचिसहने ढेरे जांकर मए श्रापने राजपूर्तोंके काले कपड़े पहिने श्रीर सिरपर धोंकड़े की टहनियोंके एवज राजकेकी किलंगियें लगाकर छोटी मक्क पानी पीनेकी वगलमें रखी, वन्दूक, तलवार कसकर वादशाहके साम्हने श्राया, तव जहांगीरने कहा कि इसको 'काली मेच' कहना चाहियें वादशाह खुश हुशा श्रीर मेघिसंहकी श्राज़ंके मुवाफ़िक़ मालपुरा जागीरमें देदिया, इस वावत वादशाही फ़र्मान व शाहज़ाद खुंमके निशान, जो मेघिसंह श्रीर उसके बेटे नरसिंहदासके नाम श्राये थे, उनका तर्जुमा यहां लिखाजाता है—

जहांगीर घादझाहका फुर्मान, रावत् मेघसिंहके नाम-

फ़र्मान, व्यवुरु मुज़्फ्फ़र, नूरुद्दीन मुहम्मद, जहां-गीर वाद्जाह गाज़ी.

इस वक्त वड़े दरजेका नेक फ़र्मान जारी किया जाता है— कि वाईस छाख ध्यड्तीस हज़ार पांच सो दामकी जागीर, परगने माटपुरेकी, शुरू फ़स्ट रवीध्य ईत ईट (चेती) से, मोजूद ज़मानेके मुवाफ़िक, रावत मेघाकी तन्र्रगृही जागीरमें मकर्रर कीजावे

मुनासिय है कि हाकिम, काम्दार, जागीरदार, दीवानीके श्रहत्कार श्रीर हिसावी जिम्मोदार, पाक श्रीर वुजुर्गहुमको मुश्राफ़िक श्रमल करके, उन गांव श्रीर जागीरको जिक्र कियेहुए श्रादमीके कृष्णेमें छोड़ हैं— किसी तरहका फ़र्क़ श्रीर कोई तब्दीली उसके कायहोंमें न करें.

चोंधरी, कृानून्गो, पटेंछ, रयम्यत, किसान वगेरहको चाहिये कि ज़िक किये हुए रावतको व्यपना जागीरदार ( हाकिम ) जानें

दीवानी ध्योर माठी हिसाव कितावको दस्तूरके मुवाफ़िक़ हर फ़स्छ घ्योर

हर वर्ष पर उसे समकावें श्रीर जवाब देते रहें.

किसी तरह इसमें कमी न करें, उसकी हिसाबी तद्वीरोंसे वर्षिटाफ़ी न करके हर बातके लिये ज़िक कियेहुए रावतके पास हाजिर होते रहें-हुक्मकी ताबेदारी जुरूर समभें. ( कागुज़की पीठकी तर्शह ).

जागीर

रावत् मेघाके नाम याहाइतके मुवाफ़िक यह है-

सुब्हके वक् दिन त्रास्मान २७ इस्तिकार इलाही सन् १० जुलूस, वुधवार हिजी १०२५ ता० २७ सफ़र (१) को जुम्दतुल्मुल्क, मदारुल्महाम, मुस्ता-रुद्दोला, एतिमादुद्दोलाके रिसालेमें, श्रोर नेकवरत मुस्तफ़ाख़ांकी चौकी, श्रीर वादशाही तावेदार मुहम्मद्रश्रंली शुक्रुह्णाहकी वाकिश्रानवीसी में, वुजुर्ग, रोशन हुक्म जारी हुंत्र्या-कि रावत् मेघाकी जागीर जाती चारसो त्रोर सवार दोसो इस तरह मुक्रेर कीजावे- तस्दीक़के मुवाफ़िक़ लिखागया, वयान वाकिन्यानवीसका सहीह है, दूसरा वयान जुम्दनुल्मुल्क, मदारुल्महाम, एतिमादुहोला वज़ीरके ख़तसे दो वारा अर्ज़हुआ, दूसरा वयान ख़ास मुसाहिब दियानतख़ांने ११ जुलूस, मुवाफ़ि-क मंगलवार तारीख १० रवीउल्यव्यल् सन् १०२५ हिजी को कार्रवाईमें हुक्मके मुवा-COMPANDED THE STATE OF THE STAT THE PART AND SHAPE THAT SECOND AS EAST AND AS A SECOND AS A S फ़िक़ दोवारा अर्ज़ हुआ - दूसरा वयान जुम्दतुल्मुल्क वज़ीरके ख़तसे, फ़र्मान लिखा जावे.

२०० सवार मए खास तन्खाह २२३८५०० दाम.

मुक्रेर एवज्

परगना भरसावर, ज़िला उज्जैन, सूबे मालवासे, जो केशवदासको तन्स्वाहमें

था.

दूसरी वा १००००० दाम ज़ियादा . , २०० सवार,

३२३८५०० दाम.

मुक़र्रर तन्रवाह परगने मालपुरा, ज़िले रणथम्भोर, सूवे अजमेरमेंसे, जो मिर्ज़ा रुस्तमसे उतारकर ख़ालिसेमें दाख़िल हुआ था.

<sup>(</sup>१) विक्रमी १६७२ चैत्र रुप्ण १४ = तन् १३१६ ई० ता० १६ मार्च.





### शाहजादे खुर्रमका निशान, रावत् मेघसिंहके नाम-

खुदा शाहे जहां करदो बुळन्द इक्बाळु दाद अफ्सर; य खुर्रमशाह, विन्शाहे ज-हांगिर इस्निशह अक्बर

निशानः आछीशान् सुर्रेम, इच्ने अनु-स् मुज़्फ़्रः, न्रुदीन मुहम्मद, जहांगीर बादशाह गृजी . ॥

वरावरी वाळोंमें उम्दा रावत मेष, ज्ञाही मिहवांनीका उम्मेदवार होकर जाने— हम उसको घ्रपना ख़ेरस्वाह, कारगुज़ार राजपूत जानते थे, इसिटिये हमने उसको कांगड़ेके भरगड़ेपर मुक्रेर किया था— उसने च्यपनी जागीरमें जाकर इस कृदर देर टुगादी कि ख़ेरस्वाह मददगार तावेदार यतिवारके ट्यायक राजा विक्रमादित्यने सूरजम-इके मुच्यामळेको थमा रक्खा— इसिटिये बड़े हज़रत (जहांगिर) बुजुर्ग दरजेके बादज्ञाहने उसकी जागीर उतारनेके ट्यि हुक्म दिया था, ट्रेकिन् ख़ेरस्वाह सर्दार मिहवांनियोंके ट्यायक कुंबर भीमने हमसे च्युर्ज़ किया कि वह जुरूरतके सबब ठहरगया है, च्या पूरा ख्याट है कि वह खाना होचुका होगा— इस बातको हमने बादज्ञाही हजूरमं च्युज़ं करके उसकी जागीर साविक दस्तूर बहाट रक्खी है, खोर बुजुर्ग निज्ञान उस मुज्ञामळेकी बावत हमने भेजदिया.

दुवारा उसका एक खत खेरस्याह सर्दार स्याजा अवुल्हसनके नाम पहुंचा, जिसका मज्मून हज्रस शहनशाहके हुजूरमें अर्जु हुआ, तो मालूम हुआ, कि वह . अवतक कांगड़ेके ठरकरकी तरफ़ रवाना नहीं हुआ, इस ठिये वड़े हज़रतने उसकी जागीर उतार कर ख़ास ख़ैरख़ाह वड़े दरजेके सर्दार मिहर्वानीके ठायक वादशाह तके मोतवर आसिफ़्ख़ांको इनायत फ़र्मादी. अगर वह चाहता है कि इस क़ुसूरका एवज़ करे, और वड़े हज़रत उसकी ख़ता मुआ़फ़ करें, तो मुनासिव है कि अच्छी जमइयत ठेकर वाठा वाठा अपने घरसे ज़िक किये हुए राजांके पास चठाजांवे. जब कि राजा उसके और ज़ावतेकी मुवाफ़िक़ उसकी जमइयत पहुंच जानेकी वादत अज़ीं ठिखेगा, तो उस वक्त हम बड़े हुज़ूरकी ख़िदमतमें आर्ज़ करके उसका क़ुसूर मुआ़फ़ करादेंगे— और वड़े दीवानकों हुक्म देंगे कि उसकी जागीर किसी दूसरे मुनासिव इठाक़ेसे तन्ख़ाहके तीर जारी करदें— अगर इस तरीक़ेपर अमरु न करे, और हमारी ख़िदमतमें नाकरींका इरादा रखता हो, तो फ़ौरन हाज़िर हो जावे कि उसके ठायक मिहर्वानियोंके साथ सरबुठन्दी वस्त्री जावे— और जो नहीं तो जहां चाहे चठाजांवे, कोई रोकने वाठा नहीं है— तारीख़ २६ वहमन् इठाही सन् १३ जुलूस, मुताविक सन् १०२७ हिजी.

पीठकी इवारत,

वड़े ख़ैरख्वाह तावेदार अफ़्ज़्ल्ख़ांके रिसाले और वाक़िया नवीसीमें जारी हुआ।



\_\_\_\_

जहांगीर बादशाहका फ़र्मान, नरसिंहदासकी जागीरके लिये-

फ़र्मान, अबुल्मुज़फ्फ़र, नूरु-द्दीन मुहम्मद, जहांगीर बाद-शाह गाज़ी

इस वक्त बुजुर्ग फ़र्मान जारी कियागया कि २९८१०० दो लाख अट्ठानवे हजार एक सी दामकी जागीर, परगने मालपुरा, ज़िले रणथम्भोर, सूबे अजमेरमें से शुरू रवीअ ईत ईलसे रावत मेघाके बेटे नर जागीरी मुक्रेर की जावे- मुनासिव है कि हाकिम, बादशाही नोकर हुक्मके मुवाफिक स्त्रमल करके, ज़िक्र कियेहुए स्त्रादमीके कब्जेमें रखदें- किसी तरह वहांके जाबितों स्त्रीर कायदोंमें हेर फेर न करें- चौधरी, काननगो. पटेल, रश्रय्यत् श्रोर किसानोंको लाजिम है, कि जिक्र कियेहुए श्रादमीको वहांका जागीरदार समभकर माछी श्रोर दीवानी जवाबदिही दस्तूरके मुवाफिक उसके पास फरल फरल श्रीर साल साल पर करते रहें, किसी तरह इस वातमें कमी नकरें-उसकी हिसाबी तदबीरोंसे बर्खिलाफ न रहकर उसके पास हाज़िर होते रहें- इस हक्मके मुवाफ़िक तामील जुरूरी समभें- तारीख़ २२ उदींबिहिस्त इलाही सन् ११ जुलस. मुताविक सन् १०२५ हिजी.

पीठकी तपुसील.

जागीर

४०३७० दाम.

रावत मेघाके बेटे नरसिंहदासके नाम, यादाइतकी मुवाफ़िक दिन त्र्यासमान् तारीख २७ इस्तिकार मुताबिक वुधवार २७ सफर सन् १०२५ हिजी को, जुम्द-तुल्मुल्क मदारुख महाम पतिमादुद्दौला वज़ीरके रिसालेमें, श्रीर नेक खान्दान् मुस्त-फारवांकी चौकीमें, वादशाही नौकर मुहम्मद हयात शुक्रुछाहकी वाकित्रा नवीसीके मवाफिक बुजुर्ग हुक्म जारी हुआ कि रावत मेघाके बेटे नरसिंहदासकी जागीर. पार भीसी जात, २० सवार की वावत, मुक्रेर की जावे- तस्दीकृसे छिखा गया-हाशियेका बयान वाकित्र्या नवीसके खुतसे दुरुस्त है- दूसरा वयान जुम्दतुल्मुल्क वज़ीरके ख़तसे दुवारा श्रर्ज़ हुन्ना- दूसरा बयान वादशाही मुसाहिब दियानत-खांके खतसे- दिन त्र्याबान् ता० १० फ़र्वेदी सन् ११ जुलूस, मुवाफ़िक् बुधवार ता॰ ११ रवीउल्अव्वल् सन् १०२५ को मुहम्मद ह्यात खुश् नवीसकी वाकि-ष्या नवीसीसे दुवारा व्यर्ज हुआ – दूसरा क्यान वज़ीरके ख़तसे लिखा गया, कि

फुर्मान लिखा जावे-याहारतका वयान रोज मुदाद छठी इस्तिकार रु०२१ सवार मए खास. भावनप्रभा भूगा पूर्व वृक्षार है सहर सर् १००१६ सर् १० जुस्स मृताविक वृक्षार है सहर सर् १००१६ हिंजी को बहे बर्सिके सबस्य बादशाही बेरखबाँ बर्खिश-मुक्रेर दरमाहा-पुलमुलक स्थाजा असू हमहाकृते स्मिलिम और नेक ३०८०० दाम. खास\_\_\_\_ चार बीसी ज़ात-मुंक्रेर दुरमाहा-

क्रीर बादशाही सेकर सुहस्मद मुक्तिमकी मुक्रिं साल्याना सिवाय हान्द्रित मुस्तका नोकर मुहम्म ३३८८०० दाम. मार्क्त्रा स्वामाम बुस्ति हुस्म जारी हुआ कि वावत मावत मेवाक हुट स्मासंहद्भासका मन्सव, जो बापके साथ इस हिनोंसे रात्तिक पाससे अपि।, जात अपक इस सुवासिक सेक्ट्र किया अपि न्यान आहें आ सवसिक विति सेवारिक केर्द्ध प्रति विवास विवास केर्या विवासक स्वतिम सहाह ह-दुस्य वयात पुरद्वपुर्व सद्रित्ति ४८४०० दाम खास. वयान कर तर्रेश या वव राज्य विस्तिति के विस्ति विस्त २९८१०० दाम. अविति १० स्वेदि सत् १० जुरूस सुवाफ़िक बुधविर, हुक्स की मुवासिक अर्ज होगया-

मुक़र्रर तन्स्वाह परंगना मालपुरा, ज़िला रणथम्भोर, सूत्रा अजमेरसे, जो मिर्ज़ा रुस्तम्से वापस खालिसे में करोरीके मातहत मुक़र्रर हुआ था.

हसन्खां मुरीदे जहांगीर शाह

२९८१०० दाम.

ज़ि शाहे जहांगीर किश्वर कुशाय; शुदह राय बन्मालिये रामराय.

> सादिक्खां मुरीदे जहांगीर वादशाह

जहांगीर वाद्शाहकी तरफ्ते रावत मेधसिंहकी मन्तवी जागीरका फुर्मान.

#### श्रहाहु अक्वर.

तारीख़ दिन व्याज़र शुरू मिहर इस्प्रही सन् १३ जुलूस, मुवाफ़िक़ सोमवार महीना शञ्चाल सन् १०२७ हिजी को जुम्दतुल्मुल्क मदाफल्महाम वादशाही सर्दार एतिमादुहोंस्य वज़ीरके रिसालेमें य्योर बहेदरजेके सदार मोतमदख़ांकी चोकी, क्योर बादशाही तावेदार व्यस्टीनकी की बाक़िया नवीसीमें, बुजुर्ग हुक्म जारी हुआ कि, रावत मेघ बग़ैरह की जागीर ५०० पांचसी जात, २५० सवारकी वावत, नीचे खिली तफ्तीलके मुवाफ़िक़ मुकर्रर की जावे- बादशाही बाहाइतके मुवाफ़िक़ खिला गया.

मीजान.

मुक्रेरा तन्स्वाह-

३२५८२०० दाम. च्यगछे दस्तूरके मुत्राफ़िक़ – २५०४७०० दाम.

इन दिनोंकी तरक़ी, मुवाफ़िक़ १३ उदीं विहिश्त इलाही सन् १३ जुलूस फे-

७०४५०० दाम.

२३००० दाम हाथियोंकी खुराक्. ३२३५२०० दाम.

जागीर-

ज़ात ५०० पांचसो २५१ सवार मए खास मुक़र्रर दरमाहा-- सवार २५० ढाईसो.

३०७२०० दाम. गस------ मातहत जमङ्यत----

५०० पांचसो जातः २४४० दामः २५० सवार. २२१४०० दाम.

मन्सबदार ३ तीन आदमी-बाबत १३८०० दाम. फूलदास हरीदास बीसी. बीसी.

परसराम बीसी.

> ४६०० दाम. जमइयत २४७

६००८०० दाम. १९७६०० दाम.

९६००० दाम. मुक्रेर साल्याना सिवाय-३३८१४०० दाम. ३८१३५० दाम. खास--चार मन्सब्दार-२६४००० दाम. ३७३५० दाम.

याहाइतका बयान-तारीख़ अप्राज़र १३ उदीविहिश्त सन् १३ जुलूस, मुवाफ़िक १७ जमादियुल् अववल् सन 90२७ हिंजी श्रानिवार को बड़े इज़ादार, उन सदिर, बख़िश्युल्मुल्क स्वाजा अबुल हसनके वि सालमें और वह अक्लमन्द होश्यार हकीम मसी हुज़मांकी चोंकी, और बादशाही नोकर मुह स्मद मुकीम हिजाजी की वाकि आ नवीसी मुताबिक, बुजुर्ग हुक्म जारी हुआ कि राव मेघा अस्ल मन्सव और तरकी के साथ सर बुलन्द रहे-बख्जी की तस्दीक से याहारत लिखागई हाशियका बयान वाकिल्ला नवीसके ख़तमें महीह है— बयान वज़ीरके ख़तमे हुवार अर्ज हुआ - दूसरा वयान उम्दा सदीर दियाः मत्वांके खतमें ता॰ अपान् इस्फन्दार २९ उद्दीविहिश्त सन् १३ जुलूस, मुवाफिल, श्राति बार ता० २३ जमादिगुर अववर मन १०२७ हिन्नी - अछावल की वाकि आ नवीसी में दुवारा अर्ज़ होगया—वजीर के ख़त से यह व्यान हिलागया कि तक्सील करदें -इनदिनों में, दोवषे दे २५० सवार.

पहला मन्सव-४०० चार सी ज़ात.

२०० दोसी सवार

महीने सोलंह हैं विछे तरकी होगई

१०० जात.

५० सवार.

पहिला मन्सव चारसो ज़ात दोसो सवार, इन दिनोंकी तरकी एकसो जात, पचास ५० सवार

दोसी सवार. मुक्रेर दरमाहा-२२९४०० दाम.

बास---- अर्दछी----

४०० जात, १४५० दाम. २०० दोसौ सवार

१७१४०० दामः

मातहत 'मन्सब्दार

३ आदमी तीनवीसी १३८८० दाम.

फूलदास हरीदास

११५ बीसी-

४६०० दाम.

४६०० दाम. ३१ दाम.

४६०० दाम.

ष्मर्दछी

180

६००८०० दाम. १८१६०० दाम.

५८००० दाम.

मुक्रेर साल्याना सिवाय-

२५२३४०० दाम. १९७४५० दाम खास.

त्रदंशी ख़ास दाम. श्रदंशी मन्सन्दार-

१९०५०० दाम. ३७३५० दाम.

२३२५३५०- ७४०५०० दाम.

## मुसव्वदा-

रावत मेघका भाई, तीन वीसी जात, दो वीसी सवार-

११ सवार. मुक्रेर दरमाहा १९००० दाम ऋद्छी-खास-तीन वीसी जात १० सवार ८०० दाम २७५ दाम ११००० दास. ७००० दाम. मुक्रेर साल्याना, सिवाय वख्रिशश-२०९००० दाम. ३०२५० दाम खास-मुक्रेर तन्ख्वाह १७८७५० दाम

३२३५२०० दाम.

मदद ख़र्च-जागीर-३१३५२०० दाम. १००००० दाम.

बयान तारीखं २० रमज़ान सन् १०२७ हिन्नी का, इस हिखावर से यह मत्ल्व है कि में बादशाही द्रगाहका नोकर रावत मेघ हैं। कुबूल करता हूं, कि तीन महीनेके बाद जावितेक मुवाफिक कांगड़ेक मुस्सिहियोंके पास जाकर घोड़ोंको फोर्जी द्वाग् करायाजविगा, अगर नकराया जावे तो तरकीकी जागीर जनत फ मींबें-यह कई फ़िक्रे लिखेगए-जुम्द तुल्मुल्क वजीरका यह बयान है, कि गृह आदमी कांगड़ेकी मोकरी पर मुक्रिर कियागया और हज़रत शाह-जादे तज्वीज करते हैं कि अपने पुराने ज्ञादिमयोंके घोड़ोंको वहां परफ़ोंजी दाग हामिल करावें इस, लिये यह हिखाहुआगंजूर कियाजाता है, होकन अगर वादमें बाविलाकी करें तो जागीर उतारहें

साविक दस्तूर परगने मालपुर वगैरा से २५०४७०० दाम.

परगना मालपुर ज़िला रणथम्भोर सूवा अजमेर । परगना ताल, ज़िला मन्दसोर, सूवा जो मिर्ज़ा हस्तमसे उतारकर बादशाही खालिसे, मालवा फ़स्ल ख़रीफ़ लोय ईल से

बयान् या कि

महाराणा अमरतिंह १.]

मुक्रेर हुत्रा था,शुरू रवीत्र छोय ईंठ २७इस्फृत्वारमुज् सन् १० जुरूससे-२२३८५०० दामः

२६६२०० दाम,

जागीर परगना इकनोद, ज़िला मन्दसौर, सूबे माल्यासे, जो सेवार्किशन मारूसे उतारी गई च्योर जिसको बांसवाडा परगनेमें एवज् दिया गया-

८०७०६१ दाम.

१७६५६१ दाम दूसरेको तन्स्वाह दीजायगी,

वयान कुष्ठियतइस ठिखावटका यह मरूवह है- कि
इस ठिखावटका यह मरूवह है- कि
इस ठिखावटका यह मरूवह के
इस तो केप हैं, ६३०६०० दाम परमें सबते केप हैं, ६३०६०० हमा पर
में सबते केप हैं। इस क्रिंट वह वयान
इस्के मेंने कुष्ठ किय- यह वयान
इस्के तोर मेंने टिख दिया, ता०
इसके तोर मेंने टिख दिया, ता०
इसके तोर मान टिख सन १०२७ हिजी,
प्राहितर इसिंट इसिंट १००० हिजी,
प्राहितर हमाहितर हमाहित्स हम्

मदद खर्चके एवज्में यादाइतके मुवाफिक रोज बहमन् दूसरी शहरीवर इलाही सन् १३ जुटूस, मुताबिक ६ रमजान सन् १०२७ हिजीको मिहवानियोंके लायक सर्वार मोतमदखांके रिसाले, श्रोर मिहवानियोंके लायक श्राकिल्खांकी चौकी, श्रोर बादशाही नौंकर श्रव्युल्वासिश्यकी वाकिश्रा नवीसीमें खिद्मत्गारखांने श्र्जं किया कि रावत मेच, मदद खर्च यानी खालिसेका महसूल श्रदा करनेमें, उज्ररश्रोर एक करता है- वजुर्ग हुक्म जारी हुश्रा कि जो कुल मददख्चं सर्कारी रावत

ते अौर सनदके मुवाफ़िक़, वादशाही दीवानीके अहल्कार उसकी जागीरसे वुसूल करलें. याद्दाइतके मुवाफ़िक तस्दीक लिखी गई-

५३०० दाम, मदद ख़र्च याहाइत ता० १० दे इलाही सन् ११ जुलूस के मुवाफ़िक़ हुक्म हुन्त्रा कि ५००० रुपये रावत मेघके महसूली दारोगा कमाल हुसैनसे लिये जावें, श्रीर मुचल्का लिखवाया जावे कि परगने मालपुरामेंसे, जो उसकी जागीर है, फ़स्ल रवीक्ष्र त्यार ख़रीफ़ ईलाईल सन् १२ जुलूस अजमेरके फ़ीज्दार शार्दूछके पास भिजवादें कि वह ख़ज़ाने में पहुंचा देगा.

१०७८ वुसूल हुए, शार्दूलको लिख दिया जावे-

४३२२ मुक्रर मीत्र्यादके मुवाफ़िक़, जब बराबर होंगे, एवज़ दिया जावेगा-



जब शाही फ़ींज कांगड़ेकी तरफ जानेलगी, तो मेघसिंहको भी उसमें जानेका हुक्म हुआ उसने इन्कार किया, परन्तु अपने तीनों बेटों रामचन्द्र, लक्ष्मण, खोर कल्याणको शाही फ़ींजके साथ भेजदिया— लक्ष्मण खोर कल्याण तो कांगड़ेकी लड़ाईमें मारेगये, खोर रामचन्द्रके पिछे खानेपर रावत मेघसिंह ने कहा कि तुम हमारे कामके न रहे, क्योंकि ब्यटक (१) उतरजाने बाद खादमी मुसल्मान होजाता हैं — लाचार रामचन्द्रको मुसल्मान होना पड़ा. 'यह बात जहांगीरने सुनी, तो कांज़ीका (२) ख़िताब खोर फ़ीरोज़पुर जागीरमें दिया—यह बेगं वालोंका वयान हैं.

विक्रमी १६७३ चैत्र शुक्त ३ [हिन्नी १०२५ ता० ५ स्वीउल्अव्वल = ई० १६१६ ता० २० मार्च ] में कुंवर कर्णसिंह वादशाह जहांगीरके पास दिख्ठी पहुंचे श्रीर १०० ऋश्मीं, एक हज़ार रुपये, चार घोड़े, श्रीर एक हाथी नज़्र किया, फिर कुछ दिन ठहरकर पीछे छोटते हुए मालपुरें आये, मेघसिंहने बहुतसी ख़ातिर की. भोजन करते समय कुंवर कर्णसिंहने हाथ खेंचलिया, तब मेघसिंहने अर्ज की, कि चाकरी वत्तः छानीचाहिये, श्राप भोजन क्यों नहीं करते ? उन्होंने उत्तर दिया कितुमक्ते दाजीराज ने बुलाया है, उदयपुर चलना चाहिये. मेघसिंहने पहिली नाराज़गीका गुवार निकाला, लेकिन कुंवरने तसक्षी दी और मेघसिंहने पलनेको कहा, तब कुंवरने भोजन किया. मेघसिंह उदयपुर श्राया श्रीर महाराणा श्रमरसिंहसे बेगूंका पद्दा (३) उसको मिला, श्रीर बह्नू चहुवानको बेगूंक वदले गंगारका परगना जागीरमें दियागया. कुछ श्रसें बाद खुर्मने मेघसिंहको बुलानेके लिये निशान् लिखसेजा.

जब बादशाह जहांगीर दक्षिणकी तरफ गये, तो शाहजादा खुर्रम उदयपुरमें आया, महाराणा अमरसिंहने मुळाकृत की, शाहजादे ने जड़ाज तळवार, घोड़े हाथी, ख़िळ्यूत वगृरह उनको और उनके भाई बेटोंको दिये.

महाराणाने भी ५ हाथी, २७ घोड़े, व जवाहिरातका भराहुआ एक याल नज़्र किया, परन्तु शाहजादेने तीन घोड़े लेकर वाकी सामान वापस करदिया,

<sup>(</sup>१) शायंद वह फ़्रीज अटक नदीके पार किसी कामके लिये गई होगी, वर्ना कांगदेका इलाका अटकके पार नहीं है.

<sup>(</sup>२) काजी कोई खिताब नहीं है और न यह किसी नये सुसल्मानको मिछता है, बिक्त एक ओहरे का नाम पा, जो सिवाय किसी बड़े आछिम शास्त्रके दूसरे को नहीं मिछता पा. (२) जागीरकी तक्सीछ यह है– बेगूं ग्राम ८२ से, रसपुर ग्राम ८२ से, गोठोछाई ग्राम

<sup>(</sup>३) जागीरकी तम्मील यह है– वेगूं ग्राम ८३ से, रह्मपुर ग्राम ८२ से, गोठोलाई ग्राम १२ से, नीमोतो ग्राम १२ से, बॉसिया ग्राम १२ से, और तीन ग्राम ७ े ग्या पास लकड़ीके वास्ते दिये.

शाहजादे खुर्रमके साथ डेढ़ हजार सवार सहित कुंवर कर्णसिंहका दक्षिण में जाना ठहरा.

कुंवर कर्णसिंहने दक्षिणकी लड़ाइयोंमें वड़ी वहादुरी दिखलाई. कुलिदनों वाद जहांगीरके पास जाकर इसकी खुशख़बरी सुनाई, श्रोर उदयपुर चले श्राये. फिर राजा भीम (महाराणा श्रमरसिंहका बेटा) व मंवर जगत्सिंह शाही दर्वारमें गये श्रीर कश्मीरके सफ़रमें वादशाहके साथ रहे. इन दोनों राजकुमारोंपर वादशाह निहायत मिहर्वानी करता था. वादशाह जहांगीरके लौटनेके वक्त ये दोनों राजकुमार भी लश्करके साथ थे.

इन्हीं दिनोंमें रावत मेघिसंह चूंडावत श्रीर शक्तावतोंमें विखेड़ा हुन्ना, जिस का हाल इसतरहपर है, कि वेगूंके एक ग्रामका रहनेवाला शक्तावत पीथा वाघावत मेघिसिंहको अपना मालिक नहीं समभता था. इसिल्येमेघिसिंहने उसका ग्रामजलादिया, तब पीथाने नारायणदास शक्तावतके पास भणायमें जाकर सब श्रहवाल कहा, जिससे भाई बन्धु सगे सम्बन्धी सब १२०० सवार एकट्ठे करके नारायणदासने चढ़ाई की, उस वक्त मेघिसिंह तो कहीं विवाह करनेको गया था श्रीर उसका वड़ा वेटा नरसिंह दास किल्रेके किवाड़ बन्द करके बैठरहा; नारायणदास वेगूंके चारों तरफ घोड़ा फेरकर एक हाथी मेघिसिंहका लेगया. मेघिसेंह पीछा श्राया तो अपने वेटे नरसिंहदासको निकालदिया श्रीर अपने भाई चूंडावतोंकी फोज एकट्ठी करने लगा, लेकिन् पीछे आपसके वंश नाश होनेके ख्यालसे मेघिसिंहने सब किया. पैवार केशवदाससे, जिसके पड़ेमें भैंसरोड़गढ़ था, मेघिसिंहकी लड़ाई हुई, तो मेघिसिंहके छोटे वेटे राजिसिंहने केशवदासको भाला मारकर हाथीसे गिरादिया. भैंसरोड़में भी मेघिसिंहका कृञ्जा होगया, लेकिन् महाराणा श्रमरसिंहने नाराज़ होकर वह मकाम वापस पँवारोंको दिल्लाया.

मेघसिंहने महाराणासे अपने मरते समय अर्ज़ कराया कि मेरे वाद मेरे ठिकानेका मालिक राजसिंह रहे, जब रावत मेघसिंहका देहान्त होगया तब आपस का भगड़ा मिटानेके लिये नरसिंहदासको तो गोठोलाई, जो सब चूंडावतोंका क़दी-मी वतन है, और राजसिंहको बेगूं, रत्नगढ़ वगैरह देकर दोनोंका दरजा बराबर रक्खा.

विक्रमी १६७६ माघ शुक्क २ बुधवार [हि॰ १०२९ ता॰ १ रवीउल् अव्वल् = ई॰ १६२० ता॰ ३० ऑकोवर ] को महाराणा अमरसिंहका देहान्त उदयपुरमें हुआ. उनकी आख़िरी सवारी वड़ी धूमधामके साथ होकर अहाड़ याममें पहुंची, वहां गंगोद्रव कुण्डपर उनकी दग्ध क्रिया की गई, श्रीर उनके साथ १० रानी, ९ ख्वास श्रीर ८ सहेिछवां सव २७ बोरतें सती हुई, उनकी छत्री महाराणा कर्णसिंहने सफ़ेंद पत्थर की बहुत बढ़ी बनवाई, जो श्रव तक मौजूद हैं. ( महाराणा कर्णसिंह बड़े पितामक थे, कहते हैं कि वे १२ महीने तक श्रपने पिताके दग्धस्थानपर रहे, श्रीर वहां श्र्र्ज़करके सब राज्यका कारीवार चळाते थे). इन महाराणाका जनम संवत् १६१६ विक्रमी चेत्र रूणा ३० [हि० ९६७ ता० २८ जमादियुस्सानी =ई० १५६० ता० २६ मार्च] को हुश्याथा.

महाराणा व्यमरसिंहका कृद लम्बा, रंग गेहुवां सियाही मायल, श्रांखं बड़ी, चिहरा रावदार, मिज़्ज तेज़ था, लेकिन् वह दयावान, श्रीर सच्चे व मिलनमार, दोस्तीके पूरे, इक़ारको पूरा करने वाले थे. इनके देहान्तका मेवाड़के सर्दार, भाई, बेटे, रिश्याया बगेरा कुछको बहुत बड़ा रंज हुत्र्या, इनके गुज़रनेकी ख़बर कश्मीरसे लोटते हुए बादशाह जहांगीरको मिली, उसने कुंवर जगत्सिंह व भीमितिंहकी बहुत तसक्षी की. बादशाह लिखते हैं कि— "मैंने भीमको व जगत्सिंहको ख़िलश्रत देकर राजा कृष्णदासको कुंवर कर्णके बास्ते तसक्षीका फ़र्मान व ख़िलश्रत श्रोर एक हाथी श्रीर एक घोड़ा देकर बिदाकिया, जिसने जाकर मातमपुर्ती व मस्नद नशीनीकी रस्मश्रदा की."

इन महाराणांके ६ बेटे- १ कर्णसिंह, २ सूरजमञ्ज, ३ भीम, ४ प्रार्जुनसिंह,

५ रत्नसिंह, ६ वाघसिंह, श्रीर एक वेटी वछ्वन्तां वाई थी.

इनकेसमयके १८वर्ष तो लड़ाई भगड़ोमें विति, श्रीर पिछ्ले ५वर्ष देशमें श्रम्त रहा.

#### शेप संग्रह- ( नम्बर १').

याम मांडलमें राजा जगन्नाय कलवाहे की बचीत धंभोंकी लत्रीकी प्रशस्तिकी नक्ल.

स्वस्ति श्रीगणेशायनमः यंब्रह्मवेदांत विदोयंदित पर प्रधानं पुरुंप तथान्यः वि-श्वीद्वतं कारणमीश्वरंवा तस्मैनमोविन्न विनाशनाय ॥ १ ॥ हजरत श्री पातिसाह श्रक-व्यर जीकी जलाल दीनगाज़िकी पातसाही मलामति श्री पातसाह हज्रित साहि सल्टेम जहांगीर विजय राज्ये पातिसाह दिझीके मुगल्येक ताको उमराव महाराज श्री जगन्नाथजी राज श्री भारमल सुत कलाहा राजा श्रामेरका, ताकी ल्यी सवंराय राज श्री श्रमेकरसिंहजी राज श्री करमचंद सुतः छन्नीकी प्रतिष्ठा हुई सम्बत् ५९ ०० रसोड़ा ( रसंडिका वड़ा महल ), तोरण पौल, सभाशिरोमणि (वड़ा दरीख़ाना), गणेश ड्योड़ी, दिल्खुशाल (दिलकुशा), महलके भीतरकी चोपाड़, चन्द्रमहल, महलोंकी सूर्य हस्तीशाला के नीचे के दालान, जो लदावसे वड़े मज्यूत बनेहुए हैं श्रीर जिनके जपर हाथियोंके वांधनेकी जगह है, श्रीर कृष्णिनवास के होज़ तथा चंपावाग वगैरह तथ्यार कराये; भिटयानी चोहटेके गुम्वज़, जो श्रव देलवाड़ेराजकी हवेलीमें श्रागये हैं, जगमिन्द्रके वड़े गुम्वज़, जिनकी नीव विक्रमी १६७०-७१ [हि० १०२२-२३ = ई० १६१२-१४] में शाहज़ादे खुर्रमने डाली थी, पूरे तथ्यार कराये.

महाराणाने रोहिंड्या वारहट ठक्लाको ठाख पशाव श्रीर तीन ग्राम (मन्सूवो, थरावठी, जडाणा) इनायत किये, जिनका दानपत्र चित्तौड़के रामपौल दर्वाजेपर पत्थर में खुदा है— (श्रेप संग्रह नम्बर १) देखो. यह लक्ला वारहट वादशाह जहांगीरके दर्वारमें मन्सब्दार शाइर था, जैसे कि दूसरे राजाश्रोंके पोठपात (१) होते हैं उसी तरह श्रपनी पोठका नेग भी वादशाह इसको देता था.

इन्हीं दिनोंमें कर्मीरके सफ्रमें वादशाह जहांगीरने महाराणाके भाई भीम-सिंहको राजाका ख़िताव छोर मन्सव दिया, फिर वह शाहज़ादे ख़ुर्रमके पास नौकरीपर रक्खागया, जिससे शाहज़ादेका ख़ास सर्दार वना

च्यव वादशाह जहांगीरकी नाराज़गीके सवव शाहज़ादे खुर्रमका महाराणा कर्णसिंहके वक्त उदयपुरमें रहनेका हाल लिखाजाता. है—

फ़ार्सी मुर्वारखोंने इस हालको विल्कुल छोड़िदया है परन्तु उदयपुरमें शाहज़ादे खुर्रमके रहनेकी कई मज़्वूत दलीलें हैं.

श्रव्वल, राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें, जिसको महाराणा राजसिंहने बनवायां था, पांचवें सर्गके १३ वा १४ वें श्लोकमें साफ लिखा है, कि खुर्रम जब जहांगीरसे वर्षिटाफ़ था, उस वक् उसको श्रपने देश मेवाड्में रक्खा, श्रोर जहांगीरके देहान्त होने वाद श्रपने भाई श्रर्जुनसिंहको साथ देकर उसे दिख्लीका

क वनाया, वह छोक यह है-छोक- दिक्षीश्वरा जहांगीरा तस्यः खुर्रम नामकम् ॥ पुत्रंविमुखता प्राप्तं स्थापयित्वा निज क्षितौ ॥ १३ ॥ जहांगीरे दिवंयाते संगेधातरमर्जुनं ॥ दःवा दिळीश्वरंचक्रे सोऽभूत् शाहजहांभिधः ॥ १४ ॥ यह प्रशस्ति महाराणा राजसिंहके पुत्र महाराणा जयसिंहके समयकी खुदीहुई है, श्रीर इसका

<sup>(</sup>१) राजपूतानाके छोटे बड़े सब राजपूत छोगोंमें रिवाज है कि जिस तरह पुरोहित मंगल वा अगंगल कार्योंमें दरत् लेता है, उसी तरह भे छोग मंगलीक, जन्म, विवाहआदि कार्योंमें दस्तूर पाते हैं, परन्तु गृमीमें नहीं छेते, उस पौलपात लेनेवालेको वारहट कहते हैं, इसका पूरा हाल पहिली जिल्हों देखना चाहिये.

वनाने वाळा रणछोर भद्द महाराणा कर्षांसिंहके पुत्र महाराणा जगत्सिंहके समयमें ' मोजट था.

दूसरे, बीकानेरकी तवारीख़में (जो जोधपुरके रेज़िडेण्ट, लेफ्ट्रिनेण्ट कर्नेल्पाउ-लेटने बीकानेरकी रियासतसे बड़ी कोशिशसे तहक़ीक़ात करके मंगाई, ख्रीर जिस की एक नक्ल मुक्ते दी), लिखा है— कि शाहज़ादा खुर्रम कितनेही महीनों तक जहांगीरकी नाराज़गीके सवब उदयपुरमें रहा.

तीसरे. वंदीकी तवारीख वंशभास्करके खुटासे वंशप्रकाशमें भी ऐसाही लि-

ला है.

चौथे, कर्नेरु टॉड अपनी कितावमें इस वातको वड़ी मज़्वूतीके साथ पुख़्ता करते हैं.

पांचवं, इक़बालनामह जहांगीरीके ६१३ एएमं लिखा हैं – कि विक्रमी १६८३ [ हि॰ १०३५ = ई॰ १६२६ ] में महावतख़ां, बादशाह जहांगीरिकी नाराज्गीके कारण शाहज़ादे खुर्रम ( शाह जहां ) के पास चलागया. जहांगीरिको इसके पकड़लाने ध्यथवा सरहह से बाहर निकाल देनेके लिये फ़ौज भेजी थी, इससे वह राणाके इलाक़े की घाटियोंमें 'रहने लगा; इससे भी पुस्ता यक़ीन होता है, कि उस समय शाहज़ादा खुर्रम ( शाह जहां ) भी मेवाड़ में था, क्योंकि उदयपुरके सिवाय उसके लिये रहनेके लिये खोर कोई स्थान न होगा मुसीवतके वक्तें एक दूसरे का ध्याध्य खोर दो तक्लीफ़ बालोंका मेल रहा करता है, धोर ज़ियादा तर ऐसी दशामें जब कि महावतख़ां खोर खुर्रमको बादशाही फ़ीजसे एकसाही डर था, खोर जब कि महावतख़ां पहाड़ोंकी जगहको मज़बूत जानकर यहां रहा तो, खुर्रम किस लिये इस जगहकी मज़बूती पर खुयाल न करता.

छठे, कुछ फ़ार्सी तवारीख़ाँ तुज़क जहांगीरी, इक्वाल नामह जहांगीरी, बादशाह नामा श्रोर शाहजहांनामा वगेरह में शाह जहांकी इन तक्लीफ़ोंका हाल लिखा है.

शाहजहांने तख़तपर बैठनेके बाद महावतख़ंको अपना सेनापित बनाया. यह उस समयकी दोस्तीका फल था, परन्तु यह किसी तवारीख़में नहीं देखा, कि शाह-जहांके मकाम स्थान स्थानके तारीख़वार लिखेहों, लेकिन बीच बीचमें इस मुआ़-मलेके कई महीनोंका हाल नहीं मिलता, कि शाहज़ादा कहां रहा; इसिलेये यही गुमान होता है कि वह उदयपुरमें ही रहा होगा, अरोर महावतख़ंका मिलना भी शाहज़ादे शाहजहांसे उसी समय में साबित होता है.

सातवें, शाहज़ादेकी छाल पगड़ी श्रमी तक एक काठके ि

जूर है, जो शाहजादेने महाराणा कर्णसिंहसे भाईचारे (१) में बदली बतलते हैं ज्यार कोई यह एतिराज करे कि दोसों साठ या दोसों पेंसठ वर्ष तक करता है रहसका, तो हमारा यह जवाब है कि शाहजादे के मेवाड़ में रहनेसे दस बारह वर्ष पहिले जो बादशाह जहांगीरने महाराणा ज्यसरसिंहकों तसक्षीका फर्मान भेजा था, उसका लो हाके मठमठका, जिस पर ख़ास बादशाह के पंजेका छगाया हुआ केसरका तिल है, ज्यवतक सावित है, उस कपड़ेकी मज़्वूती तार निकाठकर देखनेसे नये कपड़ेके बात पाईजाती है; यकीन होता है कि बहुत वर्षों तक ज्योर भी उस कपड़ेका कुछ नहीं विग्रेण दूसरा कोई यह एतिराज़करे कि इतने वड़े वादशाहके शाहज़ादेने एक राजासे पाई बदछकर ज्यपनी वरावरी दिखछानेको किस तरह ऐसा काम किया होगा; इस बात हम यह जवाब देते हैं कि जब तक जहांगीरसे सुछह न हुई, तब तक यह राजा प्रमान को एक खुद मुख्तार वादशाह समभते थे ज्योर सुछह होनेपर भी इनका वर्ष प्रमान को एक खुद मुख्तार वादशाह समभते थे ज्योर सुछह होनेपर भी इनका वर्ष प्रमान को एक खुद मुख्तार वादशाह समभते थे ज्योर सुछह होनेपर भी इनका वर्ष प्रमान को एक खुद मुख्तार वादशाह समभते थे ज्योर सुछह होनेपर भी इनका वर्ष प्रमान को एक खुद मुख्तार वादशाह समभते थे ज्योर सुछह होनेपर भी इनका वर्ष एक सुद्र सुछह जा है, जैसे इसी शाहज़ां के क्से हर कर शर्म ज्यान कतवे का गुरूर छोड़देता है, जैसे इसी शाहज़ां का हिला वस तकछी पर के शुरूर हो होता है, जैसे इसी शाहज़ां का खुत सुछा हमा सुछहां ना सह कुछमीका एछ १३).

च्याठवें, शाहजादे खुर्रमने किसी शहीद या वलीकी मन्नत मानकर जामितः रोंमें एक छोटीसी ज़ियारत बनवाई थी, जिसको अब भी बहुतसे आदमी क्युं वावा कहकर पूजते हैं ( इसका सहीह नाम गुफूर वावा होगा ).

नवें, शाहजादे खुर्रमके रहनेके लिये, जो महल वनवायागया था, वह वड़ागुन ज़दार पच्चीकारीके कामका ( शाहजादेकी यादगार ) अभी तक मीजूद हैं, जिसकी नक़्शा विलक्षल शाहजहांनी हमारतोंसे मिलता है.

दसवें. किस्से कहानीके तौरसे भी यह बात इतनी मश्हूर है, कि राजपूर्ण के किसी यानके रहनेवालेसे भी पूछाजाय, तो यही कहेगा, कि शाहजादा उदयपुर्ण है। था, जिसके लिये यह वड़ा गुम्बज़ बनवाया गया. सोचना चाहिये कि पुर्ल भी विलक्षल वे बुन्याद नहीं हुन्याकरती.

गानिक्क व वृत्याद नहा हुआकरता. ग्यारहवें, उदयपुरके पहाड़ोंकी जगह ऐसी महफूज़ थी, कि १८ वर्ष कि वादज्ञाह अक्बर और जहांगीरने कई दफ़ा पूरा पूरा इरादा किया, कि उदयपुर्व राजाओंको तावेदार करें, लेकिन् सिवाय एरेज्ञानी व सरगदीनीके कुछ भी वर्ष

<sup>(</sup>१) हिन्दुस्तानकी रस्म है, कि जब कोई शरूक किसीसे भाई वारा करता है, तो आपतर्ने एक दूसरेसे पगड़ी ववळता है.

म चरुंग, श्रीप सुलह होनेके वाद भी मेंबाइके राजाधिराजोंको दिक्षीके बादशाह ने दामउपायसे ज़ेर किया था, जो सर टॉमस रो की ऊपर लिखी हुई चिट्ठीसे वख्वी साबित होता है. दूसरे सफ्र करने वाले जोन एल्वर्टडी मेंडल्स्लो जर्मनकी फ्रांसीसी ज्वानकी कितानके श्रंप्रेज़ी तर्जुमेंसे भी यही पायाजाता है, जो हेरिसके सफ्रनामेकी पहिली जिल्दके ७५८ एष्ट में लिखा है— "कि श्रहमदाबादके शहरसे थोड़ी दूर बाहरकी तरफ़ मारवा (१) के बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, जो २१० माइलसे ज़ियादा श्रागरेकी तरफ़ फेले हुए हैं, श्रोर ३०० माइलसे श्रीधक श्रोपो (२) की तरफ़, जहां विकट चटानोंके वीच गढ़ वित्तेड़में राजा राणाका वासस्थान था. मुग़ल श्रोर पाटन (३) के वाहलाए मिलीहुई फ़ोज मुग़किलसे उसको जीत सकीं, मूर्तिपूजक हिन्दुस्तानी होन क्रांप्रेज उस राजांकी बड़ी ताज़ीम करते हैं, जो उनके कहनके मुताबिक कुक्ति होने स्वार लाख बीस हंज़र सवार लानेक योग्य था." इससे भी साफ़ हाण्ये स्वार के सुलई होनेके वाद भी मेवाड़के राजा कैसे ताक़तवर श्रोर दे स्वर्ण राजांके वे खोफ़ मुल्कमें शाहज़ादेका उस हालतमें रहना सम्भव है

लोड़कर हिन्दुस्तानको रवाना हुए. ग्यासबेगके साथ उसकी बीबी और दो हरके और एक छड़की थी. कृत्थारके मकास पर बहुत तक्लीफ़की हालतमें एक छड़की और पैदा हुई. जिसका नाम मिहरुन्निसा रक्खा— ( पही नूर जहां थी )

ग्यासबेगकी तक्लिफ़ोंका ज़ियादा लिखना फुजूल समऋकर मुस्त्सर इर-

किसी ज़रीएसे यह कीम बादशाह अन्बरके द्वीरमें पहुंचे. ग्यासदेग पड़ा लिखा और होश्यार आदमी था. कुल इत्मके ज़रीएसे या हमायूं शाहकी खिदमती के सवब बादशाह अन्बरके द्वीरमें इज़तदार होगया. इसकी एतिमाइहीकार ख़िताब और विकालतका उहदा मिला: जब बादशाहके ज़तानख़ानेमें इसकी खोरत आने जाने लगी. तो उसके साथ मिहरुन्तिसा भी जाती थी. इसकी खूब-सूरती पर शाहज़ादा सलीम याने जहांगीर माहल होगया और कुछ लेख़बढ़ भी करने लगा. जिसकी ख़बर बादशाहके कानों तक पहुंची. तो बादशाहने मिहरुक्तिसार निकाह शेरअफ़्गनके साथ करादिया. यह शेरअफ़्गन ईरानके बादशहज़ादे हस्माईल शाहके बावरवीख़ानेका दारोगा था. जिसका अस्की नाम अस्की कुरी खीर क़ीम इस्तज़लू है: इस्माईलके मरजाने पर यह शरूल ख़ान्खानां अब्हारी के ज़रीएसे शाही द्वीरमें पहुंचा. और इसने कई लड़ाइपीमें बहाहरी करने स्वय शेरअफ़्गनका ख़िताब पाकर सूबे बंगालेमें जागीर हातिल की.

इनायत हुआ, जिसकी बेटी हमीदाबानू ('मुम्ताजमहल') की शादी शाहज़ादे चुर्रमके साथ हुई, इसी सबबसे नूरजहां पहिले शाहज़ादे खुर्रमकी बड़ी मददगार थी.

शाहज़ाद खुर्रमकी इज़्त वादशाह जहांगीरने इतनी बढ़ाई, कि किसी शाह-ज़ादे की न हुई होगी; इस शाहज़ादेको चालीस हज़ारी ज़ात मन्सव व शाहजहांका ख़िताब और शाही दबारेमें तरुतके सामने कुर्सीपर बैठनेका रुतवा मिला था. नूर-जहां बेगम की वेटी, जो शेर प्रमुग्नसे थी, उसका निकाह कुळ त्रसें बाद शाहज़ादे शहर-यारके साथ कियागया, यही बात शाहजहांकी इज़्त त्र्योर श्वारामके जंगलमें चिंगारी के समान हुई, क्योंकि बादशाह जहांगीर तो मोमकी पुतलीके मानिन्द जिधर नूरजहां फेरती थी उसी तरफ़ फिरजाता, वह नामके लिये वादशाह था, शहनशाहीका संज्ञा नूरजहां वेगम के हाथमें समसना चाहिये, जिसकी मुहरमें यह शिश्रूर खुदाहुत्था था—

#### शिश्र्र

नूर जहां गश्त व हुक्मे इस्राह-हमदमो हमराजे जहांगीर शाह.

ध्यर्थ- नूरजहां खुदाके हुक्मसे, जहांगीर बादशाहकी दोस्त श्रीर सळाहकार

हुई.

मुहरके हालको देखकर पढ़नेवालोंको ज़ियादा श्राचंभा न करना चाहिचे, क्योंकि ख़ास जहांगीरके सिकेमें भी नीचे लिखा हुन्या शिज्यूर दर्ज था-

#### शिख्र

व हुक्मि शाहे जहांगीर यापत सद जे़वर-व नामे नूरजहां वादशाह वेगम ज़र

श्रर्थ- जहांगीर बादशाहके हुक्मसे श्रीर नूरजहां बादशाह वेगमके नामते

रुपयेने बहुतसी रोनक पाई.

उपर लिखे हुए शिश्य्रोंके पढ़नेसे हरएक श्रादमी श्रन्छी तरह जान सक्ता है, कि वेगमको सब कुछ इस्तियार था. उसने शाहजहांकी तरफ़से धादशाहके दिलको फेरना शुरू किया, वह चाहती थी कि मेरा दामाद शहरपार वलीश्रहद किया जावे. शाहजादे शाहजहांने दक्षिणकी मुहिमसे छोटकर मांडूके किलेसे वाद शाहजादे शाहजहांने दक्षिणकी मुहिमसे छोटकर मांडूके किलेसे वाद शाहजे पास जिले घोलपुरको श्राप्त जागीरमें मिलानेकी दस्वांस्त भेजी, श्रोर दर्या नाम पठानको वहांकी हुकूमतके लिये रवाना किया, छोकित नूरजहां वेगमने यह जागीर पहिले ही शहरपारके नामपर लिखवाकर शरीपुरस्

में तीर लगनेसे अन्धा हुआ. यह ख़बर नूरजहांके कान तक पहुंची, वह मका वेगम तो पहिलेसे ही वहाना ढूंढरही थी यह ताजा गुनाह शाहजादेका उसवे हाथ त्राया, वेगसने वादशाहको खूब भड़काया. वादशाहने शाहजादे खुर्रमक लिखमेजा, कि तुम कन्धारकी तरफ, (जो उन्हीं दिनों ईरानके वादशाहने अपने कृञ्जेमं करित्या था ) , रवाना हो. इससे वेगमका यह मत्लव था, कि खुर्रमके हिन्दुस्तानके वाहर निकालदियाजावे श्रोर शहरयारका रोव बढ़ायाजावे. शाहजावे खुर्रमने अपने दीवान् अफ़्ज़ल्खांके साथ बहुत नरमीसे वादशाहके पास अजी भेजी खोर चाहता था. कि यह फ़साद रफ़ा हो; दीवानने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पेश न गई, और ना उम्मेद फिर आया. शाहजादेके दुश्मन मौका पाकर वेगम त्र्योर वादशाहके सामने वनावटकी वातें पेशकरने लगे, त्र्योर त्र्यासिफखां न्रजहांके भाईसे भी उसका दिल फेरदिया, आसिफ़ख़ांको आगरेका सूबेदार करके वहां भेजा, श्रोर महावतखांको कावुलसे बुलाया, लेकिन् महावतखांने उज़ किया, कि जवतक त्रासिफख़ां त्रोर मोतमदख़ां मेरे दुश्मन वहां रहेंगे, उस वक्त तक में हाज़िर नहीं होसका; त्रांसिफख़ांको सूबे वंगालपर भेजाजावे, त्रीर मोतमदख़ां मारडाला जावे, तो वेदाक में त्रासक्ता हूं. वेगमने महावतखांके वेटे त्रमानुङ्घाको मन्सव तीन हज़ारी ज़ात श्रोर सतरह सो सवारका दिलाया, श्रोर महावतख़ांको लिखागया, कि इसको अपनी जगहपर कावुलमें छोड़ कर जल्दी चलाआवे.

ठाहोर मकामपर महावतखां हाजिर हुआ और उसकी जगह याकूबखां वह ख़्शीको नकारा देकर कावुलकी सूबेदारीपर भेज दिया. इसी मकामपर ईरान के वादशाह अव्वासके एल्ची हैदरवेग वगैरहं आये. हम उस जमानेके वादशाहोंकी पोलिटिकल् कार्रवाइयोंको दिखलानेके लिये इस किताबके पढ़नेवालों को उन दोनों काग्जोंके तर्जुमोंसे भी वेख्वर नरक्खेंगे, जो शाह अव्वास और जहांगीरने आपसमें लिखे थे—

ईरानके बादशाह अंद्यासके ख़तका तर्जुमा-

उन दुःशाश्रोंकी हवाएं, जिनकी कुवूलियतकी खुशबूश्रोंसे मुरादकी कली खिलकर रिश्तेदारीके दिमाग्की खुशी बढ़ाती है, श्रीर उन तारीफ़ोंकी किरनें, जिन की साफ़ चमकसे टोस्तीकी महफ़िल् रोशन् होकर बेगानगी के श्रंधेरे को दूर करती है, उन बड़े हज़रत सायह खुदाकी महफ़िल का इत्र श्रीर उन खुदाके नूरपले हुएकी सच्चाई श्रीर सफ़ाईकी महफ़िल्का चिराग बनाकर, रोशन श्रक्ल श्रीर रोशनी फैलानेवाले साफ़ दिलपर ज़ाहिर कियाजाता है— कि उन जानकी वरा-

बर भाई के होश्यारी पसन्द करनेवाले दिल श्रीर श्रास्मान्की वरावर वलन्द तवी-अत पर, जो दानाई श्रीर होश्यारीका त्राईना त्रीर पैदाइशकी हकीकतोंकी सर-तका शीशा है, रौशन श्रीर मालूम होगा-िक वादशाह स्वर्गवासीके वे इलाज मुश्रा-पक्ष साता है, रातार नार नार्ट्स होना नक जापसाह रचनवातान व हराज सुज़ा-मरुके (गुज़्रनेके) पींछे बहुतसे भगड़े ईरानमें ज़ाहिर हुए, जिनमें वाज़े इसाहु बुज़ुर्ग ख़ान्दान्के क़ब्ज़ेसे निकरु गये. जब यह वे पर्वाह दर्गाह (ख़ुदा) का त्र्याजिज़ (में) वादशाहतके कामोंके चराने रुगा, तो ख़ुदाकी मिहवानियोंकी वरकत त्र्योर दोस्तों (म) बादशाहतक कामाका चलान लगा, ता खुदाका गहवा। गया वरकत जार दारता की उम्दह तवज्ञुहसे तमाम मीरूसी इलाके जो दुश्मनोंके कृष्लेमें थे, छीन लिये गये. कृत्यारको, जो उस बड़े ख़ान्दान (आप) के एजन्टोंके कृष्लेमें था, अपना ही जानकर ऋगड़ा न किया गया, भाई बन्दी और दोस्तोंके तरीकेसे हमको उम्मेद थी कि आप भी अपने स्वर्ग वासी वाप दादोंकी तरह पर उसके हमको उम्मद था कि आप भा अपन स्वग वासा वाप दादाका तरह पर उसके सौंप देनेमें तवजुह फ्मोंवंगे; आपने जब गफ़लतसे परवाह न की, तो कई बार काग़ज़ खोर पेंगामके ज़रीएसे इशारे खोर साफ़ वयान भी उसके मांगनेके वास्ते किये गये; शायद आपकी हिम्मत के आगे यह कमदरजा मुल्क इस लावक न मालूम हुआ, कि इस खानदानके वारिसोंको देंकर बुर्मनोंका बद गुमान खोर बदस्याहोंकी ज़्वानदराज़ी खोर पेवजोई दूर करें; कुछ लोगोंने पहिले इस बातको देरमें जालदिया, जब इस मुख्यामलेकी हुकैकत दोस्त और दुर्मनोंंमें फूलगई, जोर आपकी शर्म, से कोई जवाब इक़ार और इन्कार की वावत न वहंबा, तो सेरी साफ़ तरिया में यह ख्याल आपता, कि कृष्यारकी तरफ़ सेर विशार किया जावे. सादद हा में यह ख़याल श्राया, कि कृत्धारकी तरफ सेर व विकार किया जावे. सार द रहे वसीलेसे उन नामवर मक्सदवर भाईके एकेंट वेस्ती श्रीर प्राट्टल के रहित्ती श्रीर व्यक्ति को प्राप्त के रहित्ती स्वार के रहित्ती स्वार को स्वार के रहित्ती स्वार के प्राट्टल के प्राट्टल के रहित्ती स्वार के रहित्ती स्वा

गारी ज़ाहिर की. जब हम किलेके पास पहुंचे तो फिर इज़तदार ख़ाजह बाक़ी को बुलाकर जोकुछ नसीहतका हक था उसको कहलाभेजा, श्रीर दस रोज तक फत्हमन्द ठरकरको ताकीद फ़र्मादी, कि कि़लेके गिर्द न भटकें; लेकिन् नसीहतोंने कुछ फ़ायदा न दिया, श्रीर दुर्मनीसे ज़िंद की. जब कि इससे ज़ियादा नरमीकी गुन्जाइरा न मालू-म हुई, क्ज़लवारा लक्करने बावजूद कि़लागीरीका सामान न होनेके किलेका मुहासरा शुरू किया, थोड़े दिनोंमें वुर्ज अौर चारदीवारीको जमीन की तरह बराबर करके किलेवालोंको लाचार करदिया, जिससे उन्होंने पनाह मांगी. हमने भी मुहब्बतका तरीका, जो बहुत दिनोंसे इन दो बड़े खान्दानोंमें जारी चला आता है, श्रोर भाईवन्दीका लिहाज्, जो नयेसिरेसे उस वड़े दरजे श्रोर बुजुर्गीके तरूतनशी-नकी हुकूमतके वक्त हमारी सल्तनतके साथ इस तरहपर मज़्बूत हुआ था, कि दुन्याके बादशाहोंको जलन पैदा हुई, अपनी नज़रमें कायम रखकर, जाती मुख्वतके सबब से उनके कुसूरों श्रोर नालायिक्यों को, श्रपनी बख़्शिशसे मुश्राफ करके मिहर्बानियोंके साथ बिल्कुल् सहीह सलामत हैदरवेग तूरवाशीके हमराह, जो इस खान्दानके सच्चे ख़ैरख्वाहोंमेंसे है, बड़ी दरगाह ( आपके पास ) को खाना किया. क्सम है कि मौक्सी मुहब्बत और मामूली दोस्तीकी वुन्याद इस सफ़ाई ढूंढनेवाले की (मेरी) तरफ़से ऐसी बलन्द और मज़्बूत नहीं है, कि वाज़े कामोंके जाहिर होनेके सवब, जो खुदाकी कुदरत से पैदा होजाते हैं, नुक्सान पावे.

शिश्र्र.

मियाने मा त्रो तो रस्मे जफा नस्वाहद बूद, वजुज़ तरीकृए मिहरो वफा नस्वाहद बूद.

तर्जुमा-हमारे श्रोर तुम्हारे दर्मियान् सरुतीका तरीका न वर्ताजावेगा, सिवाय मुहब्बत श्रोर वफादारीकी रस्मके दूसरी बात न होगी.

यह उम्मेद कीजाती है, कि आपकी तरफ़से भी यही उम्दा तरीका जार रहकर बाज़े इतिफ़ाक़िया कामें। को नेक निशान नज़रसे पसन्द न फ़्मांकर, अगर कोई नुक्स़ान मुहब्बतके तरीक़ेमें पैदा हुआ हो, तो ज़ाती मिहबीनी और कुदरती मुहब्बतकी उम्दगीसे, उसके दूर करनेमें कोशिश करके हमेशाकी बहारवाले एक दिली और एकताके फूलको सरसव्ज और ताज़ा रखकर, अपनी बलन्द हिम्मतको दोस्तीकी जड़ोंकी मज़बूती और इतिफ़ाक़की मिन्ज़लोंकी दुरुस्तीपर, जो जहान और जहान वालोंकी आराम बख़्शने वाली हैं, मसरूफ़ फ़्मींचें, और हमारे क़ब्ज़ेंके कुछ इलाक़ोंको अपने तख़्छुक़में जानकर, जिस किसीको चाहें, अता फ़्मीकर इत्तला

मक्त्रों, कि बिटा तत्र्यम्मुछ उसको सोंप दिया जावे. इन छोटी वातोंपर कुछ ख्याठ न करना चाहिये. जो अमीर ब्योर सर्दार किटोमें थे, उनसे आगरिच कई, ऐसे काम, जो दोस्तीकी रस्मोंके खिटाफ़ थे, ज़ाहिर हुए, छेकिन जो कुछ भी हुआ हमारी तरफ़से समर्भे; उन छोगोंने, जो कुछ नोकरी ब्योर वफ़ादारीका हक या, श्रदा किया. मुफ्को यक़ीन हैं, कि वह हज़रत भी वादशाही वुजुर्गी ब्योर वड़ी मिह-वानी उनके हाटपर ज़ाहिर फ़्मांकर, हमको उनसे शर्मिन्दा न करेंगे. ज़ियादा क्या छिखाजावे, हमेशा ब्यास्मान तक पहुंचनेवाटी नेज़े खुदाकी तरफ़से मदद पाते रहें.

#### इसके जवावमें शहनशाह जहांगीरने शाह ईरानको जो खृत कि़खा उसका तर्जुमा यह हैं-

यह शुक्र, जो क़्यासकी हहसे याहर है, श्रीर वह तारीफ़, जो ज़ाहिरी मिसाछंासे श्राटहदा है, उस बुजुर्ग खुदाको कायक है, जिसने वड़े यादशाहोंके हकारों
भीर क़ानूनोंकी मज़्बुतीको हुन्याके हिन्तज़ामका सबय, श्रीर जहानमें हुकूमत
रखनेवाळांको श्रादामियोंकी श्रासानी श्रीर श्रारामका ज़रीश्रा जो खुदाकी एक श्रमानत
है, वनाया है, इस बयान श्रीर मुश्रामळेकी पूरी मिसाळ वह मुवाफ़कृत श्रीर
होसी है, जो इस बड़े ख़ान्दान वळन्द दरजेके दरियान कायम हुई, श्रीर हमारी
रोज़ वराज़ बढ़नेवाळी बादशाहतके वक्कों नये सिरसे उस दरजेपर वळन्द श्रीर मक्वृत हुई, कि जुमानेके वादशाहोंको रंज दिळाने ळगी. उन बादशाह जमशेदके दरते,
सितारोंकी फ़्रीज, श्रास्मानकी दरगाह, श्रीर कंयानी ख़ानदानके श्रमकने वाळे ताज,
बादशाही तस्तके ळायक, बुजुर्ग बादशाहतके बाग्के फळदार दरस्त, बट्टे कृतदानके चुनेहुए, सफ़्वी धरानेके सरताजने. क्यूर किमी सबवके दोम्मी श्रीर मर्ड बन्दी श्रीर एक दिळीके बाग्को परेशान हिया. जित्तपर जुमानोंके गुजुरने श्रीर कृतव्यळतेसे मुक्सानकी धूळके जमनेका मोच्च न हुश्या या. येसी ज़ाहिंग हेन्सी स्मुद्धात बन्याके मामूळी हाकिमोंमें होती है. कि रेन मज़ुद्दानी श्रीर मार्डिया किसी साईसे, जिसपर क्समखाळीजाती है, स्मुर्ग हान क्यान क्यान कर क्यान कर क्यान साईसे,
स्वाईसे, जिसके सबबसे जान तककी सी परव ह म क्यान क्यान क्यान कर क्यान क्यान कर क्यान क्यान क्यान स्वाईसे, जिसके सबबसे जान तककी सी परव ह म क्यान क्

فتنتعة

सद हैंगू वर मुह्ब्बते वेदा बाबू क्यिते का श्रा श्रर्थ- हमारी हिवानमें द्वियादा मुहब्बत पर्नेकरी मुहञ्वत भरे हुए ख़तके आनेसे, जो कृन्धारकी सेर और शिकारके उज़में, नेकबस्त हैदरवेग और वळीवेगके हाथ भेजा था, और उस फ़रिश्तोंकी आदत वाळी ज़ातकी तन्दुरुस्तीके हालसे भरा हुआ था, खुशीके निशान मुवारक हालतके साथ पैदा हुए. उन बड़े दरजेके मक्सदवर भाईकी दुन्या संवारनेवाली रायपर पोशीदा न रहे, कि बुजुर्ग पैगाम वाले रम्वलवेगके हमारी दरगाहमें पहुंचने तक कभी तहरीरी या ज़वानी स्वाहिश क्नधारके मुख्यामलेकी वावत न जाहिरकी गई थी. जब कि हम उन्दा इलाके काइमीर की सैर व शिकारमें मश्गूल थे, उसवक्त दक्षिणके कमहिम्सत लोगोंने वेवकूफ़ीसे ताबे-दारीके तरीकेसे कदम वाहर रखकर गुनहगारीका तरीका इस्तियार किया, जिससेवाद-शाही हिम्मत पर उन वेवकूफ़ोंकी सज़ा श्रीर तंवीह लाज़िम हुई, श्रीर हमारा छइकर दारुस्सल्तनत लाहोरमें पहुंचा. प्यारे वेटे शाहजहांको ज्वरदस्त फ़ौजके साथ उन वदवरुतोंपर मुक्रिर फ़र्माया, श्रीर हम श्राप दारुल्खिलाफ़त श्रागरेकी तरफ़ रुजू अ हुए; इस वक्त रम्बलबेग पहुंचा, छोर मुहब्बत बढ़ाने वाला और तरूत की रोनक व्यव्यानेवाला ख्त पेश किया; हम उस दोस्तीके तावीज़को एक अच्छा शगून. ( शकुन ) सम अकर दुरमनोंकी शरारतके दूर करनेके इरादेपर आगरेकी तरफ़ खाना हुए। उस वड़े कीमती ख़तमें क्नधारकी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कीगई थी, रम्बलवेगने ज़बानी कहाथा, जिसके जवावमें हमने फ़र्मांदिया था, कि "हमको उन मक्सद्वर भाईसे किसी चीज़में तत्र्यम्मुल नहीं है, त्र्यगर खुदाने चाहा तो दक्षिणकी मुहिम्के ते होने बाद जिस तौरपर कि हमको मुनासिव मालूम होगा, तुमको रुखसत करेंगे", श्रीर हमने फ़र्माया था, कि वह दूर दराज़ सफ़र ते करके आया है, थोड़े दिन लाहोर में रास्तेकी तक्लीफोंसे आराम ले, फिर बुलालिया जावेगा; आगरेमें पहुंचनेके बाद हमने उसको तलव किया, ताकि रुख्यत दीजावे. खुदाकी मिहर्वानियें उसकी द्रगाहके तावेदारके (मेरे) हालपर जारी हैं, इस सववसे फ़तहके साथ तवी अतको इत्मी-नान हासिल हुआ, श्रोर में पंजाबको खाना होकर इसी वातकी फ़िक्रमें था, कि कासिद्को रुख़सत करूं, वाज़े जुरूरी कामोंके पूरा होनेके वाद इलाक़े काश्मीर की तरफ़, जो त्याव हवाकी दुरुस्ती श्रीर सफ़ाईमें तमाम दुन्याके सय्याहोंके नज्दीक उम्या मानाहुन्त्रा है, मुतवजिह हुए; उस दिलपसन्द इलाक़ेमें पहुंचने पर रम्बल्वेगको हमने रुख्सतके लिये बुलाया, ताकि अपने साथ रखकर उस जगहकी एक एक ताज़गी और खुशी बस्ग़नेवाली चीज़को उसे दिखलावें. इसी मौकेपर उन मक्सद्वर भाईके क्नधारको छेनेके इरादेकी ख़बर, जो हर्गिज़ ख़ातिरमें न गुज़री थी, पहुंची; वड़ा तऋ़ज़ुब मालूम हुआ, कि एक भट्टी की मुवाफ़िक गांवकी क्या हक़ीक़त है, जिसके छेनेकेवास्ते खुद मुतवाजिह स्थीर

देक्ती व भाईवन्दी और मुहब्बतकी आंख वन्द करलें. आगरिव सब्चे सिहाह क्लेख वाले मुख्विर इत्तला देते थे, लेकिन हम यक्निन नहीं करते थे. जब कि यह ख़बर तहक़ीक़ होगई, फ़ोरन अब्दुल्अज़ीज़्ख़ांको हमने हुक्म भेजिदया, किउन मक़्सद-वर भाईकी भरज़ी से बिख़िलाफ़ी न करे, अभी तक भाईवन्दीका वर्ताव मज़्बूत है; इस दोस्ती और एकताके दरजेको हम एक जहान भरसे ज़ियादा जानते हैं, और किसी चीज़को उसके वरावर नहीं समफते. वस इसवास्ते भाई बन्दीके लायक़ और मुनासिव यह था, कि एल्लीके आने तक, जो शायद अपने मल्लब व मुह-आंक मुनाफ़िक़ ख़िद्मतमें पहुंचता, सब फ़्मीते. एल्लीके पहुंचनेसे पहिले ऐसा नुक्सान रवा रखनेपर ज़माने वालोंके नज़ीक इक़ार और सच्चाईके क़ानून, और मुस्बत व हिम्मतवरीके तोड़नेका कुसूर किसकी तरफ़ समभा जावेगा. बुज़ुर्म ख़ुदा हर-एक हालतमें निगहवान और मददगार रहे.

शाहज़ादे खुरंमकी जागीरें, जो गंगा जमुनाके व्यासपासकी थीं, ज़ब्त होकर दूसरे सदौरींको देदी गई, श्रीर शाहज़ादेको लिखागया, कि माल्ये, दक्षिण श्रीर गुजरातकी तरफ व्यपनी जागीर मुक्रेर करे. सूचे दक्षिणमें जिस कृदर बादशाही फ़ौज मौजूद है, फ़ौरन कृत्यारकी मुहिमके लिये यहां भेजदे. यह सब हुक्म बेगमकी तरफ़से होता था, बादशाहकी दिली श्र्वाहश नहीं थी.

इस फ़्सादके वक्न वादशाह काश्मीर व टाहोरकी तरफ था, शाहज़ादेके दिल्लिणसे व्यागरेकी तरफ कूच करनेकी ख़बर मुनकर वादशाह भी टाहोरसे व्यागरे को खाना हुव्या; उसी वक्न व्यागरेसे व्यासिफ़्ख़ंकी व्यरज़ी पहुंची, कि जो ख़ज़ाना तट्य फ़र्माया गया है, उसके भेजनेका वक्न नहीं है, क्योंकि शाहज़ादे ख़ुर्मका इरादा वद माटूम होता है, ब्योर उसके व्यागरेकी तरफ व्यानेकी ख़बर गरम है. इस पर वादशाहने वहुत ख़्फ़ा होकर शाहज़ादे ख़ुर्रमका नाम 'वेदोरुत' रख-दिया, विल्क तहरीरोंमें भी यही नाम टिखनेका हुक्म होगया. बादशाह ख़ास व्यपनी तुज़क जहांगीरी नाम कितावमें निहायत रंजसे टिखता है- कि-

"वह पर्वरिशं त्र्योर मिहर्वानियें, जो उस (खुरंम) के हक्में मुक्तसें जुहू में त्र्याई हैं, में कह सक्ता हूं, कि त्रव तक किसी वादशाहने त्र्यपने वेटे पर नकी होंगी; जो कुछ मेरे वापने मेरे भाइयोंको उहदे दिये थे, मेंने उसके नोकरोंको इनायत किये, त्र्योर खिताव व नेज़ा त्र्योर नकारा उनको दिया गया, जैसा में सिछसिछे बार इस

कितावमें पहिले लिख आया हूं, पढ़ने वालोंसे पोशीदा न रहेगा; जिस क़दर तवजुह च्यीर मिहर्वानी उस पर की गई, क़लमको उसके लिखनेकी ताकृत नहीं है, ज़ियादा रंजके सवव नहीं लिखाजासका. इस वक्तमें, जब कि सफ़रकी थकान श्रीर मिज़ा-जकी कम्ज़ोरी और आव हवाकी ना मुवाफ़क़त मीजूद है, मुभको सवार होकर ऐसे नालायक बेटेकी तरफ चलना पड़ता है, बहुतसे नौकर, जिनको बहुत वर्षों तक मेंने पाला था, श्रोर श्रमीरीके दरजेपर पहुंचाया था, श्रीर वह श्राजके दिन उज़व-क या कुज़लवाश कोमकी लड़ाईमें काम त्याते, वे वेदोलतकी वदवरुतीसे वे फ़ायदा लज़ाको पहुंचे, श्रोर मेरे हाथसे ख़राव हुए; लेकिन् में ख़ुदाका शुक्र करता हूं, कि उस वुजुर्ग छोर पाकने इसक्टर हिम्मत और वुर्ट्वारी मुभको वस्ट्री है, कि इन तमाम तक्लीकोंको उठालूंगा, श्रोर श्रपनी उमूके दूसरे श्रहवालकी तरहपर पूरा करके ज्यासान करलूंगा, छेकिन् जो वात मेरे दिलपर भारी गुज़रती है, ज्योर मेरे गैरत्वार मिज्ञको परेशानीमें डालती है, वह यह है, कि ऐसे वक्में मुनासिव था, कि मेरे नेकवरूत छड़के और साफ़ दिल सर्दार आपसमें एक इरादा होकर कन्धार च्योर खुरासानकी कारगुज़ारीको, जो हिन्दुस्तानकी वादशाहतके लिये इज़त है, इिल्त्यार करते, इस वे नसीवने अपने पांवपर कुल्हाड़ी मारकर, इस इरादेको रोक दियां, श्रीर कृन्धारके मुश्रामलेकी गिरह मेरे दिलमें पड़ी रहगई, जिसका सुलभना देरमें होगा; में उम्मेद रखता हूं, कि वुजुर्ग खुदा इन फिक्रोंको मेरे दिलसे दूर करेगा".

वाद्शाहकी इवारतका तर्जुमा इस वास्ते लिखा गया, कि पढ़ने वालोंको मालूमहो, कि वूढ़े वाद्शाहको मत्लवी लोगोंने किस तरहकी तक्लीफ़ें पहुंचाई. इस वक्त महावतखांने अपनी पुरानी दुश्मनीका वदला लेना शुरू किया, मुहतरमखां स्वाजेसरा, ख्लीलवेग ज्विल्क्द्र और फ़िदाईखां मीरतुज्क तीनों आदिमयों पर शाहजादे खुर्रमसे ख्तकितावत रखनेका इल्जाम लगाया, मुहतरमखां आर ख्लीलवेगको मिर्जा रुस्तमके क्स्मिया वयान व नूरुद्दीन कुलीकी तस्दीक्से और अवूमईदके कई खूनी मुक़द्दमातकी तुहमत लगानेसे महावतखांने शाही हुक्मके मुताविक अपनी तलवारसे वेगुनाह कल किया, और फ़िदाईखांको वे कुसूर जानकर केंद्रसे छोड़िया.

वादशाहने राजा रोज्ञअफ़्जूंको शाहजादे पर्वेज़के लानेके लिये वंगाले व विहारकी तरफ़ डाकमें रवाना किया; जब वादशाह नूरसराय. मकामपर पहुंचा, तो उस वक्त एतिवारखांकी अरज़ीसे नालूम हुआ, कि शाहज़ादा खुर्रम फ़त्हपुर और आगरेके पास पहुंचा, और किलोंके मज़्वूत होनेसे भीतर न घुसने पाया, द ताहम बाहर जहां कहीं काबू पाया, वहां बिगाड़ किया, जैसे टरकरख़ांके मकानसे नी टाल रुपये श्रीर दूसरे श्रमीरोंसे जितना मिटसका, शाहज़ादेंके मुलाज़िम सुन्दरदासने छूटिया. वादशाह जहांगिरने मूसवीख़ांको इस वारदातकी ख़बरके पिहंटे शाहज़ादेंकी दिली स्वाहिश जानने व फ़हमाइशके वास्ते रवाना करियया था, वह खुरमके पास पहुंचा, तो शाहज़ादा दिलसे चाहता था, कि मैं श्रकेटा वापकी ख़िदमत्में हाज़िर होजाऊं, जिससे दोनोंकी नेकनामीको दाग न टगे; मूसवीख़ंके साथ श्रपने मोतमद काज़ी श्रब्दु छश्गीज़को शहनशाही ख़िदमत्में मेजदिया, श्रीर श्राप श्रापरे श्रीर फ़तहपुरकी तरफ़से चटा गया. वादशाहको तो नूरजहांने श्रागका शोटा वनारक्खा था, काज़ीकी एक वात भी न सुनी, श्रीर कृदकरके महावतख़ंके हवाटे किया.

जब बादशाह दिश्ची पहुंचे, तो बहुतसी फ़्रीजें एकट्ठी होगई, शाहजहां के मुक़ाबछेके लिये पद्यीस हज़ार सवार श्रव्युक्षावां ब्योर स्वाजह श्रवुल्ह्सनकी मातहती में, लक्करवां, फ़िदाईखां ब्योर नवाज़िश्रखां बग़ेरह समेत भेजे, वह मालविकी सरहह पर शाहज़ादेनी फ़्रोजके नव्दीक पहुंचे थे, कि शाहज़ादेने श्रपने वापकी फ़्रोजसे मुक़ाबला करना वाजिब न जानकर या ब्योर किसी सबबसे परगने कोटलाकी तरफ़ कितारा किया, जो रास्तेसे २० कोस वाई तरफ़ था; शाही फ्रोजको रोकनेके लिये ख़ानख़ानां श्रव्युक्तिमके बेटे दारावखां व राजा विक्रमादित्यको छोड़ा, दोनों तरफ़के फ्रोजी श्रम्परोने लड़ाईके लिये लक्करोंकी दुरुस्ती की, लेकिन मुक़ावलेके वक्त श्रव्युक्ताखां शाही हरावल फ़्रोजका वड़ा श्रम्पर शाहज़ादेकी फ्रोजसे जामिला, उस वक्त ज़बरदस्सखां व शेरपंजा व शेरहमला व मुहम्मदहुसेन स्वाजह जहांका माई श्रीर नूरज़मां श्रमदखां मामूरीका बेटा वगेरह श्रव्युक्ताखांकी फ्रोजसे लड़कर मारेगये, श्रीर शाहज़ादेकी फ्रोजका श्रम्पर राजा विक्रमादित्यभी गोली लगनेसे हलाक हुत्या; दोनों तरफ़की फ्रोजेंमें शोर मचगया, क्योंकि शाही फ्रोजसे तो श्रव्युक्ताखां शाहज़ादे की तरफ़ श्रागया श्रीर शाहज़ादेकी फ्रोजका वड़ा श्रम्पर (राजा विक्रमादित्य) (१) मारागया, इसी सबबसे दोनों फ्रोजेंका मुक़ाबला होना वन्द रहा. फिर शाही फ्रीज तो लोटकर श्रजमेरकी तरफ़ श्राई श्रीर शाहज़ादा मए श्रपनी फ्रोजक मांडूमें पहुंचा.

<sup>(</sup>१) वह राजा विक्रमादित्य कृष्मका ब्राह्मण और पहिले वादशाही तोपख़ानेका दारोगा था, .जो पुर्रमका साधी होगया.

शाहजादा पर्वेज वंगालेसे शाही ख़िदमतमें हाजिर हुआ. वादशाह जहांगी-रले उसको शाही फ़ौजका अपसर बनाकर शाहजादे ख़र्रमके पीछे रवाना किया, और पर्वेज़का मददगार महाबतख़ां हुआ. शाही फ़ौज जब मालवेमें पहुंची तो शाहजादे शाहजहांने भी अपनी फ़ौज उसके मुक़ाबलेको रवाना की, लेकिन करसमख़ां (जिसको शाहजादे शाहजहांने अदना दरजेसे पंजहजारी मन्सव देकर गुजरातका सूबेदार बनाया था) भागकर महाबतख़ां व पर्वेज़की फ़ौजसे मह अपने साथियोंके जामिला, जिससे शाहजहांकी फ़ौजका इन्तिज़ाम विल्कुल विगड़ गया, और कुल अपने साथी सर्दारोंसे शाहजादेका एतिबार उठगया, तो जो अपनी फ़ौज थी उसको बुलाकर किले मांडूसे नर्मदाके पार होकर वैरमवेग वर्ज़ीको थोड़ी फ़ौजके साथ नर्मदा किनारे छोड़कर आप किले आसेरगढ़ व बुर्हानपुरकी तरफ़ चलागया, किसी क़दर नर्मदा पर जो किश्तियां थीं वे वैरम वेगने अपने कृत्जेमें करलीं, इस वक्त मुहम्मद तकी बख़्शीने एक विट्ठी पकड़कर शाहजादे खुर्रमको नज़की, जो ख़ान्खानां अब्दुर्रहीमकी तरफ़से महा-बतख़ंके नाम लिखीगई थी, उसमें यह शिख्रर दर्ज था.

शिश्रर.

सद् कस् व नज़र निगाह मेदारन्दम् , वरना विपरीदमे ज़ि वे आरामी .

अर्थ--मुभको सैकड़ों आदमी निगाह रखते हैं, नहीं तो वे क्रारीसे निकल भागता.

जब यह चिट्ठी ख़ान्खानांको मण् उसके ठड़केके तलव करके शाहजादे ने दिखलाई तो उससे कुछ जवाब न दियागया, इस लिये केंद्र कियागया.

शाहजहां किले आसेरमें वहुतसा खटला मए लैंडी बांदियोंके छोड़कर गोपालदास राजपूतको वहांका हाकिम बनाने वाद आप बुर्हानपुरकी तरफ़ चलागया.

पिछेसे शाहजादा पर्वेज मए महावतखांके शाही फ़ौजको छेकर नर्मदा नदी पर आया, छेकिन बैरमवेग शाहजादे खुर्रमका मुलाजिम पेश्तरसे ही किश्तियोंको अपने कृञ्जेमें करछेनेसे दक्षिणी किनारेको तोपखाने व अपने बहादुर सिपाहियों से मज़्वूत करके छड़ाईको तय्यार था. महावतखांने नदी उतरना मुश्किल जानकर खान्खानां अञ्दुर्रहीमको पोशीदा लिखावटसे अपनी तरफ मिलाया. उस बूहेने भी महावतखांके दावमें आकर शाहजादेको फ़रेवसे कहा, कि अब सुलह हिल्यार करना विहतर है, मैं आपका ख़ैरस्वाह हूं, अगला कुसूर मुआ़फ़ कर

दीजिपे व्यव हर्गिज़ ख़िदमत् गुज़ारीमें फ़र्क़ न व्यविगा. शाहज़ादा ख़र्रम उसके कहनेको सच मानगया श्रीर कुरबानकी सौगन्द दिलाने पर उसको महावतख़ांकी तरफ़ रवाना किया, श्रीर उसके वेटोंको व्यपने कृब्ज़ेमें रक्खा, उसको चलते वक् ठाचारीसे यह भी कहा, कि हर तरह इज़त हायसे न देना चाहिये. ख़ान्-ख़ानां दक्षिणी किनारेसे हुक्मके मुवाफ़िक़ सुठहके ठिये तहरीरी शर्ते कररहा था, जिससे जंगी ठोग मए वैरमवेगके सुस्त होगये; रातके वक्त शाही फ़ीजके मुठा-जिम नदी उत्तर आये और खानुखानां उनसे मिलगया. वैरमवेगने भागकर शाहजादेको इस हालकी ख़बर दी, शाही फ़ोजने बुर्हानपुर तक पीछा किया, श्रीर शाह-ज़ादा खुर्रम गोलकुंडा बगेरह गैर श्रमल्दारीमें होताहुत्या उड़ीसेकी तरफ पहुंचा, वहाँके हाकिमोंने सामना न किया, जो कुछ माल श्रस्वाव हाथ श्राया छेताहुश्रा बद्देवानको गया; वहांका हाकिम मुहम्मद सालिह कुछ मुकाबलेसे पेश श्राया, छेकिन् भागकर इब्राहीमख़ां सूवेदार वंगालाको ख़बर दी

खुर्रमने उसको मिलाना चाहा लेकिन् वह नमक हलाल नूरजहां वेगमका मौसा बादशाही ज़िरस्वाहीपर निगाह रावकर शाहजादेसे न मिला, श्रीर ढाकेसे चलकर राजमहरुके पास मुकावरा करनेको तय्यार हुआ। शाहजादेने भी राजा भीम महाराणा व्यमरसिंहके वेटे, श्रव्युङ्घाखां फ़ीरोज्जंग, स्वाजा साविर, खान्दीरां, दर्यांकां, बहादुरकां सहेला, व्यलीकां य शेरबहादुर वगैराको तम्यार करके उसकी तरफ़ मुक़ावछेके छिये भेजा. इब्राह्ममख़ांने भी मए पांच हजार सवार उसकी तरफ़ मुक्कावछक छिय मजा. इमाहामफ़ान मा भए पाप हज़ार तजार व जंगी हाथियोंके मुक्कावछा किया, दोनों तरफ़के बहुतसे बहादुर घ्यादमी मारेगये, घ्योर ध्यन्दुछाख़ांके किसी सर्दारने इवाहीमख़ांका सिर काटकर घ्यपने माटिकके पास पेश्न किया. शाहज़ादेने ढाकेपर कृज्जा करित्या, वहांसे चाछीस छाख ४०००००० (१) रुपया नकृद व पांच सो हाथी हासिछ हुए; शाहजादा खुर्रम ख़ान्-ख़ानांके बेटे दाराबख़ांको बंगाछेका नाजिम मुक्रंर करके उसके बेटे शाहनवाज़ व एक बेटी घ्योर उसकी घ्योरतको साथ ठेकर जोनपुर व ह्याहावादकी तरफ़ रवाना हुन्याः बंगालेके बहुतसे सर्वार शाहजादे खुर्रमसे न्न्यामिले, न्नीर सय्यद मुबारकने हाज़िर होकर किला रहतास (रोहिताश्व) शाहज़ादेके सुपुर्द किया; उसी किलेमें विक्रमी १६८१ कार्तिक रूचा ११ [ हि॰ १०३३ ता॰ २५

<sup>(</sup>१) इनमेंते तीन छात रुपये अस्टुझाता कीरोज् जंगको, को छात रुपये राजा भीम सीतोदि-येको, एक छात रुपये दारावार्जा, एक छात क्यांत्रां, पचात क्यांत इकार रुपये महम्मद तकी और बैरमवेगमें से हरएकको दिवे

ज़िलहिज = ६० १६२४ ता० ९ ऒंक्टोवर ] शानिवारको चार घड़ी रात गये शाहजहांके बेटे शाहजांदे मुरादबख़श का जन्म हुआ. शाहजांदा खुर्रम अपने ज़नानेको इसी किलेमें छोड़कर जीनपुर गया.

बादशाह जहांगीरने शाहजादे पर्वेज़को मए शाही ठइकर व बड़े अमी-रोंके बुर्हानपुरकी तरफ़से इलाहाबाद जानेका हुक्म दिया, श्रोर पर्वेज़को यह भी िलखा कि खान्खानां श्रब्दुर्रहीम नज़रबन्द रक्खाजावे, क्योंकि उसका बेटा दाराबखां, शाहजहांके पास है, पर्वेज़ने वैसाही किया, लेकिन खान्खानां के एक गुलाम फ़हीम नामीने केंद्र होना पसन्द न करके श्रपने एक बेटे श्रोर चौदह श्रादमियों समेत लड़कर जान दी. श्रब्दुङ्काख़ांने इलाहाबादका किला जाघेरा, लेकिन पर्वेज़ श्रोर महाबतखांके पहुंचनेसे उसे छोड़कर पीछे लोटनापड़ा. शाहजादे खुर्रमने गंगा पर बन्दोबस्त कररक्खा था, कि शाही फ़ौज न उत्तरसके, बादशाही लश्करने उत्तरना चाहा; वहां मुहम्मद ज़मान शाही लश्करके श्रफ्सरसे लड़कर खुर्रमका सर्दार बैरम-वेग मारागया, श्रोर बादशाहकी सेना गंगा उत्तर गई.

जब शाहज़ादा खुर्रम टोंस नदीपर पहुंचकर अपने सर्दारों से सलाह करनेलगा तो अब्दुल्लाख़ंने दिल्लीकी तरफ होकर दक्षिणमें जानेकी सलाह दी, और कहा कि ४०००० बादशाही फ़ौजसे अपनी सात हज़ार फ़ौजका लड़ना कठिन है; लेकिन राजा भीमसिंह अमरसिंहोतने उसके वर्ख़िलाफ़ लड़नेके लिये ज़िंह की. शाहज़ादेने भी यही सलाह पसन्द की और दोनों फ़ौजोंका मुक़ावला हुआ. मेवाड़की पोथियों में व शाहगोंने दो वातें फ़ासी तवारीख़ोंसे ज़ियादा लिखी हैं, वे ये हैं—

राजा भीमने जोनपुर मकामपर अपने राजपूत सर्दारोंको ज़िरह बक्तर व घोड़े तक्सीम किये, खोर केसरिया (१) कपड़ेपहनाये, उस वक्त राजा भीमने मानसिंह शका-वतके लिये, जो उनका पूरा मित्र था, एक घोड़ा खोर एक ज़िरह बक्तर बाक़ी रक्खा, तब सब लोगोंने कहा कि वह मेवाड़में बहुत दूर है इस लड़ाईमें इतनी दूरसे किसतरह खासका है! राजाने कहा कि वह मेरा पूरा मित्र है मेरी तक्लीफ़ों खोर ऐसे तीथोंके मौके पर लड़ाइयोंका हाल सुनकर जुरूर खावेगा. जब यह लड़ाई टोंस नदीपर शुरू हुई, उस वक्त मानसिंह गया, खोर खपनी ज़िरह बक्तर पहनकर वड़ी वहादुरीके साथ लड़ाईमें मारागया.

<sup>(</sup>१) राजपूतोंमें आम तरीका है, कि जब जीनेसे विल्कुल ना उम्मेद होजाते हैं, और मरना इंग्लिन्यार करलेते हैं, तब केसारिया कप दे पहनते हैं. ऐसा लियास करने वाद या तो मारे जावें, या फ़त्रह करें, वर्ना दूसरे सबवोंसे जीते वापस नहीं फिरते.

दूसरी बात यह है, कि जयपुरके राजा जयसिंह कछवाहे और जोधपुरके राजा गजिस हैं - राठों इने, जो शाही फीजमें पर्वेज़के साथ थे, राजा भीमसिंहसे कहलाया कि तुम कहाकरते थे कि किला चितोंड़ हमारे सिरपर बन्धा है, अब उसको पेर से बांधकर किसतरह घसीटते फिरतेहों (२), जिसपर भीमसिंहने कहलाया कि में भागता नहीं हैं, कोई तीर्थका मोका देखता हूं, जहां लड़ाई होनेसे हज़ारहा आद्मियोंको मोक्ष मिले. इसी बातपर शाहज़ादेसे कहा कि हम तो जुरूर लड़ कर मारे जावेंगे, और आप उदयपुर महाराणा कर्णसिंहके पास पहाड़ोंमें जाकर ठहरें. इस पिछली बातकी तस्दीक कुछ कुछ तुज़कजहांगीरीसे भी लड़ाईकी सलाह देनेसे होती हैं.

राजा भीमसिंह व्यपने बहादुर राजपूतोंके साथ बादशाही फ़ीज पर हम्छा राजा नानासह अपने पहांचुर राजपूराक साथ वापराहा गांज पर हुन्छा करनेको तथ्यार हुन्या, उस वक्त राजाका साठा शार्टूछिसिंह प्रमार, जिसने पेश्तरकी छड़ाइयोंमें कईजगह बड़ी बहादुरियें दिखछाई थीं, घबराया; तब राजाने कहा कि "तू इस तरह क्यों डरता है, यह वक्त राजपूर्तोंके वास्ते खुशीका है" इस तरह पर समभाकर राजाने उसका हाथ पकड़ छिपा खोर छड़ाईमें चछनेके छिपे कहा, तब शार्टूछिसिंह बोछा कि पहिछी छड़ाइयों में मुभको हाथी मैंडक खोर ध्यादमी मच्छरके बराबर दिखाई देते थे, श्रीर श्रवं पहाड़ व मशेरके मानिन्द नज़र ध्याते हैं घ्योर तळवार व भाळोंकी चमक, तोपोंकी धमकसे मेरा कळेजा फटा जा-ता है. भीमसिंहने उसका हाय छोड़कर च्यपने हाथको गंगाजलसे घोया, शार्चूल-सिंह भागकर घरको गया, च्योर राजा भीमसिंहने च्यपने साथियों समेत घोड़ोंकी सिंह मीगकर घरका गया, श्रीर राजा मीमासहन श्रीपन सायया समत घाड़ाका वाग शाही ठइकर पर उठाई. महाराजा श्रीवर व महाराजा जोधपुर के ठइकरोंको तितर वितर करता हुशा हाइज़ादे पर्वेज़के नन्दीक पहुंचा, जोताजोत एक वड़े नामी हायीको, जो ठड़ाईमें श्रपना सानी न रखता था, राजा भीमने तठवारों श्रीर वर्छोंसे मारकर गिरादिया; कृरीव था कि शाहज़ादे पर्वेज़को भी श्रपनी तठवारोंसे वहाबुरीका तमाशा दिखावे, ठेकिन खुरमकी फोजके दूसरे सर्दारों मेंसे किसीने मदद न की, इससे भीमसिंह सत्ताईस ज़रूम भाठे श्रीर तठवारोंके श्रपने वदनपर खाकर, शाहजादे पर्वेज़की खास श्रदेठीके ठोगोंके हाथसे मारेगरे इस राजा भीमकी वहादुरीका हाल तुज्क जहांगिरी, बादशाह नामा, मुन्तख़्बुहुवाव, शाहजहां नामा वगेरा बहुतसी किताबोंमें बख्बी लिखा है, जिनमेंसे मुन्तख़बुहुवाव, के बयानका तर्जुमा नीचे लिखाजाता है—

<sup>(</sup> २ ) यह एक ताना था, कि अब गुरत छोड़कर भागते फिरते हो.

''राजा भीस श्रोर शेरख़ांने वहादुरीके साथ शाहजादे पर्वेज़की फ़ोजके मुकाविछ श्राकर तोपख़ानेपर ऐसी तेज़ी श्रोर जोशसे सस्त हम्छा किया, कि वयानमें नहीं श्रासका, ख़ास राजा भीम श्रपने हाथसे तछवार मारताहुश्रा वफ़ादार हमराहियों समेत फ़ोजकी सफ़्को चीरकर ख़ास सुल्तान् पर्वेज़के गिरोह तक पहुंच गया. इस मोंकेपर जो कोई उसके सामने श्राया तछवार श्रोर भाठेसे कृछ हुश्रा, उसके सुल्तान पर्वेज़ की फ़ोजमें पहुंचने तक वहुतसे वहादुर श्रादमी श्रोर नामी सर्दार घोड़ोंसे गिरकर जानसे गये, श्रोर क्रीव था, कि चाठीस हज़ार सवारकी वादशाही फ़ोजका जमाव विखरजावे, महावतख़ांने फ़्मीया, कि उसके मुकाविछ मस्त हाथी कियाजावे. राजा भीम श्रोर शेरख़ांने दूसरे राजपूतोंके साथ उस काठी वछा याने हाथीको तछवार श्रोर वर्छियोंके ज़रूमसे सूंड काटकर ज़मीनपर गिरादिया, हर वार जब कि वह ज़ोर शोरसे हम्छा करता, दोनों तरफ़से तारीफ़ सुनीजाती श्राख़िरमें खुद महावतख़ां कई दिछेर हमराहियों समेत उसके मुकाविछ पहुंचा; राजा भीम बहुतसे सरूत ज़रूम उठाकर कई हम्छे करने वाद महावतख़ांके सामने घोड़ेसे गिरा, जब एक श्रादमी उसका सिर काटनेके इरादेपर पास श्राया, तो फिर उसने गेरतके जोशसे खड़ेहोकर श्रपने दुश्मन्का कामतमाम किया, श्रोर जबतक कि उसके दममें दम रहा, तळवार हाथसे न डाछी, शेरख़ां भी कई राजपूतों समेत दिछेरीसे छड़कर मारागया".

राजा भीमके मारेजानेसे शाहजादे खुर्रमकी फ़ीजी ताकृत कम होगई, तो भी वह दिली मृज्यूतीसे शाही फ़ीजपर खुद हम्ला करना चाहता था, लेकिन अब्दु- छाख़ांने मए कितने एक दूसरे अमीरोंके वावर व हुमायूंकी मिसाल देकर शाहजादेकों रहतास गढ़की तरफ वचेहुए सवारों समेत पीछे लोटाया. शाहज़ादा रहताससे अपने वेटे व बेगमोंको लेकर दक्षिणकी तरफ रवाना हुआ, जिसकी कि जहांगीरको मिली. वादशाहने शाहजादे पर्वेज्को लिखा, कि सूर्व वंगालेको महावतख़ांके सुपुर्द करके तुम फ़ौरन् दक्षिणकी तरफ जाओ और शाहजहांका पीछा करो. खान्खानां अब्दुर्रहीमके वेटे दारावख़ांने शाहजादे खुर्रम के साथ जानेमें चन्द उझ लिख मेजे, इसलिये अब्दु छाख़ांने दारावख़ांके बेटेको शाहजहांके वगेर इत्तिला मारडाला, और दारावख़ांको महावतख़ांने कृत्ल किया. फिर शाहजादे शाहजहांने दक्षिणमें पहुंचकर सूर्व बुर्ह्मनपुर पर कृब्जा किया.

शाहज़ादे शाहजहांने दक्षिणमें पहुंचकर सूवे बुद्दीनपुर पर कृब्जा किया.

विक्रमी १६८३ [हि॰ १०३५ = ई० १६२६] तक का हाल, जो शाहजादे शाहजहांपर गुज़रा, नहीं मिलता, कि वह सन् १०३४ हिजीके किस किस
महीनेमें कहां कहां रहा था ! इससे पाया जाता है, कि शायद वह इन दिनोंमें

उदयपुर रहा, श्रोर महाराणा कर्णासिंहसे पगड़ी बदछकर भाईचारा किया, क्योंकि जहांगीरके खोफ़से उसको ठहरनेकी जगह न मिछती थी श्रोर उन दिनों पंवेंज़ बारिस तरुतका जिन्दा था श्रोर खुर्रमको जहांगीरके बाद तरुत छेनेकी श्रार्जू थी, इस छिये उसने ऐसे राजपूतोंके गिरोहके माछिक महाराजाको श्रपना मददगार बनाया, श्रोर वह बड़ा गुम्बज, जो पेइतरसे तम्यार होरहा था, महाराणा कर्णसिंहने उसके रहने के लिये बहुत जल्द पूरा करवाया, लेकिन् यह इमारत शाहज़ादेकी सलाहसे शुरू श्रोर इस वक्त भी उसकी मरज़ीके मुवाकिक तथ्यार हुई; यह कहाजासका है, कि इसी नमूनेके मुवाफिक उसने मुन्ताज़गंजके रोज़ेका काम वनवाया; श्रयट्यता यह इमारत बहुत छोटी है जिसमें पच्चीकारीके बेट्यूटे भी मोटे श्रीर थोड़े हैं, लेकिन् तर्ज़में दोनों कुछ कुछ एकसे कहे जासके हैं.

यहां श्राम श्रादमियोंकी ज़वानी इस तरह मश्हूर है, कि शाहज़ादा पहिले देख्वाड़ेकी हवेळीके गुम्बज़ोंमें ठहरायागया था, छेकिन् सवारियों श्रीर नकारखानीं वगैरा रियासती दस्तूरोंको उसने श्रपने सामने होना वे श्रदवी वयान किया, तव महाराणा फर्णसिंहने उसको जगमन्दिरोंके उसी गुम्बज़में मिहमान रज्खा. यह साबित होता है, कि कुछ क्यसें बाद शाहज़ादा वापस दक्षिणको चलागया; मेरे क़िया-ससे तो शाहज़ादेने, जब दुवारा दक्षिणको गया, याने वि॰ १६८१ [ हिची १०३३ = ई॰ १६२४ ] के बाद, उदयपुरको व्यपना पोशीदा क़ियानगाह रक्सा होगा, क्योर दक्षिण, गुजरात व सिन्ध बगेरा मुल्कोंने यहांसे निकलकर जाना क्योर उन्हों मुक्कोंमें व्यपना रहना मक्हूर किया होगा. इससे पीछे जय गुजरातमें रहा उस समय भी उद्यपुरमें रहना खुवाल किया जासका है.

शाहजहांने वि० १६८३ [हिजी १०३५ = ई० १६२६] में त्रपने दो शाहजादों दाराशिकोह व त्रोरंगजेवको बादशाह जहांगीरके हुजूरमें भेजदिया. उन्हीं दिनोंमें वाद-शाहजहांगीर महाचतखांते नाराज् हुए, जो व्यपनी जान व इज़्तके ख़ोफ़्से भागकर शाहजादे खुर्रमके पास चलागया. महावतखां कुछ त्र्यसे तक उदयपुर च देवलियाके पहाड़ोंमें रहा खोर उसने देवलियाके रावत जसवन्तसिंहको क़ीमती जवाहिरकी जड़ीहुई पहाड़ान रहा और उसने प्राध्यान समय जात पास स्तित्व मृतमात जानाहरण जानाहरण प्राध्य स्व अंगूठी भी दी. इन्हीं तस्कीफ़ोंके वक्की मृहव्यतके सववसे उसने हिरिसिंहको शाह-जहां वादशाहसे मन्सव दिलाकर देवलियाका ठिकाना उदयपुरकी मातहतीसे जुदा किया हसी सालमें शाहज़देखुर्रमने सिन्धमें ठडेकी तरफ धावा किया च्योर उसी मकामपरमहा-वतालां शाहज़देसे जा मिला; किर वहांसे गुजरातकी तरफ गया. च्या शाहज़देस हाल छोड़कर महाराणा कर्णासहमा वाकी वयान लिला जाता ने इन्हीं दिनोंमें महाराणा कर्णसिंहने मेवाड़के मेरोंकी सरकशीसे उनपर ठा-कुर जयसिंह डोडियाकी अपस्रीमें फ़ौज भेजी; फ़ौजने मेरोंकी सरकशी तो मिटा-दी, छेकिन् ठाकुर जयसिंह छड़ाईमें मारा गया. इसके वाद महाराणा कर्णसिंह ने वादशाही अहदके ख़िछाफ़ किछे चित्तोंडकी मरम्मत करानी शुरू की.

इन महाराणाके रुत्तान्तमें लिखनेके लायक यही शाहजादे खुर्रमका यहां रहना था, जो मुफ़्स्सल लिखागया.

इन्हीं दिनोंमें वादशाह जहांगीरका देहान्त हुआ, यह सुनकर शाहजहां (खर्रम) दक्षिणसे गुजरात होता हुआ आगरेकी तरफ तरूत नशीनीके लिये जात समय गोगूंदेमें ठहरा. महाराणाने मुठाकात करके अपने भाई अर्जुनसिंहको शाहजहांके साथ करिदया, और आप उदयपुर चले आये, जहां वीमारीने आघरा और उसी वीमारीसे उनका इन्तिकाल होगया. इनका गेहुवां रंग, ममोला कद, वड़े नेत्र और वड़ी पेशानी थी और दयावान, वहादुर, हँसमुख और सचाई व सफाई पसन्द करनेवाले थे, परन्तु मुआमले व मुक्डमोंमें हर एक रीतिसे काम निकाललेनेको भी रवा रखते थे.

यह पहिले बहुत तक्लिफ पानेके कारण अपने राज्यके समयमें ऐसा ज़ियादा खर्च नहीं करते थे जैसा कि उनके बड़ोंने किया था. इन महाराणाका जन्म विक्रमी १६४० श्रावण शुक्ल १२ [हि० ९९१ तारीख़ ११ रजब = ई० १५८३ ता० १ ऑगस्ट ] को और देहान्त विक्रमी १६८४ फाल्गुन [हि० १०३७ रजव = ई० १६२८ मार्च] को हुआ.

अव इनका हाल ख़त्म करके वादशाह जहांगीरकी वफ़ात इन्हीं दिनोंमें होनेसे उसका मुस्तसर हाल यहां लिखाजाता है.

#### अबुल् मुज़फ़्र न्रहीन मुहम्मद बहांगीर बादशाह.

इस बादशाहका जन्म हिजी ९७७ ता० १७ रवीउल् श्रव्वल् [ वि० १६२६ श्राहिवन् रूणा ३ = ई० १५६९ ता० ३० श्रॉगस्ट ] को फ्त्हपुर सीकरीमें शेंख़ सलीम विश्तीके घरपर श्रांवेरके राजा भारमञ्ज कञ्चाहेकी वेटीसे हुश्रा था, श्रोर हिजी १०१४ ता० १३ जमादियुस्सानी [ वि० १६६२ कार्तिक शुक्क १४ = ई० १६०५ ता० २६ श्रॉक्टोवर ] को तस्त नशीनी समभी जाती है, क्योंकि इसीदिन बादशाह श्रक्वरका देहान्त हुआ था.

जब बादशाह अक्यरका देहान्त हुआ उस वक् राजा मानसिंह कछ्वाहा स्रोर खानेआज्म मिर्ज़ा ख्रांज़ क्केने शाहज़ादे खु<u>त्रोंको</u> तस्त्वपर विठा दिया, जो जहांगीरका वड़ा बेटा खोर राजा मानसिंह कुछ्वाहेका <u>भानजा</u> था, जहांगीर भग- देके उरसे स्वपनी हवेडीमें चुपचाप वेठारहा, सातवें रोज़ स्र्यांत २० वीं जमादि- चुस्सानी [मार्गशीप कृष्ण ६ = ता० २ नोवेम्बर ] को शाहज़ादा खुस्रों तो स्वपने दादेकी कृत्रपर हछ्वा बांटने गया खोर शेख फुरीद बख्शीने जहांगीरको किछोमें चुठाकर तस्त्वपर विठादिया— हक्दार होनेके सबब सब छोगोंने तावे- दारी कुबूछ की. सछीमने तस्त्वपर वेठकर स्वपना खिताब खबुल्युज़पफ़र नूरुद्दीन जहांगीर रक्खा, श्रोर नीचे छिखेहुए १३ हुक्म जारी किये—

(१) — एक सोनेकी जुंजीर ज्यागरे किंछेके शाह बुर्जसे जमना किनारे एक छोटे पत्थरके मूंडे तक लगादी थी, इस जुंजीरमें एक घंटा लटकाया था, जो जुंजीर हिलानेसे बजता था— हरएक फुर्यादी जिसने किसी हाकिमसे जुंदम उठाया हो, इस जुरीएसे इन्साफुको पहुंच सक्ता था.

(२) - हर किस्मके मण्हवी श्रीर मुल्की महसूछ, जो सूवेदार श्रीर जागीरदारीने

जारी कर रक्खे थे, मोकूफ किये

(३) - हुक्म था, कि जजड़ रास्तोंमें, जहां लूट मारका डर हो, एक सराय और कुष्या व मस्जिद तल्यार कराई जावे-यह जगह खालिसेमें हो तो सकारी श्रहलकार, और श्रमार जागीरमें हो तो वहांका जमींदार इसका यन्दीवस्त करे, और किसी सोदागरका माल वगेर उसकी रज़ामन्दीके न खोला जावे.

( ४ ) - मुल्कमें जो कोई गैर मग्हवी आदमीया मुसल्मान भर

असवाव उसके वारिसोंको दियाजावे, अगर कोई वारिस न मिले तो उसके खर्चसे पुल, तालाव और कुए रअध्यतके फायदेको बनवाये जावें.

- (५) राराव श्रीर दूसरी नशेदार चीज़ें कोई न वनावे श्रीर न वेचे; वादशाह कहता है कि- ''श्रगरचि मैं इस ख़रावीमें पड़रहा हूं, लेकिन् दूसरोंके लिये इसका नुक्सान पसन्द नहीं करता."
- (६) किसी आदमीके घरपर दुख्छ न कियाजावे.
- (७) कोई आदमी किसी कुसूरवारके नाक, कान न काटे, बादशाही तरफ़से भी यह सज़ा किसीको न दी जावे.
- (८) हुक्म दियागया, कि खािलसेके ऋहल्कार श्रोर कोई जागीरदार रश्रम्यत की जमीन न दवावें.
- (९) खािळसेका हािकम या किसी परगनेका जागीर दार वगैर वादशाही हुक्म के त्रापसमें रिइतेदारी न करे.
- (१०) हर एक वहे शहरमें शिफाख़ाने तय्यार होकर दवाके वास्ते हकीम और वैद्य मुक़र्रर किये जावें, और इसका तमाम ख़र्च सर्कारसे दिया जावे.
- (११) अक्वरके तरीके पर हुक्म दिया, कि १८ वीं खीउल्अव्वलको, जो वादशाहकी पैदाइशका दिन है, और हर अठवारेमें दो दिन और इतवार (रिववार) को; जिस दिन कि अक्वर पैदा हुआ था, तमाम मुल्कमें कोई जानवर न मारा जावे.
- (१२) अक्वरके वक्तकी जागीरें और मन्सव वहाल रक्षे गये, और किसी क्दर तरकी दी गई.
- (१३) जुलूसके दिन तमाम क़ैदी छोड़ दियेगये.

इस वादशाहने अपने नामका सिक्का जारी करके उसमें यह शिश्र्र खुदवाया. रूए जुर्रा सारूत नूरानी वरँगे मिहरो माह,

शाहे नूरुदीं जहांगीर इब्ने अक्बर वादशाह.

अर्थ- रुपयेकी सूरतको चांद और सूर्यकी तरह पर, अक्बर बादशाहके वेटे नूरुद्दीन जहांगीर शाहने रोशन किया.

शरीफ़ख़ांको वज़ीर आज़मका उहदा, अमीफ़ल्उमराका ख़िताब व पांच हज़ारी ज़ात और सवारका मन्सब दिया, और राजा मानसिंह कछवाहेको भी बंगालेकी सूबेदारी पर बहाल रक्खा.

यद्यपि राजाने खुस्रोंको तरूतपर विठाकर वड़ा भारी फ़साद करना चाहा था, परन्तु जहांगीर शाहने इस बातपर कुछ भी ख़्याल न किया. वादशाहने इस समय वड़ा भारी ठश्कर एकट्ठा देखकर अक्वर वादशाहकी मन्शाके मुवाफ़िक महाराणा मेवाड़की अपना तावेदार वनानेके छिये शाहज़ादे पर्वेज़को भेजा, जिसका पूरा हाल महाराणा अमरसिंहके ज़िकमें छिखागया हे— (देखो एठ २२२).

इसके वाद यह हुक्म हुज्या, कि पुराने नौकरोंको उनके वतनमें जागीरें दी जायें, जो हमेशा वहारु रहें, ऐसी जागीरके फ़र्मानोंवर शंगर्फ़ (हिंगलू)की मुहर लगाई जाती, जिसकी डिविया सोने की थी.

इसी वर्षमें ग्यूरवेग काबुर्खिके वेटे जुमानावेगको डेढ़ हज़ारी मन्सव श्रीर महावतख़ांका ख़िताब दिया— राजा नरसिह्देव बुंदेरेको तीन हज़ारी श्रीर राजा मानसिंह कछवाहेके वेटे भावसिंहको डेढ़ हज़ारी मन्सव दिया.

श्राविरके राजा भगवानदासके छोटे बेटे श्रक्षयराज के तीन वेटों श्रभयराम, जयराम, श्रोर इयामराम ने वादशाहके विना हुक्म श्रागरेसे चुपके निकलकर महाराणा श्रमरसिंहके पास चलाजाना चाहा, यह ख़बर सुनकर वादशाहने इन तीनोंको शरीफख़ां श्रमीरुल्डमराकी निगरानीमें नज़र केंद्र करिदया.

जब इनके हथियार, खुळवाने चाहे तो ये छोग मरने मारनेपर तथ्यार हुए, घ्योर तछवार व जम्धरसे छड़कर तीनों मारेगपे, घ्योर वादशाही मुछाजिमींमेंसे दिछावरख़ां कई ब्यहदियों सहित इनके हाथसे कृत्छ हुत्या. वादशाहने हिन्दुस्तान व काबुछका सायर (देश दान) विछ्कुछ मुश्राफ़ करदिया.

इसी सन्में व्याठवीं ज़िल्हिज [ वि० १६६३ चेंत्र शुक्ष १० व्र ई० १६०६ ता० १८ मार्च ] को शाहज़ादा खुलों किलेसे भागकर पंजाबकी तरफ़ चला गया, उसके पीछे शेल फ़रीद बख़शीको भेजकर दूसरे दिन व्याप भी सवार हुत्रा, पानिपतसे व्यागे व्यवदुर्रेहीम खुल्लोसे मिलकर उसका मुसाहिब बनगया, व्यार शाहज़ादेने मिलक व्यनवर राय का ख़िताब दिया; पानिपतके मक़ामसे दिलावर-ख़ाने भागकर लाहोरका किला मज़्बूत किया दो दिनके बाद ख़ुल्लों भी लाहोर पहुंचा त्रोर उसने कृत्र्या करना चाहा, लेकिन दिलावरख़ाने शहरमें नहीं घुसने दिया, त्रोर सईदख़ां भी कश्मीरसे दिलावरख़ांकी मददको त्रापहुंचा; पीछेसे बादशाहके व्यानकी ख़बर मिली, यह सुनकर खुल्लों लाहोर से वापके मुक़्बलकों चला; बादशाही फीज़के व्यादमियोंसे सुल्तानपुरके पास मुक़्बला करके उसको भागना पड़ा, चनाव नदीमें उतरनेके वक् बहांके बाशिन्दों व्योर बादशाही ८

नोकरोंने शाहजादेको हिजी १०१४ ता० २९ जिल्हिज [ वि० १६६३ वैशाख शु० १ = ई० १६०६ ता० ८ एप्रिल ] को गिरिफ्तार करलिया. हिजी १०१५ ता० ३ मुहर्रम [ वि० वैशाख शु० ५ = ई० ता० १२ एप्रिल ]

हिंजी १०१५ ता० ३ मुहर्रम [ वि० वैशाख शु० ५ = ई० ता० १२ एप्रिल ] को लाहोरमें खुस्रोको मए अन्दुर्रहीम (१) मुसाहिव व हुसैनवेगके हाज़िर किया, वादशाहने खुस्रोको केंद्रमें रखकर अन्दुर्रहीमको गधेके और हुसैनवेगको गायके चमड़ेमें सिलाया और गधोंपर लटकवाकर शहरमें फिरवाया; हुसैनवेग तो उसी हालतमें मरगया, और अन्दुर्रहीम जीतारहा, वादशाहने उसका अन्दुर्रहीम खर नाम रक्खा. वाक़ी जो शाहजादेको गिरिफ्तार करनेवाले थे उनको जागीर और जमीन दी, और खुस्रोके साथी जो गिरिफ्तार हुए थे सड़कके दोनों तरफ स्लिपर चढ़ादिये गये. इन्हीं दिनोंमें खुस्रोका उपद्रव सुनकर ईरानके कृज़लवाश लोगोंने कृत्थारपर हम्ला किया, लेकिन शाहवेगख़ंकी दिलेरीसे वे किंला न लेसके; उसकी मददके लिये लाहोरमें मिर्ज़ा गाज़िको मए फ़ोजके भेजा, इसके वाद अर्जुन नाम हिन्दू फ़क़ीरको पकड़वाकर कृत्ल करवादिया, जो खुस्रोका करामाती मददगार वनगया था. यह आदमी नानकके पन्थ में (सिक्खोंका गुरु) था.

शाहजादां पर्वज जो मेवाइकी मुहिस्से आगरे आया थां, छाहोरिमें हाजिर हुआ, वादशाहने उसको छत्र छांगी ओर दस हजारी मन्सव दिया, जहांगीरकी मा, जो राजा भारमङकी वेटी थी, छाहोरिमें आई, वादशाहने पेर्वाई वग्रह बहुत कुछ ताजीम की, इसके बाद राजा मानसिंह कछवाहेसे वंगाले ओर उड़ीसेकी सूबेदारी उतारकर कुतुवृहीन कूकेको दी.

त्रज़ीज़ कूकेका ख़त, जो खुम्बोका ससुर द्योर उसका मददगार था, पकड़ा-गया, जो उसने द्यक्वर वादशाहके समयमें फ़ारूक़ी राजे खळीख़ांको वादशाहकी वुराईमें छिखा था. जहांगीरशाहने उसके हाथमें देकर पढ़वाया, ख्रोरे शार्मन्दा न होनेपर वहुतसी छानत मछामत करके उसका मन्सव ख्रोरे जागीर ज़व्त करछी.

इन्हीं दिनोंमें वीकानेरके राजा रायसिंह च्योर उनके वेटे दलपत पर नाराज़ होकर ज़ाहिदख़ां च्योरे च्यवुल्फ़ज़्लके वेटे च्यव्दुर्रहमान व राणा सगर उदयसिं-होत व मुइज़्लुलमुल्क वगेरह को भेजा, नागोरके पास मुक़ावला होनेपर रायसिंह भागगया.

वादशाहने कावुलकी तरफ़ कूच किया, श्रोरे शहर गुजरातमें मकाम हुश्रा, जिसको वादशाह श्रक्वरने गूजरोंके वसाये जानेसे गुजरात नाम दिया था.

<sup>(</sup>१) यह लाहौरके सूबेमें दीवान था,

वहांसे करमीरकी सेर करताहुआ हिन्दी १०१६ ता० १ मुहर्रम [वि० १६६४ वैशाख शुक्त ३ = ई० १६०७ ता० २९ पत्रिल ] को किले रुहतासमें पहुंचा, आर वहांसे रावलिंडी, अटक, पेशावर, होता हुआ हिन्नी तारीख़ १४ सफ़्रर [वि० ज्येष्ट शुक्त १५ = ई० ता० १० जून ] को कानुलमें दाख़िल हुआ; इसी सफ़्रमें विजारतका उहदा अमीरुल उमरा शरीफ़्ख़ांसे बुढ़ापेके सवन लेकर आसिफ़्ख़ां को दिया.

हिजी तारीख़ १२ रवीउल्अव्यल् [ वि॰ श्रापाद शुक्र १३ = ई॰ ता॰ ७ जुलाई ] में शाहजादे खुस्रोको कैंद्रसे छोड़ा, इन्हीं दिनोमें राजा मानसिंह के पोते महासिंह ब्योर रामदास कछ्वाहेको वंगशके फ़सादियों पर फ़ीज देकर विदा किया ब्योर इसी महीनेमें राणा सगरको दाई हजारी जात ब्योर स्वारका मन्सव दिया.

फिर होर व्यफ्रान व्योर कुतुबुदीन क्काके मारेजानेकी ख्वर बंगाळेसे पहुंची, जिसका हाळ एट २७४ में ळिखागया है. नूर जहां इसी होर व्यफ्रानकी बीवी थी—( एट २७३ ).

हिजी तारील् ४ जमादियुल्श्रव्यल् [वि॰ भाद्रपद शु॰ ६ = ई॰ ता॰ २८ श्रॉगस्ट] में बादशाह जहांगीर कायुक्ते हिन्दुस्तानकी तरफ्रवाना हुए. इन्हीं दिनोंमें मिज़ी शाहरुख्माळ्येके सूवेदारके मरनेकी ख़बर च्याई.

रास्तेमें फिर शाहज़ादे खुद्योंने जहांगीरको मारडाळनेका इरादा किया, यह बात खुद्रोंके मिळावटी छोगोंमेंसे एकने खुर्रमके दीवान स्वाजह बेसी से कही, जिस ने खुर्रमके कान तक पहुंचाई श्रोर उसनेवादशाहको इतिछा दी. वादशाह जहांगीरने उसी समय हकीम फ्तहुङ्खको फेंद्र किया, जोफ़सादी छोगोंमें मुख्यथा, श्रोर नूरुदीन व पतिमादुदोंछाके बेटे शरीफ़ बगेरहको क्ळ करवादिया.

इसी सफ्रमें यह ख़बर मिली कि मिर्ज़ा शाहरुख़का वेटा वदीउज़मां महाराणा श्रामरसिंहसे मिलकर कुल फ़्साद उठाना चाहताथा, लेकिन् श्रब्हुझाख़ांने गिरिफ्तार करिलया. पंजावमें श्रमीरुल्उमरा शरीफ़्ख़ांकी मारिफ़्त वीकानिरका राजा रायसिंह राठीड़ वादशाहके पास हाज़िर होगया, जहांगीरने उसका कुसर मुश्राफ़ करके मन्सव व जागीर पहिलेके मुवाफ़िक़ वहाल रक्खी.

इसी हिजी साळके श्रुग्वान [ वि॰ मार्गशीर्प = ई॰ डिसेम्बर ] में रामपुरेके राव सुर्गभान चन्द्रावतके मरनेकी ख़बर माळूम हुई, खोर हिजी ता॰ ८ ज़ीक़ाद [ वि॰ फाल्गुन शु॰ १० = ई॰ १६०८ ता॰ २५ फ़ेब्रु खरी ]को बादशाह दिखी पहुंचे. हिजी जिल्ल्हिज [ वि॰ १६६५ चेत्र शुक्र = ई॰ १६०८ मार्च ] में बूंदीके राव रत्न हाड़ाको सरवळन्द रायका ख़िताब दिया. इन्हीं दिनोंमें जोधपुरका महाराजा सूरसिंह राठोड़ हाजिर हुखा, खोर महाराज जगमाळके वेटे श्रीर महाराणा उद्यसिंहके पोते इयामसिंहको साथ छाया. वादुज़ाह िखता है, कि इयामसिंह हाथीपर श्रच्छा सवार होता है.

हिजी ५०१७ ता० १ रवीउल्अव्वल् [ वि० १६६५ आपाढ़ शुक्ट ६ = ई० १६०८ ता० २० जून ] को आंबेरके राजा मानसिंहकी पोती और जगतसिंहकी वेटीकी शादी वादशाहके साथ हुई (१). इन्हीं दिनोंमें महावतख़ांको फ़ीजके साथ मेवाड़में भेजा, जिसका ज़िक महाराणा अमरसिंहके हालमें लिखागया है.

इसी संवत् खोर सन्में वीकानेरका राजा रायसिंह मरगया, खोर उसके वेटे दलपतको वीकानेरका राजा बनाया, इसी वर्ष वादशाहने हुक्म जारी किया, कि कोई मेरे मुल्कमें बच्चे या खादमीको जान वूक्तकर खोजा (हिजड़ा) बनावे-गा तो उसे जन्म केंद्र या कृत्लकी सज़ा दीजावेगी, खोर कोई गुलाम वेचने खोर खरीदने न पावे.

इसी वर्षमें अक्वरका मक्वरा सिकन्दरेमें तथ्यार हुआ, जिसपर १५ छाख रुपये खर्च पड़े. इन्हीं दिनोंमें खान्खानांको दक्षिणकी मुहिम् पर भेजा और उसके साथ जोधपुरके राजा सूरजिसह (सूरिसह) को तीन हज़ारी ज़ात और दो हज़ार सवार का मन्सव दिया.

इसके वाद हिन्नी ता० २ ज़िल्हिज [ वि० १६६५ के फाल्गुन् शु० ६ = ई० १६०९ ता० १२ मार्च ] को शाहज़ादे खुस्त्रोंके खाने त्राज़मकी बेटीसे एक लड़का पैदा हुत्र्या, जिसका नाम वलन्द त्राक्त्रर रक्खागया.

हिजी १०१८ मुहर्रम [ वि० १६६६ चेंत्र शुक्क = ई० १६०९ एप्रिल ] में महावतख़ांको मेवाड़की लड़ाईसे बुलाया च्योर उसके एवज़ अब्दुहाख़ांको फ़ीरोज़ जंगका ख़िताव देकर भेजदिया, जिसका हाल महाराणा च्यमरसिंहके वयानमें लिखागया है.

राजा मानसिंह कळ्वाहेको दक्षिणमें भेजा खोर जगन्नाथके वेटे रामचन्दको भी दो हज़ारी ज़ात व सवारका मन्सव देकर पर्वेज़ के साथ दक्षिणकी तरफ़ रवाना किया.

<sup>(</sup>१) मआतिरुट् उमरा वाला, वूंदीके राव भोज हाड़ाके वयानमें इस शादीकी वावत लिखता है—िक वादशाह जहांगीरने इरादा किया, कि राजा मानासिंहके बड़े वेटे जगतिसंहकी वेटी वादशाह ही महलमें दाख़िल कीजावे, राव भोज जो इस लड़कीका नाना था इस वातते राज़ी न हुआ, इस सबवसे वादशाहने चाहा या कि रावको पूरी सज़ा दी जावे, लेकिन वह वादशाहके काबुलसे वापस आनेके पहिले हिजी १०१६ [वि० १६६१ = ई० १६०७] में मरगया.

हिजी ता॰ २८ मुहर्रम [ वि॰ ज्येष्ठ छ॰ १४ = ई॰ ता॰ १५ मई] को भारमञ्जके बेटे जगन्नाथ कछवाहेको पांच हजारी जात ज्योर सवारका मन्सव दियागया. इन्हीं दिनोंमें भांग वगेरह नशीकी पीज़ेंके न वेचनेकी सस्त ताकीद हुई, ज्योर जुजा खेळना विल्कुळ् वन्द कराया. हिजी ता॰ २५ रमज़ान [ वि॰ पोंप छ॰ ११ = ई॰ १६०९ ता॰ ३ जैन्यूखरी] को रामचंद्र बुंदेळेकी ळड़कीके साथ वादशाह की शादी हुई, इसी वर्षकी ता॰ १४ ज़िळहिज् [ वि॰ फाल्गुन् शुक्त १५ = ई॰ ता॰ २० मार्च ] को ध्यन्दुर्रहीमका कुसूर मुखाफ़ करके शिकार ख़ानेका दारोगा बनाया.

हिजी १०१८ ता० १ सफ्र [ वि० १६६६ वेशाख शु० ६ = ई० १६०९ ता० १० मई ] को जाली खुस्रों पकड़ा गया; यह कोई वदमऱ्याश था, जो कहता था, कि में शाहज़ादा खुस्रों हूं, श्रीर केंद्रसे भाग त्राया हूं; बहुतसे वदमत्र्याशोंने उसके साथ होकर पटनेका किला दवा लिया, श्रीर पुनपुना नदीपर ध्यम्जुळखांसे मुकाबला किया— फिर छड़ाईसे भागकर पटनेमें जा पुसा, श्रमजुळखांने पकड़कर मरवाडाला.

इसी साळके रमज़ान [वि० मार्गझीर्ष = ई० डिसेम्बर] में घागरेके जंगळोंमें धादशाह शिकारको गया था, शेशने वादशाहपर हमळा किया, उस समय राजा घनपूर्विस् वडगुजर शेरसे ळिपटगया, शेरने उसका हाथ घावा घ्योर उसने खंजर घ्योर तळवारसे शेरको घायळ किया, वादशाह भी इस धकम् धक्षमें ज़मीनपर गिर पड़ा, दूसरे छोगों ने शेरपर बार किये घ्योर घनपूर्विहको छुड़ा ळिया, पीछेसे उसने फिर तळवार मारी, शेर पीछे उसपर चळा, तब उसने तळवारसे उसका सिर ज़ख़्मी किया, घ्योर शेर मरगया; वादशाहने घनप्रसिंहको बहादुरीके एवज् सिंहदळन घ्यनीरायका खिताब दिया.

हिजी १०२० ता॰ २४ मुहर्रम [वि॰ १६६८ वैशाख रूप्ण १० = ई॰ १६११ ता॰ ९ पत्रिल ] को ईरानके शाह खुव्वासका एल्ची खाया, जिसको ख़िल्ख्यत खोर ३०००० तीसहज़ार रुपया ख़र्पके लिये दिया. इसी वर्ष वादशाहने नूर जहांके साथ निकाह किया, खोर कावुलमें पठानोंने फ़्साद उठाया, जिसको बादशाही सर्दारोंने दूर किया.

ग्यासबेग एतिमादुद्दों छाको विजारत दी गई, श्रोर श्रव्दुहाखां कीरोज्-जंगको मेवाइसे गुजरातकी सूबेदारीपर मेजा, उसकी जगह राजा वासू मुक्रंर हुश्या. इसी वर्षमें रामदासं कड्याहेको राजाका खिताव श्रीर किला रणयम्मोर देकर दक्षिणकी लड़ाईपर मेजा. इन्हीं दिनोंमें मिजां उज़्म किये गये.

मेवाड़ पर भेजा. फिर इसी वर्षके जी़काद [वि॰ पौप = ई॰ १६१२ के जैन्यूएरी ] में नीचे छिखे हुए हुक्म जारी किये-

(१) – कोई भरोखेमें न बेठे. (२) – अपने मददगार अमीर लोगोंसे पहरा चौकी न ले. (३) – हाथी न लड़ावे. (४) – किसी कुसूरपर अन्धा न करें, और नाक, कान न काटें. (५) – ज़बर्द्स्ती किसीको मुसल्मान न बनावें. (६) – अपने नौकरोंको कोई ख़िताब न दें. (७) – बादशाही नौकरोंसे ताजीम न लें. (८) – दर्वारके काइदेपर गवय्ये लोगोंसे कोई वारी वांधकर न गवावें. (९) – सवारीके वक् नकारा न बजावें. (१०) – हाथी घोड़ा जब अपने नौकरों या वादशाही आदिमयों को दें, तो उनके कन्धेपर अंकुश रखाकर सलाम न करावें. (११) – अपनी सवारीमें वादशाही नौकरोंको पैदल न चलावें. (१२) – अगर वादशाही आदिमयोंको कुछ लिखें तो मुहर कागज़की पेशानी पर न लगावें. ये काइदे तमाम मुल्कमें जारी

इसके सिवाय ख़फ़ीख़ां मुन्तख़बुङुवावमें इतना श्रीर ज़ियादा लिखता है-कि घोड़ोंके वास्ते कोई सुर्ख़ कपड़ेकी झूल न वनावे, श्रीर उसपर वेल वूटे भी न खेंचे. इन्हीं दिनों वंगालेमें उस्मानख़ां पठानने उपद्रव उठाया, जिसको इस्लामखां श्रीर सुब्हानखां वग़ैरह वादशाही सर्दारोंने फ़त्हमन्दीके साथ मिटा दिया.

सुब्हानखा वग्रह वादशाहा सद्रांत गृंग्हर्न प्राप्त स्वार्ग क्वार्ग क्वार्ग के दक्षिणी फ़ौजपर हमला किया, लेकिन शिकस्त खाकर भागना पड़ा. इस वर्पमें महाराजा रायासिंह बीकानेरवालेका देहान्त हुआ, जहांगीर शाह अपने तुज़कमें लिखते हैं, कि—

"दलीप (राव दलपत) दक्षिणसे हाजिर हुआ, उसका वाप राव रायिसंह गुज़र गया था, इस लिये मैंने उसको ख़िल्ख्यत पिहनाकर रावका ख़िताब दिया. रायिसंह अपने दूसरे बेटे सूरजिसंहको राज देना चाहता खा, क्योंकि उसकी मा से वह जियादा मुहब्बत रखता था. जिस वक्त रायिसंहके मरनेका जिक्र होरहा था, सरजिसंह कम अक्ली और कम उम्रीसे अर्ज़ करने सरनेका जिक्र होरहा था, सरजिसंह कम अक्ली और कम उम्रीसे अर्ज़ करने लगा, िक वापने मु

ृइसी वर्षके जीकाद . मान ि स्वतान जो उसे खाने न जुन 9६१३ पर हे सोतिली ेथी वडा रंज छ

िजहांगीर बादशाह-२९९ बीरविनोइ.

महाराणा कर्णासेंह. ]

हिजी १०२२ ता॰ २ राज्यवान [ वि॰ १६७० ज्यारिवन शु॰ ४ = ई॰ १६१३ ता॰ १८ सेप्टेम्बर ] को वादशाहने त्र्यजमेर त्र्याकर स्वाजह मुईनुहीन चित्रतीकी जियारत स्त्रीर उदयपुरपर चढ़ाई की, जिसका जिक्र महाराणा स्त्रमर-सिंह के हाठमें लिखागया (देखों एए २२९).

हिनी ता॰ ५ शब्वाल [वि॰ मार्गशीर्प शु॰ ७ = ई॰ तारीख़ २० नोवेम्बर ] को बादशाह अजमेर में दाख़िल हुआ, इसके दो दिन बाद शिकार के लिये पुरुकर गया, ध्यीर वहां जो रावत् (राणा ) सगरका वनवाया हुआ श्री बाराह भगवानका मन्दिर था- उसकी मृर्तिको नापसन्द होनेके कारण तालाव में डलवादिया. फिर त्याप तो त्यजमेरमें रहा, त्यीर शाहजादे खुर्रमको महाराणा

श्रमरसिंह पर वड़ी फ़ीजके साथ भेजा-

हिन्नी १०२३ [ वि॰ १६७१ = ई॰ १६१४ ] में वीकानेरके राव दलपतने उपद्रव किया, इससे उसके छोटे भाई सूरसिंहको विकानेरका राव वनाया, श्रीर दलपत गिरिपतार होकर मारागया, जिसका वयान वीकानेरके हालमें लि-खाजायगा; शाहजादे खुद्रोको सळाम करजानेका हुक्म मिलगया, टेकिन् थोडे ही दिनोंके बाद उसका श्राना फिर वन्द हुआ। इसी वर्षमें राजा मानसिंह कक्काहे का दक्षिणमें देहान्त हुन्या. बादशाह जहांगीर लिखता है, कि-

सिंहके वेटे महासिंहको राजाका ख़िताव दिया. राजा रायसिंह कछवाहा दक्षिणमें मरगया, त्रीर उसके वेटे रामदासको एक हज़ारी जात त्रीर सवारका मन्सव दिया. हिजी १०२५ [ वि० १६७३ = ई० १६१६ ] में दक्षिणियोंसे शाही फ़ीजकी ठड़ाई हुई. विहार त्रीर पटनेकी तरफ़को खेड़ाके रईस दुर्जनसालको, जिसके इलाकेमें हीरेकी खान थी, गिरिफ्तार करित्या, त्रीर उसके इलाकेपर वादशाही कृद्जा हुन्या; इस ठड़ाईमें इत्राहीमखांको फ़त्हजंगका ख़िताब मिला.

इसी वर्षमें हमीदावानू ( मुमताज़महरू ) से शाहजादा शुजाञ्च पैदा हुन्ना, त्रोर न्रमहरूको नूरजहांका खिताव त्रोर उसके वाप एतिमादृद्दौराको सात हजारी जात त्रीर पांच हजार सवारका मन्सव दिया. त्र्रम्हुङ्घाखां फीरोज़ जंग गुजरातके सूबेदारने वाकित्र्यानवीसको त्र्रपनी वुरी ख़बरें टिखनेके सबब धमकाया; यह ख़बर सुनकर वादशाहने हुक्म दिया, कि दियानतख़ां जाकर उसे त्रहमदावादसे पैदल निकाले त्रीर रास्तमें घोड़ेपर लावे त्रीर सूबेदारी उतारिंशी जावे. वेचारे त्र्रब्हुङ्घाखांने त्रहमदावादके एवज़ त्र्राधेसे ज़ियादा रास्ता पैदल ते किया, दियानतख़ांने मुश्किलसे सवार कराया; कुछ त्र्रसे तक ब्लोही मुत्राफ़ रही, फिर शाहजादे खुरमकी सिफ़ारिशसे सलाम हुन्ना. राव मनोहर कछवाहा शेखावत दक्षिणमें परगया, जो वहां वादशाही नौकरीपर गया हुन्ना था. इन्हीं दिनोंमें महाराणा त्रमरासिंहके वेटे कुंवर कर्णसिंहको रुख्सतके समय ख़िलत्र्यत, घोड़ा, हाथी त्रीर शस्त्र देकर विदा किया; लाहोरके सूबेदार मुर्तज़ाख़ांके मरनेकी ख़बर मिली. इस के वाद एक तरहकी ऐसी मरी फैली कि जिससे हज़ारहा त्रादमी मरने लगे. वांधूगढ़का राजा विक्रमादित्य शाहज़ादे खुरमकी मारिफत हाज़िर हुत्रा, त्रीर गैर हाज़िराका कुसूर मुत्राफ़ किया.

जैसलमेरके वारेमें वादशाह जहांगीर लिखता है-कि "कत्यान जैसलमेरी, जिसके बुलानेको राजा कृष्णदास.गया था, हाजिर हुआ, और उसने १०० अशर्फ़ी, एक हज़ार रुपया नव्य किया. उसका वड़ा भाई भीम जागीरदार था, जब वह गुज़र गया, तो उसने दो महीनेका बच्चा छोड़ा, वह भी ज़ियादा न जिया. शाहज़ादगीके दिनोंमें उसकी वेटीको मैंने व्याहा था, और मिलकए जहां ख़िताव दिया था. ये लोग मुहतसे हमारे ख़ैर ख़्वाह रहे हैं, और इनसे रिश्तेदारी भी होगई थी, इसलिये मैंने रावल भीमके भाई कल्याणको बुलाकर राजका टीका और स्वलका ख़िताब दिया."

हिजी जमादियुल्ऋव्वल [ वि॰ ज्येष्ठ = ई॰ मई ] में शाहज़ादे खुर्रमकी.

पक वेटी मरगई, जिसका वादशाहको वड़ा रंज हुआ। वादशाहने त्रापही दक्षिणमें जाना विचारा त्रीर शाहजादे पर्वज्को दक्षिणसे इटाहावाद जानेका हुक्म दिया, श्रीर शाहजादे पर्वज्को दक्षिणसे इटाहावाद जानेका हुक्म दिया, श्रीर शाहजादे खुर्रमको शाह खुर्रमको खिताव दिया। इसी सालकी ता० १ ज़ीक़ाद वि० १६७६ कार्तिक = ई० १६७६ नोवेम्बर को अजमरसेवग्गी (१) में सवार होकर वादशाह दक्षिणको रवाना हुआ, देवराई धाममें पहिला मक़ाम किया, श्रीर वहांसे चलकर रामसरमें त्राठदिन तक ठहरा रहा; इस मक़ामसे महाराणा त्र्यमरसिंहके पोते जगत्सिंह को घोड़ा श्रीर खिलत्यत देकर उदयपुरकी रुख़्सत दी, श्रीर उसके साथ केशवदास भालाको भी घोड़ा इनायत किया। राजा महासिंह कछवाहेका वेटा मक़ाम रणयम्भोर में हाज़िर हुआ, शामके वक्त वादशाहने वहांके केंदियों को छोड़िदया।

भीठाका मा थाड़ा इसापत किया. राजा महातह फुठवाहका वटा मकृत राज्यमार में हाज़िर हुज्या, शामके वक्त वादशाहने वहांके कैंदियों को छोड़िदया. इन्हीं दिनों ता० २५ ज़ीकृत [वि० मार्गशीर्ष छ० ३० = ई० ता० ९ डिसेम्बर] को उदयपुरमें महाराणा ज्यमरासिंहके बनवायेहुए बड़ीपीळ दर्वाज़ ( जो राज-महलका सदर दर्वाज़ा है ) की छतके नीचे पत्थरमें कृज़ी मुझा जमाळने कुछ अर्बी ज्यापत व एक शिज्यूर वगैरह लिखा, क्योर एक तरफ, पंडित छोगोंने तीन पंक्ति नागरीमें लिखीं. ये ज्यक्षर खुदबाकर उनके भीतर सुखीं मरवादीगई

थी- (देखो दोपसंग्रह नम्बर २).

हिज्ञी १०२६ [ वि० १६७४ = ई० १६१७ ] में वादशाह उज्जैन पहुंचे, वहां जाठोरके जागीरदार गृजनीख़ंके वेटे पहाड़ख़ंको उसकी माके मारडाठने के कुसूरपर कृत् करवाया, श्रीर यहींपर जगरूप नामके एक सन्यासीके दर्शनको गया, जिसके फ़क़ीरी ढंग श्रीर वेदान्तकी वातोंसे बहुत ख़ुश हुआ. चार महीने श्रीर दो दिनमें श्रात वेदान्तकी वातोंसे बहुत ख़ुश हुआ. चार महीने श्रीर दो दिनमें श्रात के कि मांदूपर पहुंचे, जहां कि ठेकी मरम्मत करवानमें तीन ठाख रुपये ख़र्च किये, इस कि ठेमोंसे नसीरुद्दीन कि क्वा प्रायासुद्दीनको ज़ुहर देकर भारडाठा था. शाहज़ादे ख़ुरमने बुह्दीनपुर पहुंचकर श्रादिछशाह वीजापुरीपर द्वाव डाटा, उसने वरारका इस्तका छोड़कर सालयाना किराज देना कुचूल किया. इन्हीं दिनोंमें वादशाहने तम्याकूका पीना वन्द करदिया, जो उसी समयमें यूरोपियन छोग श्रमेरिकासे छाये थे. मिर्ज़ राजा भावसिंह कछवाहेको पांच हज़ारी ज़ात श्रीर सवारका मन्सव दिया, श्रीर सूचे गुजरातकी दीवानी केशवदाससे उतारकर मिर्ज़ हुसैनको दी. इन्हीं दिनोंमें राजा मानसिंह

<sup>(</sup>१) यह सवारी पहले पहल अंग्रेज़ी एल्ची सर टॉमस रो ने इसी नज़ की पी, जिसकी बादशाहने तुज़क जहांगीरीमें फूरंगी रप लिखा है.

कछवाहेका पोता महासिंह वरारके इलाकेमें ज़ियादा शराव पीनेके सवव ३२ वर्षकी उम्में मरगया. तुज़क जहांगीरीमें लिखा है, कि—''इसका वाप भी इसी वत्तीस वर्षकी उम्में ज़ियादा शराव पीनेके कारण मरा था''. इसी मौकेपर महाराणा अमरिहिने वादशाहके लिये दो घोड़े, गुजराती थान और आचार, मुख्वा भेजा, और वादशाहके आदिल्खां वीजापुरीकी तरफ़का आया हुआ मस्त हाथी गजराज, महाराणाके लिये मेजा. वांसवाड़ेका रावल समरसी वादशाहके पास हाज़िर हुआ, जिसने तीस हज़ार रुपया और तीन हाथी वगेरा नज़ किये; इसके वाद अहमदनगर फ़त्ह करनेकी ख़बर शाहज़ादे ख़ुर्रमने वादशाहको भेजी, और इसी वर्षमें वादशाहने खास लिवासके लिये भी हुक्म जारी किया, कि दूसरे लोग इस तरहके कपड़े न पहिनने पावें— लिवास नादिरी, तूसी, ज़रीका पटका वगेरह.

हिजी ता० २८ राष्ट्रवान [वि० भाद्रपद क० १४ = ई० ता० ३० व्यागस्ट] को व्यावरके राजा मानसिंहके पड़पोते क्योर महासिंहके वेटे जयसिंहको वादशाहने व्यपने पासः बुलाकर एक हज़ारी जात व्योर पांच सो सवारका मन्सव दिया, व्योर व्यादिल्शाह वीजापुरीके नाम शाहजादोंके मुवाफ़िक फ़र्मान लिखा गया. इन्हीं दिनोंमें शाहजादे खुर्रमके एक वेटी पैदा हुई, जिसका नाम रोशनक्यारा रक्खा गया. चन्द्रकोटेके रईस हिर्मानको दो हज़ारी जात ब्योर डेढ़ हज़ार सवारका मन्सव दिया, ब्योर विक्रमादित्य भदोरियेका लड़का भोज दक्षिणसे वादशाहके पास हाज़िर हुआ.

हिजी ता॰ ११ श्राच्याल [वि॰ आश्विन शुक्क १३ = ई॰ ता॰ १३ ज्ञांक्टोवर ] को शाहजादा खुर्रम दक्षिणसे मांडूमें वादशाहके पास हाज़िर हुआ, और नीचे लिखे हुए शाहजादेके साथी सर्दारोंकी नज़ें हुईं।

ख़ाने जहां छोदी, अञ्डुङ्काख़ां फ़ीरोज़जंग, महाबतख़ां, मिर्ज़ा राजा भावसिंह कछवाहा, दारावख़ां, सद्रीरख़ां, शुजाअतख़ां अरब, दियानतख़ां, मोतमदख़ां वख़्शी, ऊदाराम मरहठा, वीजापुरी आदिछख़ांके वकीछ वगैरह.

इस फ़त्हके इनआममें वादशाहने शाहजादेको तीस हजारी जात और वीस हजार सवारका मन्सव और तख्तके सामने कुर्सीकी वैठक व शाहजहांका खिताब दिया, और शाहजादेने भी बहुतसी चीज़ें नज़में पेश कीं, जिनमेंसे वीस छाख रुपयेकी कीमती चीज़ें बादशाहने रखकर वाक़ी फेर दीं. बादशाह मांडूसे आहमदाबादकी तरफ रवाना हुआ, और कई दिन पिछे परगने हलबदपर, जो केशवदासकी जागीरमें था, मकाम हुआ.

हिजी १०२७ [वि० १६७५ = ई० १६१८] में वादशाह खम्भात पहुंचे, जहां

किहितवोंमें बैठकर दर्याकी सेर की-यह व्यापारका बड़ा वन्दर था. वादशाहने कुछ सापर (दाण) का महसूछ मुत्राक् करियाः वादशाह अहमदाबादमें आया, और गुजरातका देश शाहजादे खुरमको जागीरमें देदियाः ईडरके राव कल्याणने हाज़िर होकर एक हाथी और नी घोड़े नज़ किये. वादशाहको अहमदाबादका शहर विस्कृछ ना पसन्द आया, और इसी जगह यह हुक्म जारी किया, कि जती छोगोंको बादशाही इछाक़ोंसे निकाछ दियाजावे, जो कि जेनी महाजनोंके गुरु हैं. शाहबाज़ख़ां छोदी व विक्रमादित्य राजाको कांगड़ेका फसाद मिटानेके छिये भेजदिया, जो नूरपुरके राजाने किया था, और वहांसे आगरेकी तरफ़ कूच किया,

मही नदी पर राजा जाम जस्सा (जेहा ) हाजिर हुआ, श्रीर उसने ५० घोड़े नज़ किये, कृचविहारका राजा ठक्ष्मीनारायण भी इसी जगह त्र्याया. किर सीसो-दिया रावत् सगर उदयसिंहोत सूबे विहारमें मरगया. यह ख़बर सुनकर वादशा-हने उसके बेटे रावत मानसिंहको दो हज़ारी ज़ात त्र्योर छःसो सवारका मन्सव दिया. भुजका राव भारा जाड़ेचा भी हाज़िर हुन्था, जी उस समय नव्ये वर्षकी उच का था. इसी सफ़्रमें बादशाहने यह हुक्म जारी किया, कि कोई मुचिम घगेर नीन हुक्मके कृत्छ म कियाजाय.

हिजी ता॰ १ शव्याङ [ वि॰ ष्याहिवन शु॰ ३ = ई॰ ता॰ २३ सेप्टेम्बर ] को राजा भारा जाड़ेचाको जड़ाऊ तल्वार, घोड़ा, ष्योर ख़िल्ज्यत देकर वतन की रुख़्सत दी. ता॰ १५ ज़ीक़ाद [ वि॰ मार्गशीर्प छ॰ १ = ई॰ ता॰ ११ मोवेम्बर ] को शाहज़ाद खुरंमके वेगम मुस्ताज़महल से शाहज़ादा ध्यारंग-ज़ेव पेदा हुत्था. बादशाह उज्जैनकी तरफ ष्याया, जहां महाराणा ध्यमरसिंह के, बेटे कुंबर क्णीसिंह गये.

हिजी १०२८ [वि० १६७६ = ई० १६१८ ] में यादशाह मणुयम्मीर होतेहुए व्यक्षिर मुहर्रम [ वि॰ माघ रुप्ण पत = ई॰ डिसेम्बर ] को जाते पहुंचे. यह मेवाड़, माठ्या ब्योर गुजरातका सकृर पांच वर्ष ब्योर चार महीनेंहें हैं पहुंच. यह मवाइ, माळबा श्रार गुजरातका सक्त पाच वप श्रार चार महान्त न हुआ. इन दिनोंमें कांगड़े श्रार मकका किळा फुतह हुआ, स्वार गान मुन्त वहांसे भागगया; उसके छोटेभाई जगतिहिंद्यों यहांका राजा वक्त के क्षणिसहिंद्यों वहांका राजा वक्त के क्षणिसहिंद्यों छोटे वेटे जगमाळ श्रार मारमङ्को पांच सा जान आहे क्षणिसहें पांच हजारी जात व सवार शाहनवाज़्ज़िक मरनपर उसके मार्ट क्षणिक पांच हज़ारी जात व सवार का मन्सव दिया, श्रीर वृंदिके हाड़ा का का सर वळाच सर वळाच राय का ज़िताब मिळा. शाहनावाप्यें इंट्राहाव ह .हाज़िर हुआ़.



हिजी रवीउल्खव्यव्य [वि॰ माघ = ई॰ १६२१ फ़्रेबूअरी] में वादशाह आगरे खाये, ईरानके तीन एन्ट्चियोंको रुख्सत दी. खाने खाटम (१) के भतीजेको इस सुसूर्यों कृत्य करवाया, कि उसने किसी खादमीको मरवाडाटा था. हिज्ञी शब्वाल [वि॰ १६७८ माइपद = ई॰ १६२१ ऑगस्ट] में एति-कृत्यखां नूरजहांके भाईको चार हजारी जात खोर ढाई हजार सवार, व राजा गजिसह जोधपुर वाटको चार हजारी जात खोर तीन हजार सवारका मन्सव दिया-खदुझाखां फ़ीरोज्जंग दक्षिणसे वगेर हुक्म चटा खाया, जिसमे उसकी जागीर छीनकर वहीं जानेका हुक्म हुखा.

इन दिनों वादशाहको दमेकी वीमारी हुई, इससे शुरू हिजी १०३१ [वि॰ १६७८ = ई॰ १६२१ ] में आगरेका स्वेदार मुज़फ़्स्स्लोंको वनाकर काश्मीरकी तरफ़् खाना हुए. आंवरका मिर्ज़ा राजा भावसिंह, जो दक्षिणकी तरफ़् तईनात था, ज़ियादा शराव पीनेके कारण हिजी १०३१ सफ़र [वि॰ पोप = ई॰ डिसेम्बर ] में परछोक सिधारा, श्रोर उसके बड़े भाई जगत्त्सिंहका पोता श्रोर महासिंह का बेटा जयसिंह आंवरका राजा वनायागया. न्रजहांके वाप श्रोर मा दोनों मरगये, इसी अर्सेमें वादशाहको पंजावमें शाहज़ांदे खुरमको श्रज़ीसे मालूम हुश्रा, कि खुस्रों मरगया. राजा किशनदासको दिखीकी फ़ोन्दारी दी, श्रोर फ़ोन्दारी फ़ेंसलेकी छगान सारे मुल्कसे मुश्राफ़ करदी. शाहज़ांदे खुरमकी सुफ़ारिशसे श्रद्धाख़ां फ़ीरोज़ जंगको छः हज़ारी मन्सव श्रीर जोधपुरके राजा गजसिंह को नकारा इनायत हुश्रा.

ना नकारा इनायत हुआ।

बादशाह हिन्नी १०३१ जमादियुल् अव्यत् [ वि० १६७९ चेत्र शुक्क पक्ष

इं० १६२२ मार्च ] में क्श्मीर पहुंचे. इन दिनोमें मालूम हुआ, कि ईरानके
बादशाह अव्वासने कृत्यारको चेरलिया, इसपर जहांगीर शाहने भी कश्मीरसे
चलनेकी तथ्यारी की. शाहजादे खुरंमको भी दक्षिणसे बुलाया था, लेकिन उसकी
अर्जा वर्षाके बाद हाजिर होनेके उज़से आई, जिसपर वादशाहने नाराज़ होकर
मुसल्मान श्रीर राजपून सर्दार व मन्सबदारोंको भेजदेनेका हुक्म दिया. इस
समयसे शाहजहां पर वादशाहकी नाराज़गी बढ़ने लगी, क्योंकि नूरजहां उसकी
दुश्मन होगई थी, जिसकी बेटी जो शेर अफ़्गुनसे थी, शाहजादे शहरवारके साथ

<sup>(</sup>१) इसके बाप दादा तीमूरके समयते इण्ज्वादार नौकर चळेआते थे, और इसको भी वाद-शाह जहांगीरने पांच हज़ारी मन्सव और खाने आळमका ख़ितान, व शाहजहांने छः हज़ारी , मन्सव दिया. इसका अस्छी नाम मिर्ज़ा वरसुर्यार था.

व्याही गई थी, श्रीर वह उसको वलिश्रहद बनाना चाहती थी. यह कुल हाल शाहजहां श्रीर जहांगीरकी ना इतिफ़ाक़ीका ऊपर लिखा गया है— (देखो एष्ट २७५). कृन्धार, जो ईरानके वादशाहने लेलिया, श्रीर जिसपर जहांगीर शाह श्रीर शाह श्रवासके दर्मियान जो ख़त कितावत हुई, वह शाहज़ादेकी वगावतके हालमें लिखी गई है. वादशाहने शाहज़ादे शहरयार श्रीर मिर्ज़ रस्तमको वहुतसी फ़ौजके साथ कृन्धार भेजा, लेकिन् उन्हें मुल्तानमें ठहरनेका हुक्म था. इन्हीं दिनोंमें वादशाहको स्वासकी वीमारीने वहुत सताया, इस कारण मोतमदख़ांको हुक्म हुश्रा, कि तुज़कजहांगीरी, जो वादशाह ख़ुद लिखा करते थे, श्रागेको वह लिखा करे श्रीर दिखा दिया करे.

हिजी १०३२ [ वि० १६८० = ई॰ १६२३ ] में वादशाह दिख़ीके पास पहुंचे, वहां त्र्यांवेरका राजा पहिला जयसिंह हाज़िर हुन्त्रा.

राजा नरसिंहदेव बुंदेलेको महाराजाका ख़िताब दिया, फिर शाहजादे खुर्रम के मुकाबलेपर महाबतखांको फ़ौज देकर भेजा, आगरेके पास लड़ाई हुई, जिसमें शाहजादेका मुसाहिव रायरायां सुन्दरदास मारागया. इसके बाद बूंदीका राव सर-वलन्द राय रत्न हाज़िर हुआ, और आंवेरके राजा जयसिंहको तीन हज़ारी जात और डेढ़ हज़ार सवारका मन्सव दिया. जब बादशाह हिंडीन स्थानपर पहुंचे, तो वहां बंगालेकी तरफ़से शाहज़ादा पर्वेज़ हाज़िर हुआ, जिसको चालीस हज़ारी जात और तीस हज़ार सवारका मन्सव दियागया. इन्हीं दिनोंमें मिर्ज़ा शाहरुख़का बेटा बदीउ़ज़मां अपने भाइयोंके हाथसे मारागया, लेकिन मारनेका कुसूर उनपर सावित न हुआ.

जोधपुरके राजा गजिसह व बीकानेरके राजा सूरिसंह भी हाज़िर हुए, इनमेंसे पहिलेको पांच हज़ारी ज़ात और चार हज़ार सवारका मन्सब दिया, और दोनों पर्वेज़के साथ शाहज़ादे खुर्रमपर भेजे गये, बंगालेकी सूबेदारी आसिफ़ैं-ख़ांको दी. इसके बाद हिजी रजव [वि० वैशाख = ई० एप्रिल ] में बाद-शाहकी मा आंवेरके राजा भारमछकी वेटीका देहान्त हुआ. इसके बाद शाह-ज़ादे खुर्रमको बादशाही लोगोंने गुजरातसे भी निकाल दिया, वह सूरतकी तरफ़ होता हुआ वंगालेमें पहुंचा.

हिजी १०३३ सफ्र [वि० १६८० मार्गशीर्ष = ई० १६२३ डिसेम्वर] में महा-राणा कर्णसिंहके कुंवर जगत्सिंहको वादशाहने उदयपुरकी रुख़्सत दी. राजा गिरधर कळवाहा, पर्वेज श्रीर महावतख़ांकी फ़ौजमें मारागया, जिसका हाल इस तरहपर है, कि , सम्यद कवीरके श्रादिमयोंमेंसे किसी शरूसने तलवार साफ़ करनेके लिये सेक्लगरका दी थी, जिसपर तकार हुई, वह सेक्लगर राजा गिरधरके पड़ोसमें रहता था, मज़्दूरी देने लेनेकी वावत ऋगड़ा वड़ा, श्रीर राजपूत व सय्यदींमें ठड़ाई हुई, उसमें राजा गिरधर २६ श्रादमियों समेत सेक्लगरकी हिमायत करनेके सबब मारागया, श्रीर ४० राजपूत घायछ हुए; सय्यदांकी तरफ़के चार श्रादमी कृत्ल श्रीर कई ज़्ख़्मी हुए. इसपर राजपूत श्रीर सम्यदींकी दो वड़ी फ़ीजें लड़नेको तय्पार होगई, इस फ़्सादको शाहज़ादे पर्वेज़ श्रीर महावतल्लाने वड़ी मुश्किल से रोका, श्रीर सच्यद कवीरको महावतल्लाने पकड़कर कत्ल किया, इससे राजपूतोंका जोश कम हुआ.

इसके बाद मेवातके मेव श्रीर जाटोंने लूटमार शुरू की, वहां ख़ानेजहां छोदीको भेजा, उसने मारकूटकर फ्लादियाँको ज़ेर किया. इन्हीं दिनोंमें राजा बासूके बेटे जगत्सिंहने कांगडेकी तरफ फ्लाद किया, जहां सादिक्ख़ां भेजा गया, उसने राजाको किछेमें घेरछेनेके बाद बादशाहके पास हाजिर किया.

इसी वर्षमें बादशाहने आब हवा वदछनेके इरादेसे कश्मीरकी तरफ फूप किया, सराहिन्दके पास पहुंचकर बादशाहको खुबर मिली, कि शाहजादा खुर्रम दक्षिण श्रीर उडीसे होता हुआ बंगालेमें पहुंचा; श्रुकीदत्त्लांकी श्रुजींसे जानागया, कि जीधपुरके राजा गजिसहिकी बहिनके साथ शाहजादे पर्यज्ने हुक्मके मुवाफ्कि शादी की.

इसी वर्षमें खाने श्राजम मिर्ज़ा श्रुज़ीज़ कोके के मरनेकी ख़बर मिली. श्रीर इसी वर्षसे मोतमदखांके एवज मिर्ज़ा मुहम्मद हादीने जहांगीरके तुज्कको छिलना शुरू किया. इसी साटमें वादशाहकी वहिन श्रारामबानू रेगम पाटीस बन्ही उम्र पाकर मरगई; उज्यक टोगोंने काबुलियाँसे निल्ल्स सरहदपर इनाह किया, जो सम्यद हाजी व सिंहदुछन ध्यनीरायने उनको निक्ककर मिटाया. 😓 अर्ज़ हुई, कि शाहज़ादे पर्वेज़ और महावतक़ांने रंगलें शाहजहां (आहर् खुर्रम ) पर फ़त्ह पाई; इसपर महावतलांको खुन्दुल्च व लिताव करेंन स्टू-सांलारीका उहदा दियागया.

हिजी १०३४ [वि० १६८२ = इंट १६२२] में जाइए उन्हें पंजाबको छोटे, श्रीर पंजाबकी सूबेदायी काल्यक्त केंद्र करलेंद्रे दीगई. शाहजादा खुर्रम वंगालेते जनका होतालें पहुँचा. इन् मिली, कि महावतखाँ वंगालेमें जियादा कुमा करा है। इस करा लिये अरवखाँ मेजागया, हक्त वा किन्हुम्मकुके टेळके क् राजपूतोंकी फ़ीज बनावर नदान हुक.

हिली १०३५ [ कि उन्हेंड = के इंटब्ड के

कश्मीरकी तरफ चले, श्रीर ख़बर मिली, कि किले बुर्हानपुरमें बूंदीके हाड़ा राव रत्नने खुर्रमकी फ़ौजसे श्रच्छा मुक़ावला किया, श्रीर किला हाथसे नहीं जाने दिया; इसके इनश्राममें वादशाहने रत्नको रावरायका ख़िताव श्रीर पांच हज़ारी जात व सवारका मन्सव दिया. इन्हीं दिनोंमें खुर्रमके दोनों शाहजादे दाराशिकोह व श्रीरंगज़ेव वादशाहके पास बुलालियेगये. सर्दी श्राजानेके कारण वादशाह कश्मीरसे लोटे; श्रव्दुर्रहीम ख़ान्खानां वादशाहके पास हाज़िर हुश्रा, वादशाहने तसल्ली दी. श्रव्दुल्लाखां फ़ीरोज़ जंगने भी ख़ानेजहांकी मारिफ़त कुसूरोंकी मुश्राफ़ी चाही, जो वादशाहने मंजूर की.

इन दिनोंमें महावतखांपर भी वादशाही नाराजगी वदगई, श्रीर उसके जमाई वरखुर्दारको केंद्र करदिया, वादशाह कावुलको रवाना हुए; महावतखां श्रीर आसिफ़ख़ांसे तक्रार होगई थी, इसी सवव नूरजहां वेगम अपने भाईकी हिमायत से महावतख़ांको मरवाडालना चाहती थी, महावतख़ांने पांच हज़ार राजपूतोंके साथ तय्यार होकर जिहलम नदीके किनारेपर वादशाहको घेरकर अपने कावूमें करितया, जब कि तमाम बादशाही लड्कर नदीके पार उतरगया था; दोहज़ार राजपूतीं को नदीकी तरफ़ भेजा छोर वाक़ी तीन हज़ार सवारोंको साथ लेकर वादशाही डेरोंकी तरफ चला, खीर दो सो राजपूतोंके साथ खास डेरोंमें जाकर जहांगीरको घेरिलया. महावतखां ज्वानी वहुत अदवके साथ पेश आया, और वादशाहको हाथीपर सवार कराकर अपने डेरोंमें लेखाया. नूरजहां वेगम अपने भाई खासिफख़ांके पास पहिले ही नदी पार फ़ौजमें जापहुंची थी, वहांसे उसने मए शाही फ़ौजके हम्ला किया-वहुतसे सवार नदीमें डूव मरे, श्रीर ख़ास वेगमकी दोहिती, जो हाथीपर उसके पास सवार थी, तीर लगनेसे ज़रूमी हुई, श्रीर शाही फ़ौज ख़राव होकर दर्यांकी तरफ़ छौटी; त्राख़िरको नूरजहां वेगम वड़े वड़े सर्दारों सहित महावतख़ांकी फ़ौजमें चलीत्राई, और श्रांसिफ़्लां किले अटकमें जा छिपा, लेकिन वहांसे क़ैद होकर महावतलांके पास लायागया, उसके कई दोस्तोंको महावतखांने मरवाडाला. फिर बादशाहको महावतखां श्रापने काबूमें ठेकर कावुठको रवाना हुआ, श्रोर जलालावाद होते हुए सब कावुठ पहुंचे; वहां महावतखांके राजपूत श्रोर वादशाही श्रहदियोंमें फ़साद हुआ, सैकड़ों राजपूत वगैरह मारेगये, इससे महावतखांकी ताकतमें फ़र्क आगया. इस ख़बर को सुनकर शाहजादा खुर्रम भी दक्षिणसे अजमेर व मारवाड़ होताहुआ ठट्ठे की तरफ चला, अजमेरमें उसका वड़ा सर्दार राजा भीमका बेटा कृष्णसिंह मरगया, जो पांच सो राजपूत सवारोंका अफ़्सर था, इससे शाहजादेको बहुत रंज ्हुआ. बादशाह भी कावुलसे लाहीरकी तरफ लौटे, और नूरजहांकी सलाह

से महावतखांपर ज़ियादा मिहवांनी ज़ाहिर करते थे, जिससे वह गा़िफ़्छ रहने छगा; किंछे रुहतासके पास नूरजहां बेगमने अपनी फ़्रीजिकी हाज़िरीके वहानेसे वादशाह को महावतखांसे अछग किया, यह हाछ पेश आनेसे महावतखां जान छेकर भागा, छेकिन दानयाटके शाहज़ादे और आसिफ़्ख़ां व उसके वेटे अयूताछित्रको केंद्री वनाकर साथ छेगया. वादशाहके कहछानेसे दानपाछके बेटेको तो छोड़िदया, छे-किन् आसिफ़्ख़ां व उसके बेटेको, जवतक दूर न निकछगया, न छोड़ा.

हिजा १०३६ मुह्र्रम [ वि० १६८३ व्याधिन = ई० १६२६ सेप्टेम्बर ] में बादशाह छाहोर पहुंचे, वहां व्यन्दुर्रहीम खानुखानांका सात हज़ारी मन्सव वहाछ करके व्यजमेर जागीरमें दिया, व्योर महावतखांका पीछा करनेको तईनात किया, क्योर मुक्र्समखांको वंगाछेकी सुवेदारी इनायत की. इसी हिजीकी ता० ७ सफ्र [ वि० कार्तिक शुक्क ९ = ई० ता० २९ व्योक्टोबर ] को शाहज़ादा पर्वेज़ ३८ वर्ष की उन्नमं मरगया. वादशाहने व्यासिफ्खांके वेटे व्यवृतािष्टिको शावस्ताखांका ख़िताव दिया. इन्हीं दिनोंमें पाकूतखां हमशीने राव राजा रत्न हाड़ेकी मारिफ्त बादशाही ताबेदारी कुबूछ की. शाहज़ादे खुरेमने हरान जानेका विचार किया था, परन्तु पर्वेज़ के मरजानेसे उस इरादेको छोड़कर दक्षिण पहुंचा. वादशाहने व्यासिफ्खांको सात हज़ारी जात व्योर सवारका मन्सव दिया. ख़ानेजहांने तीन छाख होन (१५ छाख रुपये) छेकर वाछा घाटका इछाका दक्षिणियोंको देदिया; इसी पर्पेम व्यवहांहीम ख़ानुखाना मरगया. वादशाहको ख़्वर मिळी कि महावतखां खुरेमके पास पहुंचगया, व्योर उसने उसके व्यवहां के जिल्का प्रमुस्स वनाया.

बादशाह कहमीरकी तरफ़ चले, चीर रास्तेमें वीमारीसे ज़ियादा तक्लीफ़ हुई, त्र्राख़िरकार राजोर मक़ामपर हिजी १०३७ ता० २८ सफ़र [वि० १६८४ कार्तिक कष्ण १४ = ई० १६२७ ता० ९ नोवेम्बर ] में बादशाह जहांगीरका देहान्त हुच्या. शाहज़ादा खुर्रम (शाहजहां) च्यपने ससुर च्यातिफ़्ख़ांकी मददसे कई माई भतीजोंको कृत्ल कराकर बादशाहतका माटिक बना, जिसका पूरा ज़िक

मोकेपर किया जायगा-

हम वादशाह जहांगीरका कुछ चाल चलन लिखना चाहते थे, लेकिन जॉन-होरेस डी, डी, त्योर ऐफ, त्यार, ऐस के सफ़रनामेंमें, जो ईसवी १७६१ [वि० १८२१ = हि॰ ११७७] में लंडनमें छपा है, उसका ज़िक्र मिलगया, इसलिये उसका ही तर्जुमा यहांपर लिखदिया जाता है. इस सफ़रनामेकी पहिली जिल्द, दूसरा बाय, बाईसलां खंड त्योर नवें लेखके ६३७ एएमें लिखा है- कि "इस बाद-शाह जहांगीरकी लयाकृत (जाती तोरपर) उसके बापसे बहुतही कम थी, जोर ' ऐवोंमें वह उससे वहतही वढ़कर था. वह खाना व पीना जितना वादशाहोंको चाहिये उससे वहुत ज़ियादा पसन्द करता था, श्रीर ख़ास सवव उसके मुसल्मानी तरीक़ेके वर्खिळाफ़ क्रिस्तानी मज्हवकी तरफ़ झुकनेका यह था, कि इस मज्हवमें उस-को खाने पीनेकी वावत कुछ रोक टोक नहीं थी, जैसी कि पहिलेमें. वह बहुत दिलेर था, गो कि श्रपने बुजुर्गोंकी तरह लड़ाई पसन्द नहीं करता था, परन्तु जब कभी उसको लड़ाईके मोकेपर जाना पड़ता, तव वह फ़ौज लेजानेमें वैसी ही लयाकृत दिखलाता, जैसे कि उसके वुजुर्ग. वह फ़िरंगी अर्थात् यूरोपी छोगोंको बहुत चाहता था, क्योंकि वे लोग मुसल्मानोंकी वनिसवत ज़िन्द्गीके उस तरीकेकी तरफ ज़ियादा माइल थे, जिसे वह सवसे ज़ियादा पसन्द करता था, श्रीर मुसल्मानोंके साथ वड़ी संस्ती छोर रखाईसे सुटूक करता, क्योंकि वह सालके उस वक्तमें दावतें देना पसन्द करता भा, जब कि अपने क़ानूनके मुवाफ़िक़ उनको फ़ाक़ा अर्थात् रोज़ा रखना जुरूर होतां था, अगर ऐसे वक़ पर वे उसकी मर्ज़ीके ख़िलाफ़ खाने पिनसे इन्कार करते, तो डन्हें खाना खानेकी कोठरीकी खिड़की मेंसे वाहर फेंक देनेकी धमकी देता, जहां हमेशा दो शेर ज़ंजीरोंसे वंधे रहते थे. इससे जानाजाता है, कि वह हठी छोर ज़ालिम था, परन्तु यह निश्चय है, कि कोई वादशाह श्रोरतों या वज़िरोंके ज़ेर च्यसर उससे ज़ियादा न था".

अव हम इस वादशाहके जालिम होनेके और भी सुवूत लिखते हैं, कि वह ज्यादिमयोंको ऐसी संस्तृ सज़ा देता था, कि उसके वापने किसीको न दी होगी, इसने अपनी शाहजादगीके वक्त इलाहावाद (प्रयाग) में एक आदमी की खाल खिंचवाकर भुस भरवाया, और बादशाह होनेपर सर टॉमस रो (एल्ची जेम्स वादशाह इङ्गलेण्ड ) के सामने एक महलकी श्रोरत को ज़िन्दा ज़मीनमें गड्वाया, ज्योर खोजेसराको हाथीके पैरोंसे खुंदवाडाला. यह वात सर टॉमस रोकी कितावके ३७ वें एएमें लिखी है. जहांगीर आप भी अपनी कितावमें लिखता है, कि मैं हिजी १०१८ [वि० १६६६ = ई० १६०९] में जव सामरका शिकार कररहा था, उस वक्त एक अईलीका सिपाही और दो कहार, वीचमें त्रागये, उनमेंसे सिपाहीकों तो जानसे मरवाडाला और कहारों के पैर कटवादिये. उस जमानेके सब वादशाह वगैरा ऐसा जुल्म करते थे, परन्तु यह अक्बरका वेटा होनेके कारण जालिम समभागया. वरना पहिले ख़िल्जी, तुग्लक वगैरह वादशाहोंके ज़ुल्म देखते, यह वादशाह वडा नेक श्रीर रहमिदल था, श्रगरिव वह बाज़ दफ़ा गुस्से श्रीर शरावके जोशमें वाज़े सस्त हुक्म देता था- लेकिन दिलसे हमेशा इन्साफ़ पसन्द करता कि श्रागरा किलेके

बुर्जसे जमुनाके किनारे तक फ़र्यादियोंके िये जंजीर छटकाने, श्रीर कुसूरवारोंके हाथ पाँव न काटनेकी बाबत ताकीदोंसे ज़ाहिर है- इस बादशाहकी ध्योछाद पांच शाहज़ादे ध्योर दो बेटियां थीं :- १ खुस्ती, २ पर्वेज़, ३ खुर्रम, ४ जहांदार, ५ शहरयार, ध्योर बेटियों में बड़ी सल्ताननिसा ध्योर छोटी बहारबानवेगम.

पाच शहिजाद और दी चाट्य पा- न जुला, र प्यम, र जुरंग, ह जहाजार, द शहरवार, श्रोर वेटियों में बड़ी सुल्तानिसा श्रोर छोटी वहारवान् वेगम.

शाहज़दा खुन्नों हिस्सी ९९६ [वि० १६४४ = ई० १५८७] में राजा
भगवानदास कहवाहे की वेटीसे पैदा हुत्र्या था, जो वापके सामने मरगया. शाहज़ादा पर्वेज़ हिस्सी ९९७ [वि० १६४६ = ई० १५८९] में ज़ेनख़ां कोकेकी
वेटीसे पैदा हुत्र्या था, जो वापसे एक वर्ष पहिले गुज़र गया. तीसरा ख़र्रम
हिस्सी १००० के रवीउल्लाब्यल [वि० १६४८ पोप = ई० १५९१ डिसेम्बर] में मोटेराजा उदयसिंह जोधपुरवालेकी वेटीसे पेदा हुत्रा, जो वापके वाद
वादशाह बना. चोथा शाहज़ादा जहांदार श्रोर पांचवां शहरयार था, ये दोनों
पासवानोंके पेटसे पेदा हुए थे, जिनमेंसे पहला तो वापके सामने ही मरगया,
श्रोर पिछला शाहजहांके वादशाह होनेपर कृत्ल कियागया; सुल्तान निसावेगम
केशवदास मेडतिया राठोड़की वेटीसे हिसी ९९८ [वि० १६४७ = ई० १५९०]
में पेदा हुई, श्रोर वहार वानूवेगम हिसी ९९९ [वि० १६४० = ई० १५९०]
में पेदा हुई, श्रोर वहार वानूवेगम हिसी ९९९ [वि० १६४० = ई० १५९०]

#### शेपसंग्रह ( नम्बर १ ).

( यह प्रशस्ति चिनोंड़ गढ़के रामपौछ दर्वांज़े वाहर जातेहुए दहिनी तरफ़ है ).

श्री महाराजा घिराज महाराणा श्री कर्षसिंहजी त्यादेशातु वारहठ छला कस्य-पिहुंछी श्री दिवाण, छलाजी हे गाम तांवापत्र करेदीधा, यां गांवारा पत्र गृह चित्र-कोटरी पोंछे छिलायो, १ गाम मन्सवो मांडळगढ़रो, १ गाम थरावळी फुल्यारो, १ गान जडाणो भिणायरो, संवत् १६७८ वर्षे त्यासोज शुदि १५. गंगामस्तु धारि त्याळक्त्री सु कोई चोळण करे, श्रीएकिंछगजीरी त्याण-छिलितं पंचोळी श्वारहान् विकास

### शेषसंग्रह ( नम्बर २ ).

ख्याल कियागया है, कि मेवाड़ के महाराणासुलह होनेपर भी वादशाही ख़ैरख्वाही से नफ़त करते, थे, श्रीर फिर लड़ाई फ़सादका इरादा रखते थे इस लिये दर्वाज़े की हिफ़ाज़त के वास्ते काज़ी मुझा जमालसे (जो यहांपर वादशाही मुक़र्रर किया हुआ काज़ी होगा), श्रुरवीकी श्रायत व फ़ार्सी शिख़र लिखवाकर खुदवाया, कि जिससे मुसल्मान लोग इस दर्वाज़े (वड़ी पौल) व महल वग़ैरहको न तोड़ें.

वड़ीपौल द्वीज़ेकी छतके अन्दरकी खुदीहुई इवारत व शिऋर-

श्रीएकलिङ्गजी प्रसादात्. श्रीगणेशायनमः संवत् १६७३ वर्षं मार्गसिर वदी १ शुक्रे राजाधिराज महाराणा श्री श्रमरसिंहजी चिरंजीव महाराजकुंश्रर श्री करणजी चरण कमलानु ———— श्रीमेदपाटेन्टप सूनु कर्णे — — विण — — परागसेवित्ममंडनोयं ॥ — — विसूत्रधारास्तेने कितंभूपतिवङ्गभोयम् ॥ १ ॥ शुभं भवतु — — — सेवक सुतार मुकन्दरामको वेटो ————— तूरकी ईक्षर, लिखा काजी मूला जमालखां.

## विस्मिछा हिर्रहमा निर्रहीम.

नस्त्रुम्मिनहाहे व फ़रहुन क़रीव, व विश्वारिलमुश्च् मिनीन: फ़हाहु ख़ैरुन हाफ़िज़ा. इप्रथ— मदद ख़ोर फ़त्ह ख़ुदाकी तरफ़से खासान है, ख्रोर ख़ुशख़वरी ईमान्दारोंके वास्ते हो; वेशक खुदा उम्दा हिफ़ाज़त करने वाला है.

### शिश्र्र.

्या हाफ़िज़ हरिक दरीं खानः नज़र वद कुनद,

रे ऐ निगाहबान चरम शबद कोरो शिकम दर्द (१) कुनद.

अर्थ-अगर इस मकानमें कोई वद निगाह करे, तो उसकी आंख अंधी हो, और पेट दर्द करे.

दर अमले राणा अमरसिंह, व कुंवर कर्णसिंह, का़ज़ी सुझा जमाल.

अर्थ-राणा अमरसिंह और कुंवर कर्णसिंहके वक्त में काजी जमालने तय्यार किया. तारीख़ २२ ज़िल्काद

सन् १०२५ हिजी.

(१) दर्दके एवज़ रद रक्खाजावे, तो शिअ़्रका वज्न और कृाफिया ठीक होजावे, लेकिन , अस्ल प्रशहितमें ऐसा ही लिखाहे. त्रिमंगी छन्द.

नृप श्रमर निदानं, मे सुरथानं, जान जहानं, हानि भई ॥
परिजन दुखहनं, भूपित फर्नं, नीति वितर्नं, प्रीति नई ॥
पुरंम जुवराजा, पितु भय भाजा, छोर समाजा, छांह टर्ड् ॥
नृप फर्ण सहाई, व्हें शर्णाई, के निज माई, वांह दई ॥ १ ॥
वेगम विद मानं, न्रजहानं, ता छत गानं, टेख भयो ॥
फिर नृप ईरानी, मधु करु वानी, दल वड्मानी, सार छयो ॥
प्रिय सुत विपरीतं, संगर नीतं, जान श्रनीतं, शाह नयो॥ १ ॥
प्रिय सुत विपरीतं, संगर नीतं, जान श्रनीतं, शाह नयो॥ १ ॥
राणावत भीमं, साहस सीमं, दें जुध नीमं, जुन्म परचो ॥
फर भूपित कर्णं, गेशिव शर्णं, छोक विवर्णं, शोक मरचो ॥
श्रंक्यर सुत तासं, कछ इतिहासं ,श्यामलदासं, छेख कियो ॥
नृप सञ्जन इन्छा, फृतमल शिन्छा पूरण दिन्छा पूर हियो॥ ३ ॥





# महाराणा जगतसिंह-प्रययः सप्तम प्रकरणः

इनका राज्याभिषक विक्रमी १६८४ के फाल्गुन [हि॰ १०३७ रजन = ई॰ १६२८ मार्च ] में, घोर राज्याभिषेकोत्सव विक्रमी १६८५ वैशाख शुक्र ५ [हि॰ १०३७ ता॰ ३ रमज़ान = ई॰ १६२८ ता॰ ९ मई ] को हुचा. यह महाराणा महेचा राठोंड जरावन्तातिहंकी वेटी जान्युवती वाईके पेटसे पेदा हुए थे; इनकी तवीच्यृत वाटकपनेसे ही तेज थी; जव यह वाटकपनमें वादशाह जहांगीरके पास गये, तो वादशाहने भी इनकी शान शोकत च वहादुराना सूरतकी तारीफ़ की. यह चपने पिता व दादाके वक्तमें जहांगीरके साथ हरिद्वार काश्मीर वंगेरह हिन्दुस्तानके कई हिस्सोंका सफ़र कर चुके थे. महाराणा कर्णातिहके वेंकुंठवास होनेके पिहेले इन्होंने विक्रमी १६८२ [हि॰ १०३४ = ई॰ १६२५] के क्रांव ढुंडाड़के एक नरूक राजपूतको, जो उन्होंके पास रहता था, किसी कुसूरपर मरवाडाला. उस राजपूतको छोटे माईने चपने वड़े माईका माराजाना सुनकर पगड़ीके एवज़ सिर पर रूमाल वांधना इस्त्वार किया, कि जबतक में चपने माईके मारने वालेको न मारलूंगा, पगड़ी न वाधूंगा; उसके घरमें एक उन्दा घोर वहे धावेका घोड़ा था, जिसपर वह सवार होकर उदयपुर च्याया, चोर चारण खेमराजके हायसे माराग्या, जिसका हाल इस तरहपर हैं:-

महाराणा प्रतापसिंहके पुत्र सहसमझके वेटे भोपतराम

थे, श्रीर श्रव उनकी श्रीलाद वाले धरयावदके जागीरदार रावत कहलाते हैं; ग्राम ऊंटालाके नज्दीक धारता यामके चारण दिधवाड़िया जयमञ्जका वेटा खेमराज अपनी ग्रीबी हालतमें धारतेसे निकलकर बाठरड़े जाता था, धूपकी गरमीसे दुपहरीके वक्त बड़के दरक्तके नीचे सोरहा, थोड़ी देरमें उसके मुंहपर धूप त्राने लगी, उस समय एक काले सांपने अपने फनसे छाया की; इस मौकेपर माहोलीका एक ओसवाल महाजन किसी जुरूरी कामके लिये कहीं जाताहुन्या उधर त्या निकला, महाजनको देखकर सर्प तो चलागया, लेकिन् महाजनने सर्पका साया करना देखलिया था, खेमराजको जगाकर कहा, कि तुमको जो शकुन हुआ है, उसका फल मुभको दे दीजिये. खेम-राज पन्दरह वर्षकी उसका था, छेकिन् होश्यारीसे उसने इन्कार किया, फिर उस महाजनने कहा, कि जब आपका रुत्वा बढ़ें, तव काम करनेका इक़ार मुभको ळिखदीजिये, खेमराजने इसपर भी बहुत इन्कार किया; आख़िरकार महाजनकी हुजतसे लिखदिया, महाजनने भी जो दस बीस रुपये उसके पास थे, खेमराजको देदिये, वह लेकर वाठरड़े पहुंचा, ऋोर महाराज भोपतरामके पास रहने लगा, कभी वाठरड़े कभी उदय-पुर ञाता जाता रहा; अपनी होश्यारीके सबब भोपतरामके कुल कामका मुख्तार होगया. वल्कि उसके कुंवर विजयसिंहसे भी उसकी सकीरमें खेमराजकी हुकूमत जियादा थी.

एक दिन घोड़ा दोंड़ा कर खेमराज शहर (उदयपुर) में आता था, उस वक्त वह नरूका राजपूत भी उसी तरफ़ आया, जिसने अपनी तलवार निकालकर एक सेक्लगरको दी और कहा, कि पांच रुपये ले और मेरी तलवारकी धारको ऐसा दुरुस्त करदे, कि इसके मुवाफ़िक़ किसी दूसरे की न हो. यह बात खेमराजने सुनकर विचार किया, कि ऐसा घोड़ा और ऐसे ढंगसे अजनवी बहादुर आदमी पहर रात गये अपनी तलवारकी धार दुरुस्त करने के लिये पांच रुपये देता है, वगेंर किसी जुरूरी सवबके न होगा, खेमराजने भी अपनी तलवार किसी दूसरे सेक्लगरको देकर उसीतरह पांच रुपये दिये; उस राजपूतने दो घड़ी रात रहे तलवार लेनेका इक्रार किया, इसने चारघड़ी रात रहे लेनेका वादा किया, और पांच घड़ी रात रहे एक अमव्वा दुपहा सिरपर वांधकर और उसी रंगका अंगरखा पहनकर अवलक घोड़े पर सवार होकर सेक्लगरसे वादेके मुवाफ़िक़ तलवार मांगली, और भटियाणी चौहहे होताहुआ शीतला माताके पास पहुंचा; वह नरूका राजपूत भी अपने वादेके मुवाफ़िक़ सेक्लगरसे तलवार लेकर वाटेक्वर महादेव व महोली चौहहेमें होता हुआ वहीं पहुंचा, जहां खेमराज तथ्यार खड़ा था.

कुंबर जगत्सिंह दिन निकलते ही छोटे घोड़ेपर सवार होकर सीस तीस कुंवर जगत्सिंह दिन निकलते ही छोट घोड़पर सवार हाकर बास ताल शागिर्देपेशा लोगोंके साथ हमेशा खरगोशोंके शिकारके वास्ते रूप्णापोंठ एवंजि वाहर जाया करते थे; वाप वेटोंमें ज़ियादा मुहच्वत होनेके कारण महाराणा करतिहैं दिल्कुशाल (दिल्कुशा) केगोखड़ेसे अपने वेटे को आतेवक देखते रहते थे, उस दिन भी देखने लगे. उस नरूके राजपूतने खेमराजसे कहा, कि मेराघोड़ा तेरे घोड़े से दिन हता है, इसलिये दूर रह, जिसपर खेमराजने जवाब दिया. कि मेरा भी घोड़ा है घोड़ी नहीं, इसके सिवाय तेरा घोड़ा कोध करता हो तो तूही दूर रहाजा, रोजपूरको दूसरा काम करना था, चुप हो रहा; महाराजकुमार जगत्सिंह भी उस देश श्रेणारीहरू तरफ़्से नज्दीक आये, उस राजपूतने तठवार निकाटकर खादाजु हो कि श्रेयर में अपने भाईका वेर मांगता हूं, यह बहकर अपना घोड़ा उन्हें हरू है है हर म अपन भाइका वर मागता हूं, यह कहकर अपना घांडा उन्हें तर्ष है हिन्दा सिमराजने अपने घोंड़ेको खेंचकर एक हाथ तहवारका करता. किन्द्री हा राजपूतका सिर स्पीर तहवारका हाथ वदमसे जुदा होकर हुकर क्ष्मिक्त सामने जापड़ा; खेमराज तो उसी समय अपने घोंडेको कीन्द्रिक कीन्द्रिक कीन्द्रिक कीन्द्रिक किन्द्रिक किन्द्रि जिन्दगी नई जानकर हजारहा रुपया दोनीको कुरतन दिया

कुंबरने अर्ज की कि मैंने अरही उन्ह क्यानेवाहेकी देखा है 🗨 होते 🚉 है वहादुरोमिसे था। तब सबने बहा, हि रेज की नीका कुल के कि इस बातका आश्चर्य है. महत्त्वान तुम्म क्रिका कि समार सामेश से बेटे कुछ अपनी अपनी जनवन्त्र नाम बर्जीयनमें होता सामेश सेने सेने वट कुछ अपना अपना जन्मका नाम अमुनान नाम अस्ति है। जन्मका नाम अस्ति है। जिस्सि कार्य नाम अस्ति है। जिस्सि कार्य नाम अस्ति है। जिस्सि कार्य नाम कार्य नाम कार्य नाम कार्य कार्य नाम कार्य का अगर यह काम तम १८० कु १० मु । कारण होगा, डिपानेकी कत नहीं हैं, तब केम्माच्या चार्क चुरूके चार्क भोपतरामने सेनग्रहरू कर्तने स्थान क्याँ नक्तर श्रीर मण् श्राती क्यांन्त्वे सन्तेनी की किन्ति तासः

ज कुंवर जगत्सिंहने महाराणासे अर्ज़ की, कि मेरा प्राण रक्षक यही शस्स है, जो अव्ह वाड़ेपर चढ़ा आता है. महाराणाने खुश होकर मण् महाराज भोपत-रामके खेमराजको ऊपर वुठाया और दौड़कर खेमराजको छातीसे ठगाकर कहा, कि अवतक मेरे तीन वेटे थे, आजसे तुभ समेत चार हुए, फिर उसको कुंवर जगत्सिंहके पास रखिद्या, और उसका कुछ ख़र्च अपने छोटे वेटोंके मुवाफ़िक़ सर्कारसे मुक्र्र किया. कुंवर जगत्सिंह भी खेमराजको भाई कहाकरते थे. जब जगत्सिंह गादीपर बैठे, तो थोड़े ही असेंके वाद खेमराजको ७०००० सत्तर हज़ार रुपये साठयाना आमदनीकी जागीरके कई ग्रामों सहित ठीकरिया ग्राम दिया, और उसका नाम खेमपुर रक्खा~ (देखो शेपसंग्रह नम्बर १).

जव महाराणा जगत्सिंहका राज्याभिषेक हुआ, उस समय वादशाह शाहजहांने राजा वीरनारायण वड़गूजर दक्षिणीके साथ गद्दी नशीनीका दस्तूरी सामान (टीका) महाराणा जगत्सिंहके िठये भेजा, जिसमें ख़िल्ख्यत ख़ासा, जड़ाऊ खपुवा मए फूल-कटारेके, जड़ाऊ तलवार, घोड़ा ख़ासा मए सुनहरी सामानके, श्रोर ख़ासा हाथी चांदी के श्रसवाब सिहत था. राजा बीर नारायणने श्राकर गद्दी नशीनीके वक्त सब दस्तूर श्रदा किये.

जव शाहजहां वादशाहने महावतख़ांको खान्खानांका खिताव श्रोर सिपहसालारीका उह्दा इनायत किया, तव कुछ दिनोंके वाद वह देवलियाके महारावत
जशवन्तिसंहकी तरफ़दारी करने लगा, क्योंकि तक्लीफ़के वक्त जहांगीरकी नाराज़गी
से वह देवलियामें रहा था. देवलियाका जशवन्तिसंह, रावत सिंहाकी गादीपर विकमी १६७९ [हि॰ १०३१ = ई॰ १६२२] में बैठाथा, जब वह महावतख़ांकी तरफ़दारीसे उदयपुरके हुक्मकी वर्षिक्रिण़ श्रीर सर्कशी करने लगा, तव कई
दफ़ा लिखागया, लेकिन् उन्होंने हिमायतसे जगत्सिहके हुक्मको विल्कुल न माना;
महाराणाने किसी श्रादमीको भेजकर तसल्लीके साथ रावतको उदयपुर बुल्वाया. जशवन्तिसंह दिलमें महाराणाकी तरफ़से खटका होनेके कारण श्रपने छोटे
वेटे हरीसिंहको देवलियाका कुल वंदोवस्त सौंपकर श्राप मण् वडे वेटे महासिंह व
एक हज़ार श्रच्छे राजपूतोंके उदयपुर श्राया, श्रीर चम्पाबाग़में डेरा किया,
जो महाराणा कर्णसिंहका बनवाया हुश्रा शहरसे एक मीलके फ़ासलेपर पूर्वी तरफ़ हैं.
जशवन्तिसंहको महाराणाने यहांकी फर्मीवर्दारीके वर्षिल्लाफ़ न रहनेकी बाबत बहुतसी
नसीहत की, लेकिन् उसके दिलमें महावतख़ांकी हिमायत का ज़ोर भरा हुश्रा था,
महाराणाके मन्शासे ख़िलाफ़ जवाव दिया. महाराणाने श्रपने सलाहकारोंसे
पूछा, तो सबने श्रक़ं की, कि जशवन्तिसंह यहांसे चला गया, तो बिल्कुल श्रापकी हुकू-

मतसे व्यलहुदा होजावेगाः तव महाराणाने व्यपने सलाहकारोंके कहनेपर व्यमल करके, व्यपने वड्ण्यनको वडा लगानेवाली वात, याने जशवन्तसिंहका मारडालना इस्तियार कियाः

महाराणाको मुनासिय था, कि जज्ञवन्तसिंहको व्यपने यहांते विदाकरके देव-ठिया पर फोज भेजते, लेकिन् उन्होंने धोखेके साथ कार्रवाई की, ज्योर रामसिंह (१) राठोड्को-फोज देकर व्याधीरातके वक् चम्पाबागमें महारावतके घेरलेनेका हुक्म दिया; रामसिंहने वैसा ही किया. जज्ञवन्तसिंह मए व्यपने कुंबर महासिंह व एक हज़ार राजपूतोंके व्यच्छी तरह लड्कर मीरे गये, महाराणाके राजपूत भी बहुतते काम व्याये. यह भगदा विक्रमी १६८५ [हि. १०३० = ई० १६२८ ] में हुव्या. इस नामुनासिव कामके करनेले देविलया महाराणाके हायसे निकल गया,

इस नामुनासिय कामके करनेसे देविलिया महाराणाके हायसे निकल गया, स्यांकि जशवन्तसिहके छोटे वेटे हरीसिहने, जो देविलियाकी गादीपर वेटा, श्रपने वाप घ्योर भाईके मारेजानेसे विल्कुल विश्वास उठालिया, इस खोफ़से कि महाराणा फीज भेजकर मुभे मरवा डालेंगे. यह श्रपनी गादी नशीनीका दस्तूर करके सीधा दिखी वादशाह शाहजहांके पास चलागया. इस वक्तसे देविलिया वालेंकी उदयपुरकी हुकूमतसे घ्यलह्दा होनेका मोका मिला. ध्यगरिव इस वक्तसे घलह्दा वालेंका उदयपुरकी हुकूमतसे घलहदा होनेका मोका मिला. ध्यगरिव इस वक्तसे चलहदा वालेंका उदयपुरकी हुकूमतसे घलहदा होनेका मोका मिला. ध्यगरिव इस वक्तने चलहदा वालेंका करते रहे. हरीसिहके विचारके मुवाफ़िक़ ही नतीजा पेदा हुव्या, कि हरीसिंह तो घपने वाप घ्योर भाईके मारेजानेकी ख़बर सुनते ही दिखीको तरफ़ चलागया, ध्यीर राठोड़ रामसिंह फीज लेकर देविलिये पहुंचा, जहां बहुतसी लूटखसीट करके उस इलाक़ेको वर्वाद किया. उसी संवत्म ढूंगरपुरके रावल पूंजा पर, जो वादशाही मन्सवदार होकर उदयपुर की सरपरस्तीको नहीं मानता था, महाराखा प्रतापिहके वक्तों ढूंगरपुरके रावल ध्याशकरण वादशाह व्यक्वर के मन्सवदार होगये थे, तबसे ढूंगरपुरके रावल ध्याशकरण वादशाह व्यक्वर के मन्सवदार होगये थे, तबसे ढूंगरपुरके रावल ध्याशकरण वादशाह व्यक्वर के मन्सवदार होगये थे, तबसे ढूंगरपुरको सो उदयपुरकी फ़र्मीबर्दारीसे निकलगये थे, इस लिये यह फीज भेजीगई. रावल पूंजा तो पहाड़ोंमें भागगया, ब्यार फीज ढूंगरपुरको वर्वाद करके चन्दन के गोखडे़क्टो

<sup>(</sup>१) राव मालदेवके बेटे चन्द्रसेन और चन्द्रसेनके बेटे उम्रसेन और उसके बेटे उन्नित्व बेटा रामसिंह पा, जो महाराणा जगलसिंहकी बहिनसे पैदाहुआ, और महाराणाहे एन नैकार सहनेला पा; वह हिजी १०५० [वि० १९९७ = ई० १६१०] में बादुशाह उन्हर्स के मन गया, और हज़ारी ज़ात व छःसी सवारका मन्सव व सि्टअ़त पाकर बाद्रशाह के रामसिंह रामसिंह रोटलाके नामसे अवतक महरूर है.

, ĝ

जो उसके महलोंमें था, गिरादिया; इस तरहपर डूंगरपुरको भी ख़राब करके फ़ौज लौट त्राई.

विक्रमी १६८६ कार्तिक कृषा २ [हि० १०३९ ता० १ सफ़र = ई० १६२९ ता॰ ४ ऑक्टोबर ] को महाराणा जगत्सिंहके, राजसिंह मेड्तियाकी बेटी महाराणी जनादे बाई मेरतणीके गर्भसे, कुंवर राजसिंहका जन्म हुआ; फिर एक वर्षके बाद उन्हीं महाराणीसे छोटे कुंवर अरिसिंह पैदा हुए. डूंगरपुर श्रोर देवलियाके मुवाफ़िक सिरोहीके राव अक्षयराजने भी सरकशी इल्तियार की. सिरोहीके राव सुल्तानका देहान्त होने बाद उसका बड़ा बेटा राजसिंह सिरोहीकी गादीपर बैठा; वह सीधा सादा सर्दार था. राव सुल्तानके छोटे वेटे सूरसिंहने राजसिंहसे बगावत करना शुरू किया; देवड़ा भैरवदास समरावत स्त्रोर राघव डूंगरोत वगैरह भी सूरसिं-हकी तरफ़दारीकरते थे, श्रीर रावकी तरफ़दारीमें भी देवड़ा एथ्वीराज सूजावत वर्गेरह कई आदमी थे. लड़ाई होनेपर सूरसिंहको शिकस्त देनेसे एथ्वीराजको गुरूर होगया था, इसी सबबसे एथ्वीराज श्रीर राजसिंहके वीचमें भी श्रदावत पड़ी. एथ्वी राजके भाई भतीजे वरोष्ट्र रिश्तेदार राजपूतोंकी ज़ियादती थी, जब ज़ियादा अदावत बढ़ने लगी, तो महाराणा अमरसिंहके कुंवर कर्णसिंहने राव राजसिंह व प्रथ्वीराजको बुलाकर त्र्यापसमें मेलं रखनेकी बहुतसी नसीहतें कीं, उस वक्त तो वह इक्रार करके पीछा सिरोही चलागया, लेकिन् इनकी अदावतकी आगके शुत्रले ज्यों के त्यों भड़कते रहे, तब राव राजसिंहने भैरवदास समरावतको जागीर देकर अपने पास रक्खा. मौका देखकर पृथ्वीराजने भैरवदास समरावतको मारडाला, राव राजसिंह पृथ्वीराज से द्वकर न बोला, लेकिन् भैरवदासके बेटे रामदासको उसके वापकी जागीर देकर अपने पास रखिलया, आखिरकार इस अदावतसे पृथ्वीराजके राजपूत सीसोदिया पर्वतिसिंह व देवड़ा रामाके हाथसे राव राजसिंह मारागया, श्रीर उसका वेटा अक्षयराज दो वर्षकी उम्ममें विक्रमी १६७५ [हि॰ १०२७ = ई॰ १६१८] को सिरोहीकी गादीपर वैठा; इस वालक राजाकी हिमायत व हिफाज़त महाराणा कर्ण-सिंहने ऋच्छी तरह की, पृथ्वीराज मए अपने मातहत राजपूतोंके अम्वावके पहाड़ोंकी तरफ़ चलागया, श्रीर सिरोहीके मुल्कमें लूटमार करतारहा; श्राख़िरकार प्रथ्वीराज, अक्षयराजके राजपूतोंके हाथसे मारागया, और प्रथ्वीराजके बेटे चांदाने बहुतसी लड़ाइयां कीं. राव अक्षयराजने म्हाराणा कर्णसिंहकी पर्वरिशको भूलकर महाराणा जगत्सिंहसे सरकशी की. महाराणाने भी फ़ौज भेजकर राव अक्षयराजको दुरुस्त क़िया.

इसी तरह बांसवाड़ेके रावल समरसीने भी महाराणा प्रतापसिंहकी त्र्याली पर्वरिश्न को भूछकर वादशाही हिमायतका सहारा छिया. महाराणा जगतसिंहने अपने प्रधान भागचन्दको फ़ीज देकर वांसवाड़े पर भेजा, रावछ समरसी वहां से भागकर पहाड़ोंमें चलागया, सो प्रधान भागचन्द्र छः महीने तक वहां ही ठहरा रहा. रावल समरसीने व्यवने शहर व मुल्ककी वर्वादी के वाद २०००० दो लाख रुपया जुर्माने के तार नज़ करके कुसूरकी मुत्र्गाफी चाही, उदयपुरसे भी उसकी तसछी कीगई. यह हाल किसी कृदर ग्राम बेड्वासकी बावडी की प्रशास्तिमें ( जो इसी प्रधान भागचन्दके बेटे फुत्हचन्दकी बनवाई हुई हैं ) लिखा है-- ( देखो शेप संग्रह नम्बर २ ).

महाराणा जगत्सिंहने अपनी वहिनकी शादी तो वीकानेरके महाराज कर्ण-सिंहके साय की, श्रीर श्रपनी वेटी वृंदीके राव शत्रुशाल हाड़ाको व्याह दी. इन शादियोंमें लाखों रुपये इनत्र्याम व इकाम वगेरहमें खर्च हुए. पहिले लिखाग-या है, कि बृंदीके राव शत्रुशालके बुजुर्ग उदयपुरकी तावेदारी करते थे, जिनको पाहरू, कि पूर्वा राय शतुगालक वृजुम उद्युक्त तावदारा परत ये, जिनका पादशाह व्यक्यरन व्यपना नौकर यनाया था; शतुशालने इस ख़ानदानसे वेटी मि-छनेका मौका गुनीमत समभकर चारखोंको यहुतसे हाथी इनव्याममें दिये; लिखा है, कि महलोंकी सीढ़ियोंपर चढ़ते गये घ्योर की सीढ़ी एक एक हाथी देतेगये. एक चारण संडायच हरीदासको गुक्लतसे हाथी न दियागया, तब हरीदासने नारा-जृ होकर मारवाड़ी ज्वानमें यह दोहा कहा—

दोहा.

जाती काया सांसवें राव कवडी रेस ॥ श्रश्रास माया कथमें छाया फल् जगतेस ॥ १ ॥

इसका मत्रस्य यह है, कि बड़े सूम ( कंजूस ) शत्रुशाल एक कोड़ी के वास्ते श्रपने बदनको दुव्ला करते हैं, लेकिन इस वक् जो दौलत उड़ाते हैं, महाराणा

जगत्सिंहकी छाया पड़नेका नतीजा है.

ं जब चित्तीड़की मरम्मत व डूंगरपुर, वांसवाड़ा श्रीर सिरोही वगेरह पर जब ।चताड्का मरम्भत व डूगरपुर, वातवाडा ज्यार ।तराहा वग्रह पर फ्रींजक्सी करनेकी िकायतें वादशाह शाहजहांके कान तक पहुंचीं, तो महाराणा जगतिहिंहने, जो वहे बुद्धिमान थे, ज्यपने सठाहकारोंसे राय छी, कि ज्यव वादशाही गुस्से को ठंडा करना चाहिये वर्ना वहीं ढंग किर होजायगा, जो ज्यक्यर व जहांगीरके वक्तमें था. भाला राज कल्याणको मण् एक हाथी व चन्द तुहक्तें दिक्षीकी तरफ रवाना किया, उसने वादशाह शाहजहांके दर्वारमें पहुंचकर महाराणाकी तरफ से वह हाथी ज्योर तुहके नज्ञ किये. विक्रमी १६९० % [हि॰ १०४३ ता॰ २० अञ्च्वान = ई० १६३४ ता॰ १९ फेब्रुअरी] को बाद-शाहने राज कल्याणको खुश होकर ख़िल्ज्यत और घोड़ा इनायत किया, और महा-राणाके लिये उमदा ख़िल्ज्यत और दो घोड़े, जिनमें से एकपर सुनहरी सामान और दूसरे पर सोनेका मुलम्मा कियाहुआ था, और एक हाथी देकर रुख़्सत किया.

जब बादशाही तकाज़ा ज़ियादा होनेलगा, कि एक हज़ार सवार जहांगीरी अह्दके मुवाफ़िक दक्षिणमें भेजना चाहिये, तब महाराणाने भोपतराम (१) वगेरह राजपूतोंको भेजदिया; वहां उन लोगोंने शाही फ़ीजमें रहकर अच्छी कारगुज़ारी दिखाई. भोपतरामने विक्रमी १६९३ भाद्रपद शुक्क पक्ष [हि० १०४६ रवीउस्सानी = ई० १६३६ सेप्टेम्बर ] को दिख्छी पहुंचकर दक्षिणकी फ़त्रहकी मुबारकवादी वादशाह शाहजहांको दी, और उदयपुर आया. कुछ असे वाद विक्रमी १६९४ [हि० १०४७ = ई० १६३७] में राज कल्याण भालाको कुछ चीज़ें वादशाहके वास्ते देकर महाराणाने रवाना किया, उसने वहां पहुंचकर वादशाही दर्वारमें सामान नज़ किया. बादशाहने बहुत खुश होकर एक घोड़ा और एक हाथी राज कल्याणको और महाराणाके लिये बहुत उन्दा ख़िलअ़त और हाथी देकर रुख्सत किया.

इसके बाद पीप कृष्ण १ [ता० १५ रज़ब = ता० ३ डिसेम्बर ] को जब बादशाह शाहजहां अजमेरसे रवाना होनेलगा, तो महाराणा जगत्सिंह के कुंवर राजसिंहको, जो वहां गया था, जड़ाऊ ख़िलअत, खपुवा (२) और सोनेके सामानकी तलवार, हाथी घोड़ा तथा इनके साथवाले राजपूत राव बहू चहुवान और रावत मानसिंह चूंडावत वगैरहको ख़िलअत और घोड़े, और महाराणा जगत्सिंहके लिये हाथी देकर विदा किया.

विक्रमी १६९८ [हि॰ १०५१ = ई॰ १६४१] में महाराणा जगत्सिंहने अपनी माता जाम्बुवती वाईको द्वारिकानाथकी यात्राके लिये वड़ी फ़ौजके साथ भेजा; द्वारिका-पुरीमें जाकर उन्होंने सोनेकी तुला वगैरह लाखों रुपयेका दान दिया, फिर पीछे उदय-पुर आनेपर वाईजीराजको गंगारनान करनेके लिये सोरमजीकी तरफ मए कुंवर राजिसिंहके रवाना किया. वे शूकर क्षेत्र याने सोरमजीमें पहुंचे, तब बाईजीराज और कुंवर राजिसहें सुवर्णकी तुला की. इसके सिवाय और भी लाखों रुपयेका धन वहां

<sup>(</sup>१) भोपतरामं धरयावद वालोंका पूर्वज था,

<sup>(</sup>२) यह एक छोटी किस्मके हथियार का नाम है.

खेरात किया. फिर पीछे बाईजीराज व महाराजकुमार उसी जर्रार फ़ोंजके साय उदयपुर श्राये, छेकिन् दोनों वार सफ़रमें जो बादशाही मुल्क रास्तेमें पड़ते थे इस से कहीं कहीं वेजा रोक टोकके सबव मुसल्मानोंसे छोटे खोटे वखेडे भी होगये, जिनको शाही मुळाज़िमोंने वड़ी तुळ तबीळ शिकायतोंके साथ ळिखकर बादशाहके कान तक पहुंचाया. वादशाह दिरुमें नाराज़ होकर महाराणा जगत्सिंहको फ़ौजी ताकृत दिखठानेके छिये तम्यार हुन्या, कि जिससे कुछ राजपूतानाके राजपूत दवे रहें. शाहजहांने ज़ाहिरा स्वाजह मुईनुदीन चिश्तीकी ज़ियारतके बहानेसे विकसी

११६०० मार्गशीर्ष रू० १ [हि० १०५३ ता० १८ शब्युवान = ई० १६४३ ता० १ ताविस्वर ] चन्द्रवारको आगरेसे रवाना होकर वाग् नूरमन्ज्िक्सं मकाम किया, श्रीर सम्पद खानेजहांको खिळ्यान उन्दा देकर आगरेकी हिफाज़तके वास्ते छोड़ा, किरवरखांके वेटे शेख श्रद्धाहिदयाको, कि जो पहिले एक हजारी जात श्रीर श्राठ सो सवारका मन्सव रखता था, देव हजारी जात श्रीर हजार सवारका मन्सव दिया, सवारको मन्सव रखता था, इट्ट हुजारा जात छार हुजार सवारका मन्सव दिया, मार्गद्वीप रूप्ण ६ [ता॰ २० श्रम्भवान = ता॰ ३ नोवेन्वर ] को नूरमिन्ज्ञले पुस्तान सराय मकाम किया; सुबह रूपवासमें ठहरकर कितनेही अमीरोंको फृद्धपुर की तरफ रुज़्सत करके आप यहां शिकार खेळने छगा, जहां सठावतखांको नकारा च निशान मिला, और दो शेर वादशाहकी वन्द्रकृते शिकार हुए, मार्गशीर्प रूप्ण २० [ता॰ २४ श्रम्भवान = ता॰ ७ नोवेन्वर ] को स्वाजेजहांकी सरायके पास देरा हुआ. इस मन्जिलमें इस्लामखां वगेरह कई सर्दार हार्ज़र होगये मार्गशीर्प शुक्र ३ [ता॰ २ रमज़ान = ता॰ १३ नोवेन्वर ] को चाटमुके पास राजा जरितहने मण्ड करें र प्राप्ति कर के स्वाकर हार्ज़ित हो निर्माण करने हरांके अपित स्वाकर हार्ज़ित हो, नर्योष उनके राजधानी यहांसे कृरीव थी; मार्गदीर्प शुक्र ५ [ता॰ ३ रमज़ान = ता॰ १५ नेवेन्चर ] को महाराजा जयसिंहने एक हाथी श्यार ९ घोड़े वादशाहको नज़ किये मार्गदीर्प शुक्र ९ [ता॰ ७ रमज़ान = ता॰ २० नोवेन्चर ] को जोगी तालावपर मक़ाम हुत्रा, जो श्राजमेरके कृरीव है.

मकाम हुआ, जा व्यजमरक कराव हे.

जव व्यागरेसे जर्रार फोजके साथ वादशाहका रवाना होना व्यजमेरकी
तरफ, मुना, तो महाराणा जगत्सिंहने सोचा, कि चिन्नोड़की मरम्मत कराना
व ढूंगरपुर, वांसवाड़े व सिरोहीपर फोजका मेजना व्योर तीर्थ यात्रामें हमारी फोजका
शाही मुळाज़िमोंके साथ कुळ कुळ वखेड़ा करना व्योर वादशाह जहांगीरके वक्त वडे कुंवर
को शाही द्वर्वारमें मेजनेका जी इक्तार हुव्या था, उसमें भी हमारी गदी नर्शानीके वाद
टाळा टूळी रहना, नापसन्द हुआ; जुरूर व्यजमेरकी जि्यारतके वहानेसे बादशाहका
इरादा मेवाड़ पर चढ़ाई करनेका होगा, क्योंकि पहिले भी

रिकारके बहानेसे आगरेको छोड़कर चित्तौड़की तरफ कूच किया था, और जहांगीरने भी विक्रमी १६७० [हि० १०२२ = ई० १६१३ ] में अजमेरमें रहकर मेवाड़पर फ़ौज मेजी थी. इसिलये कुंवर राजिसहको बादशाही दर्वारमें भेजकर सफ़ाई करलेना चाहिये. इस ख़यालसे कुंवर राजिसहको उदयपुरसे रवाना किया. वे अजमेरके नज़दीक जोगी तालावपर शाही दर्वारमें पहुंचे, और वहां हाज़िर होकर एक हाथी नज़ किया, वादशाहने भी इनकी हाज़िरीसे खुश होकर कुंवर राजिसहको ख़िल्अ़त उम्दा और सरपेच, जड़ाऊ जमधर और घोड़ा मए सोनेके सामानके दिया.

विक्रमी १७०० मार्गशिर्ष शुक्क १० [ हिजी १०५३ ता० ८ रमज़ान = ई॰ १६४३ ता॰ २१ नोवेम्बर ] को बादशाह मकाम अजमेरके तालाब अानासागरकी पाळपर पहुंचे, वहां ख्वाजह मुई नुद्दीन चिर्तीकी ज़ियारत करके रु० १०००० दस हज़ार वहांके खादिम श्रीर मुहताजोंका देकर डेरोंमें श्राये, फिर श्रपने शि-कार किये हुए रोमके गोइतका पुलाव बड़ी देग (१) में पकवाकर मुहताजोंको खिलाया. इसी मकामपर महाराजा जशवन्तसिंह जोधपुरवाला भी हाज़िर हुन्त्रा, त्रीर त्रांबेरके महाराजा जयासिंहने पांच हज़ार सवार राजपूतों समेत हाज़िरी दी. पौष कृष्ण १ [ ता० १५ रमजान = ता० २७ नोवेम्बर ] को बादशाहने आगरेकी तरफ कूच किया, श्रीर महाराजा जरावन्तसिंह व महाराजा जयसिंहको ख़िलञ्जत देकर अपने अपने वतन जानेकी रुख्सत दी, और महाराजा जयसिंहके कुंवर रामसिंह और कीर्ति-सिंहको घोड़ा श्रीर सिरोपाव देकर उनके वापके साथ विदा किया. पीप छणा २ [ ता॰ १६ रमजान = ता॰ २८ नोवेम्बर ] में कुंवर राजसिंहको ख़िलऋत उम्दा, तलवार, ढाल व सामान सुनहरी मीनाकार समेत घोड़ां व हाथी तथा कुछ ज़ेवर जो राजपूत राजा पहनते थे, श्रीर अव्वल दरजेके दो सर्दारोंको ख़िलश्र्त श्रीर घोड़े और आठ सर्दारोंको ख़िलअ़त दिये, और महाराणा जगत्सिंहके वास्ते मोतियोंकी माला श्रोर तलवार, ढाल सुनहरी मीनाकारीकी व दो घोड़े, एक श्ररवी श्रीर एक इराकी मए सोने के सामानके देकर रुख्सत किया. पौष कृष्ण ४ [ ता॰ १८ रमज़ान = ता॰ ३० नोवेम्बर ] के दिन सादुछाख़ांको ख़िलऋत च्योर डेढ़ हज़ारी ज़ात च्योर तीन सौ सवारसे दो हज़ारी ज़ात व पांच सो सवारका मन्सव देकर ख़िद्मत मीरसामानीपर मुक़र्रर किया. पौष कृष्ण १० [ ता० २४

<sup>(</sup>१) इस देगमें १४५ मन वादशाही तोलके चावल, गोश्त, घी, मताला वगेरह एकवार पकता है, इसे वादशाह जहांगीरने हिजी १०२३ [वि०१६७१ = ई०१६१४] में वनवाकर भेट किया था,

रमज़ान = ता॰ ६ डिसेम्बर ] को माठपुरेमें मकाम हुआ, जो राजा विट्ठछदास गोड़की जागीरमें था; राजा विट्ठछदासने एक हायी श्रीर एक हथनी वादशाह को नज़ की; जिसमेंसे हथनी रक्खी गई. रामपुरकी तरफ होतेहुए पोप शुरू १ [ता॰ श्राखिर रमज़ान = ता॰ १२ डिसेम्बर ] को बाड़ी पहुंचे, वहां राजा इष्णसिंह भद्रोरियेके मरनेकी खुबर पहुंची. इष्णसिंहके श्रीछाद न होनेके सबब उसके भतीजे वदनसिंहको गोद राखकर राजाका ख़िताव व ख़िळश्रृत श्रोर मन्सव इनायत किया, श्रोर श्रव्दुङाख़ां फ़ीरोज्जंगकी जागीर ज़न्त होकर जो रु० १००००० एक लाख सालियाना नक्द मुक्रेर होगये थे, बाद-आ एक १००००० वन काल साल्याना गण्य गुण्य होगय , य, वाद-शाहने फिर मिहर्वान होकर छः हजारी जात व छः हजार सवारका मन्सव दिया. इसके बाद माघ रूण १ [ता० १५ शवाल ≈ ता० २७ डिसेम्बर ] को बादशाह आगरे दाखिल होगये. कुंबर राजसिंह भी बादशाहसे रुख़सत

होकर उदयपुर श्राये. हांकर उदयपुर ष्प्रायः
जब राव ष्यमर्रासंह राठों इ नागोर वाला ष्यागरेमें सलावतख़ंको मारकर
शाही दर्बारमें ष्यर्जुन गोड़के हाथसे मारागया प्योर यह वात मशहूर हुई, उस वक्
राठों इवड्ड पांपावत व राठों इ भावसिंह कूंपावत, जो वादशाही नोंकर थे,
ष्यमरसिंहके मकानके पास रहते थे. प्र्यर्जुन गोड़का मकान भी ष्यमरसिंह
के मकानके पासही था. श्रमरसिंहके प्रादमियोंमेंसे जिनका जी नहीं ठहरा वे
तो उसी वक्त भागकर नागोरकी तरफ पलेगये, प्योर कितने ही राजपूर्तोंने प्रार्जुन
गोड़को मारकर व्यपने मालिकबा वरला लेना चाहा,यहू य भावसिंह भी इनके शरीक
होगये; जिस वक्त वह्न राठोंड मारनेके विशे तस्पार हुआ उसी वक्त महाराणा जगत्सिंहका मेजाहुआ नीला घोड़ा उसके पास पहुंचा

यह इस तरह हुचा, कि राठोड़ वलू चांपावत जोधपुरके महाराज सूरसिंहके पास रहता था, इसका मिज़ाज बहुत तेज था, सो बुछ तकार होनेके सबब उदयपुर में महाराणा ध्यमरसिंहके पास ध्यारहा, फिर बुछ ध्यसे बाद महाराणा कर्णसिंहके वक् कुंवर श्रमरसिंह राठोड्ने इसको वुळाळिया श्रमरसिंह वादशाही मन्सव-वक् कुवर श्रमरासह राठाइन इसका बुलालया श्रमरासह वादशाही मन्सव-दार होगया, तव इन दोनों राजपूर्तीको भी शाही खिदमतमें हाजिर किया, श्रोर बादशाही मुलाजिम बनवाया. कुळ श्रमेंके बाद उदयपुरमें महाराणा जगतिसँह के पास एक काठियाचाड़ी चारण तीन घोड़े लावा श्रीर हर एक की कृमत दस हज़ार रुपये बयान की. रुपये ज़ियादा होनेके बाइस एतराज़ हुत्था, तव उस सोदागरने घोड़ोंका सख़्त इन्तिहान करनेको कहा, उसी तरह एक घोड़ेका गया, उस घोड़ेके दोनों बग्लमें पूरे पूरे पेशकृष्य भारकर ि. कियागया था, वहांतक घोड़ेने बराबर धावा किया, श्रोर फिर घोड़ा मरगया. सोदागरको तीस हज़ार रुपये तीनों घोड़ोंके दियेगये, एक इम्तिहानमें मरा, दो बाक़ी
रहे; महाराणाने फ़र्माया, कि एक घोड़ेपर हम चढ़ेंगे, श्रोर दूसरा बह्नू चांपावतके
लायक है; उस दूसरे नीले घोड़ेको मए सामानके श्रागरेकी तरफ़ रवाना
किया, वह घोड़ा उसी वक्त पहुंचा कि जब बह्नू मरनेको तय्यार होरहा था. घोड़ेपर
सवार होकर महाराणा जगत्सिंहसे श्रर्ज करवाई, कि मुक्तको ऐसे वक्तमें घोड़ा
इनायत करके पूरा राजपूत बनाया, जिसका शुक्रिया श्रदा नहीं कर सक्ता, में तो माराजाऊंगा श्रोर इसका बदला ईश्वर श्रापको देगा. यह कहकर बह्नू चांपावत
मारागया, जिसका हाल मोकेपर लिखा जायगा.

जबसे महाराणा जगत्सिंहने मेवाड्का राज्य पाया, तबसे वह मण्ह्रवी अक़ीदोंको तरकी देते रहे, विक्रमी १७०४ [हि० १०५७ = ई० १६४७] में उकारनाथकी यात्रा करनेके लिये उदयपुरसे कूच किया, पिहला मकाम उदयसागरकी पालपर हुआ; पालके नीचे नालेपर अपने बनवाये हुए महलोंमें, जो शिकस्ता अभी तक मोजूद हैं, रात रहे, वहांसे मन्जिल बमन्जिल बड़े लश्करके साथ उज्जैन पहुंचे, जहां मालवेका सूबेदार रहता था. सूबेदारसे कुछ बिगाड़ होगया, लेकिन फ़ोजकी जियादतीके सबब वह दब गया, वहांकी तीर्थ यात्रा और क्षिप्रा (छपरा) नदी का स्नान करके मान्धातापुरी (उकारनाथ) में पहुंचे, और नर्मदा स्नान करनेके बाद विक्रमी १७०५ आषाढ़ कृष्ण ३० [हि० १०५८ ता० २९ जमादियुल्-अव्वल् = ई० १६४८ ता० २२ जून] को सुवर्णका तुलादान (१) किया— (शेषसंग्रह प्रशस्ति नम्बर ३), और पिछे उदयपुर पधारे. मालवेके सूबेदार ने महाराणाकी बड़ी लम्बी चोड़ी शिकायत शाही दबरिमें लिख भेजी, जिससे बादशाह दिलसे नाराज हुआ, परन्तु शाहजहां अपने पिताके जमानेमें उदय-पुरकी सुलह अपनी मारिफ़त होना व शाहजादगीमें अपनी पनाहकी जगह जान-कर दरगुज़र करता था.

फिर इन महाराणाने राजधानी उदयपुरमें जगन्नाथरायजीका मन्दिर बनवाकर विक्रमी १७०९ द्वितीय वैशाख शुक्क १५ गुरु वार [हि० १०६२ ता० १४ जमादियुस्सानी = ई०१६५२ ता० २४ मई]को प्रतिष्ठा की—(शेषसंयह, नम्बर ४), जिसमें कृष्णभटको बहुत दान दिया, मुकुन्द व भूधर गजधरको बहुत इनञ्जाम दिया. इस मन्दिरके

<sup>(</sup>१) इस तुला दानका तोरण कृति श्वेत पाषाणका उकारनाथके द्वारपर है, और काले पत्यरकी प्रशस्ति मन्दिरकी दक्षिणी दीवारमें अभीतक मौजूद हैं.

पास उत्तर दिशा एक दूसरा मन्दिर इन महाराणाकी धायने इसी जुमानेमें बनवाया-( शेपसंग्रह, प्रशस्ति नम्बर ५ ). इन महाराणाने इसी वर्षके त्र्यख़ीरमें तीर्थ यात्रा करनेका इरादा किया था, टेकिन ईश्वरेच्छासे वह न होसका, उनकी उसका भी अन्त आचुका था; आख़िरकार विक्रमी १७०९ कार्तिक रुण ४ [ हि० १०६२ ता॰ १८ ज़ीक़ाद = ई॰ १६५२ ता॰ २५ व्यक्टीवर ] को इस संसारसे परलोक निवासी हुए.

, इन महाराणाके देहान्तसे हिन्दुस्तानके व्यक्सर छोगोंको वडा ही रन्ज हुआ; इनकी प्रकृति मिळनसार रहमदिल् थी, कभी कभी छोगोंके कहनेसे वेरहमी भी करते थे, परन्तु वहुत कम; यह युङ्द हिम्मत थे, इनकी वर्ख्विश मशहूर है, कि व्यपनी गडीनशीनीके दिनसे देहान्त तक हर साछ सुवर्णका मुखादान करते थे, तुछादानके चिन्ह सफ़ेद पत्थरके तोरण, उकारनाथ व श्री एकिंगजीकी पुरी, व उद्यपुरमें बडीपोळके भीतर पूर्वी दीवारपर खड़े हैं. यह व्यप्त म ममुह्द के वहे वावन्द थे, जासण श्री वारणोंको इन्होंने जो दान दिया उसकी संस्थाका एक दोहा मशहूर है-

दोहा.

सिन्ध्र दीधा सातसे हेवर छपन हज़ार ॥ यकावन सासण दिया जगपत जगदातार ॥ १॥

इसी तरह एक श्लोक भी छिला है~

छक्षं हयान् सप्त शतं गजानां भामान् शतं पोडश दान युक्त ॥

योदसवानिष् जनाय भूपतिः कस्तंत्रपं स्तोतु निह प्रसन्येत् ॥१ ॥ अपरके दोहे श्रीर क्षोकमें इस्तित्छाफ़ है, इसका यह सचय मालूम होता है, कि दोहेमें जो दिये हुए हाथी, घोड़े, श्राम हैं, वह तादाद चारणोंको मिटनेकी हैं, श्रोर क्षोकमें ब्राह्मण चारण वग्रेस्ह कुछको मिटनेकी तादाद होगी। दोहेकी तादाद स्था ७००, घोड़े ५६०००, ग्राम ५१. कोककी तादाद-हार्था ७००, घोड़े १०००००, स्पीर याम १००. उनके प्रजापालन च नौकरोंकी पर्वरिशका वयान व्यवतक मैवाइके छोटे बड़े छोगोंकी ज्वानपर जारी है. एक दोहा मारवाड़ी भापामें आम छोगोंकी जवानी मशहूर है-

दोहा

साई करे परेवड़ा जगपतरे दरवार ॥ पीछोडे पाणी पियां कण चुग्गां कोठार ॥ १ ॥ मतलब इसका यह है, कि ईश्वर हमको जानवर भी बनावे, तो जगत्सिंहके दर्वारका कवृतर करे, ताकि पीछोले तालावमें पानी पियें च्योर कोठारके दाने चुगें. इन सहाराणाका दर्मियानीकृद, मज्बूत बदन, वड़ी चांख, चोंड़ी पेशानी, हंस मुख चिहरा, च्योर सियाही माइल गेहुवां रंग था; इन्होंने चित्तींडगढ़की मरम्मत करवाई, माला वुर्ज, एउटल पोल, लक्ष्मण पोलका शुक्त तो महाराणा कर्णसिंहने किया था, लेकिन् इन्होंने तथार करवानिया वार्ते कराया; जगमन्दिरोंमें वड़ा गुम्बज् महाराणा कर्णसिंहने तथ्यार करवादिया था, लेकिन् इन्होंने जनाना महल व वार्गाचा वगेरह बनवाकर उन महलोंका जगसन्दिर नाम रक्खा, च्योर च्यपने संग्रहीता स्त्री च्यांत ख्वासके वेटे योहनदासके नामसे छोटासा मोहनमन्दिर महल पीछोलेमें बनवाया, जो शहरके पास पश्चिम तरफ्को हे, इन्होंने उद्यसागर तालावकी पालके नीचे पूर्वी तरफ् नालेपर महल वनवाया. इन महाराणाके पुत्र २, बड़े राजसिंह च्योर छोटे च्यारिसिंह थे. महाराणाका जन्म विक्रमी १९६९ भाद्रपद शुक्त ३ [हि०१०१६ ता०१ जमादियुल्- इन्हों के १९०७ ता० २५ च्यांगस्ट ] को हुन्या था.

ूर्यारकार विद्यान स्वाप्त के कि स्वाप्त क्षेत्र स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्

इस वादशाहका जन्म हिजी १००० ता० आख़िर रवीउल्अव्वल् [वि॰ १६१८ माघ शुक्क १ = ई० १५९२ ता० १७ जैन्यू अरी ] को हुआ. जब बादशाह जहांगीरका देहान्त हुआ, उस समय एक साथ तहल्का मचगया, परन्तु आसिफ़्ख़ां वड़ा होश्यार आदमी था, जिसने शाहजादे खुस्नोंके वेटे वुलाक़ीको केंद्रसे निकालकर नामके वास्ते तरुत्तपर विठाया, और अपने दामाद शाहजहांके पास बनारसी नामी कासिदको अपने नामकी अंगूठी देकर दक्षिणकी तरफ रवाना किया.

नूरजहां वेगम अपने दामाद शहरयारको तरत नशीन करना चाहती थी, उसने आसिफ्ख़ांको बुळाया, लेकिन् वह न गया; सब लोग जहांगीरकी लाश लेकर नूरजहां सहित लाहोर पहुंचे, वहां नूरजहांके बागमें उसको दफ़ किया. सब अमीर आसिफ्ख़ांकी दिली स्वाहिशको जानते थे, कि वह अपने दामाद शाहजहांको

तस्तृनश्रीन करेगा, इसल्यि उससे मिलावट करने लगे. ये लोग तो फ़ौज सहित नदीके पार थे, शाहज़ादे शहरयारने छाहीरमें ख़ज़ाने व शाही कार्ख़ानोंपर कृञ्ज़ा किया चार न राहणाद शहरवारन छाहारम खुनान व शाहा काखानापर कृष्णा किया चीर बहुतसे इनच्याम इकाम व मन्सव देनेटगा, एक फ़ीज एकट्ठी करके च्यासि- फ़्खां वगेरहकी फ़ीजसे सामना किया. नूरजहां वेगम च्यासिफ्खांकी हिरासतमें नज्रवन्द थी, छड़ाईमें शहरवार हारकर मागा, चीर किछे छाहीरमें जा धुसा. च्याख़िरकार वह गिरिफ्तार होकर बुळाकीके सामने ट्याया गया, फिर अळाहवर्दी- ख़ांकी सुपूर्वगीमें केंद्र इच्या चीर उसकी च्यांबोंमें सटाई फेरदीगई; शाहजादे दान-यालके दो वेटे तहमूर्स ज्योर होशंग भी, जो शहरयारके सिपहसालार वने थे, गिरि-पतार होकर केंद्र कियेगये.

पतार होकर कृंद कियेगये.

वनारती कासिद ध्यासिफ्ख़ंकी मुहर छेकर २० दिनमें निजामुल्मुक्किकी हह मुक्क दक्षिणके खेवर मकामपर श्राहज़ादेके छश्करमें पहुंचा. पहिछे महावतख़ां से सव हाल कहा, जो उसको शाहजहांके पास छेगया, खोर ध्यासिफ्ख़ांकी धंगूठी नज़ करके उसकी खेरस्वाहीका हाल ययान किया. शाहजहांने उसी समय एक फ़्मांन ध्यासिफ्ख़ांके नाम छिखकर ध्यमानुष्काह व वायज़ीदख़ांके हाथ ध्यमी रयानगीके धारेमें भेजा, खोर दूसरा फ्मांन दक्षिणके स्वेदार खानेजहांके पास जानि-सारख़ांके हाथ पहुंचाया, छेकिन् खानेजहांने शाहजहांके विख्ठाफ़ कार्रवाई की. निजामुल्मुक्किसे मिछकर कुछ मुक्क तो उसके सुपुर्द किया, खोर खाय पए राजा गर्जासिह जोधपुरवाछे व राजा जयसिंह ध्यांवेरवाछे वगेरह शाही सर्दारोंके मांडूमें पहुंचकर दक्षिण व माठवेमें कृष्का करित्या, क्योंकि वह जहांगीरका बड़ा पतिधाराजहांने हिल्ली १०३० ताल २३ स्वीडलखंखर िविल १६८८ मार्ग्वाणं

वारा सदार श्रार शाहजहांका दुश्मन था.
शाहजहांने हिल्ली १०३७ ता० २३ रवीउल्थव्यल् [ वि० १६८४ मार्गशीर्ष रूण ९ = ई० १६२७ ता० १ हिसेम्बर ] को कूच किया. नाहरखां उक् शेरखांकी श्रजीं श्रहमदावादसे पहुंची, कि वन्दह तो श्रापका नौकर हे, परन्तु सेफखां का दिल विख्तुल फिराहुश्या है. इस श्रजींके जवावमें शेरखांकी श्रहमदावादका स्वेदार मुक्रंर करके सेफखांको गिरिपतार करलानेका हुम्म दिया, लेकिन वादशाहकी वेगम मुन्ताज़महल्की विहेन ( श्रासिफ्खांकी दूसरी वेटी ) का विवाह सेफ्खां के साथ हुश्या था, इस ख्याल्से खिदमतपरस्तखांको मेजदिया, कि सेफ्खांको नज़रवन्द हमारेपास लेश्यांते, श्रोर उसे किसी तरहकी तम्ब्लिफ न हो. शाहजहां, नर्मदा पार होकर सिनोरमें पहुंचा, वहीं सालगिरहका जज़न किया, श्रोर खिदमतपरस्तखां सेफ्खांको लेकर हाज़िर हुश्या. शाहजहांने भुनता

तालावपर ठहरा श्रीर शेरखांको पांच हजारी जात व सवारका मन्सव देकर गुजरात का सूवेदार वनाया; सिर्ज़ा ईसातरख़ांको चार हज़ारी ज़ात व दो हज़ार सवारका मन्सव ज्योर पटनेकी सूवेदारी मिली. सात दिन तक यहीं ठहरे, ज्योर उसी जगहसे एक खास दस्तख्ती फ़र्मान ज्यासिफ़्खांके नाम ख़िदमतपरस्तख़ांके हाथ लिखकर लाहोर भेजा, कि इस वक्त बहुत सस्त गर्मी पड्रही है, अगर दावरवस्या व गुर्शास्प खुस्त्रीके वेटे च्यीर शाहजादा शहरयार व शाहजादे दानयालके वेटे तहमूर्स व होशंग, पांचोंको मारडालाजावे, तो सब अगड़ा दूरहोकर वे फिक्री हो.

हिजी १०३७ ता० २२ जमादियुल्यव्वल् [ वि० १६८४ माघ, कृष्ण ८ = ई॰ १६२८ ता॰ ३० जैन्यू अरी ] को "अवुल्मुज़फ़्फ़र शिहावुद्दीन मुहम्मद साहिव क़िराने सानी शाहजहां वादशाह गाज़ी" के नामसे लाहीरमें खुत्वा पढ़ागया. उसी वक्त दावरवख़्श केंद्र हुन्या, श्रीर उसी महीनेकी २५ तारीख़ [ वि॰ माघ कृष्ण ११ = ता० २ फेन्नुत्र्यरी ] को रजाबहादुरके हाथसे पांचों शाहजादे लाहीरमें भारेगये (१). शाहजहां ऋहमदावादसे कूच करके गोगूंदे आया, वहां महाराणा कर्णसिंहने मुलाकात (२) की. दस्तूरके अनुसार नज व वख्शिश हुई; महाराणाने अपने छोटे भाई अर्जुनसिंहको फ़ौज सिहत शाहजहांके साथ करिया. उस ( शाहजहां ) ने अपने लक्करकी हरावलमें अर्जुनको मुक्रेर किया. फिर मांडल के तालावपर ३६ वर्षकी उच्च पूरी होकर सैंतीसवां साल शुरू होने के सबब शाहजहांकी सालगिरहका जइन (उत्सव) सूर्जके हिसावसे हुआ.

ता॰ १७ जमादियुल् अव्वल् [ माघकृष्णः ३ = ता॰ २५ जैन्यूअरी ] को अजमेरमें पहुंचकर स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी ज़ियारत की, और एक मस्जिद संग मरमरकी वहां वनवाई, जो अवतक मोजूद है. ता॰ २६ जमादियुल्अव्वल् [ माघ कृष्ण १२ = ता० ३ फेब्रुअरी ] गुरुवार को रात्रिके वक्त आगरे पहुंचकर नूरजहांके वागमें ठहरा, और ता० ८ जमादियुस्सानी [ फाल्गुन् कृष्ण १४ = ता॰ ७ मार्च ] को तस्त्पर बैठकर अपना ख़िताब "अवुल् मुज़फ़्ज़र शिहाबुद्दीन मुहम्मद साहिव किराने सानी शाहजहां बादशाह

<sup>(</sup>१) मारवाड़की ख्यातमें लिखा है, कि इस वक्त शाहजहांके हुक्मसे आसिफ्खांने शाही खान्दानके १८ जिल्हादोंकी जान ली, एक दोहा भी इस वावत मारवाड़ी भाषामें महहूर है—

अठारा मारिया। कीका, काका, बीर ॥ १ ॥ ाना सबलांस् री सब .

गाज़ी" खुतवों व फ़र्मानोंमें जारी किया, इसी जुलूसमें राजा भीमसिंह अमरसिंहोतके बेटे रायसिंहको दो हज़ारी जात श्रीर एक हज़ार सवारका मन्सव द्विया. उस वक्त रायसिंह बहुत बाठक था, छेकिन् भीमसिंहकी वहादुरी व उम्दा ख़िदमतोंपर ख़्याछ रक्खा, ध्यीर टोडेका परगना जो भीमसिंहको जहांगीरसे मिछा था, (श्रीर श्रव जयपुरके राज्यमें हैं) रायसिंहको कितने ही नये परगनों समेत इनायत किया.

इस बादशाहने सिग्देका रिवाज, जो व्यक्तरके व्यह्तसे जारी था, बदलकर खाली जमीनसे हाथ लगाकर सलाम करनेका तरीका बांधा, व्योर व्यालिम व सम्यद् लोगोंके लिये सलामके एवज खाली हाथ उठाकर हुव्या पढ़देना कृरार पाया. व्यासिफ्खांको व्याठ हजारी जात व्योर सवारका मन्सव दिया, व्योर महाबतखांको खान्खानांका खितान, सिपहसालारीका इहदा व सात हजारी जात व्योर सवारका मन्सव दिया, इसके सिवाय व्योर भी कई व्यादमियोंको मन्सव दियाये, जिनकी फ़िहरिस्त व्याख़िरमें टिखी जायगी.

जिनका फिहरिस्त च्याखिस्म टिखी जायगी.

इसी सन्की ता० १ रजब [ फाल्गुन शुरू ३ = ता० १० मार्च ] को दाराशिकोह छाहीरमें हाजिर हुन्या, प्योर इरादतखांको विजारतका उहदा मिला. ता० १८ रजब [ चेत्र रूप्ण ४ = ता० २० मार्च ] को कासिमखां व राजा जय-सिंहको महावनका फसाद मिटानेके लिये भेजा. फिर ता० २३ शक्यवान [ वि० १६८५ वैशाख रूप्ण ९ = ता० २९ एप्रिल ] को सात वर्षकी उद्यमें सुरच्यावानू का देहान्त हुन्या, जो इस वादशाहकी वेटी थी. इसके वाद ता० १ रमज़ान [ वैशाख शुरू १९ = ता० ८ मई ] को शाहजादा दोलतच्यक्ता पेदा हुन्या, प्योर कासिमखां व राजा जयसिंह महावनका वन्दोवस्त करके लोटचाये. वरुख व वदस्थांके वादशाह नव्यमुहन्मदने कायुक्यर चढ़ाई की, लेकिन् वह शिकस्त साकर पीछा चलाग्या. महावतखां ख़ानुकांको कायुक्या वन्दोवस्त करनेके लिये भेजा, जिसके साथ नीचे लिखे हुए सर्दार थे—

राव रत्न सरवलन्दराय हाडा, राजा रायसिंह कळ्याहा, सर्दारख़ां, बीकानेरका

राव रक्ष तावक दान हान्।, राजा राजातह कळवाहा, सद्दारज़ा, वाकानरका राव सूर व मोतमद्द्वां वगैरह. इनके वहां पहुंचनेपर तुर्क छोग कावुछसे भागगये. हिज्ञी ता० १५ जि्छ्हिज [बि० भाइपद रूणा १ = ई० ता० १७ अॉगस्ट ] को कासिमखांको वंगाछेकी स्वेदारी मिछी, ज्योर महावतखांके वेटे . खानेजहांको दाक्षण, बरार आरे खानदेशकी स्वेदारी दी. 🗅 भेजीं-

हिजी १०३८ [ वि० १६८५ = ई० १६२९ ] में महावतख़ां काबुलसे छोट आया, और तूरानके वादशाह इमामकुलीख़ांके पास शाहजहांने एल्ची भेजा; अब्दु-छाख़ांने जुभारसिंह बुंदेलेके कई किले लेलिये, आख़िरमें महावतख़ांकी मारिफ़त सुलह होगई. इसके वाद वालाघाटका इलाक़ा, जो ख़ानेजहां लोदी पहिले सूवेदारने कई किरोड़ रुपये लेकर दक्षिणियोंको देदिया था, वादशाह शाहजहांकी मर्ज़ीके मुवाफ़िक़ निजा़मुल्मुल्कने वापस दे दिया. इसी सालकी ता० ८ रमज़ान [ वि० १६८६ वैशाख शुक्क ६ = ई० १६२९ ता० २९ एप्रिल ] को शाहजा़दा दोलत-अफ़्ज़ा मर्गया, और ईरानके शाह अब्बासने वहरी वेगको एल्ची वनाकर शाहजहांके पास भेजा. ख़ानेजहां लोदी बादशाहसे वागी होकर भागा, जिसके पीले नीचे लिखे हुए सर्दारोंको भेजा—

ख्वाजह अबुल्हसन, खांनेजमां, सय्यद मुज़फ़्फ़रखां, रोजा जयिसंह कछवाहा, नसीरीखां, फ़िदाईखां, वीकानेरका राव सूर, राजा विट्ठलदास गौड़, राजा भारथ वुंदेला, सदीरखां, मोतमदखां, खिदमतपरस्तखां, माधविसंद हाड़ा, राय हरचन्द परिहार वगेरह. इनमेंसे मुज़फ़्फ़रखां और राजा विट्ठलदास धौलपुरके पास जलद जापहुंचे, सामना होनेपर खानेजहां भाग गया, दोनों तरफ़के बहुतसे आदमी मारेगये, फिर खानेजहां भागकर निज़ामुल् मुल्कके पास चलागया.

हिज्ञी १०३९ ता० ८ जमादियुल्अव्वल् [ वि० १६८६ पीप शुक्र ६ = ई० १६२९ ता० २१ डिसेम्बर ] को वादशाह शाहजहां दक्षिणकी तरफ रवाना हुआ. ता० २० रजव [ चेत्र कृष्ण ६ = ई० १६३० ता० ५ मार्च ] को फीजके तीन हिस्से किये. एक इरादतखांके साथ, जिसमें जुभारिसंह वुंदेला, रिज्वांखां मश्हदी, इक्षामखां फत्हपुरी, नूरुद्दीन कुली, राव दूदा चन्द्रावत रामपुरेका, राजा भगवानदास कछवाहेका पोता और माधविसंहका वेटा शत्रुशाल कछवाहा, कर्मसी राठौड़, अहमदखां नियाजी, राजा द्वारिकादास कछवाहा, वलमद्र शैखावत, मीरअव्दुल्ला, मुगलखां, श्यामिसंह सीसोदिया जगमालोत, राजा गिर्धर, मुल्तिफतिखां, इहितमामखां, राव मनोहरका पोता मुलूकचन्द, रामचन्द्र हाडा, जगननाथ राठौड़, मुकुन्ददास जादव, उदयसिंह राठौड़, याकूतखां हवशी, मालू घोसलाके भाई खेलू और मन्ना, पर्सू भूंसला वगैरह, कुल वीस हजार सवार मुक्रेर हुए.

दूसरी फ़ीजका श्रिफ्सर राजा गजिसिंह था, जिसके साथ नुस्रतख़ां, वहादुरख़ां रुहेला, राजा विट्ठलंदास गीड़, श्रमीराय वड़गूजर, राजा मनरूप कछवाहा, जांनिसारख़ां, रावल पूंजा डूंगरपुर वाला, शरीफ़ख़ां, भीम राठोड़, राजा वीरनरायण वड़गूजर, ख़ांनेजहां काकड़, ख़न्जरख़ां, उस्मान् रुहेला, हबीव सूर, मीर फ़ेजुङ्डा, गोकुछदास सीसोदिया, नूरमुहम्मद थ्यूरव, करीम दादवेग कृक्ज़ाछ, नरहरदास भाछा, राव हरिचन्द परिहार थ्योर ऊदाराम वगेरह, कुङ्छ

पन्द्रह हजार सवार कियेगये.

तीसरी फ़ैंजमें शायस्ताख़ांके मातहत, सिपहदारख़ां, राजा जयसिंह कछवाहा, फ़िदाईख़ां, बीकानेरका राव सूर, पहाड़सिंह बुंदेळा, श्रव्छाह वदींख़ां, माधवसिंह हाड़ा, राजा रोज्ञ्यम्जूं, मरहमतखां, चन्द्रमन वुंदेछा, राजा कृष्णसिंह भदोरिया, भगवानदास बुंदेळा, इमाम कुळी, रावत राव, त्रातिशख़ां हवर्शा, त्रासिफ़्ख़ांकी जागीरके तीन हज़ार सवार, महाराणा जगत्सिहके काका श्रजुनिसिंहके साथवाळे पांच सो सवार, त्रीर दूसरे मन्सवदार वगेरह, सव

अजुनासहक सायवाल पाच सा सवार, आर दूसर मन्सवदार वगेरह, सव पन्द्रह हज़ार सवार थे; कुछ फ़ोजकी तादाद ५०००० थी. ता० २६ रजव [चेत्ररुण १२ = ता० ११ मार्च ] की वादशाह बुहांनपुर पहुंचे, और फ़ोजांको ष्यागे वढ़ाया. हिजी ज़ीक़ाद [वि० १६८७ प्रथम प्रापाढ़ = ई० जून ] में ख़ानेजहां और उसके मददगार दक्षिणियोंसे मुक़ावला करके शाहजहां के नीचे लिखे हुए सर्दार मारे गये-

के नीचे लिखे हुए सर्दार सारे गये—
इसाम कुठी, रहमानुष्ठा, शत्रुवाछ कछवाहा ध्यपने दो वेटां भीमसिंह व ध्यनन्दिसंह सिंहत, राव चन्द्रसेन राठोड्का पोता कर्मसी, वल्भद्र शेखावत, जयमञ्ज मेड्रितयेका पोता ध्योर केशवदासका वेटा राजा गिरधर राठोड् वगेरा कई दूसरे छोग वहानुरीसे छड़कर मारे गये. राजा बारिकादास शैंखावत जरम्मी होकर गिरमया, ध्योर मुस्तफृतखां व राव दूदा चन्द्रावतने भागकर जान वचाई.
हिजी १०४० रवीउस्सानी [वि० १६८७ कार्तिक = ई० १६३० नोवेम्चर] को ध्याजमखांकी मातहतीमें खांनजहां छोदी पर राजा जयसिंह व ध्यर्जनिसंह महाराणा ध्यमरिसहके वेटे वगेरहने हम्झा किया, जिससे दिन्नणी भाग गये, ध्योर परगाना जामखेडा फ़ींजने ध्यपने कृष्णेमें करिल्या. इसी सनके जमादियुस्सानी [वि० पीप = ई० १६३० जेन्यूच्यरी] को दार्याखां दिन्नणी मारागया, ध्योर किसा शारेड शाहकहांकी फ़ींजने दिन्नणियांते छीन छिया.
हिजी ता० २८ जमादियुस्सानी [वि० माध कृष्ण १४ = ई० ता० १ फेब्रुव्यरी] को खानेजहां वागीपर सस्त हम्स्छा हुआ, ध्योर उसके वेटे य साथी मारेगये. खानेजहां भागकर कालिज्जरके इलाकेमें सम्यद सुज़फ़्फ़्खां ध्योर माधवसिंहसे मुक्तवल करके मारागया, ध्योर १०० ध्यादमी व उसके वेटे क्ल हुए; वादशाही तरफ़के २८ ध्यादमी मारेगये, खोर कुछ जस्मी हुए. इसी साछ दक्षिण व गुजरात २८ श्रादमी मारेगये, श्रीर कुछ जर्म्मा हुए. इसी साल दक्षिण व गुजरात वगेरहमें वारिशकी कमीसे वड़ा भारी श्रकाल पड़ा; राजा विडलदास गोड़को उसकी कारगुज़ारीके एवज् रखपम्भोरका किला दियागया.

हसी सालकी तारीख़ १७ ज़िल्का़द [ वि॰ १६८८ आषाढ़ कृषा ३ = ई॰ ता॰ १७ जून ] को वादशाहकी वेगम मुम्ताज़महल मरगई, जिससे शाहजहां को वड़ा रन्ज हुआ.

हिज्ञी १०४१ ता० ५ रबीउ ल्ञ्यव्वल् [ वि० १६८८ आश्विन शुछ ३ = ई० १६३१ ता० २९ सेप्टेम्बर ] को बीकानेरके राव सूरसिंहका देहान्त हुआ, उस के बेटे क्णिसिंहको दो हजारी जात व डेढ़ हजार सवारका मन्सव और रावका ख़िताब देकर बीकानेरकी जागीर बहाल रक्खी; दूसरे बेटे शत्रुशालको पांच सो जात व दो सो सवारका यन्सव मिला. इसी वर्षके जमादियुल्ञ्यव्वल् [ वि० मार्ग-शिष = ई० नोवेम्बर ] में वूंदीका राव रत्नसिंह हाड़ा मरगया, तब शाहजहां बादशाहने उसके पोते राव शत्रुशालको तीन हजारी जात व दो हजार सवार का मन्सव और रावका ख़िताब देकर बूंदी व कटखड़ वगेरह परगने जागीर में बहाल रक्खे. राव रत्नसिंहके दूसरे बेटे माधवसिंह (१) को ढाई हजारी जात व डेढ़ हजार सवारका मन्सव देकर परगना कोटा व फलायता जागीरमें इनायत किया, जिससे आगेको अलहदा रियासत कृपम होगई. इन्हीं दिनोंमें बादशाहने फ़त्हखां हवशीको मिलाकर श्रहमदनगरके निजामको दौलताबादमें मरवाडाला, और उसके दस वर्षके बेटे हुसैनको निजाम बनादिया.

आसिफ्खां को गजराज समेत बीजापुरकी तरफ मेजा, लेकिन शोलापुरके पाससे ये पीछे लीट आये. जशवन्तिसंह (२) राठौड़के बेटे कृष्णिसंहने नूरुद्दीन कुलीको मारडाला, जो कि दर्वारसे अपने घरको जाता था, क्योंकि पहिले नूरुद्दीन के आदिमियोंने जशवन्तिसंहको मारडाला था. इसकेवाद राजा भीमिसंह के बेटे राजा रायिसंहको एक हज़ारकी तरकों से तीन हज़ारी जात व बारह सौ सवार का मन्सव मिला. बादशाह शाहजहां नीचे लिखीहुई जुरूरतोंसे ता० २४ रमज़ान है वि० १६८९ वैषाख कृष्ण १० = ई० १६३२ ता० १६ एप्रिल ] को आगरे वापस चला— अव्वल ख़ानेजहां लोदी, जो बागी होगया था, अपने रिश्तेदारों सिहत मारागया; निज़ामुल्मुल्क उसका मददगार बन्नेसे तबाह हुआ। बीजापुरका मुल्क, जो पिहले वक्तमें ख़राबीसे बचरहा था, इस बार उजाड़ दियागया. बादशाहकी बहुत पसन्दीदा वेगम मुन्ताज़महल मरगई. सफ़रमें दिक्षिणकी सूबेदारी आज़मख़ांसे उतारकर महावतख़ांको दीगई, और दूसरी फीजें

<sup>(</sup>१) इसकी औलादके लोग अवतक कोटेमें राज करते हैं, और ये माधाणी हाड़ा कहलाते हैं.

<sup>(</sup>२) यह जरावन्तर्सिंड जोधपुरका राजा नहीं है, कोई दूसरा राठौड़ सर्दार मालूम होताहै.

दक्षिणसे छोटाछीगई. हिञ्जी ता० १८ जिल्काद [वि० त्र्यापाद कृषा ४ = ई० ता० ७ जून ] को बादशाह त्र्यागरे पहुंचा, त्र्योर वहांसे ता० १ ज़िल्हिज [वि० त्र्यापाद शुक्त ३ = ई० ता० २१ जून]को दिर्छामें दाख़िल हुत्र्या. उड़ीसेकी सूबेदारी वाक्रख़ांसे उतारकर मोतक़िद्द्वांको दीगई.

हिजी १०४२ ता० १८ मुहर्रम [ वि॰ १६८९ भाद्रपद कृष्ण ४ = ई० १६३२ ता॰ ५ व्यॉगस्ट ] को क्झीरकी सूबेदारी पतिकृतद्कांसे उतारकर रूवाजह व्यवुट्हसनको दी. वंगालेकी तरफ हुगर्लीमें फ़्रांगियोंने किला वना लिया था, जिसपर क़ासिम्खां वंगालेके सूबेदारका बेटा व्यक्षहिपारकां फ़्रोजिके साथ भेजा गया; उसने हजारों यूरोपियोंको कृत्छ व कृद करके वहांका वन्दर वर्वाद करिदया. दिला-णमें साहू घोसलेने एक नया निजाम बनाया, श्रीर फ़त्हुखां हुबशीसे साहूकी तकार होगई थी, इस सवव मोकापाकर शाहजहांकी फ़ौजने किंठा काठना दवाछिया. इन्हीं दिनोंमें माठवेकी तरफ़ खाताखेड़ीका भागीरय भीछ, नसीरखांकी कोशिन

इन्हीं दिनामें माछवेकी तरफ खाताखेड़ीका भागीरय भीछ, नसीरख़ांकी कोशि-हासे बादशाही तावेदार हुआ. इसी वर्षमें बादशाहने यह हुम्म जारी किया, कि हमारे इंछाक़ेमें कोई नया मान्दर न बनवाने पावे. इसके बाद दाराशिकोहकी शादी-पैवेंज़की बेटीके साथ हुई. तारीख़ १४ रमज़ान [ वि० १६९० चेंत्र शुक्छ १५ = ई० १६३३ ता० २५ मार्च ] को राजा जयसिंह कछवाहा आंबेरसे वादशाहके पास हाजिर हुआ, और घाठ दिनके बाद राजा गर्जासहमें भी हाज़िरी दी. हिज्जी शब्बाल [ बि० वेंशाख = ई० एपिछ ] में शाहज़ादे औरंगज़ेव पर सिवकर हाथीने हम्ला किया. शाहज़ादेने, जो घोड़ेसे गिरगया था, उठकर हाथीके सिरपर भाला मारा, और पीछेसे शाहज़ादे शुजाय व त्राविरके राजा जयसिंह कछवाहेने भी वर्छा छमापा; ध्याख़िरकार दूमरे सुन्दर नामी हाथीने, जो सिवकरसे छड़नेको मेंजूद था, हम्ला करके भगादिया, और शाहज़ादा वचगया. इन्हीं दिनोंमें किछा दोछताबाद दक्षिणकेसूबेदार खानेजहांने फतह करिछया. दक्षिणियों में साहू श्रोर रणदींछा श्रादिछखां बीजापुरी की तरफ़से मुक़ाबछे पर ये; खानेजहांकी वादशाही फ़ीजमेंसे राव शत्रुशाछ हाड्। वृंदीका, राव कर्णसिंह राठोड़ वीकानेरका, राव दूदा चन्द्रावत रामपुरेका, महाराणा जगत्सिंहका काका अर्जुनसिंह मेवाड़की फ़ीज समेत स्वीर प्रध्वीराज राठीड़ वगै्रहने हम्ला किया. इन्हीं छड़ाइयों में राव दूदा चन्द्रावत मारागया, स्वीर निजामुन्मुक वाद्शाही फ़ीजमें पकड़ा गया.

हिची १०४३ [ वि० १६९० = ई० १६३३ ] में शाहजादा शुजाय मए राजा जयानिंह, सय्यद खानेजहां, घ्यछाह वर्दाखां व माधवर्षिह हाडा बागेरहके दक्षिणमें भेजागया इसी वर्षमें वादशाह कश्मीरकी सेरको गया.

हिजी १०४४ [वि० १६९१ = ई० १६३४ ] में शाहज़ादे शुजात्र्रने अपनी फ़ीजका हरावल राजा जयसिंह व मुवारिज्खांको वनाकर बीजापुरकी फ़ौजपर कई, वार धावा किया, लेकिन् कामयावी न हुई, और वर्सातके आजाने से पीछा बुर्हानपुरमें छोटञ्चानापड़ा. इसी वर्षमें दक्षिणका मुल्क एक सूबेदारसे न संभठता देखकर दो सूबे बनाये— एक तो बाछाघाट, जिसमें सब दक्षिण, दोछताबाद, पहन संगमनेर व कुछ तिछंगाना बगैरह थे, त्र्योर जिसकी त्रामदनी ३०५०००० रुपये थी, खानेज्मांको सौंपागया; त्र्योर दूसरा हिस्सा पायांघाट, जिसमें तमाम ख़ान्देश और वरारका इलाक़ा था, और आमदनी २३२५०००० रुपये थी, खानेदीरांकी सूबेदारीमें दियागया; श्रीर हुक्म हुश्रा, कि वालाघाट वाले खानेज़मां के पास राजा जयसिंह, मुवारिज्खां, राव दात्रुद्याल हाड़ा व जगराज वगैरह दौलताबादमें रहें, श्रीर पायांघाटके सूबेदार खानेदौरांके पास राजा भारसिंह बुंदेला, माधविसंह व नज़र बहादुर वगेरह बुर्हानपुरमें रहें, श्रीर छोटे मन्सबदार बरावर बांटलियेजावें. इन्हीं दिनोंमें ज़मानावेग महावतख़ां खान्खानां दक्षिणमें सुरुत वीमारीसे मुरुगया. इसी वर्ष वादशाह शाहजहांने एक किरोड़ रुपयेकी लागतसे तरुत ताऊस (१) वनवाया; यह तरुत सवातीन गज़ लम्बा, दो गज़ चौड़ा और पांच गज़ ऊंचा था, जिसके दोनों कोनोंपर दो मोर और वीचमें एक दुरुव्त जवाहिरातसे वनवाया था. तीन सीढ़ियें जवाहिरकी जड़ीहुई थीं-यह तरुत सात वर्षमें वना, इसी वर्षमें राजा जयसिंह कछवाहेको एक

वावर बादशाह अपनी कितावके दो तो दो वरकमें लिखता है, कि यह हीरा अलाउदीन खिल्जीके पास था, फिर ग्वालियरके राजा विक्रमादित्यके पास रहा, और उसकी औलादने शाहजा- दे हुमायूंको दिया, जो वजनमें आठ मिस्कृाल (साढ़े चार माहोकी एक मिस्कृाल गिनीजाती है) का था

<sup>(</sup>१) लोग कहते हैं, कि इस तरुनमें वह वड़ा हीरा (कोहेन्र) भी जड़वाया था, जिसका पुराना वृत्तान्त कई तरहपर है — वाज़े लोगोंका कहना है, कि कई हज़ार वर्ष पहिले यह हीरा राजा कर्णको मिला था; वाज़े कहते हैं, कि महाभारतमें भीम पांडवने जब भूरिश्रवाका हाथ काटा उस वक्त यह उसके भुजपर ज़ेवरमें जड़ा था; कोई कहता है, कि उज्जैनके राजा विक्रमादित्य पंतार को यह हीरा मिला था.

इस हीरेकी वाक़ी तवारीख़ एडविन डब्ल्यू स्ट्रीटरने "दि येट डायमन्ड्स् ऑफ़ दि वर्ल्ड" के एछ ११६ से १३५ तक में इस तरह लिखी है, कि इसको नादिरझाह इस तरव्तके साथ ईरान में लेगया, और उसके मरनेपर अहमदशाह दुर्शनीको मिला, जिसकी औलादमें से झुजाउल्मुल्क से, जो कृन्धार छोड़कर लाहौरमें आरहा था, पंजावके राजा रणजीतिसिंहने लेलिया, और लाहौर ज़ब्त होनेके बाद वह हीरा सर्कार अंग्रेज़ीने लेकर कीन विक्टोरियाके ताजमें लगाया.

हजारकी तरक़ीसे पाच हजारी जात व चार हजार सवारका मन्सन मिला. हिजी १०४५ [ वि० १६९२ = ई० १६३५ ] मे स्रोडेंन राजा जुमारिसह बुदेला वागी होगया, जिसपर वादशाह श्रव्हुहाखां फीरोजजंगकी भेजनर पीछेसे त्याप भी खाना हुए. जुमारिसह त्यपने वेट विक्रमादित्य समेत पहाड़ोंम भागगया, स्रोर उन दोनीको गोड लोगोने मारडाला. उसकी रानी श्रपने दोनो वेटो हुर्गमान त्रीर दुर्जनगाल समेत बादगाही क्वेम श्राई; पचास लाख सालयाना त्रामद्रनीका मुल्क खालिसे हुत्रा, एक किरोड रुपया उसके खजानेसे वादशाही तह्तमे श्राया. किर बहासे वादशाह दोलतावार पहुचा, माधवसिंह हाडा, राव शत्रुशाल हाडा, राव शिर्सिह चन्द्रावत त्रीर त्रजुंनसिहने मए मेवाटकी जमस्यतके किला रामसेन दूसरे छ किलो सिहत दिलिण्यासे होनिल्या, त्रीर राजा जयसिह कल्रवाहा व खाने टोराने गुल्कार्ग मकाम तक वीजापुरका मुक्क रूट मारकर तवाह करिया, जिससे डरकर श्रादिल्शाहने शाहजहाके पास तृहके मेज कर मुश्राकी चाही. साहू घोसला भी त्रादिल्शाहने शाहजहाके पास तृहके मेज कर मुश्राकी चाही. साहू घोसला भी त्रादिल्शाहके पास चलागवा, त्रीर क्लि जाने वादशाही कब्ज़ेमें धाया. नया त्रीर पुराना दक्षिणका सूचा, जिसकी त्रामदिनी पाप किरोड़ सालयाना थी, शाहज़ादे मुहम्मद श्रीरगजेनके हवाले हुत्रा. हिज्ञी १०४६ ता० ७ रवीडस्सानी [ वि० १६९३ भावपद शुक्र ९ = ई० १६३६ ता० १० सेप्टेम्बर ] मे वादशाह दक्षिणसे लेटकर माहूके क्लिमे पहुचे, महाराणा जगत्सिहने कल्याण भालाको कुल तुहके देवर दक्षिणी कृतहकी मुवारकवादी देनेको वादशाहके पास भेजा. हिज्ञी ता० २१ जमादियुस्सानी [ वि० मार्गशीर्ष रूपण १४ = ई० ता० २८ नोवेम्पर ] को उसके साथ महाराणाके लिये जङ्ग्ज सरपेच त्रीर जड़ाज तल्यार भेजी. वादशाह वहासे रवाना होकर खजूरी, फलावता, त्रीर मुडावरकी तरफ निकले; रामपुरेके राव हारिसिह, कोटेके राव माधवसिहके वेटे मोहनसिह व जुभारसिंह त्रीर यूर्टाके राव शत्रुशाल दोनो बेटो दुर्गभान स्रोर दुर्जनगाल समेत बादगाही कैदमे स्त्राई: पचास लाख

हिंखी १०१६ ता० ७ स्वीउस्सानी [ वि० १६९३ भाजपट शुक्त ९ = ई० १६३६ ता० १० सेप्टेम्बर ] म वादशाह दक्षिणसे छोटफर माइके विलेम पहुंचे, महाराणा जगत्सिहने क्ल्याण भारतको कुछ तुहुके देपर दक्षिणी फृतहकी मुवारकवादी देनेको वादशाहके पास भेजा. हिंजी ता० २१ जमादियुस्सानी [ वि० मार्गशीर्ष कृष्ण १४ = ई० ता० २८ नोवेम्पर ] को उसके साथ महाराणांके टिये जड़ाऊ सरपेच त्योर जड़ाऊ तरुवार भेजी. वादशाह बहासे रवाना होकर खजूरी, फलायता, त्योर मुडावरकी तरफ निकले; रामपुरेके राव हारिसह, कोटेके राव माधविसहके बेटे मोहनसिंह व जुभारसिंह त्योर बृद्धिके राव अनुशाल के बेटे भावसिंह तीनोंने ऊपर टिखे तीनों मक्तांपर नज़ दीं, त्योर वादशाहने उनको खिल्डजृत इनायत किये. ता० १२ रजन [ मार्गशीर्प शुक्त १४ = ता० १३ दिसम्बर ] को व्यजमेरमे पहुंचे; वहा महाराणा जगत्सिहके कुरर राजसिंहने व्याकर नो चोड़े पेश किये, व्यार वादशाहने जडाऊ सरपेच वगेरह निल्लाच विचार इन्ही दिनोम माह घोसलाने निजामुल्मुल्क जमाईको, जिसे उसका वगरिस वनाया था, वादशाही नोकरिकेह्वाले किया, त्यार वह केट होवर ज्वालियर भेजागया. वादशाह जजनेरसे व्यागरे वला, तन महाराणांक कुनरको हाथी घोडे ख़िल्लुन केता मार राजसेरसे व्यागरे वला, तन महाराणांके कुनरको हाथी घोडे ख़िल्लुन केता होते वह चहुवान त्यार रावत मानसिंह चूडावत वगेरहको भी

देकर उदयपुरकी रुख्यत दी. जब बादशाह त्यागरे पहुंचे, तो ख़ानेदोरांको छः हजारी जात व सवारका मन्सव और राजा जयसिंहको एक हजार सवारकी तरकीसे पांच हजारी जात व सवारका मन्सव त्रोर चाटसूका परगना जागीरमें दिया. महाराजा गजिसंहके वेटे कुंवर त्रमरिसंहको तीन हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सव त्रीर माधवसिंह हाडाको तीन हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सव दिया. खानेजमां दोछताबादमें मरगया. इसी वर्षके ज़िल्हिज शाहजादे श्रोरंगजे़वकी शादी शाहनवाज़ख़ां सफ़वी ईरानीकी वेटीके साथ की गई.

हिन्नी १०२७ [ वि० १६९२ = ई० १६३७ ] में कड़मीरके सूबेदार जफरखांने कुछ तिव्यतका इलाका लेलिया. महाराजा गजसिंह जोधपुरसे व्यपने छोटे वेटे जरावन्तासिंह समेत स्रोर कल्याण भाला महाराणा जगत्सिंहकी तरफ्से वादशाही हुजूरमें आये. इसी वर्ष वादशाही फ़ोजने तुर्किस्तानमें बुस्तका क़िला फल्ह किया.

हिर्जी १०४८ ता० २ मुहर्रम [ वि० १६९५ ज्येष्ठ शुक्त ४ = ई० १६३८ ता॰ १८ मई ] को त्र्यागरा मकामपर महाराजा गजासिंहका देहान्त हुत्र्या, महारा-जाने मरते समय बादशाहसे कहा था, कि मेरे राज्यका मालिक जशवन्तसिंहको करना चाहिये. , वादशाहने भी महाराजाकी स्वाहिशके मुवाफ़िक वैसाही किया, जिस का व्योरेवार हाल जोधपुरकी तवारीख़में लिखा जायगा. महाराजा जशवन्तसिंहकी कम उम्ब होनेके कारण उसके राज्यकी निगरानी राठोड़ राजसिंहको सौंपीगई, जो पहिले महाराजा गजिसहका नोकर छोर फिर वादशाही मन्सवदार एक हज़ारी जात व सवारका होगया था. महाराजा जरावन्तसिंहको चार हजारी जात व सवा-रका मन्तव व राज़ाका ख़िताव वरेंगेरह मिला, श्रोर रायसिंह भालाकी श्राठ सी ज़ात व चार सो सवारका मन्सव इनायत कियागया; सूत्रे पटनाकी सूत्रेदारी अव्दु-हाखांके एवज् शायस्ताखांको दीगई.

हिजी १०४९ [ वि० १६९६ = ई० १६३९ ] में वाद्शाह कावुलको चले, श्रीर श्रांवेरके राजा जयसिंह कछवाहेको पहिले खाना किया; कावुलकी सेर करके थोड़ेही दिनोंमें लाहौरको लोट आये. फिर इन्हीं दिनोंमें तूरपुरके पास अली मर्दानल्ं रावी नदीको काटकर एक नहर वादशाही हुस्मके मुताविक लाहोरमें लाया; इसके वाद करमीरकी सैरको वादशाह गये, जहां राव चन्द्रसेन राठोड्का पोता कर्मसेनका वेटा चोरे महाराणा जगत्सिंहका भान्जा रामसिंह राठौड़ हाज़िर हुआ, उसकी एक हज़ारी जात श्रोर छःसो सवारका मन्सव व ख़िलश्रत दियागया. इन्हीं दिनोंमें मेवाड इलाके के सर्दार सादड़ीके जागीरदार हरिदास आलाके वेटे रायसिंहको एक हज़ारी ज़ात श्रोर चार सो सवारका मन्सव मिला.

हिजी १०५० [ वि॰ १६९७ = ई॰ १६१० ] मे वादशाह छाहोर त्रापे, श्रोर शाहज़ादा मुरादबज़्झ, माधविसह हाड़ा वगेरह समेत हाज़िर हुत्रा. इन्हीं दिनोमे इस जगहपर मुद्धा सादुद्धा छाहोरी वावशाही नोकर वना, जो पीछे सादुद्धाखां वज़ीरके नामसे मशहूर हुत्रा; राजसिंह राठोड़के मरजाने से राजा जशक्तिसिंहके प्रधानेका काम महेशदास राठोड़को दियागया, जो वादशाही मन्सव-दार था.

हिन्नी १०५१ ता० ११ मुहर्रम [वि० १६९८ वैशाख शुक्र १३ = ई० १६४१ ता० २३ एप्रिल ]मे रायिसह भालाको एक सा सवारकी तरकीसे हजारी ज़ात व पाच सी सवारका मन्सव मिला. इसी वर्षमे नूरपुरका राजा जगत्सिह वाणी होगया, जिसपर शाहजादे मुरादव्यको मए राजा जयिसह कल्याहा, नागीरके राव त्रमरासह राठाँड, कोटिके राव माधविसह हाड़ा, क्ष्णगढ़के राजा हिरिसह राठाँड, सावरके गोकुलदास सीसोदिया त्रीर सादड़ीके रायिसह भाला वृग्रहको भेजा; इन्होंने मजका दिला फृत्ह करके जगत्सिहको वादशाही द्वारमें हाजिर विया.

हिन्नी १०५२ [ वि० १६९९ = ई० १६१२ ] में शाहजावा दाराशितोह कृष्यारकी तरफ रवाना कियागया, क्योंकि ईरानका वावशाह उस मन्मको द्याना पाहता था; शाहजादेके साथ जोधपुरका महाराजा जशवन्तसिह, राजा जयसिह कछवाहा, टोडेका राजा रायसिंह सीसीदिया, नागोरका राग व्यमरसिंह राठोड़, श्रोर गूरीका राग शाहजाल बगेरह बहुतसे मन्सन्वार थे; लेकिन् ईरानका बादशाह छड्नेको न त्राया; इसिट्ये शाहजावा वापस छोटा. इसी वर्षमं मुरादबख्शकी शादी शाहनवाज्खा सफ्वीकी वेटीके साथ हुई, त्रोर मुम्ताजमहरू बेगमका मृत्रारा श्रागरेमे तथ्यार हुत्या, जिसपर पचास छाव स्पना बादशाही खुर्च हुत्या, लेकिन् बहुतसा काम बेगारमे टियागया, त्रोर पचर मुफ़्त हाथ छगे थे; दो छाख रुपये सालानाकी त्रामदनीके गान इसके गुर्चके छिये मुक्रंर किये गये.

हिजी १०५3 [बि॰ १७०० = ई० १६२3] में यादशाह ध्यजमेरमें स्वाजह मुईनुडीन विद्त्तीकी ज़ियारतके ठिये श्राये; जोगी तालायपर (जो रूप्णगट के पास है) महाराणा जगत्सिंह् के युरर राजसिंह गये ता॰ १५ रमजान [पीप रूप्ण १ = ता॰ २७ नीवेम्पर ] को वादशाह श्रागरेशी तरफ लीटे, स्नीर जीधपुरके राजा जशवन्तसिंह स्नीर स्वायेरके महाराजा जयसिंहरो वननकी रुस्तत दी

हिजी १०५४ सफ्र [वि० १७०१ चेंत्र शुक्र पक्ष = ई०१६४४ मार्च] में रुणागढ़का राजा हरीसिंह वे श्रीठाद मरगया. वादशाहने उसके भतीजे रूपिंहको उसकी जगह कायम किया. इसी वर्षमें शाहजादे श्रीरंगज़ेवसे वादशाह नाराज़ होगये, श्रीर उसकी जागीर, जो दक्षिणमें थी, श्रीर मन्सव वगैरह ज़व्त करके खानेदौरां नुस्रतजंगको दक्षिणका सूवेदार वनादिया. हिज्ञी जमादियुस्सानी [वि० श्रावण = ई० जुलाई] में राव श्रमरिंह राठौड़, सलावतख़ां मीर वख़्शीको मारकर ख़लीलुझाख़ां श्रीर श्रजुंन गौड़के हाथसे शाहजादे दाराशिकोहके मकानपर वादशाहके सामने मारागया, जिसका ज़ियादा हाल मारवाड़के इतिहासमें लिखा जायगा. कल्याण भालाको, जो वहुत दिनोंसे श्रायाहुश्रा था, उदयपुर जानेकी रुख्यत मिली; श्रव्दुझाख़ां वहादुर फ़ीरोज़जंग सत्तर वर्षकी उद्यमें मरगया. दक्षिणमें खानेदोरांके पहुंचने तक महाराजा जयसिंह कळ्वाहेको कायम मकाम सूवेदार रहनेका हुक्म हुश्रा. हिज्ञी ज़ीक़ाद [वि० पौप = ई० डिसेम्बर]में राव श्रमरिंहका वेटा रायसिंह श्रपने वतनसे हाज़िर हुश्रा, जिसको वादशाहने एक हज़ारी ज़ात व सात सो सवारका मन्सव देकर नागौरकी जागीरपर वहाल रक्खा.

हिज्ञी १०५५ [वि० १७०२ = ई० १६४५] में वादशाह ठाहोर होकर कश्भीर गये, अञ्जीमदानखांको कायुरुमें भेजा, और उसकी मददके छिये टोडेके राजा रायिसह, राजा भारतिसह बुंदेला व कोटेके राव माध्यिसहको रवाना किया. इन्हीं दिनोंमें हमीरिसंह (१) सीरोदिया ईश्वरदासका वेटा और दूवाका पोता अपनी खुशीसे वादशाही नोकर हुआ; उसे पांच सो जात व तीन सो सवारका मन्सव मिला. इसी वर्षमें रायिसंह भाला इलाक़े मेवाड़के मातहत सर्दार सादड़ीके जागीरदारको एक हज़ारी जात व छ: सो सवारका मन्सव मिला; न्रूरजहां-वेगम, जो हो लाख रुपया सालाना तन्ख्वाह पाती थी, मरगई, और उसके वापके मक्वरेमें दफ्न कीगई. अली मर्दानखांकी मातहतीमें दो हिस्से फ़ीजके वनाकर वल्ख और वदख्शांकी तरफ भेजेगये— अव्वल हिस्सेमें सर्दार निजावतखां, मिर्ज़ाखां, शेख फ़रीद, किश्वरखां, मुल्तिफ़तखां, वहादुरखां, राजा विद्वलदां गोंद अजमेरका, राव शत्रुशाल हाड़ा बूंदीका, राव माध्यिसह हाड़ा कोटेका, नज़र बहा-दुर, महेशदास राठोड़ राजा उदयसिहका पोता और रत्लाम वालोंका बुजुर्ग, सण्यद आलम, शिवराम गोंड़, राजा करपिसंह कृष्णगढ़का, रामिसंह राठोड़, हयातखां, जमाल-खां, गुहकमिसंह, गोपालसिंह, गोकुलदास सीसोदिया, गिर्धरदास गोंड़, राजा अमर-खां, गुहकमिसंह, गोपालसिंह, गोकुलदास सीसोदिया, गिर्धरदास गोंड़, राजा अमर-खां, गुहकमिसंह, गोपालसिंह, गोकुलदास सीसोदिया, गिर्धरदास गोंड़, राजा अमर-खां, गुहकमिसंह, गोपालसिंह, गोकुलदास सीसोदिया, गिर्धरदास गोंड़, राजा अमर-

<sup>(</sup> १ ) यह हमीरसिंह मेवाड़के मातह्तं सर्दार देवगढ़ वालोंके वड़ोंमेंसे था.

सिंह नर्वरका, सय्यद् शिहाव, रायिसह माला सादरीका, श्राकुंन गोंड, सय्यद् नूकल्य्यां, सय्यद् मुहम्मद, दूसरा महेशदास राठोड, मुहम्मद कृतिम, सुजान-सिंह सीसोदिया शाहपुरेका, कृष्णासिह तेंबर, राव कपिसह चन्द्रावत, कृषाराम गोंड, उयसेन, इन्द्रशाल, चन्द्रभान महूका, संधाम कछवाहा, सय्यद शाह्यती, सय्यद मक्नूल, हमीरिसह सीसोदिया (देवगढ़ वालोंका वड़ा), पेमचन्द्र कछवाहा राव मनोहरका पोता, दानीदास मेड़ितया, सय्यद व्यजमेरी, वहू चहुवान, रावत नारायणदास सीसोदिया (वानसीवालोंका वड़ा); दूसरे हिस्सेमें किठोपख़ां, शाह्वेगखां, राजा देवीसिंह बुंदेला, तुर्कताज़्बां, खन्जरखां, इहतिमामख़ां, रस्तमख़ां, नूरुल् हसन, टोडेका राजा रायिसह सीसोदिया, राजा राजरूप, सय्यद व्यसहुङा, राजा विहरीज़, शत्रुशालका वेटा व्यजविसह, सय्यद वावन, चतुरभुज चहुवान, कृष्णासिह कछवाहा, नज़ीरवेग, चन्द्रमन वुंदेला, वगेरह, बाबुलसे व्यावेख, त्रोरे हिजी १०५६ [वि० १७०३ = ई० १६४६] मे वल्ख वद्ख्यांको द्यालिया. वहांका वादशाह नज्भुहम्मद भागकर ईरान पहुषा. महाराणा जगन्तिसहके खुंवर राजिसहने वादशाहके पास दिझी जाकर फ्तूहकी मुवारकवाद दी, त्रीर कुळ दिनो वाद रुक्सत पाई.

थोड़े दिनों बाद शाहजादा मुरादबस्य, जो इस फ़ीज योर मुस्किती संभाल के लिये भेजागया था, बेस्ल्सत चला प्याया, जिससे बहांका इन्तिज़ाम बिगड़ गया; इसलिये हिजी १०५७ [वि० १७०४ = ई० १६४७] में शाहजादा मुहस्मद स्रोरंगजेब बहांका बन्दोबस्त करनेको भेजागया.

हिल्ली १०५८ [ वि०१७०५ = ई० १६४८] में युक्तरावा याटबाह त्रञ्जुरु-श्रज़ीज़क्षां मुटक दवाने रुगा, तब मुनासिव समसकर नवमुहम्मदक्षांको इरानसे

वुलाकर उसका मुल्क उसकी साप दिया.

हिन्नी १०५९ [ वि० १७०६ = ई० १६५९ ] में ईरानके वादशाह दृमरे घ्यत्यासने किछे कृत्यारको छेलिया; वहां िन्छा वापस छेनेके लिये वादशाही प्रांत भेजी गई, परन्तु कुछ कामयावी त-हई, स्योर वर्फ व सर्दिके डरसे छोट घ्याना पड़ा. इन्हीं दिनोमें वादशाह कानुछ गये, घ्योर द्याहज़ादे दाराजिकोहको छोड़कर घ्याप हिन्दुस्तानमें वापस त्याये. इसके बाद ठडे, मकर घ्योर मुन्तानकी स्पेदारी शाहज़ादे घ्योरंगज़ेवको दी.

हिची १०६० [वि० १७०७ = ई० १६५० ] में बादशाहने शाहज़ादे मुरादबल्शको कावुछ भेजकर दाराशिकोहको व्यपने पास बुदाछियाः बादुशाहने मेशातका श्रान महाराजा जयसिंह कछवाहेके दूसरे बेटे कीर्तिसिंह्को जागीरमें दिया, उसने फ़्सादी मेवोंको मारपीटकर सीधा कियां.

हिजी १०६१ [वि० १७०८ = ई० १६५१] में वादशाह कश्मीरकी सैर को गया, पीछे ठोटने पर ठाहोरमें शाहज़ादा दाराशिकोह हाज़िर हुआ. इसी वर्षमें रूमके सुल्तान मुहम्मदका एठ्ची मुहयुद्दीन आया, जिसकी यहां बंहुत ख़ातिरदारी कीगई, फिर सुना गया, कि राजा विडळदास गोंड मरगया, इससे रंज हुआ, और अनिर-इसिंहको उसके वापकी जागीर और मन्सव पर क़ायम किया. इसी वर्षमें सर्दारख़ां वहादुर ज़फ़रजंग मरगया, और उसके वेटे छुहरास्पको पांच हज़ारी जात व सवारका मन्सव और महावतख़ांका ख़िताव देकर कावुळकी सूवेदारी इनायत की, और हाजी आहमद सईद एळ्ची वनाकर रूमकी तरफ भेजागया. इसी वर्षके माह रम-जान [वि० भाद्रपद = ई० सेप्टेम्बर ] में वादशाह कावुळ जाकर पीछे छोट आये.

हिजी १०६२ मुहर्रम [वि० १७०८ पौप = ई० १६५१ डिसेम्बर ] में जहांगीर वादशाहकी वहिन शुक्रु निसा मरगई, श्रीर शाहजादे दाराशिकोहको वड़े छइकरके साथ कन्धार भेजा, लेकिन् फिर भी कामयावी न हुई.

हिजी १०६३ ता० १ जमादियुस्सानी [वि० १७१० वैशास शुक्क ३ = ई० १६५३ ता० ३० एप्रिल ] को उदयपुरके महाराणा जगत्सिंहके देहान्त पीछे मेवाड़के वकील वादशाही दर्वारमें पहुंचे. वादशाहने टीकेका सामान जड़ाऊ जम्धर, तल्वार, हाथी, घोड़ा वगैंग्रह वादशाही मन्सबदारके साथ मेजा, और महाराणा जगत्सिंहके छोटे भाई ग्रीवदासको डेढ़ हज़ारी ज़ात व सात सौ सवार का मन्सव देकर नौकर रक्खा. इसी वर्षमें शाहज़ादे औरंगज़ेवके शाहजादा आज़म पैदा हुआ, और आगरेके किलेमें सफ़ेद पत्थरकी मस्जिद तथ्यार करवाई, जिस में नौ लाख रुपये ख़र्च पड़े.

हिज्ञी १०६४ [वि० १७१० = ई० १६५३] में शाहज़ादे मुराद बख़ाकों शायस्ताख़ांके एवज़ गुजरातकी सूबेदारी श्रोर जोधपुरके राजा जशवन्तसिंहकों महाराजाका ख़िताव दिया. इसी सनके रवीउल्श्रव्वल् [वि० माघ = ई० १६५४ जैन्यूश्ररी] में जसरूप मेड़ितया राठौड़, जो बादशाही नौकर था, किसी रंजके सबब तलवार खेंचकर बादशाहकी तरफ दौड़ा, पिहलेही ज़िनेपर पहुंचा था, कि नौबतख़ां कोतवाल श्रोर ख़्वाजा रहमतुङ्काके हाथसे मारागया. नागौरके राव श्रमरसिंह राठौड़की बेटी, जो महाराजा जयसिंह श्रांबेरवालेकी

मान्जी थी, शाह्जादं सुर्खेमानिशकोहको व्याहीगई. इन्हीं दिनोंमें तवारीख़ बादशाहनामहका लिखनेवाला मोलवी व्यव्दुल्हमीद लाहोरी मरगया. हिजी ता॰ २ ज़िल्हिज [ वि॰ १७११ व्याश्विन शुक्त ४ = ई॰ १६५४ ता॰ १६ व्यक्तिवर ] को बादशाह व्यजमेर व्याया, जिसका हाल महाराणा राजसिंहके बयानमें लिखाजायगा.

हिजी १०६५ [वि॰ १७१२ = ई॰ १६५५] में शाहजादे दाराशिकोह को "शाहे बुटुन्द इक्वाट" का ख़िताव ध्योर तस्तके सामने सोनेकी कुर्सीपर बैठक मिटी; सिरोहीके राव ध्यक्षपराजको घोड़ा, सरपेच ध्योर कुछ ज़ेवर

इनायत कियागया, श्रीर शायस्ताखांको माछवेकी सूर्वेदारी दीगई.

हिची १०६६ [यि० १७१३ ≈ ई० १६५६ ] में मीर जुम्ला, जो दक्षिणी कृतवुर्मुक्कता वज़ीर था, किसी नाराज़गीसे निकलकर शाहज़ादे श्रीरंगज़ेवकी सुफ़ारिशसे वादशाही नोकर हुत्या, जिसको पांच हज़ारी ज़ात व सवारका मन्सव मिला, श्रोर इसी शाहज़ादेकी सुफ़ारिशसे राव कर्ण वीकानेरीको जसोल वन्दर, जो गुजरातमें है, श्रीपत ज़र्मीदारसे छीनकर बख़शागया. इसी वर्षमें ता० २२ जमादियुस्सानी [वि० वैशाख कृष्ण ८ = ई० ता० १५ पत्रिल ]को सादुक्षाख़ां वज़ीर, जो वड़ा श्रात्मि श्रोर होश्यार था, मरगया, जिसका वादशाह शाहजहांको बहुत रंज हुत्या; यह वज़ीर वड़ा ख़ेर स्वाह श्रोर के चल्य श्रादमी था. जब भीर जुम्ला भागकर वादशाही नोकर हुया, तच कुतुबुत्मुक्क ने उसके बेटे मुहम्मद श्रामीनको केंद्र किया. वादशाहने श्रोरंगज़ेवको लिखनेजा, कि हेदरावादपर चढ़ाई करे, कुतुबुत्मुक्कने मुहम्मद श्रामीनको शाहज़ादेके पास भजदिया, परन्तु उसका श्रस्वाव ज़ेवर वगेंग्रह दाव रक्खा, जिसपर श्रोरंगज़ेवने पास भजदिया, परन्तु उसका श्रस्वाव ज़ेवर वगेंग्रह दाव रक्खा, जिसपर श्रोरंगज़ेवने श्रापने वेटे मुहम्मद सुल्तानको हैंदरावादपर भेजा, श्रोर लड़ाई होनेवर श्राप मीवहां गया. कुतुबुल्मुक्कने ज़ेवर श्रम्यावके सिवाय श्रपनी वेटो मुहम्मद सुल्तानको ल्या दहेजुमें देनेपर पीछा लुड़ाया. इस फ़तहके एवज़ मुहम्मद सुल्तानको सात हज़ारी जात व सवारका मन्सव, श्रोर श्रायस्ताख़ांको ख़ाने-जहांका ख़िताव मिला.

हिजी १०६७ [वि॰ १७१४ = ई॰ १६५७] में प्रादिख्शाह बीजापुरी मरााया, प्रोर प्राठी प्रादिख्शाह उसकी जगहपर बेठा. वादशाहने प्रोरंगज़ेव को लिखभेजा, कि खानेजहांको दीलतावादमें छोड़कर प्राप बीजापुरपर चढ़ाई करे. शाहजादे दाराशिकोहकी तन् स्वगह डेढ़ किरोड़ रुपये सालाना कीगई. इन्हीं दिनोंमें ऐसी बवा फैली, कि कांखबिलाईकी बीमारीसे हज़ारों प्रादमी मरे. इस वर्ष विद्वीके चारों तरफ शहरपनाहकी मन्दूत दीवार बनवाई, जिसमें

श्रीर छोटे वहे ११ दर्वाज़े रक्खेगये, जो श्रवतक मीजूद हैं. जाहिदखां श्रपने शाहजहांनामहमें इसकी लागत चार लाख रुपये लिखता है; इससे मालूम होता है, कि वेगारसे मुफ्तमें वहुतसा काम लिया होगा. श्रुली मर्दानखां श्रमीरुल् उमरा करमीरकी सूवेदारीपर जाताहुश्रा ता० १२ रजव [वि० वेशाख शुक्र १३ = ई० ता० २६ एप्रिल]को रास्तेमें मरगया. इसके वाद मुश्रृज़मखां मीर जुन्ला, श्रीरंगज़ेको पास दक्षिणमें मेजागया, जिसकी मददसे किला वींडर शाहजादेने फृतह करलिया. फिर गुलवर्गापर दक्षिणियोंसे वादशाही फ़ीजका वडा मुकावला हुश्रा, जिसमें महाराणा राजसिंहकी जमइयतका सर्दार शिवराम मारागया, श्रीर राजा रायसिंह सीसोदिया व सुजानसिंह वगैरह ज़्क्मी हुए. परन्तु गुलवर्गा श्रीर कल्यानीके किले फ़तह हुए, श्रीर दक्षिणी भागगये, परिन्देका किला मए ज़िले कोकनके व एक किरोड़ रुपया लेनेपर सुलह ठहरी. इसी श्रमें वादशाह शाहजहांको कई वीमारियोंने घेरलिया, जिससे दिन दिन ताकृत कम होतीजाती थी. दाराशिकोह वादशाहत पानेकी उम्मेदमें श्रपना इस्त्यार वहाता था.

हिजी १०६८ [वि० १७१५ = ई० १६५८] में वीमारीके वक्त शाहजहां दारा-शिकोहपर मिहर्वान था, लेकिन् इस हालतमें उसकी तरफ़से शक भी पैदा होगया, तो भी विल्कुल शाहज़ादेके इस्तियारमें रहा; शाहज़ादे शुजाअने वंगालेमें फ़ौज तय्यार करके आगरेकी तरफ़ आनेका विचार किया; और औरंगज़ेवने मुरादवख़्शको वादशाह बनानेका लालच देकर मिलाया. दाराशिकोहने फ़ौजें बढ़ाकर अपना जाबिता किया, अपने वेटे सुलैमानिशकोहको मण् महाराजा जयसिंह कछवाहेके, जिसको छः हजारी मन्सव मिलगया था, शुजाश्रको रोकनेके लिये वंगालेकी तरफ खाना किया. सुलैमानिशकोहने वनारसके पास वहादुरपुर ग्राममें शाहज़ादे शुजाश्रकी फ़ौज पर हम्ला करदिया, जब कि वह सोरहा था; शाहजादा शुजान्त्र भागकर मूंगेर पहुंचा, लेकिन् सुलैमानशिकोहके डरसे वहां न ठहरा, और वंगाले चलागया. शाहजादे औरंगज़ेव और मुरादवख़शको रोकनेके लिये दाराशिकोहने बीस हज़ार फ़ोज देकर जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंह और क़ासिमख़ांको दूसरे कई राजा और सर्दारोंके साथ मालवेकी तरफ़ रवाना किया. शाहज़ादे औरंगज़ेवने मीरजुम्लाको मिलाना चाहा, जो वड़ी फ़ौजके साथ दक्षिणमें कल्यानीका किला घेरेहुए था, श्रीर बादशाहके वड़े सर्दारोंमें गिनाजाता था; उसको बुलाकर दौलताबाद के किलेमें केंद्र किया, लेकिन् यह केंद्र मीरजुम्लाके कहनेसे की गई थी, क्योंकि उसके बालवच्चे श्रागरेमें दाराशिकोहके इल्तियारमें थे; मीर जुम्लाकी फ़ौजको साथ लेकर श्रीरंगज़ेव श्रागरेकी तरफ रवाना हुश्रा, नर्मदाके पास मराद-

चीरविनोद.

बख्रा भी त्र्या मिला; त्र्योरंगज़ेवने घोखा देनेके लिये मुरादवख़्शको बहकाया, कि मुन्ते बादशाहतकी जुरूरत नहीं हैं, दारा जो काफ़िर होगया हैं, वह मन्हव ख़राब करदेगा, त्र्योर शुजान्य भी राफ़िज़ी (१) है, इस लिये तुमको बादशाहीके लायक जानकर तरुतपर विठानेके वाद में खुदाकी इबादतमें रहूंगा. इस फरेवसे वह कम अक्छ ( मुराद ) विरुक्छ अपनेको वादशाह समभने छगा, श्रीरंगजेव मी उसकी हज्रत कहकर त्र्यदवके साथ पुकारने छमा; त्र्त्राख़िरकार हिजी १०६८ ता० २१ रजव [वि॰ १७१५ वैशास कृष्ण ७ = ई॰ १६५८ ता॰ २४ एप्रिल ] को उजीनसे सात कोस पर धर्मातपुर के पास दोनों शाहजादोंका मकाम हुआ.

महाराजा जशवन्तसिंह श्रीर कासिमलां माठवेमें पहुंचकर उज्जैनमें ठहरे द्वुष थे, श्रीर इनको दुक्म भी यही था, कि पहले शाहजादे मुरादकी ख़बर हैं. थे दोनों सदार मुरादसे मुक़ावला करनेकी फ़िक्रमें खाचरीद पहुंचे, लेकिन श्रीरंगज़ेवने नर्मदाके किनारे पर पूरा पूरा वन्दोवस्त करदिया था, कि इधरकी ख़वर बादशाही छरकरमें न पहुंचे, इससे महाराजा जञ्चवन्तसिंहको उधरका कुछ हाछ न माछूम हुआ. जब ये छोग पीछे उज्जैनकी तरफ छोटे, उस वक्त दोनों शाहजादोंक नर्मदा उत्तरनेकी ख़बर मांडूके किछोदार राजा शिवरामने महाराजा जञ्चवन्तिहिंहके पास भेजी. तब ये पळटकर धरमांतपुरके पास शाहजादोंकी कोजसे एक पास मेजी. तब ये पल्टकर धरमांतपुरके पास शाहजादोंकी फ़ौजसे एक फोसकी दूरीपर ठहरे, श्रोरंगजेवने कविराय (२) ब्राह्मणको महाराजा जरावन्तसिंहके पास मेजकर कहलाया, कि हम लड़ाईके विचारसे नहीं जाते हैं, खाला हज़रत (शाहजहां) की कृदम्बोसी श्रोर उनकी तन्तुकरतीका हाल दर्पांदन करना जुकर हैं, तुम्हें चाहिये, कि या तो हमारे शरीक होजायो, या रास्ता छोड़कर व्यप्ते घर चल्डेजाश्रो. जशवन्तसिंह श्रोर कृतिसम्बंगे यह बात न मानी, श्रारे जवाव दिया, कि हमको वादशाही हुक्म हैं, कि श्रापको श्रागे न वढ़ने दें. इसपर ता॰ २२ राज [वैशाख ल्या ८ = ता॰ २५ एप्रिल ] को पांच छः घड़ी दिन चढ़े लड़ाई शुरू हुई. शाहज़ादे श्रोरंगजेवका हरावल उसका बेटा शुहम्मद सुल्तान था, जिसके साथ निजावतालां श्रोर उसका बेटा शुजाजनलां श्रीर सम्यद मुज़फ़्करलां बारह, छोदी-खां, पुरिहल्ख़ां, कमाल लोदीर, स्व्यद नसीक्ष्मणे, जमाल वीजापुरी, इल्हाम्मुझ, श्रब्दुल्बारी श्रन्सारी, मीर श्रवुल्फ़्क़ सामूरी श्रोर कादिरदाद श्रन्सारी वगेरह; मददगार फ़ोज़में जुल्फ़्क़रख़ां उर्फ मुहम्मदवेग, कुल तोपख़ाना श्रीर

 <sup>(</sup>१) सुन्नी लोग शिपा फिर्केको राष्ट्रिजी कहते हैं, जिसके मञ्ज्नी फिरेट्टए के हैं,
 (२) इस कविरायका अस्ली नाम कहीं नहीं लिखा.

वहादुरखां, हादीदादखां, सय्यद् दिलावरखां, ज़वरदस्तखां, सत्रादतखां, श्रीर हमीद कांकड वगेरह; खांस तोपखानेका अफ़्सर मुर्शिदकुलीख़ां था, जिसके मातहत कई फ़रांसीस भी काम करते थे; दाहिनी तरफ शाहजादा मुरादवस्श अपनी फ़्रोज व सर्दारों समेत तय्यार था. अौरंगज़ेवके वाई तरफ़की फ़्रोजका अफ़्सर शाहज़ादा मुहम्मद आज़म, जिसके साथ मुल्तफ़तख़ां, हिम्मतख़ां, कारतलवखां, सिपहदारखां, राजा इन्द्रमणि धन्धेरा. होशदारखां, मुस्तारखां, मीर वहादुरिद्छ, मुनइमख़ां, शैख़ अव्दुल् अज़ीज़, सय्यद यूसुफ़, इस्माईल नियाज़ी, याकूब, दिलावर, उज़्बकख़ां, नेमतुङ्का, सय्यद हस्तन, क्णीसिंह (१) कच्छी, राजा सारंगधर, गैरतवेग, मुर्तजाखां, हमीदुद्दीन एतिमादुद्दीलाका पोता; श्रीरंगज़ेवके पास दाहिनी तरफ शैख मीर, सय्यदमीर, श्रव्दुर्रहमान, गाज़ी वीजापुरी, फ़त्हख़ां रुहेला, इस्माईल ख़ेश्गी, केसरीसिंह वीकानेरके राव कर्णासिंहका वेटा अपने छोटे भाई पद्मसिंह सिहत, रघुनाथसिंह राठौड़, मसऊद मंगळी, सय्यद मन्सूर, वाद्र विस्तियार, सेफ वीजापुरी वगेरहा अोरंगज़ेवके वाई तरफ सफ् शिकनख़ां कितने एक तोपख़ाने वालों समेत, ख़वासख़ां, सिकन्दर रहेला, श्रीर कई एक दक्षिणी सर्दार जादवराय, रुस्तमराय, दौलतमन्दखां, दामाजी, वावाजी घोसला, वीतूजी ऋौर जशवन्तराव थे. फ़ौजकी गिर्दावरी पर ख्वाजह उवैदुङा, कृज्लवाशाखां, अव्दुङाखां, मुहम्मद शरीफ तोलकची और राद-अन्दाज्वेग, वगैरह थे. इस तमाम फ़ौजके वीचमें औरंगज़ेव खुद रहा; ख़ास अर्दलीमें असालतखां, मुस्लिसखां, तहन्वुरखां, किलीचखां, जोहरखां, हिज़बखां, मीर इब्राहीम कोरवेगी, वूंदीके राव शत्रुशाल हाड़ाका वेटा भगवन्तसिंह, शुभकर्ण वुंदेला, अहाहयारवेग मीरतुज़क़ वगैरह थे. महाराजा जरावन्तसिंहकी शाहीफ़ौजका जमाव इस तरह पर था, हरावल

फ्रोजका सर्दार कासिमखां, जिसके साथ मुकुन्दासिंह हाड़ा, राजा सुजानसिंह बुंदेला, अमरिसंह चन्द्रावत रामपुरेका, राजा रत्निसंह राठोंड रत्लामका, अर्जुन गोंड, द्यालदास माला, मोहनिसंह हाड़ा, खुशहाल वेग काशग्री, सुल्तान हुसेन वगेरेह थे; इनके आगे वहादुरवेग फ़ोजवख़्शी और दारोगा तोपख़ानहको रक्खा, जिसके साथ जानीवेग वगेरह लोग थे; और गिर्दावरी पर मुख़लिसख़ां, मुहम्मद्वेग, यादगारवेग तूरानी; और मददगार फ़ोजमें महेशदास गोंड, गोवर्धन राठी अवि थे; आप महाराजा जशवन्तासिंह चुनेहुए दो हजार राजपूतीं समेत

<sup>(</sup>१) कर्णसिंह कच्छी कच्छ भुजके चन्द्र वंशी जाड़ेचा हैं.

वीचमें रहे, जिनमें भीमसिंह गोंड राजा विद्वल्यसका वेटा वग्रेरह था; दिहनी तरफ्की फ्रोंजमें टोडेका राजा रायसिंह सीसोदिया व शाहपुरेका सुजानसिंह सीसोदिया व्यपने भाइयों च्योर वहादुर राजपूर्तों समेत मुक्रेर हुन्था; वाई तरफ्की फ्रोंजमें इफ्लिखारखां, जिसके साथ सम्यद शेरखां वारह, सम्यद सालार, यादगार मसऊद, मुहम्मद मुक्तीम वगेरह थे. कारखाने च्योर डेरोंकी संभाल मालूनी, पर्सूजी च्योर राजा देवीसिंह बुंदेलाके सुपुर्द धी.

औरंगज़ेव व मुराद बख्शते जशवन्तासिंह और कातिमावांका मुकावला,

इस तरह दोनों फ़ोर्जे तथ्यार हुई, तव श्रीरंगज़ेवने श्रपना तोपखाना नदी (नरायनाचोर नाळा)के किनारे बुळन्दीपर रक्खा, श्रीर यह हुक्म दिया, कि दूसरी फ़ीज तोप-खानहकी मददसे नदी उतरनेको बढ़ाई जावे; ऐसा ही कियागया, छेकिन् बादशाही फ़ीजके लामहका मददस नदा उत्तरनका वकार जाय, एता हा क्यांगया, छोरकर याद्याहा कार्क तोपलानह ने ब्राह्जादोंकी हरावछको रोका, खोर वान, वन्दूक खीर तोपोंसे सामना हुआ. उस वक्त कृतिमलांकी हरावछसे वड़े वड़े वहादुर राजपूतों मुकुन्दसिंह हाड़ा, राजा रक्तिसिंह राठोंड़, द्याछदास भाछा, खार्जुन गोंड़ वग्रेरहने खागे निक्छकर खोरंगज़ेवके तोपलानह पर हम्छा किया. तोपलानहके खफ़्सर मुर्शिद्कुळीलां व जुल्किक़ारलांने खपने साथियां समेत उन बहादुर हम्छा करनेवाछ राजपूतीक जुिहेक्क्रारखंनि चपने साथियां समेत उन यहांदुर हुन्छा करनवाल राजपूताक साथ ध्यच्छा मुक्तवला किया; मुर्शिदकुळीखं मारागया, श्रीर जुहिक्क्रारखं ध्यमे साथियां समेत सवारियां छोड्कर छड्नेमें ज्रस्मी हुत्र्या. जर्शवन्त-सिंहकी शाही फ़ीजके राजपूत तोपख़ानहसे ध्यागे वर्ड्कर ध्योरंगजे्व के ख़ास हरावल्यर गिरे, घ्योर पिछ्ले राजपूत भी उनकी मददको पहुंच गये. यह लड्डाई बहुत भारी श्रीर नामी हुई. ध्योरंगजे्वके शाह्जादे मुहम्मद-मुक्तान व मददगार निजावतख़ंनि भी बहुत ध्यछी वहादुरी दिखलाई, प्रसी मोंके्यर शिक्षमीरने एक फ़ीजकी हुकड़ी लेकर देहिनी तरफ़्से राजपूतोंकी फोजपर हुन्छा किया, श्रीर उसकी मददके छिये श्रीरंगजे्वका सर्वार मुर्तजाख़ां भी पहुंच गया. स्थी तरह बाई तरफ़्से नफ्रीकेकर खाँ राजपूतोंकर दूर पहा, ध्योर राजपूतोंक ज़यर दस्त धावे रोकनेके छिये श्रीरंगजेंवकर स्थाप स्थारी स्थी सह करनेका ध्यार प्रस्त वाचे रोकनेके छिये श्रीरंगजेंवकर स्थाप स्थार स्थारी स्थार स्थार करनेका ध्यार स्थार स्थ पत्ता वाय राक्तक छिय श्राराज्वन भाग सदीराकी महद करनेनी भाग श्राव्हिति छोग भेजकर श्राप हुन्छा करना श्रुक किया. यह उद्दार्ह रेशी हुई, कि हरावछ व दिहिनी व वाई तरफ़की फ़ीजींका इन्तिज्ञाम विगड्गया, बीर क्या पीछे होगई; वर्छा, तछवार, कटार पछनेकी नीवत पहुंची; उस समय क्या किया पहाना कि साम क्या किया पहाना किया हुन्हिर जशवन्तिसिंहि की जीजके सदौर मुकुन्दिसिंह हाड़ा, सुजानिसिंह सीसीविका, हाड़ा, राठींह, श्र्युंन गोंड राजा विर्ठछदासका पेटा, द्यालदास भाग निर्माण क्या किया हाड़ा, स्माने हज़ारों राजपूर्तीके साथ श्रीरंगज़ेककी फ़ीजके यहुतसे आई।

जब शाहजादोंकी फ़ौजकी ताकृत बढ़ती हुई देखी, तब टोडेका राजा रायसिंह व राजा सुजानसिंह बुंदेला श्रोर श्रमरसिंह चन्द्रावत रामपुरेका श्रपने साथियों सहित भाग निकले. उस समय शाहजादा मुराद, जो वडी वहादुरीसे लड़रहा था, इतना बढ़गया, कि महाराजा जशवन्तसिंहके पीछे डेरोंपर जापहुंचा; डेरोंके भुहाफ़िज़ मालू व पर्सू श्रोर देवीसिंह वगैरहने शाहज़ादेसे कुछ देर तक मुक़ाबला किया, बहुतसे आदमी काम आये, आख़िरकार मालू, पर्सू वगैरह भागनिकले, और देवीसिंहने शाहजादेकी तावेदारी इंग्लियार की. जब मुराद दहिनी तरफ़्से आगे वढ़ा, श्रीर महाराजा जदावन्तसिंहके पास होकर लड़ताहुत्र्या निकला, तो इससे महाराजा जदा-वन्तासिंहकी फ़ौजमेंसे इष्तिखारखां वहुतसे आदिमयों समेत मारागया. सामनेकी फ़ौजसे भी लड़ाई होरही थी, इस कारण जरावन्तसिंहकी फ़ौज शाहज़ादे मुरादको न रोक सकी, श्रीरंगज़ेब व मुरादकी फ़ीजोंने चारों तरफ़से हम्ला किया; बहुतसे उम्दा सर्दार तो पहिले ही मारे जाचुके थे, श्रव श्रक्सर भागगये. इससे जशवन्तसिंहके राजपूतों ही पर ज़ोर ऋापड़ा; इस विषयमें वर्नियर फरांसीसी लिखता है, कि-कासिमखां जरावन्तसिंहको तक्लीफ्में छोड़कर पहिले ही भाग निकला, श्रीर श्रालम-गीरनामह व मुन्तख़बुङ्खावमें जशवन्तसिंहके भागजाने वाद कासिमखांका भागना लिखा है. वर्नियर फ़रांसीसी कहता है, कि मैं इस लड़ाईके वक्त मौजूद नहीं था, परन्तु श्रीरंगज़ेवंके तोपख़ानहपर जो फ़रांसीसी श्रफ़्सर उस लड़ाईमें मौजूद थे, उनके वयानसे लिखताहूं; हम भी फ़ासीं तवारीख़ोंसे उसको मोतवर मानते हैं. जशव-न्तसिंह अपने वहादुर राजपूतीं समेत अच्छी तरह लड़ा, यहांतक कि आठ हज़ार राजपूतोंमें से सिर्फ़ छः सो बाक़ी रहे. राजपूताना के कवि इसका वयान इस तरहपर करते हैं, कि जशवन्तिसंहके राजपूतोंने उसको इस छड़ाईसे ज्बरदस्ती निकाला, जैसा किसी मारवाड़ी कविने कहा है--

श्रीछीबाढ़ों जशवन्त काढ़ों ॥ राजा राख्यां वाजी रहसी ॥ कमधां कोई बुरा न कहसी ॥ भारतरा भार रत्नागरने भिल्या॥ वागां भाल जशवन्त विल्या ॥

वर्नियर फ़रांसीसीका लिखना भी इसके क़रीब ही है. ख़ैर जशवन्तिसंह श्रीर क़ासिमख़ांके निकलनेसे (१) लड़ाई ख़ब्म हुई. तोपख़ाना, ख़ज़ाना वग़ैरह कुल

<sup>(</sup>१) मारवाड़की तवारीख़में लिखा है कि काितमखां वगैरह वादशाही मुसल्मान सर्दार औरंगज़ेवसे मिलगये इसकी तस्दीक़ बािनेयर फरांसीसीके वयानसे होती है.

सामान इनका दोनों शाहजादाँके हाथ छगा। इंग्डिंग उड़िंग हेर इंग्यूंग शाह्डारींकी पृच्

मोरिंगज़ेवने उसी दिनमें कुम्बे धनीतहुन्छ नम उत्तरहुष्ट राम्या ही छव तक मौजूद है. वर्नियन्ने तो आंठहज़ार सन्दूर्णन्ने व मी बाबू बवना हिना है, श्रीर आलमगीरनामह व मुन्तवृत्रुङ्गवर्में केन्ट्रन्टिक्ट कीक्ट्रे के बहुत थादमी मारेजाने हिन्ने हैं, परन्तु दोनोंकी छिनावर्की कुछ जिल्लाक को क्वीहर इस सबबसे, कि इस छड़ाई के बेनमें जो जुस्सी निरुष्ट की उनकी किन्नी आहरू मगीरनामहमें भी निवास है। योगिनेव ये स्टब्स्टर्स दीवरे नाम नहीं-रोमेसे मुर्जिदकुर्छान्।के निवाय कोई जानमें मही मणमान, मेरिकर मार्च महीन जुलिक्तारम्, निकन्दर न्देसा, राम् अन्तर सहीतः गर्दे रहन समित हरनी रोप श्रोर दूसरे छोग हो इज़ारों सारेगये होंगे, हिन्सी हुन ह किसी किसी हैं

इस एनहके बाद दोनों शाहजादीन उज्ज्ये जाकर बहुनी सर्वतिही खिलमत, निनाद और मन्सन दिये. कि एक ने के बहुत हिंदी हम इह = ता॰ ३० प्रिट ] को यहाँम स्थाना होकर न = २० मालान कियु राम ३० = ता॰ ३१ मर्ट ] में दोनों शाहबाद स्वालित न्तूरे कि नाम्बेर हिस्टर बुनेदीरांचा देश मुख्यत्वा थाँगन्त्रमे यण्या, के व्यक्त कर्त, वेष्ट श्रीर खानेद्दीनंद्र निनाब दिया. वागशिकंटने वय न्यवस्य सामा सामा सामा प्रत्वाहार मुना को बहुत उताम हुया, ग्रीप क्रामें की निर्मान विरोह के क्रीनि जल्दी बढे याने हे किये किया, श्रीर श्रीर श्रीर ही तर के बार्क कर है किये कुल्या श्रीर राजपून महार बादग्राहरके तार्य के सब ब्यूक्टिक प्रवक्ति नाम इन्सत थी, लेक्न उसर्व ब्राल्यामी कर किन्द्र कर हैंदे कर के दाराभी इन्नियामी हुकुमनांग बहुत गर्या नकह है. क्येंचे बहुतकों चेहिने के उत्ताश इन्नियार बद्दिया, यह दूर्मर की नियन के नियन उस समय श्रमने ब्यूनिश्चार गारती कार्या भी तस्यार की की, क्षेत्रमा देवक पाम मह भारतमगीम्मामद्रमें समर्था गार हमार्ग के स्व स्व स्व स्व रही. यह मन क्लिएस्स्र महिवाली क्लिक्ट ========

जब द्वारा, ऋतिमा देवन प्रवादा महत्त्वे ह

जहांने उसे रोका, श्रोर श्रपना पेशख़ैमा खड़ा करनेका हुक्म दिया, कि मैं श्रीरंगज़ेव व मुरादसे मुकाबला करूंगा; लेकिन् दाराको शक था, कि वादशाह शाहजादोंमें मिलजावे, या वे अपनी ताकृतसे बादशाहको कृावूमें करलें, तो वड़ा नुकृसान हो; इस लिये शाहजहां को हर सूरतसे रोका. दाराने ता० १६ शत्र्यान [ ज्येष्ठ कृष्ण २ = ता० १९ मई ] को वादशाही सर्दारोंमेंसे ख़ळीलुङाख़ांको अफ़्सर श्रीर उसके मातहत कुबाद्खां, रायसिंह राठौड, इमाम कुली, नूरीवेग आगर वगेरह और अपने मुलाज़िमोंमें से दाऊदखां, अस्करीखां, वगैरहको कुछ फ़ौज देकर धीलपुरकी तरफ खाना किया, कि चम्बल नदीको रोककर मोर्चे जमावें. फिर शाहजहांके मन्शाके वर्खिलाफ श्राप श्रपने छोटे वेटे सिपह्रिशोह सहित लड़ाईपर जानेकी रुस्तत लेनेको वादशाहकी ख़िद्मतमें हाज़िर हुआ, उस वक्त शाहजहांकी आंखें भरआई, और त्रांसू वह निकले; उसको इस बातका वहुत रंज हुन्जा, कि मेरे घरकी वर्वादी का समय त्रागया, त्रीर वही वर्ताव होरहा है. वादशाहने कई वार त्रीरंग-ज़ेव श्रोर मुरादको फ़र्मानों व एतिवारी श्रादिमयों की मारिफ़त समभाया, और दाराशिकोहको भी अच्छी तरह नसीहतें कीं. वह यह चाहता था, कि मेरी आंखोंके सामने मेरे घरकी वर्वादी न हो; परन्तु ईश्वरको ऐसाही करना था, किसी फ़िक़से फ़ायदा न हुआ. जब दाराको उसके इरादेसे रुकता न देखा, तब शाहजहांने कहा, कि ऐ मेरे वेटे मैंने तु के ईश्वरके हवाले किया, जात्रों ईश्वर तुम्हारी उम्मेदको पूरा करे; आख़िरकार ता० २५ श्रञ्ज्वान [ ज्येष्ठ कृष्ण ११ = ता० २८ मई ] को दारा अपने छोटे वेटे सिपहरशिकोह समेत वहुतसी फ़ीजके साथ आग-रेसे रवाना होकर पांच मन्ज़िलमें घोलपुर पहुंचा, श्रीर वहां कियाम करके अपने बड़े बेटे सुलैमानिशकोहके श्रानेकी राह देखता था; शाहजहांने भी दाराशि-कोहको लिखमेजा, कि जबतक सुलैमानिशकोह न त्र्यावे, लड़ाई न करना. दिलमें तो दाराके भी यही था, परन्तु अपनी ज़ियादह फ़ीजके घमंडसे शाहजहांकी जवाब लिखा, कि तीन दिनके भीतर औरंगज़ेव और मुरादको वांधकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर करूंगा, पीछे आप अपने दोनों वागी शाहज़ादोंके हक्में, जो मुनासिव जानें, वह करें.

दाराशिकोहसे औरंगज़ेव व सुराद बख़्ज़की लड़ाई.

दाराशिकोहने अपनी फ़ौजोंसे चम्बलके जितने घाटे उतरनेके लायक समभे, सव मज्बूतीके साथ रुकवा दिये. श्रीरंगज़ेव व मुरादने देखा, कि दाराने विल्कुल नदीके रास्ते वन्द करिदये हैं, तव उन्होंने हरएक आदमीसे पूछकर नदीसे उतरनेकी कोशिश की. दाराने जो रास्ते रोकरक्खे थे, वह छोड़कर ता॰ १ रमज़ान [ ज्येष्ट

शुक्ट २ = ता॰ २ जून ] को याम भदोरी (भदावर ) की तरफ़ राजा चंपत वंदेले की मददसे श्रीरंगज़ेवने श्र्यपेन ठक्करको नदीके पार किया. दाराको ख़बर मिछी, कि दोनों झाहज़ादे नदी श्रीरं किठन पहाड़ोंसे निकटकर श्रागरेकी तरफ़ जारहे हैं, तव उसने उनको रोकना चाहा, श्रीर श्रागरेसे १५ या १६ मीटके फ़ासिट पर समूनगर व राजपुरेके पास जा डेरे किये. शाहजहांने फिर भी बहुत मना किया, कि एक दम ठड़ाई न कीजावे, टेकिन् वह नातिश्रवेकार शाहज़ादा इस घमंडमें मूलाहुया था, कि एक हम्स्टेमें दोनोंपर फ़तह पालूंगा. श्रीरंगज़ेव श्रोर मुरादने भी ता॰ ६ रमज़ान [वि॰ ज्येष्ठ शुक्ट ७ = ई॰ ता॰ ८ जून] को दाराके ठक्करसे डेढ़ कोसपर श्राकर मक़ाम किया, दूसरे दिन ता॰ ७ रमज़ान [वि॰ ज्येष्ठ शुक्ट ८ = ई॰ ता॰ ९ जून] को दाराशिकोहने प्रपनी फ़ीज इस तरहपर तथ्यार की—ख़ास श्रापनी तोपख़ानेको वर्क़्दाज़्ख़ांकी मातहतींमं श्रामनी फ़ीजके श्रागे दिहिनी तरफ़ जमाया, वादशाही तोपख़ानेको हुसेन्वेगख़िक हम्मन्यार में फ़ीजके श्रागे वाई तरफ़ रक्खा, श्रीर वृंदीके राव शाशुशाळ हाटाको हगवळ फ़ीजका श्रामुसर बनाकर दुनके साथ नीचे छिखे हुए टोगोंको निजनात किया—

राजा रूपसिंह राठौट रूपनगर वा कृष्णगढ्या, वीरमदेव मीमादिया आहुपुरेके रईस सुजानसिंहका भाई (महाराणा श्रमससिंहका पोता), गिर्थर गाँड गजा विद्रुटकाम का भाई, भीम राजा विद्रुटकाम गाँडका बेटा, राजा शिवराम गाँड जो वजनकी छड़ाईम भागकर श्राया था, श्रीर दुसरे भी कई नामी राजपून वनरे माय नईनान हुए, श्रीर श्रापे सुसरी मुह्याजिमों मेंसे दाऊद्वां कुरेशीको चार हज़ार स्वाद मी स्वाद स्व वस्क्षी अस्करखांको तीन हुनार आदमी देकर हरावळका मददगार किया; खळीलुङाखां वादशाही फाँजके मीरवस्क्रीको दहिनी फाँजका अन्मर बनाकर उसके साथ इतने मदार किये-इत्राहीमगां घर्छामदानगाता बटा, इन्माइट्येग, इस्हाक्वेग, ताहिरखां, कुवादगां घार तृगनी छाग, गममिंद गटांट क्रममन्त्रा बर्ग्हाकुवर्ग, ताहिरुत्वां, कुवाहर्ग्य आर तृगना छान, गमामह नद्याट् कममनमा वेदा और जीवपुरके गत चन्द्रमेनमा पीना, मुन्नानहर्मन, मीरन्त्वं, गता विष्णुमिंह गीड़, प्रवीराज माद्री, वर्ग्ना हृत्ये अमीर व मुन्नवद्रांगों उस फीजम पुक्रेर किया; वाई फीजकी अम्मीया आर्म घेट वेटे निपद्रगित्रमेहरां मए स्तम्मवां वहानुरके मुक्रेर क्यि- कीर टमके माय नीचे लिप्रेह्ण मर्दार थे- कातिमन्त्रां, मर्गुन्न स्वयद टेन्ट्यं वास्त्र, मर्गुन्नी, पर्गृनी द्विल्यं, स्वयद वहानुर अस्त्रीम्, मर्ग्यु हिल्लं वास्त्र, मर्ग्नी, पर्गृनी द्विल्यं, स्वयद वहानुर महस्त्री, महामिंह सहर्गित्र अन्द्रवर्गांगी, मर्य्यद विल्वं कायद प्रमुक्त वास्त्र, मध्यद वहानुर आर्थ वास्त्रा प्राप्त वास्त्र प्रमुक्त वास्त्र मुन्वद वास्त्र स्वयद वहानुर स्वयद स्ययद स्वयद स

फैज़ुङ्घा श्रीर खुशहालवेग काशग्री वादशाही नौकरों समेत वीचमें ठहरा श्रांवेरके राजा जयसिंहके वहे कुंवर रामसिंहको फ़ौजका गिर्दावर वनाकर उसके साथमें उसका छोटा भाई कीर्तिसिंह, शेख मुश्र्ज़म फ़त्हपुरी श्रीर दूसरे राजपूत कुल दस हजार सवार मुक्रेर हुए; इसके सिवाय दो फ़ौजें दहिनी श्रीर वाई तरफ मुक्रेर कीं, जिनमेंसे दिहनी तरफ़वाली फ़ौजकी श्रफ्सरी ज़फ़रख़ां फ़ीरोज़ मेवातीको, श्रीर वाई तरफ़की फ़ौजकी निगहवानी फ़ाख़िरख़ां नज्मे-सानीको दी.

ञ्जोरंगज़ेवने भी अपनी फ़ौजको नीचे लिखे मुताबिक तय्यार किया-सबसे आगे तोपखाना, श्रोर मस्त जंगी हाथियोंको सव सामान श्रोर लड़ाईके हथियारोंसे सजाकर तोपखानहके पीछे जगह जगह खड़ा किया; बड़े शाहजादे मुहम्मद सुल्तान को नजावतखां खान्खानां वहादुर सिपहसालार समेत हरावल वनाकर संयद मुज़रफ़रखां का नजावताला लान्त्लाना वहादुर स्पिष्ट्सालार समत हरावल वनाकर सम्यद मुज्म्फ़्रेख़ां वारह, राजाञ्चत्त्वां, लोदीख़ां, पुरिदिल्ख़ां, इक्लासख़ां, तहव्वुरख़ां, रशीदख़ां, ख़वा-सख़ां, ज़वरदस्तख़ां, ञ्चहमदवेगख़ां, मामूरख़ां, सम्यद नसीरुद्दीन दक्षिणी, जमाल वीजापुरी, कादिरदादख़ां, ञ्चव्हुल्वारी ञ्चन्सारी, ञ्चोर इनायत पठानको मुक्र्र किया. जुल्फ़िक़ारख़ां ञ्चोर वहादुरख़ांको किसी कृद्र तोपख़ानह देकर हरावलसे ञ्चागे रहनेका हुक्स हुञ्चा. कुल तोपख़ानहकी ञ्चफ्सरी पर मुर्शिद कुलीख़ां रक्खागया;— दिहनी फ़ौजकी ञ्चफ्सरी मुरादवरकाके नाम कीगई, ञ्चोर उस फ़ौजमें इस्लामख़ां, ञ्चाजमख़ां, ख़ानेजमां, मुख्तारख़ां, कार तलवख़ां, सेफ़्ख़ां, होइदारख़ां, हिम्मतख़ां, राजा इन्द्रमाणि धन्धीरा, राजा सारंगधर, चंपत बुंदेला, भगवन्तिहं हाड़ा, सम्यद हसन, इस्माईलख़ां नियाज़ी, गैरतवेग, ञ्चोर कच्छवाले कर्ण

हाड़ा, सय्यद हसन, इस्माइलखा नियाजा, ग्रेतवंग, श्रार कच्छवाल कण वग्रेरह शामिल कियेगये. शाहजादह मुहम्मद आज्मके नाम वाई फ़ौज की अफ्स्री रक्खीगई; मददगार फ़ौजकी सर्दारी शेख मीरको सींपीगई, उसके साथ सय्यद मीर उसका भाई, शिरजाखां, फ़त्हजंगखां, जांबाजखां, सय्यद मन्सूरखां, रघुनाथित राठोड़, केसरीित भूरिया, मंगलिखां, इनायत वीजापुरी, वग्रेरह दूसरे लोग तईनात कियेगये. वहादुरखांको श्रोरंगज़ेवके दिहनी तरफ रक्खागया, श्रोर उसके साथ दिलावरखां, हिजबखां, हादीदादखां, शुभकर्ण वंदेला श्रोर काले पठान थे. खानेदौरांको फ़ौजके वाएं हाथकी तरफ रक्खा. स्वाजह उवेदुला क्रावलवेगीको मण अब्दुलाखां, दोस्तवेग, श्रोर मुहम्मद शरीफ वग्रेरह के गिदीवरी पर मुक्रेर किया; आज श्रोरंगज़ेव फ़ौजके अन्दर एक वहे हाथीपर सवार हुआ, श्रोर शाहजादे आज़मको भी हाथीपर अपने पास रक्खा. मुर्तजाखां, श्रासलखां, दीनदारखां, सजावारखां, सञ्रादतखां. गैरतखां.

रुस्तमखांकी फ़ौजके पेर उखड़े. यह ख़बर सुनकर दाराशिकोह बीस हज़ार सवार ठेकर सिपहरशिकोह ग्रीर रुस्तमखांकी मददको पहुंचा, ठेकिन् ग्रीरंगज़ेवके तोप-खानहकी मारसे दूसरी तरफ़ हटकर मुरादवस्कासे मुकाबठा करने ठगा; उस वक्त हवा तेज़ ग्रीर वारिश शुरू थी, थोड़ी देरके वाद वारिश वन्द हुई, ग्रीर तोपें चठने ठगीं. यह ऐसी सख्त ठड़ाई हुई, कि दाराशिकोहकी सवारीका सिंघठी हाथी मुदेंकि ठाशोंसे घरगया.

श्रीरंगजे़वके तोपख़ानहसे दाराकी फ़ीजका बहुत नुक्सान हुआ, अराबोंके जंट श्रीर घोड़े तितर वित्तर होगये; तोपोंके बाद तीर कमानोंसे मुकाबछा हुआ, परन्तु उनसे हवाकी तेज़िके सवव कम नुक्सान पहुंचा; पीछे दोनों फ़ीजोंके वहा- दुरोंने वर्छे, तलवार, कटार, श्रीर ख़न्जरोंसे अच्छे सवाल जवाव किये. उस वक् शाहज़ादा दाराशिकोह श्रपने वहादुरोंका दिल वलन्द आवाज़से बढ़ाताथा. श्रीरंग- ज़ेवकी फ़ीजका रिसाला पीछे हटा; पर वह वड़ी दिलेरीके साथ श्रपने मरे हुए वहादुरोंका बदला लेना चाहता था, लेकिन कामयाव न हुआ. उसने श्रपनी श्रद्रंशिके सवारों समेत वड़ी वहादुरीके साथ धावा किया, परन्तु दाराके वहादुरोंने हटा दिया. उस वक् श्रीरंगजे़वके पास एक हज़ार सवार रहगये थे, तो भी वह वहादुर शाहज़ादा विलक्षुल न घवराया, विक श्रपने वहादुरोंको पुकार पुकारकर कहता रहा कि— "ऐ मेरे वहादुरों खुदा तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारो, भागने वालेंके लिये दक्षिण वहुत दूर है, जहां सहारा मिले". दारा श्रीरंगजे़व पर हम्ला करना चाहता था, परन्तु जची नीची ख़राव ज़मीन श्रीर श्रीरंगजे़वके वहादुर सवारोंके सवव श्रागे नहीं वढ़ सका.

फिर दारा श्रोर मुराद वख्कांका सामना हुआ. मुरादका हाथी भागने लगा, तो मुरादने उसके पैरोंमें ज़िंजीरें डलवादीं. दाराशिकोहका श्रोरंगज़ेवपर हम्ला न सवव वर्नियरने इस तरह लिखा है, कि जब दाराके बाई तरफ़की फ़ौज तित्तर होगई, उस बक् उसे ख़बर मिली, कि रुस्तमख़ां श्रोर बूंदीका हाड़ा राव शत्रुशाल मारेगये, श्रोर राजा रामसिंह राठोंड़ मुरादके मुकाबले पर ख़तरेकी हालत

में है, तब औरंगज़ेबका मुकावला छोड़कर दारा अपने वाई तरफ़की फ़ोजकी मदद को पहुंचा, उस वक्त मुरादकी फ़ोजी हालत ख़ोफ़नाक थी. औरंगज़ेब अपने छोटे भाईकी मदद करनेको तय्यार हुआ. आलमगीर नामहमें तो मददगार होकर हम्ला करना लिखा है, लेकिन् ख़फ़ीख़ां मुन्तख़बुहुबाबमें लिखता है, कि शाहज़ादे मुरादके साथ मेरा बाप था, और वह लड़ाईमें ज़रुमी होकर आख़िर तक

वहां मीजूद रहा, उसके बयान से छिखा है, कि श्रीरंगज़ेव मुरादकी मददको तय्यार हुआ, तो शेख मीरने उसे रोका, और वहा, कि एक तीरमें दो चिड़ियां मारी जावें, तो क्या खूब हो; यानी दोनों शाहजादे त्रापसमें ही छड़मरें, तो त्रापको फायदा है. श्रीरंगज़ैव यह सुनकर रुकगया, ठेकिन् मुराद बड़ी वहादुरीके साथ मुकावला कर-ता रहा. राठोंड़ रामसिंह रोटला (१) अपने राजपूर्तों समेत मुराहक हायी को घेरकर ललकारा कि तू दाराशिकोहके मुकावलेंमें क्या वादशाह होना चाहता हैं १ आरे हायीके महावतसे कहा, कि हायी को विठादे; एक वर्छा मुरादबस्बी पर मारा, उसने ढालके सहारेसे रोका, फिर रामसिंह हाथीका रस्सा काटनेलगा, इसी व्यसैंमें शाहज़ादे मुरादने एक तीर रामसिंह के सिरमें बड़े जोरसे मारा, जिसके सबब वह घोड़ेसे गिरकर वहीं मरगया-यह रामसिंह केसरके रंगकी पोशाकके सिवाय सिरपर मोतियोंका सिहरा बांधे हुए था, जो राजपूर्तोका लड़ाईमें मरनेके इरादेका लिबास है, रामसिंहके बहुतसे राजपत हुन्छा करके मुरादके हाथीके इर्द गिर्द मारेगये. उसी वक् राजपूर्तों का एक गिरोह | खोरंगज़ेव खोर उसकी फ़ोजपर ट्टपड़ा, जिसमें रुष्णगढ़ का राजा रूपिंसह, जो घोड़ा छोड़कर पैद्छ था, खपमे राजपूर्तो सहित नंगी तळवारोंसे खोरंगज़ेवकी फ़ोजको चीरकर खपने सावियोंके मारेजाने वाद अकेटा शाहजादेके हाथी तक पहुंचा, श्रीर श्रीरंगज़ेवके हाथी का रस्सा काटने लगा: शाहजादे ने बहुत सा कहा, कि इस बहादुर राजपूतको जीता ही पकड़ो, छेकिन उस वक्त कौन सुनता था, व्यर्दछीके छोगों के मुकावले में दुकड़े दुकड़े होकर मारा-गया. राजा विष्ठलदास गोड्का वेटा रामसिंह श्रीर भीमसिंह व राजा शिवराम गौंद सस्त जरूमी हुए.

वर्नियर छिलता है, कि दिहिनी फोजिक अफ्सर ख्छीलुङाख़ांको, जिसकी वे इज़ती चन्द साछ पेश्तर दाराशिकोहने की थी, हुनम दिया, कि अपनी फोजिको आगे बढ़ाओ, तब उसने जवाब दिया, कि हमारी फोजि जुरूरतके वास्ते रक्खी गई है, आपके कहनेसे हम एक कृदम भी नहीं बढ़ सके, ओर न एक तीर छोड़ेंगे; यह उसने अपनी पहिलेकी हतक इज़तका बदछा लिया, तब दाराशिकोहने अपने दिहिनी तरफ़की फोजिसे मुरादको पीछे हटाया, और ख़लीलुङाख़ांके हम्छा न

करनेसे उसका कुछ भी नुक्सान न हुऱ्या.

<sup>(</sup>१) वह रामसिंह राव माछदेवके वेटे चन्द्रसेन और उसके वेटे कमेंसेनका बेटा पा, इसने किसी अकालमें गुराव लोगोंको रोटियं बंटी थीं, और हमेद्रप्रसे दातार पा, इस नववसे शाहरोंने उसको रोटल मदहूर कर दिया,

रुस्तमखांकी फोजिके पैर उखड़े. यह ख़बर सुनकर दाराशिकोह बीस हज़ार सवार लेकर सिपहरशिकोह श्रीर रुस्तमखांकी मददको पहुंचा, लेकिन् श्रीरंगज़ेवके तोप-खानहकी मारसे दूसरी तरफ हटकर मुरादवरूशसे मुकावला करने लगा; उस वक् हवा तेज़ श्रीर वारिश शुरू थी, थोड़ी देरके वाद वारिश वन्द हुई, श्रीर तोपें चलने लगीं. यह ऐसी सरूत लड़ाई हुई, कि दाराशिकोहकी सवारीका सिंघली हाथी मुदेंकि लाशोंसे घिरगया.

श्रीरंगज़ेवके तोपखानहसे दाराकी फ़ौजका बहुत नुक्सान हुश्रा, श्ररावोंके डंट श्रीर घोड़े तित्तर वित्तर होगये; तोपोंके बाद तीर कमानोंसे मुकावला हुश्रा, परन्तु उनसे हवाकी तेज़िके सबब कम नुक्सान पहुंचा; पीछे दोनों फ़ौजोंके वहा-दुरोंने बर्छे, तलवार, कटार, श्रोर ख़न्जरोंसे श्रच्छे सवाल जवाव किये. उस वक् शाहजादा दाराशिकोह श्रपने बहादुरोंका दिल वलन्द श्रावाज़से बढ़ाताथा. श्रीरंग-ज़ेबकी फ़ौजका रिसाला पीछे हटा; पर वह बड़ी दिलेरीके साथ श्रपने मरे हुए बहादुरोंका बदला लेना चाहता था, लेकिन कामयाव न हुश्रा. उसने श्रपनी श्रद्धिके सवारों समेत बड़ी बहादुरीके साथ धावा किया, परन्तु दाराके बहादुरोंने हटा दिया. उस वक् श्रीरंगज़ेबके पास एक हज़ार सवार रहगये थे, तो भी वह बहादुर शाहज़ादा बिल्कुल् न घवराया, बल्कि श्रपने बहादुरोंको पुकार पुकारकर कहता रहा कि— "ऐ मेरे बहादुरो खुदा तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारो, भागने वालोंके लिये दक्षिण बहुत दूर है, जहां सहारा मिले". दारा श्रीरंगज़ेब पर हम्ला करना चाहता था, परन्तु जची नीची ख़राव ज़मीन श्रीर श्रीरंगज़ेबके वहादुर सवारोंके सवव श्रागे नहीं वढ़ सका.

फिर दारा श्रोर मुराद बख्ज़का सामना हुआ. मुरादका हाथी भागने लगा, तो मुरादने उसके पैरोंमें ज़िज़ीरें डलवादीं. दाराशिकोहका श्रोरंगज़ेवपर हम्ला न करनेका सवब वर्नियरने इस तरह लिखा है, कि जब दाराके वाई तरफ़की फ़ौज तित्तर बित्तर होगई, उस बक् उसे ख़बर मिली, कि रुस्तमख़ां श्रोर बूंदीका हाड़ा राव शत्रुशाल मारेगये, श्रोर राजा रामसिंह राठौड़ मुरादके मुक़ावले पर ख़तरेकी हालत में है, तब श्रोरंगज़ेवका मुक़ावला छोड़कर दारा अपने वाई तरफ़की फ़ौजकी मदद को पहुंचा, उस वक् मुरादकी फ़ौजी हालत ख़ौफ़नाक थी. श्रोरंगज़ेव श्रपने छोटे भाईकी मदद करनेको तय्यार हुआ. आलमगीर नामहमें तो मददगार होकर हम्ला करना लिखा है, लेकिन ख़फ़ीख़ां मुन्तख़बुहुवावमें लिखता है, कि शाहज़ादे मुरादके साथ मेरा वाप था, श्रोर वह लड़ाईमें ज़ख़्मी होकर श्राख़िर तक

वहां मोजूद रहा, उसके बयान से लिखा है, कि घ्योरंगज़ैव मुरादकी मददको तथ्यार हुया, तो देख मीरने उसे रोका, घ्योर कहा, कि एक तीरमें दो विट्यां मार्ग जाय, वा क्या खूब हो; यानी दोनों शाहजादे त्यापसमं ही छट्मरं, ना श्रापका पापदा है. श्रीरंगज़ैव यह सुनकर रुकगया, छेकिन् मुराद बटी बहादुर्गक माथ गुक्तुयन्य पर-ता रहा. राठोंड़ रामसिंह रोटला ( १ ) ध्यपने राजपूनी समन सुगर्फी हाथी को घेरकर छङ्कारा कि तू दाराधिकोहके मुकाबर्टम क्या बादशाह होना चाहता है ? व्योर हाथीके महाबतसे कहा, कि हाथी का विश्वांद्र, एक यहाँ मुरादबस्का पर मारा, उसने ढाटके सहारेंग गैका, कि गुगांवंद्र हाथीका रस्ता काटनेलगा, इसी व्यसेंमें ज्ञाहजादे मुगदन एक तीर रागियह फै सिरमें बड़े ज़ोरसे मारा, जिसके सबव वह घोड़में गिरफर वही मरगपा। यह रामसिंह केसरके रंगकी पोझाकके सिवाय मिग्यर मीनियाँका मिहरा याँव हुए था, जो राजपूतींका छड़ाईमें मरनेके इरादेका खिवास है, समसिंहक बहुनसे राजपूत हुन्छा करके मुरादके हाथीके हुद गिर्द मार्गमय, द्रांश यक् राजपूर्तीका एक गिरोह च्यारंगजेब च्यार उमकी हाजपर स्टूटपढ़ा, जिममें हुण्णाद का राजा रूपसिंह, जो घोड़ा छोड़कर पेदछ था, प्यपन गजपूर्ती महिन नेगी तहवारोंसे च्यारंगजेबकी फीजको चीरकर प्यपन मायियाँक मार्गजेन याद व्यार्थ शाहजादेके हायी तक पहुँचा, ऋँार छाँगानेवक हाथी छा रम्सा छाटन लगा; शाहज़ादे ने बहुत सा कहा, कि इस बहातुर राजपूनही जीना ही पहड़ो, र्रावित उस वक्त कीन मुनना था, अदेखीके छोगी के मुहायाँ में हहाँद दहाँद ही हर साम-गया. -राजा विद्रस्टहाम गाँदवा वेदा रामसिंह श्रीन कीमीमेह व गहा शिवगय गौद सस्त जुस्सी हुए.

वर्नियर छिचता है, कि इहिनी फ़्रीडके यहमा स्पृष्टिम्हर्स्की, रिस्की वे इज़ती चन्द्रमाछ परतर दाराशिक हिने छी थी, हुटन दिया, हि च्याची सीपर्ध यागे बहायी, तब उसने जवाब दिया, कि हमारी कींट स्टब्स के क्यांग करांग गर्द हैं, आपके बहुनेसे हम गठ कुरम भी नहीं बहु मरे, स्मेर स गह शार संस्थित पह उसने चयनी पहिलेकी इतक इस्तक बर्ल जिंगा, तब श्रमशिक्षेत्र पर्णान पहिली तरहकी झूँजर्स सुरादको छित्र रहारा, स्मेंन महिल्लुक्षराहित स्थान स

करनेसे इसदा हुछ की नृत्सक क हुया.

<sup>(</sup>१) पर राज्यिक राज जातीरोहे थे। कांक्य क्षेत्र प्रांग में स्थानिक में मा मा, स्था विभी सहात्वे स्ति की की की की की के किए के अपने भा, पूर्व क्षार्थ अपने **वसको गेएट्स स्ट**हर क्रम हेर्डर,

ख्ळीलुङाखां ऋपनी फ़ौजका थोड़ासा हिस्सा छेकर दाराशिकोहके पास पहुंचा, जिस वक्त कि वह मुरादको हटारहा था; ख़लीलुङाने चिङाकर कहा, कि मुवारक हो मुवारक हो !! फ़त्ह आपकी है, लेकिन् में ख़ैरस्त्राहीसे अर्ज़ करता हूं, कि बहुतसे तीर, वन्दूक श्रोर गोले चलरहे हैं, कहीं श्रापके लगजावे, तो मुवारक वक्में वड़ा नुक्सान हो. दगावाज ख्लीलुङाकी सलाहका दाराशिकोहपर यह असर हुआ, कि वह हाथीसे उतरकर घोड़ेपर चढ़ा; उसका हाथीसे उतरना मानो हिन्दुस्तानके तस्त्रसे उतरना था. वर्नियरके वयानसे आलमगीरनामह व मुन्तख्वुङ्कवाव के वयानमें यह फ़र्क़ है, कि ख़छीलुङ्काकी दगावाज़ीका विल्कुल ज़िक्र नहीं, जो उसने छड़ाईके वक्त की, विलक ख़फ़ीख़ां श्रीर मुहम्मद क़ाज़िमने छिखा है, कि मुराद्वख्रा पर ख्लीलुङाखांने वडा सस्त हम्ला किया; ख्लीलुङाखांका श्रीरंगज़ेवके पास चलाजाना फ़ार्सी तवारीख़ोंमें भी लिखा है, लेकिन् वर्नियरने तो दारांके भागते ही ' ख्लीलुङांका श्रौरंगज़ेवसे मिलजाना श्रौर फ़ौज वगेरह सुपूर्व करदेना ऊपर छिखे मुताविक ही वयान किया है, श्रीर फ़ार्सी तवारीख़ाँमें जैसे दूसरे लोगोंका श्रोरंगज़ेवसे लड़ाईके वाद श्रामिलना लिखा है, उसी तरह इसका हाल ज़ाहिर किया है; अब नहीं मालूम कौनसी बात कहांतक सच है, हमने दोनों वयानोंमें जो फ़र्क़ था वह वतला दिया.

वाराशिकोहकी शिकसा-

ज्योंहीं कि दाराशिकोह हाथीसे उतर कर घोड़ेपर चढ़ा, फीजने जाना, कि वह मारागया या भागगया. इस ख़यालसे फीज भी भाग निकली, और लाचार दाराशिकोहको भी भागना पढ़ा. औरंगज़ेबने दाराके भागनेसे मुरादको हिन्दुस्तानका वादशाह कहा, और ख़लीलुङाख़ांको भी मुरादबख़्शके पास लेजाकर कहा, कि यही हिन्दुस्तानका ताज पहरनेके लायक है, और इसीकी होश्यारी व दिलेरीसे फ़त्ह हुई.

इस लड़ाईमें दाराकी तरफ़के नीचे लिखे हुए वहादुर सदार मारेगये :-

रुस्तमख़ां वहादुर, वूंदीका राव श्रृशाल हाड़ा, रामसिंह राठाड़, भीम गाँड़, राजा शिवराम गाँड़, कृष्णगढ़का रूपसिंह राठाड़, मुहम्मद सालिह दीवान, सय्यद नाहरख़ां वारह, यूसुफ़ख़ां रुहेला, इस्माईलवेग, इस्हाक़वेग, शेख़ मुऋज़म फ़त्हपुरी, स्वाजहख़ां, हाजीवेग, इस्फ़न्द्यारवेग, ऋासिफ़वेग गुर्ज़ वदार, सय्यद वायजीद, गुमानसिंह हाड़ा, शेख़ ख़ान मुहम्मद, केसरीसिंह राठोड़, महदीवेग तुर्कमान, सय्यद इस्माई-ल वारह, सय्यद कमालुहीन बुख़ारी, इब्राहीमवेग नज्मे सानी, सुजानसिंह राठोड़, सय्यद फ़ाज़िल वारह वगेरह. और बहुतसे लोग ज़स्मी हुए.

श्रीरंगज़ेव की तरफ़के सर्दारोंमेंसे — श्राज़मखां फ़त्हके बाद हवाकी तेज़ी

न्त्रीर ज़िरहवक्तरकी गर्मीसे मरगया. सज़ावारखां, हादीदादखां न्त्रीर सम्यद दिछावरखां मारेगये; वहादुरखां कूका, जुल्फिकारखां, मुर्तजाखां, दीन्दारखां, गेरत-वेग, मुहम्मद सादिक, मसरेज महमन्द वाग्रह ज़स्सी हुए-

मुरादवख़शकी फीजमेंसे ग्रीवदास सीसोदिया महाराणा राजसिंहका काका, जिसने तीन वार दाराशिकोहकी फीजमें घोड़ा डाला श्रीर वह दाराके हाथी तक पहुंचाया था, परन्तु हाथी ऊंचा होनेके कारण कुछ नुक्सान न पहुंचा सका, वड़ी वहादुरीके साथ मारागया. सुल्तानयार श्रीर सप्यद शैंखन् वारह वगेरह वीस सदौर मारेगये. मुरादवस्त्रा श्रपने सदौरोंके सिवाय खुद भी घायछ हुआ, उसके बदन व चिहरेपर तीरोंके ज़स्मोंसे छोहू ट्रफ्कता था, श्रीर उसके बैठनेका होदा तीर व बर्लेके लगनेसे टांटियों (वर्से) के छनेकी तरह होगया था, जो कि फ्रेंख्सियरके श्रहद तक श्रजायवातके तोरयर रक्सा रहा. श्रीरंगज़ेवन मुरादको श्रपने घुटनेपर छिटाकर उसके ज़स्मोंका खुन पींछा, श्रीर श्रांखोंमें श्रांस् भरछाया, व उसकी बहादुरीकी तारीफ, करके उसकी वादशाह होनेकी मुवारकवाद देता था.

यर्नियरके फ़ौळके वमूजिय तीन या चार सो व्यादमी क्योर ख़फ़ीख़ांके ठिल्लनेक मुताबिक दो हुज़ार सवार दाराके पास वर्षे थे. यह शामके वक्त कंधरेमें अपनी व्यागरेकी हुवेळीमें दाख़िल हुक्या. शाहजहांने उसको व्ययं पास बुळाना चाहा, परन्तु यह शिमंन्द्रगीके मारे न गया. उसी रातके पिछले पहरको सिपह्ररशिकोह वगेरह लड़के क्योर घ्योरतोंको सवारियोंपर विठाकर रुपये, व्यश्की क्योर जवाहिरात वगेरह दोलत जितनी चळ सकी हायी, कंट व ख़क्करों पर लादी, ब्योर दिखीकी तरफ़ रयाना हुआ. जब वहांसे तीन मन्जिल पहुंचा, तव कितने ही उसके भागे हुए व शाहजहांके मेजेंहूप कुळ पांच हज़ार व्यादमीके क्रीव एकडे होगये. जिस वक्त कि ब्यागरेसे निकल गया, तो शाहजहांने पिछले ठिलमेजा, कि तुम दिखी जाओ, वहां तुमको एक हज़ार घोड़े व्योर वहांके हाकिमसे वहत कुळ मदद मिलेगी; में भी तुमको एक हज़ार घोड़े व्योर वहांके हाकिमसे वहत कुळ मदद मिलेगी; में भी तुमको एक हज़ार घोड़े व्योर वहांके हाकिमसे वहत कुळ मदद मिलेगी; में भी तुमको एक हज़ार घोड़े व्योर वहांके हाकिमसे वहत कुळ मदद मिलेगी; में भी तुमको एक हज़ार घोड़ व्योर वहांके हाकिमसे वहत कुळ मदद मिलेगी; में भी तुमको एक हज़ार घोड़ व्योर वहांकी गया, व्योर काव १४ रमज़ान [ व्येष्ठ शुक्त १५ = ता० १६ जून ] को वहां पहुंचकर वावरके किलेंसे उसने कियाम किया.

श्रव श्रीरंगज़ेवका कुछ हाल कुलम वन्द किया जाता है-

इस बड़ी फ़तहके बाद श्रीरंगज़ेव श्रीर मुरादने समूनगरके महलोंमें मकाम किया, जो कि जमुनाके किनारे पर हैं. वहां अपने बहादुर ज़्स्मियों व मुराद-बस्यके जुस्सोंका हलाज करवाया. श्रीरंगज़ेव ज़ाहिरमें महारामा जगवतिह- १.] वीरविनोइ.

वीरविनोद. [ ज्ञाहजहांकी वेडास्कियारी-३५८

हज़्रत खोर बाव्ज्ञाह कहता था, लेकिन पोज्ञीवा अपनी ही बाव्ज्ञाहतकी बन्दियों बांधरहा था; उसने कुल सर्दारोंको मिलानेके लिये खत जारी किये, खोर मामूं शायस्ताखांको मिला लिया, कि जिसके सबब शाहजहांके पास भी वसीला हो; क्यों कि बाव्ज्ञाहकी बेटी जहांख्यारा दाराकी मद्दुगार हर बक् बाव्ज्ञाहके पास मोजूद रहती थी. शाहजहांने दाराके इ्ञारेसे या अपने शकसे शायस्ताखांको कृद किया, लेकिन दो दिनके बाद उसे छोड़ित्या. खोरंगज़ेव ने एक अर्ज़ी इस मज़्मूनको अपने बापको लिखी, कि— मेरा इरादा तो आपकी सिहतपुर्सीको खानका था, क्यों कि आपकी विसारीकी कई तरहसे खराब ख़बरें सुनीगई, में हिग्ज़ लड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन राजा जशवन्तिसह सुनीगई, में हिग्ज़ लड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन राजा जशवन्तिसह सुनीगई, में हिग्ज़ लड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन राजा जशवन्तिसह सुनीगई, में हिग्ज़ लड़ाई करना हुआ, तो वेवक्कृ दाराने फ़सादके इरादेसे सज़ा देकर खागरेकी तरफ़ रवाना हुआ, तो वेवक्कृ दाराने फ़सादके इरादेसे फ़ाज लेकर मुसे रोका, जिनका फल जैसा चाहिये था, बेसा उसे भी मिला, खोर में लाचार हूं, जो तक्वीरमें था, हुआ.

ता॰ १० रमज़ान [ ज्येष्ट शुक्ल १९ = ता॰ १२ जून ] को समूनगरसे

रवाना होकर नूरमन्जिल बागमें पहुंचा, जो आगरेसे तीन मील है. वहां शायम्तालां व मीर जुम्लाका वेटा मुहम्मद अमीनलां ओरंगज़ेवसे आमिले. दूसरे दिन उसकी बहिन जहांआरा बेगन, जो शाहजहांके दिलकी मुस्तार थी, शाहजादोंके पास नमीहत करनेको आई. लेकिन् उसकी नमीहतोंका असर जेना कि चाहिये था, न हुआ; वह पीछे अपने वापके पास गई— शाहजहांने दुवारा एक ज़न नमीहतों के साथ और एक नलवार शाही सिलहलानेसे उम्दा किस्मकी, जिसका नाम आलमगीर था, औरंगज़ेवके पास भेजी. औरंगज़ेवने उसे अच्छा शक्त सममकर रखिल्या, और दिलमें इरादा किया, कि अगर में बादशाह हुआ, तो इसीके नामसे अपना आलमगीर खिनाव इस्तियार करंगा; इसके बाद

वयान मोक्नेपर द्यागे लिखा जायना. इस समयसे द्योरंगज़ेव ( द्यालमगीर ) को बादशाह कहना चाहिये, शाहजहां द्यागरेके किलेमें नज़र केंद्र रहा, लेकिन बाज़े त्यादमी जो द्यालमगीरकी बदनामी करनेके लिये शाहजहांको सक्त केंद्र रखना लिखते हैं. वह नादुनस्त है. उसको

ज्ञानरेके किले पर कृञ्जा किया, च्यार मथुरामें मुरादको केंद्र करित्या, दाराशिकोहको मारा, शुजाञ्चको शिकस्त दी, च्यार च्याप "च्यालमगीर" नामसे वादशाह बना. यह

वदनामी करनेके लिये ज्ञाहजहांको सस्त केंद्र रखना लिखते हैं. वह नादुकस्त है. उसको सिके गेर ब्यादमियोंने मिलने खोर ब्यागरेके किलेसे वाहर जानेकी मनाई थी. वह किलेमें ब्यारानके साथ रहता, खोर जो चीज बाहता, वही हाज़िर कीजाती थी. शाहजहां हिंची १०७६ ता० २६ रजव [वि० .१७२२ माघ रुणा १२ ई० १६६६ ता० १२ फ़ेब्रुचरी ] को पेविश च्योर पेशाव वद होनेकी वीमारीसे

गया, श्रीर श्रागरा मुकामपर मुन्ताज महरुके रेजिमें दुघन हुआ.

, जार जानस नुगानक उत्पाद नहरून राज्य पुरा उत्पाद की हुए, मंभूली इस बादशाहका कद मंभीला, रंग गेहुआं कुछ पीलापन लिये हुए, मंभूली ज्ञानी, डाढ़ीमें दहिनी तरफ एक तिल, मीं घला घला, आंवें मंमलीव सफेद, तुत्वी सियाह, दिहनी घ्रांबकी पलकपर तिल था, सीघी घ्रीर वड़ी नाक, वाई आंख और नाकके वीचमें एक मस्सा, कान मंभूछे. मुंहकाड़ भी मंभूछी, ऐसेही होठ, छोटे छोटे मिले हुए दांत, मीठी त्रावाज, त्रीर तुर्की, फार्सी, हिन्दीमें श्रद्धी तरह बात बीत करता था. डाढी एक मुहीसे जियादह छंबी कमी नहीं

स्मिली, गर्दन मेमली, सीना कुछ चोड़ा, हाय मंमले. श्रंगुलियां न कड़ी न नर्म ग्रीर दहिने हायकी श्रंगुलीम दो तीन तिल थे.

यह बादशाह पहिले शाहजादगीक दिनोंमें वहादुर श्रीर लड़ाईका शीकीन था, लेकिन तरतपर बेठनेके बाद अन्याश होगया, यह नमं दिल श्रीर सखी तवीश्रत था, परन्तु कभी कभी सस्ती भी करता, जैसा कि हैरिसके सफ्र-नामीकी कितावकी पहिलो जिल्दुके ७६३ एटमें जॉन रोल्वर्ट डी मेन्डेल्स्लो व्यपने भागाना क्यानम् सुरुष्ट अस्ति में हिन्दुस्तानका सुक्र करने आया, तो यहां शाह खुरमकी हुकूमत थी, जो हर रोज होर हाथी चीते वगेरह वहशी जानवरोंकी छड़ाई

ध्यीर ध्यक्तर उन जानवरींके साथ ध्यादिमयोंकी छड़ाई भी देखता था. आर अक्सर उन जानवराण ताल आवानुषाम एज़ार ना व्यता शास्त्रपने बेटके जन्मदिन पर एक शेर वयर घोर एक वाघकी छड़ाई देखनेके हिंचे बेठा था; वह दोनों आपसमें छड़कर बहुत घायछ हुए, तब बादशाहरे

हुक्मसे यह इदितहार दियागया, कि जिस किसीकी इतनी हिम्मत हो, ि हुपनल पह शरतहार विभागपा का विश्व वास्त्राम्य प्रतास विभाग हो है सिर्फ तटवार और ढाठ ठेकर इनमेंसे एक जानवरके साथ छड़े, तो उसको इ जानवरके हरादेनेपर खां का ख़िताव मिलेगा. तीन हिन्दुस्तानी तम्यार ह

भीर उनमेंसे एक श्रादमी एक ज्यरदस्त शेरसे ठड़ने छगा; थोड़ी देर तक ख्व छ आर उनमत एक आदमा द्वा अन्यस्ता करा जुर हो। जार अपटा, जिसमें उस और जब वह जानवर उसके बाएं हायकी तरफ ज़िरसे अपटा, जिसमें उस हाल थी, तो उसके वोभसे हाल गिरी; आदमीने अपनी जान खतरेमें देखकर क कटार निकाला, श्रीर शेरके जबहेमें घुसा दिया; इससे शेर उसे छोड़कर

उत्पात स्थापन क्यां क्यां क्यां मारकर जर्म हुना, ठेकिन् उस त्र्यादमीने उसका पीछा किया, व्योर मारकर जर्म निरादिया. बादशाह उससे खुश न हुन्या, बल्कि उसपर जियादह किया, क्योंकि तळवार च्योर ढाउके च्याठावा उसने कटारका इस्तेमाठ

वादशाहने हुक्म दिया, कि उस ब्यादमीका पेट चाक किया जावे, ब्योर उसकी

'हज़रत ऋौर बादशाह कहता था, छेकिन पोशीदा ऋपनी ही बादशाहतकी बिन्दिशें बांधरहा था; उसने कुल सर्दारोंको मिलानेके लिये ख़त जारी किये, श्रीर मामूं शायस्ताखांको मिला लिया, कि जिसके सबव शाहजहांके पास भी वसीला हो; क्यों कि बादशाहकी वेटी जहांत्र्यारा दाराकी मददगार हर वक्त बादशाहके पास मौजूद रहती थी. शाहजहांने दाराके इशारेसे या श्रपने शकसे शायस्ताखांको केंद्र किया, लेकिन् दो दिनके वाद उसे छोड्दिया श्रीरंगज़ेव ने एक अर्ज़ी इस मज़्मूनकी अपने बापको लिखी, कि- मेरा इरादा तो आपकी सिहतपुर्सीको आनेका था, क्यों कि आपकी बीमारीकी कई तरहसे खराब खबरें सुनीगई, मैं हर्गिज़ छड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन् राजा जरावन्तसिंह ने बे अक्ली और गुंस्ताख़ीसे मुम्ते उजीनके पास रोका, में लाचार उसे सज़ा देकर आगरेकी तरफ़ खाना हुआ, तो बेवकूफ़ दाराने फ़्सादके इरादेसे फ़ीज छेकर मुक्ते रोका, जिसका फल जैसा चाहिये था, बैसा उसे भी मिला, श्रीर मैं लाचार हूं, जो तक्दीरमें था, हुआ.

ता॰ १० रमज़ान [ ज्येष्ठ शुक्क ११ = ता॰ १२ जून ] को समूनगरसे रवाना होकर नूरमन्ज़िल बागमें पहुंचा, जो आगरेसे तीन मील है. वहां शायस्ताखां व मीर जुम्लाका बेटा मुहम्मद अमीनखां औरंगज़ेबसे आमिले. दूसरे दिन उसकी बहिन जहांत्र्यारा वेगम, जो शाहजहांके दिलकी मुस्तार थी, शाहजादोंके पास नसीहत करनेको त्राई, लेकिन उसकी नसीहतों जैसा कि चाहिये था, न हुआ; वह पीछे अपने बापके पास गर्ट एक ख़त नसीहतों के साथ और एक तलवार शाही जिसका नाम ऋालमगीर था, ऋौरंगजे़वके 🗀 शकुन समभकर रखलिया, श्रीर . हुऱ्या, तो इसीके नामसे ऋपना ऋाल

ञ्जागरेके किले पर कृञ्जा किया, ञ्जीर मधु मारा, शुजां अको शिकस्त दी, और आप "ः वयान मौकेपर आगे छिला जायगा.

इस समयसे श्रीरंगज़ेब (श्राठमगीर ) शाहजहां श्रागरेके क़िलेमें नज़र केंद्र रहा, लेकिन वा वदनामी करनेके लिये शाहजहांको सख्त केंद्र रखना लिखते हैं, सिर्फ़ गैर त्रादमियोंसे मिलने और त्रागरेके किलेसे वाहर जानेदा किलेमें आरामके साथ रहता, और जो चीज चाहता, वही हाज़िर क हुसैन मिर्ज़ा सफ़्वीकी वेटीसे हिजी १०२० ता० १२ जमादियुस्सानी [ वि० १६६८ श्रावण शुक्र १३ = ई० १६११ ता० २३ त्रॉगस्ट] को श्रीर श्राहज़दा जहां-श्रफ़्रोज़ नाम मिर्ज़ा श्रव्हर्रहीम ख़ान्ख़ानांकी वेटीसे हिजी १०२८ ता० १२ रजव [ वि० १६७६ श्रापाढ़ शुक्र १३ = ई० १६१९ ता० २६ जून ] में पैदा हुआ था, जो डेढ़ वर्षका होकर मर गया.

बाक़ी ८ वेटे ऋौर ६ वेटियें हमीदाबानू मुम्ताज़ महलसे पैदा हुई थीं,

जिसका बयान इस तरहपर है-

(१) – बादशाहजा़दी हूरिनेसा बेगम हि॰ १०२२ ता॰ ८ सफ्र [वि॰ १६७० चेत्र शुक्र १० = ई॰ १६१३ ता॰ ३१ मार्च ] शनेश्वरके दिन पेदा हुई, जो तीन वर्षके बाद मरगई.

( २ )- जहां च्यारा झाहज़ादी, मश्हूर बेगम साहिब हि० १०२३ ता० २१ सफ्र [ वि० १६७१ वैशास रूपा ७ = ई० १६१४ ता० १ एप्रिल ] झने-

श्चर को पैदा हुई.

(३)- बड़ा श्राहज़ादा मुहम्मद दारा शिकोह, हि॰ १०२४ ता॰ २९ सफ्र [ वि॰ , १६७२ चेत्र शुक्त १ = ई॰ १६१५ ता॰ ३० मार्च ] रिव वारको पैदा हुआ.

(४)- वादशाहजादा मुहम्मद शुजात्र्य वहादुर, हि॰ १०२५ ता॰ १८ जमादि-युस्सानी [वि॰ १६७३ श्रावण रूपा ४ = ई॰ १६१६ ता॰ ४ जुरुाई]

शनैश्वरकी रातको पैदा हुआ।

(५)- बादशाहज़ादी रोशनराय बेगम, हि॰ १०२६ ता॰ २ रमज़ान [ वि॰ १६७४ भाद्रपद शुक्त ४ = ई॰ १६१७ ता॰ ४ सेप्टेम्बर ] को पेदा हुई.

(६)- वादशाहज़ादा मुहम्मद श्रीरंगज़ेव वहादुर, हि॰ १०२७ ता॰ १५ ज़िल्-कृत [वि॰ १६७५ मार्गर्शीर्प रूप्य १ = ई॰ १६१८ ता॰ ४ नीवे-

म्बर ] रवि वारकी रातको पैदा हुआ.

(७)- बादशाहज़ादा उम्मेदवस्त्रा, हिजी १०२९ ता० ११ मुहर्रम [वि० १६७६ मार्गशीर्प शुक्र १३ = ई० १६१९ ता० २१ डिसेम्बर ] युध

वारके दिन पैदा हुआ, श्रीर दो वर्ष वाद मरगया.

(c)- बादशाहज़ादी सुख्यावानू वेगम, हिन्नी १०३० ता० २० रजव [ वि० १६७८ श्रापाढ़ रूप्ण ६ = ई० १६२१ ता० ११ जून ] को पैदा हुई, श्रीर सात वर्ष वाद मरगई.

- (९)- एक टड़का हिजी १०३२ [ वि॰ १६८० = ई॰ १६२३ ] में पेंदा होकर नाम रखनेसे पहिले योड़े दिनोंमें मरगया.
- (१०) शाह्जादा मुराद वस्त्रा, हिजी १०३३ ता० २५ ज़िल्हिज [वि० १६८१ ज्ञातिक कृष्ण ११ = ई० १६२१ ता० ९ ऑक्टोबर ] बुधकी रातको पदा हुआ.
- ( ३३ )- बाद्शाहजादा खुक्कुझाह, हि॰ १०३६ ता० १४ सक्र [ वि॰ १६८३ कार्तिक शुझ १५ = ई० १६२६ ता० ४ नोवेम्बर ] बुधकी रातको पेदा हुखा, खोर डेंद् वर्ष बाद मरगया.
- (१२) वादशाहजादा दोलतत्र्यफ्जा, हि॰ १०३७ ता॰ १८ रमजान [वि॰ १६८५ वेशाख शुक्क ६ = ई॰ १६२८ ता॰ १० मई ] बुध वारकी रात को पेदा हुन्या, स्रोर एक वर्ष बाद मरगया.
- (१३) शाहज़ादी खुदिसिया बेगम, हिबी १०३९ ता० १० रमज़ान [ वि० १६८९ बेशाख शुक्क १२ = ई०, १६३० ता० २४ एप्रिल ] को पेदा दुई, और जल्दी ही मरगई.
- (१४) शाहजादी गोहर श्रारा बेगम, हिस्री १०४० ता० १७ जिल्हाद [वि० १६८८ श्रापाद कृषा ३ = इं०१६३१ ता०१७जून ] वृध वारकीरातको पैदाहुई. इनमें से शाहजहां की वीमारीके वक्त हिस्री १०६८ [ वि० १७१५ = ईं०१६५८ ] में चार शाहजादे दाराशिकोह, शुजाश बहादुर, श्रोरंगज़ेव बहादुर श्रोर सुरादवस्त्रा जिल्हा थे.

थारंगज़ेवने तस्तपर वेठकर दाराशिकोह थार मुरादवल्गको केंद्र होने बाद कृत्ल करादिया, थार शुजाय भागकर थराकानमें मारागया.

शाहजहां वादशाहके मन्सव्दार सद्िोंकी फ़िहरिस्त नीचे लिखीजाती हैं-मन्तकारोंकी फ़िहरिस- तत् १०६८ हिजी [वि०१७३५ = ई०१६५८] तक.

वाद्शाहजादे.

- (१) वड़ा शाहजादा मुहम्मद दाराशिकोह-साठ हजारी जात, चालीस हजार सवार.
- (२) बाद्शाहजाटा शुजाव्य वहादुर- बीस हजारी जात, पन्द्रह हजार सवार.
- (३) बाव्शाहजावा मुहम्मद श्रीरंगज़ेव वहादुर-वीस हजारी जात, पन्द्रह हजार सवार-

- (४) शाहजादह मुराद बरूश- पन्द्रह हजारी जात, वारह हजार सवार.
- (५) शाहजादह दाराशिकोहका वेटा सुळेमानशिकोह- पन्द्रहं हजारी जात, श्राठ हजार सवार.
- (६) दाराका दूसरा वेटा फ़लक्शिकोह (सिपहराशिकोह) त्याठ हज़ारी जात, दो हजार सवार.
- (७) शाहज़ादह शुजाञ्चका वेटा ज़ैनुदीन- सात हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (८) शाहज़दह श्रीरंगज़ेवका वेटा मुहम्मद सुस्तान- सात हज़ारी जात, दो हज़ार सवार

## मन्सब्दार सर्दार नौ हजारी,

(९) — यमीनुद्दीला व्यासिफ्ख़ां ख़ान्ख़ानां सिपहसालार—नी हज़ारी ज़ात व सवार. सात हज़ारी,

- ( १० ) ख़ानेदोरां बहादुर नुस्रतजंग- सात हज़ारी ज़ात, व सात हज़ार सवार.
- ( ११ ) श्रृही मदीनख़ं श्रमीरुछ उमरा- सात हज़ारी ज़ात, व सात हज़ार सवार.
- ( १२ ) इस्टामलां- सात हजारी जात, व सात हजार सवार.
- ( १३ ) सईदखां बहादुर जुफ्रजंग- सात हजारी जात, व सवार.
- ( १४ ) मुझा सादुङ्ठाख़ां- सात हज़ारी ज़ात, व सात हज़ार सवार.
- (१५) महाबतलां खानुलानां सात हजारी जात, सात हजार सवार.
- ( १६ ) श्रब्दुह्नाख़ां बहादुर ज़फ़रजंग- सात हज़ारी ज़ात, छः हज़ार सवार.
- ( १७ ) ख़ानेजहां छोदी- सात हज़ारी ज़ात, छ : हज़ार सवार.
- (१८) सम्यद ख़ानेजहां वारह- सात हज़ारी ज़ात, छ : हज़ार सवार.
- ( १९ ) ~ अफ़्ज़्छख़ां- सात हज़ारी ज़ात, छ : हज़ार सवार.
- ( २० ) ~ जोधपुरका महाराजा जज्ञवन्तसिंह राठोड़ सात हज़ारी ज़ात, छः हज़ार सवार.
- ( २१ ) रुस्तमख़ां वहादुर सात हज़ारी ज़ात, छः हज़ार सवार.

## छः हजारी.

- ( २२ ) सय्यद जलाल बुख़ारी– छः हज़ारी ज़ात, छः हज़ार सवार.
- ( २३ ) स्वाजह श्रयुष्टहसन- छः हजारी जात, छः हजार सवार.
- ( २४ ) शायस्तालां लानेजहां- छः हजारी जात, छः हजार सवार.
- (२५) मिर्ज़ा राजा जर्यासिह कछवाहा श्राविरका- छः हज़ारी जात, पांच हजार सवार.

- ( २६ ) खानेजमां वहादुर– छः हजारी जात, पांच हजार सवार.
- (२७) किलीचखां यहादुर- छ : हजारी जात, पांच हजार सवार.

पांच हजारी.

- ( २८ ) वज़ीरख़ां- पांच हज़ारी ज़ात, पांच हज़ार सवार.
- ( २९ ) शाह नवाज्खां पांच हजारी जात, पांच हजार सवार.
- (३०) उद्यपुरका महाराणा जगत्सिंह पांच हजारी जात, पांच हजार सवार.
- (३१) जोधपुरका राजा गजसिंह राठोड़ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार.
- ( ३२ ) राजा विट्ठलदास गोड़ अजमेरका पांच हजारी जात, पांच हजार सवार.
- ( ३३ ) सफ्दर्ख़ों पांच हजारी जात, पांच हजार सवार.
- ( ३४ ) सिपहदारख़ां पांच हज़ारी ज़ात, पांच हज़ार सवार.
- ( ३५ ) राणा राजसिंह ( १ ) उद्यपुरका पांच हज़ारी ज़ात, पांच हज़ार सवार.
- ( ३६ ) ख़वासख़ां पांच हज़ारी ज़ात, पांच हज़ार सवार.
- ( ३७ ) राव रत्नसिंह हाड़ा वूंदीका पांच हज़ारी ज़ात, पांच हज़ार सवार.
- ( ३८ ) राजा जुमारसिंह वुंदेला श्रोर्छेका पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.
- ( ३९ ) जाफ़रख़ां पांच हज़ारी ज़ात, षांच हज़ार सवार.
- ( ४० ) मालूजी ( मरहटा ) दक्षिणी पांच हज़ारी ज़ात, पांच हज़ार सवार.
- ( ४१ ) ऊदाजी राम ( मरहटा ) दक्षिणी पांच हजारी जात, पांच हजार सवार.
- ( ४२ ) ख़लीलुङ्घाखां पांच हज़ारी ज़ात, पांच हज़ार सवार.
- ( ४३ ) असालतखां पांच हजारी जात, चार हजार सवार.
- ( ४४ ) मिर्ज़ा अलीतरख़ां पांच हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवार.
- ( ४५ ) राजा रायसिंह सीसोदिया टोडेका पांच हजारी जात, ढाई हजार सवार.
- ( ४६ ) मुत्र्ज़मख़ां मीरजुम्ला पांच हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.

चार हजारी.

- ( ४७ ) सय्यद शजाऋतखां चार हजारी जात, चार हजार सवार.
- ( ४८ ) मकुमतखां चार हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवार.
- ( ४९ ) नजावतखां चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.
- ( ५० ) मोतिकृद्ख़ां चार हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवार.

<sup>(</sup>१) इनको वादशाह तो अपनी तरफ़्ते मन्तव्दारोंमें शुमार करते थे और यह अपनेको आज़ाद जानते थे, हक़ीकृतमें यह न नौकरीमें जाते न घोड़ोंकी गिनती करवाते, छेकिन मुसल्मान मुवरिंखोंने वड़प्पन दिखलानेको फ़िहरिस्तमें दर्ज करादिया, इस लिये हमने भी लिखा है.

[ शाहजहींके मन्सन्वार सवार-२० ) वीरविनोद. तणा जगत्तिह- १. ] -सेमूलां - चार हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवार. ) – सादिक्खां – चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार. ) – ह्यांखं रुहेळा – चार हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवार. ) - कासिमलां - चार हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवार. ) – राव शत्रुशाल हाड़ा बूंदीका – चार हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवार. ६) - नजुर वहादुर- चार हजारी जात, चार हजार सवार. ७) - रजीदलां - चार हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवार. ५८) - सदौरखं- चार हुज़ारी ज़ात, तीन हुज़ार सवार. 48) - राजा भारसिंह चुंदेला- चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार. ६०) - जांसुपारवां- चार हज़ारी ज़ात, तीन हज़ार सवार. (६२) - राव व्यमरसिंह राठीड़ नागोरका - चार हज़ारी ज़ात, तीन हज़ार सवार (६३) - राव स्रतिह बीकानिस्का- चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार. (६४) - हतासुंह ग्रेज़ें केलागर्ल्स नार हेलांत्र संगय प्राप्त हतार सवार. (६५) - सफ्दरला- चार हज़ारी जात, ढाई हज़ार सवार. (६६) - सलावतलां वस्की- चार हजारी जात, वो हजार सवार. (६७) - मोतमद्रखां - चार हजारी जात, डेढ़ हजार सवार. (६८) - हमीरराय- चार हजारी ज्ञात, डेढ़ हज़ार स्वार. (६९) - एतिकाद्यां - चार हजारी जात, बारह सी सवार. (७०) - अञ्चुरहमान- चार हजारी जात, पांच सी सवार. (७१) - जुल्फ़्क़ारख़ां - तीन हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार. (७२) - कारतल्वलां - तीन हज़री जात, तीन हज़ार सवार. ( ७३ ) - सज़ावारखं - तीन हज़ारी ज़ात, ढाई हज़ार सवार (७४) - माध्वसिंह हाड़ा कोटेका - तीन हज़ारी ज़ात, तीन हज़ार सवार. (७५) - गुर्विरुख़ाँ - तीन हज़ारी ज़ात, तीन हज़ार सवार. (७६) - जीहरखां - तीन हज़ारी जात तीन हज़ार, सवार. ( ७९ ) – राजा बांधू अनुपर्सिंह बघेटा रीवांका तीन हजारी जात, तीन हजार स (७८) - राजा अनिरुद्धित गीड अजमेरका तीन हज़ारी जात. तीन हज़ार सव (७९) - सम्मादत्तवां - तीन हवारी जात, ढाई हजार सवार. (८०) - जहांगीर कुळीवॉ- तीन हुनारी जात, ढाई हुनार

- (८१) अज़ीनुङ्गान्त्रं तीन हजारी जात, ढाई हजार सदार.
- (८२) महेरादोन राठोड़ रतलामके राजाओंका हुजुर्ग और जोशपुरके राजा उद्यक्तिका रोता- तीन हुजुर्रा जात, हाई हुजुर सदार.
- (८३) शाह राज्यां तीन हजारी जात, ढाई हजार सदार.
- (८४) सीर मुम्छा तीन हजारी जान, ढाई हजार सदार.
- (८५) वक्रयानेका भरजी तीन हजारी जात, डाई हजार सदार.
- (८६) जुलकृद्रखां तीन हजारी जात, हाई हजार सवार. (८७) - निजा हमन- तीन हजारी जान, हो हजार सवार.
- (८८) महादनकांका देटा लुहरास्यकां तीन हजारी जात, तो हजार सदार.
- (८९) अञ्चुर्रहोनका पोना निर्वान्त्रं- तीन हजारी जात, हो हजार सदार
- (९०) अब्दुब्धान्त्रंका भनीजा ग्रेंग्नन्त्रं तीन हजारी जात, हो हजार सवार.
- (१५) असीरखां तीन हज़री जान, हो हज़र सदार.
- ( ९२ ) शेंग्ड़ फ़रीद तीन हज़ारी जान, हो हज़ार सदार ( ९३ ) - व्यदिरके राजा जयमिंहका देटा रामसिंह - तीन हज़ारी ज़त, हो हज़ार सदार.
- (९४) राव मुक्कुन्द्रमिंह हाड़ा काँटेका तीन हजारी जात, दो हजार सवार.
- (९५) राय करण बीकानेरी तीन हजारी जात, दो हजार सवार.
- (९६) शाह छुळीन्हां नीन हज़ारी ज़ान, दो हज़ार सदार.
- (९७) मुनेज्ञान्द्रों नीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सदार. (९८) - ज़क़रहां - नीन हज़ारी ज़ान, दो हज़ार सदार.
- (९९) मजका राजा जरानसिंह तीन हज़ारी ज़ान, दो हज़ार सवार.
- (१००) फ़ीरोज्यां नीन हज़ारी ज़ान, हो हज़ार सदार.
- (१०१) जदाजीनम ( नरहटा ) दक्षिणी तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (१०२) पर्नृती सरहरो सिनारे शंखा बोन्खा तीन हज़ारी जात, दो हज़ार सशर
- (१०३) हमीद्रम् तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सदार.
- (१०४) जादवराय ( मरहटा ) दक्षिणी तीन हज़ारी जात, हेंद्र हज़ार सदार.
- (१०५) हदशादां तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सदार.
- (१०६) मनकूजी बनालकर ( नरहटा )- तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सदार-
- (१०७) रावत राय ( नरहटा ) दक्षिणी तीन हज़ारी ज़ात, डेंढ़ हज़ार सवार.
- (१०८) सच्यद हिजन्नुं- तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सदार.
- (१०९) ताहिरन्तं नीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सदार.
- (३१०) कर्नसी राठींड्का देटा सदारसिंह तीन हज़ारी ज़ात, डेंड् हज़ार सदार.

- (१९१) श्रसद्खां मामृरी तीन हजारी जात, डेढ् हजार सवार.
- (१९२) राजा श्रनूपसिंह तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.
- (११३) त्राकिरुखां तीन हज़री ज़ात, एक हज़ार सवार-
- (११४) मुहम्मद अमीनखां तीन हजारी जात, एक हजार सवार.
- (११५) राजा मनरूप कछवाहा तीन हजारी जात, एक हजार सवार.
- ( ११६) बीरमदेव सीसोदिया ( ज्ञाहपुरेके सुजानर्सिहका छोटा भाई ऋौर महाराणा पहिले श्रमरसिंहका पोता ) — तीन हजारी जात, एक हजार सवार.
- (१९७) फ़ाज़िलख़ां तीन हज़ारी ज़ात, छः सौ सवार.
- (११८) हकीम मसीहज्जमां तीन हजारी जात, पांच सी सवार.
- (११९) तक्र्हवख़ां तीन हज़ारी ज़ात, तीन सो सवार.

# ढाई हजारी,

- (१२०) मुर्शिद्कुलीख़ां तुर्कमान ढाई हज़ारी ज़ात, ढाई हज़ार सवार.
- (१२१) त्र्यहमद्वां नियाजी ढाई हज़ारी जात, ढाई हज़ार सवार.
- (१२२) शम्होरख़ां ढाई हजारी जात, ढाई हजार सवार.
- (१२३) हादीदादखां ढाई हजारी जात, ढाई हजार सवार.
- (१२४) जांनिसारखां ढाई हजारी जात, दो हजार सवार.
- (१२५) सफ़्शिकनख़ां ढाई हजारी जात, दो हजार सवार.
- (१२६) एवज्खां काकृशाल ढाई ह्जासी जात, दो हजार सवार.
- (१२७) राजा देवीसिंह बुंदेला ढाई हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (१२८) नाम्दारखां ढाई हजारी जात, दो हजार सवार.
- (१२९) लक्करखां ढाई हजारी जात, दो हजार सवार.
- (१३०) ख़िट्मतपरस्तख़ां ढाई हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (१३१) दिलावरखां दक्षिणी ढाई हजारी जात, दो हजार सवार.
- (१३२) शम्सख़ां दक्षिणी ढाई हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
- (१३३) तर्वियतखां ढाई हजारी जात, डेढ़ हजार सवार.
- (१३४) हयातलां ढाई हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (१३५) फ़ांख़िरख़ां ढाई हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- ( १३६ ) सबळसिंह सीसोदिया ( शकावत भींडर इलाके मेवाडका ) ढाई हजारी जात, एक हज़ार सवार.
- (१३७) अब्दुर्रहीम उज्वक ढाई हजारी जात, एक हजार सवार.
- (१३८) नवाजिञ्चालां ढाई हजारी जात, छ: सी सवार.

महाराणा जगत्तिंह-१. ] वीरविनीद. [ शाहन्नहांके मन्सन्दार सदोर-३६८

(१३९) - जीवनख़ां - ढाई हज़ारी ज़ात, पांच सो सवार. (१४०) - सय्यद हिदायतुङ्घा - ढाई हज़ारी ज़ात, दो सो सवार.

दो हजारी.

(१४१) - अरवखां - दो हजारी जात, दो हजार सवार.

(१४२) - उज्बनखां - दो हजारी जात, दो हजार सवार.

(१४३) - कृज़ाक्खां - दो हजारी जात, दो हजार सवार.

(१४४) - बाकीखां - दो हजारी जात, दो हजार सवार.

(१४५) - मुवारकखां - दो हजारी जात, दो हजार सवार.

(१४६) - मुहम्मदज्ञमां - दो हजारी जात, दो हजार सवार.

(१४७) - प्रथ्वीराज राठौड़ - दो हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.

(१४८) – राजा राजरूप पंजाबी नूरपुर कांगड़ाका – दो हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.

(१४९) – राजा सुजानसिंह बुंदेळा – दो हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार. (१५०) – इरादतख़ां – दो हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.

(१५१.) – ख्वाजह वर्खुर्दार – दो हजारी जात, दो हजार सवार.

(१५२) - गिर्धरदास गींड अजमेरका - दो हजारी जात, दो हजार सवार.

(१५३) - महेशदासका बेटा रत राठींड रतलामका राजा- दो हजारी जात,

सोलह सो सवार.

(१५४) → इख्लासखां – दो हजारी जात, डेंद हजार सवार.

(१५५) - जाहिदखां कोका - दो हजारी जात, डेट हजार सवार.

(१५६) - एहतिमाम्खां - दो हजारी जात, डेढ़ हजार सवार.

(१५७) - इनायतुङ्घा - दो हजारी जात, डेढ़ हजार सवार.

(१५८) - रहमतखां - दो हजारी जात, डेढ़ हजार सवार.

(१५९) - अहमद्वेगखां - दो हजारी जात, डेढ़ हजार सवार.

(१६०) - राजा सूरजसिंहका वेटा सवलसिंह राठोड़ - दो हजारी जात, डेढ़ हजार

(१६१) - ज्वरद्स्तखां - दो हजारी जात, देढ़ हजार सवार.

(१६२) - मुख्तारखां - दो हजारी जात, डेढ़ हजार सवार.

(१६३) - रामपुरेकां राव दूदा चन्द्रावत - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१६४) - अर्जुन गोंड शिवपुरका - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१६५) - राजा शिवराम - दो हजारी जात, डेढ़ हजार सवार.

(१६६) - त्र्यवुरुमञ्चारी - दो हजारी जात, चौदह सौ सवार.

(१६७) - दीनदारखां - दो हजारी जात, वारह सौ सवार.

(१६८) - विहारीसिंह कछवाहा - दो हजारी जात, वारह सो सवार.

(१६९)- राव रूपसिंह चन्द्रावत रामपुरेका - दो हजारी जात, वारह सी सवार.

(१७०) - राजा रोज अपूर्व - दो हजारी जात, वारह सो सवार.

(१७१) - अब्दुल्हादी - दो हजारी जात, वारह सौ सवार

(१७२) - आतिशलां हवशी - दो हजारी जात, वारह सौ सवार.

(१७३) - हाजी मन्सूर - दो हजारी जात, एक हजार सवार.

(१७४) - बस्तियारखां - दो हजारी जात, एक हजार सवार.

(१७५) - अन्दुर्रहीमवेग - दो हजारी जात, एक हजार सवार. (१७६) - राजा रामदास नवरी - दो हजारी जात, एक हजार सवार.

(१७७) - शेरखां - दो हजारी जात, एक हजार सवार-

(१७८) - पीयूजी (मरहटा) दक्षिणी - दो हजारी जात, एक हजार सवार.

(१७९) - सुजानसिंह सीसोदिया शाहपुरेका - दो हज़ारी जात, त्याठ सौ सवार.

(१८०) - खुश्हालवेग - दो हज़ारी ज़ात, घाठ सौ सवार.

(१८१) - द्यानतलां - दो हजारी जात, सात सी सवार.

(१८२) - महदीकुलीख़ां - दो हज़ारी ज़ात. छ : सो सवार.

(१८३) - हकीकृतखां - दो हजारी जात, तीन सो सवार. डेढ़ हजारी,

(१८४) - मुहम्मद हुसैन - डेढ़ हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१८५) - सम्यद अन्दुल्बह्हाव - डेढ़ हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१८६) – राय टोडरमङ – डढ़ हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार. (१८७) – यक्का ताज़्ख़ां – डेढ़ हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१८८) - अमानवेग - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१८९) - बहादुरख़ां रुहेला - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१९०) - इसिफ़िन्दयारवेग - डेढ़ हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१९१) - च्यन्दुर्रहमान - डेढ़ हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१९२)- डूंगरपुरका रावल पूजा - डेढ़ हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.

(१९३) - कुतुबुद्दीनखां - डेट हजारी जात, चौटह सौ सवार.

(१९४) - राजा बदनसिंह भदौरिया - डेढ़ हज़ारी ज़ात, चौदह सौ सवार

This of the things of the thin

(१९५) - खानहजादखां - डेढ़ हजारी जात, वारह सौ सवार.

(१९६) – शरीफ़ख़ां – डेढ़ हज़ारी जात, वारह सौ सवार. (१९७) – सरन्दाज़ख़ां – डेढ़ हज़ारी जात, वारह सौ सवार.

(१९८) - राजा गजिसहंका पोता नागौरका राव रायसिंह - डेढ़ हज़री जात, एक

हजार सवार.

(१९९) - मिर्ज़ा मुरादकाम् - डेढ़ हजारी जात, एक हजार सवार.

(२००) – जांवाज्खां – डेढ़ हजारी जात, एक हजार सवार.

(२०१) – लुत्फुङाह् – डेढ् हजारी जात, एक हजार सवार.

(२०२) - भीम राठौड़ - डेढ़ हजारी जात, एक हजार सवार.

(२०३) — दोंलतख़ां — डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार. (२०४) — राजा सूरजिसंहका भाई हरिसिंह राठोंड़ — डेढ़ हज़ारी जात, एक

हजार सवार.

(२०५) - राजा द्वारिकादास कछवाहा - डेढ़ हज़री ज़त, एक हज़र सवार.

(२०६) – उज्जैनका राजा प्रताप – डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार. (२०७) – राजा अमरसिंह नर्वरी – डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.

(२०८) - अछाहकुळी - डेढ़ हज़ारी जात, नौ सौ सवार.

(२०९) - चन्द्रमन बुंदेला - डेढ़ हज़ारी जात, आठ सौ सवार.

(२१०) - अब्दुङ्कावेग - देढ़ हजारी जात, आठ सो सवार.

(२११) – शम्सुद्दीन – डेढ़ हजा़री जा़त, सात सौ सवार. (२१२) – महलदारखां – डेढ़ हजा़री जा़त सात सौ सवार.

(२१३) – मुहसिन्खां – डेढ़ हजारी जात, सात सौ सवार.

(२१४) – हिसामुद्दीनखां – डेड हजारी जात, सात सौ सवार.

(२१५) – राणा कर्णसिंहका वेटा ग्रीवदास सीसोदिया (कैरियावाळोंका बुजुर्ग) –

डेढ़ हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.

(२१६) – यादगार हुसैनख़ां – डेढ़ हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.

(२१७) - कृष्णसिंह राठोड्का वेटा जगमाल - डेढ़ हजारी जात, सात सौ सवार.

(२१८) - आकृ अफ़्ज़ल - डेढ़ हज़री ज़त छ:सी सवार.

(२१९) - कर्मसी राठौड़का वेटा र्यामसिंह - डेढ़ हज़्री ज़ात, छः सौ सवार. (२२०) - कंवर मक़ामका ज़र्मीदार संग्राम - डेढ़ हज़्री ज़ात, छः सौ सवार.

(२२१) - ख़िद्मतख़ां स्वाजासरा - डेढ़ हज़ारी जात, छःसौ सवार.

(२२२) - जुल्फ़िक़ार बेग तुर्कमान - डेढ़ हजारी जात, छःसौ सवार.

महाराणा जगवर्तिह- १. ] वीरविनीद. [ शाहजहांके मन्सव्वार सर्वार-३७१

(२२३) - रायना दक्षिणी - डेढ हजारी जात, छःसी सवार.

(२२४) – मिर्ज़ा सुल्तान् – डेढ़ हज़ारी ज़ात, पांच साे सवार. (२२५) – जमाळखां – डेढ़ हज़ारी ज़ात, पांच साे सवार.

(२२६) - खुश्हालवेग - डेढ् हजारी जात, पांच सी सवार.

(२२७) – नवाजिशसां – डेढ़ हजारी जात, पांच सी सवार.

(२२८) - रहमतखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, चार सो सवार.

(२२९)- हकीम गीलानी - डेढ् हज़ारी ज़ात, तीन सी सवार. (२३०)- मीर ऋब्दुलुकरीम - डेढ् हज़ारी ज़ात, दो सी सवार.

(२३१) - हकीम मोमिन - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक सी सवार.

## एक हजा़री,

(२३२) - त्रागाह्लां - एक हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार. (२३३) - ज़ानेदोरांका बेटा सम्यद मुहम्मद - एक हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.

(२३४) - करमुझाह - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.

(२३५)- सुल्तान् यार - एक हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.

(२३६) – हिम्मतल्ां कोका – एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार. (२३७) – छ**३कर**खांका बेटा छुत्कुहाह – एक हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.

(२३८) - सम्बद् श्रसदुष्टाह - एक हजारी जात, एक हजार सवार.

(२३९) - गोपारुसिंह करुवाहा - एक हजारी जात, एक हजार सवार.

(२४०) – नजफुञ्जली – एक हजारी जात, एक हजार सवार.

(२४१) – वांसवाड़ेका रावल समसीं – एक हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार

(२४२) - पटामुका प्रताप चर्वा - एक जहारी जात, एक हजार सवार.

(२४३) – वहरामुखां – एक हजारी जात, नो सो सवार.

(२४४) - राजा जयसिंहका वेटा कीर्तिसिंहु - एक हजारी जात, नो सो सवार-

(२४५) – शाट्मां – एक हज़ारी ज़ात, नो सी सवार. (२४६) – सप्यद शेखन वारह – एक हज़ारी ज़ात, नो सो सवार.

(२४६) – सध्यद झख़न्द बारह — एक हज़ारा ज़ात, ना सा सवार. (२४७) – ख़डीछवेग — एक हज़ारी ज़ात, श्याठ सी सवार.

(२४८) - उस्मानखां रुहेळा - एक हजारी जात, त्याठ सो सवार.

(२४९) - दिल्दोस्तखां - एक हजारी जात, त्याठ सी सवार

(२५०) - रहमान्यार - एक हजारी जात, साढ़े सात सा सवार.

(२५१) - ध्ववू मुहम्मद् कम्बो - एक हजारी जात, सात सी सवार.

(२५२) - रावल सबलसिंह जैसलमेरी - एक हजारी जात, सात

(२५३) - सादड़ी इलाक़े मेवाड़का रायसिंह भाला - एक हज़ारी जात, सात सौ सवार.

(२५४) - नसीवखां - एक हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.

(२५५) - मीर जाफ़र - एक हज़ारी जात, छ: सौ सवार.

(२५६) - राजसिंह राठौड़ - एक हज़ारी ज़ात, छः सौ सवार.

(२५७) - भगवानदास बुंदेला - एक हजारी जात, छ: सौ सवार.

(२५८) - ज़ियाउदीन - एक हजारी जात, छः सौ सवार.

(२५९) - नज़ीरवेग - एक हज़ारी ज़ात, छः सौ सवार.

(२६०) - अब्दुल्कादिर - एक हजारी जात, छ: सौ सवार.

(२६१) - वलभद्र शैखावत - एक हजारी जात, छ: सौ सवार.

(२६२) - राजा हरनारायण वङ्गूजर - एक हज़ारी ज़ात, छ: सो सवार.

(२६३) - रूपचन्द्रं ग्वालियरी - एक हज़ारी ज़ात, छः सौ सवार.

(२६४) - पर्वारेशाखां - एक हजारी जात, छः सौ सवार.

(२६५) - भोजराज दक्षिणी - एक हजारी जात, छः सौ सवार.

(२६६) - कृष्णसिंह राठीड़का वेटा भारमञ्ज कृष्णगढ़ वाला - एक हजारी जात, छ: सो सवार.

(२६७) - जयमङ मेड्तियाका पोता राजा गिर्धर - एक हज़ारी ज़ात, छःसौ सवार.

(२६८) - चेतसिंह राठोंड़ - एक हज़ारी ज़ात, छः सौ सवार.

(२६९) - मित्रसेन गोंड़ - एक हज़ारी जात, छः सो सवार.

(२७०) - मुहम्मद अ्राठी - एक हजारी जात, छः सौ सवार.

(२७१) - दर्वेश वेग - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२७२) - सुजानसिंह - एक हजारी जात, छः सौ सवार.

(२७३) - नाजिरखां - एक हजारी जात, छः सौ सवार.

(२७४) - मुहम्मद हाशिम - एक हजारी जात, पांच सौ सवार.

(२७५) - हिम्मतख़ां कावुछी - एक हज़ारी ज़ात, पांच सौ सवार.

(२७६) - ताहिरखां - एक हजारी जात, पांच सो सवार.

(२७७) - हुसैनवेग - एक हजारी जात, पांच सौ सवार.

(२७८) - मीर ख़लील - एक हज़ारी ज़ात, पांच सो सवार.

(२७९) - सय्यदं खादिम वारह - एक हजारी जात, पांच सो सवार.

(२८०) - राय तिलोकचन्द कळवाहा - एक हजारी जात, पांच सौ सवार.

(२८१) - राजा कृष्णसिंह तंबर - एक हज़ारी ज़ात, पांच सो सवार.

महाराणा जगत्तिह- १. ]

(२८२) - गोरधनदास राठोड् - एक हज़ारी ज़ात, पांचू सो सवार. (२८३) - सिकन्दराख़ां - एक हज़ारी ज़ात, साढ़े चार सो सवार.

(२८४) - सुल्तान्तज्ञ - एक हजारी जात, चार सी सवार.

(२८५) - छतीफ़्लां नक्शबन्दी - एक हज़री जान, चार सी सवार.

(२८६) - तुर्कताज्खां - एक हजारी जात, चार सी सवार. (२८७) - सप्पद मक्बूले अम्हम - एक ह्ज़ारी ज़ात, चार सी सवार.

(२८८) - शकीवृञ्चाह वरहास - एक हज़ारी ज़ात, चार सी सवार. (२८९) - मुहम्मद सफ़ी - एक हज़ारी जात, चार सी सवार.

(२९०) - असारुतला - एक हजारी जात, चार सी सवार. (२९१) - मुहम्मद मुराद सल्दोज - एक हजारी जात, चार सी सवार.

(२९२) - किइतवारका राजा कुंबर सेन - एक हज़ारी ज़ात, बार सी सवार. (२९३) - चंपाका राजा प्रध्वीचन्त्र - एक हज़ारी ज़ात, चार सी सवार.

(२९४) - यह्यालां - एक हजारी जात, चार सी सवार. (२९५) - इस्हाकवेग - एक हज़ारी जात, चार सी सवार.

(२९६) - दानादिल - एक हज़ारी जात, चार सो सगार.

(२९७) - सप्यद मुनव्यर - एक हज़ारी ज़ात, तीन सी सवार.

(२९८) - किरासतेखां - एक हजारी जात, तीन सी सवार.

(२९९) - तश्रीफ़र्लं - एक हज़ारी ज़ात, हाई सी सवार.

(३००) - राय काशीदास - एक हज़ारी जात, टाई सी सवार.

(३०१) - सप्यद ग्राठी - एक हजारी जात, ढाई सी सवार.

(२०२) - मीर महमूद - एक हज़ारी ज़ात, ढाई सो सवार. (२०२) - राय माईदास - एक हज़ारी जात, दो सी सवार.

(३०१) - ग्रमानतलां - एक हजारी जात, दो सी सवार.

(३०५) - फिदाईंखां - एक हज़ारी जात, दो सो सवार.

(३०६) - यकदिलखां - एक हजारी जात, दो सो सवार.

(३०७) – हिरायतुङ्घा – एक हजारी जात, डेट् सी सवार.

(३०८) - काजी मुहम्मद अस्टम - एक हज़ारी जात, एक सी सगर. (३०९) - हकीम मामिना - एक हज़ारी जात, एक सी सवार.

(३१०) - वीकानेरके राजाकी खुवासका वेटा राय बनमाछीदास -

....... पर स्टब्स्स्यम्ब — एक हजारी जात, एक सी ज़ात, एक सी सवार.

'(३१२) - मुहम्मद मुराद - एक हजारी जात, एक सौ सवार.

नौ सौ.

(३१३) - राजा मानसिंह तंवर ग्वालियरी - नौ सौ जात, नौ सौ सवार.

(३१४) - सूफ़ी बहादुर - नो सो जात, आठ सी सवार. (३१५) - जाफ़र क़दीमी - नौ सौ जात, साढ़े सात सौ सवार.

(३१६) - जगराम कछवाहा - नौ सौ जात, सात सौ सवार.

(३१७) - शिर्ज़ाख़ां - नौ सी जात, सात सी सवार.

(३१८) - अब्दुल्हादी - नौ सी जात, छः सी सवार.

(३१९) - राय द्यालदास भाला गंगराड़का, (भालावाड़के इलाक़े कूंडला वालोंका

वुजुर्ग ) - नो सो जात, छ : सो सवार. (३२०) - इनायतुङ्घा - नी सी जात, पांच सी सवार.

(३२१) - अ़ली कुली - नी सी जात, साढ़े चार सी सवार.

(३२२) - अदिल्खां - नो सी जात, चार सी सवार. (३२३) - मुहम्मद तक़ी - नी सी जात, चार सी सवार.

(३२४) - राव हरचन्द कछवाहा - नो सी जात, तीन सी सवार.

(३२५) - राजा जयसिंहका बेटा माहरू - नो सो जात, तीन सो सवार.

(३२६) - अब्दुल्खालिक - नौ सौ जात, डेढ़ सौ सवार. (३२७) - अब्दुल्करीम थानेसरी - नौ सौ जात, डेढ़ सौ सवार.

(३२८) - मुहम्मद शरीफ़ - नो सो जात, डेढ़ सो सवार.

(३२९) - रशीदा खुश नवीस - नो सो जात, एक सो सवार.

(३३०) - नाम्दारखां - नो सी जात, एक सी सवार. (३३१) - मीर जाफ़र बल्ख़ी - नों सो जात, पचास सवार.

(३३२) - सय्यद लुत्फ़ ऋली - ऋाठ सौ जात, ऋाठ सौ सवार.

(३३३) - सय्यद हसन - आठ सी जात, आठ सी सवार.

(३३४) – जालैरका मुजाहिदख़ां (पालनपुर वालोंका बुजुर्ग) – त्र्याठ सी जात,

श्राठ सी सवार.

(३३५) - नरसिंहदास - आठ सी जात, आठ सी सवार.

(३३६) - हमीरसिंह - आठ सो नात, आठ सो सवार.

(३३७) - क़ियामखां - आठ सी जात, सात सी सवार. (३३८) - कृपाराम गौड़ - ज्याठ सी नात, सात सी सवार. (३३९) - अबुल्बका - आठ सो जात, छ: सो सवार.

(३४०) - निजामखां - च्याठ सो जात, छ : सो सवार-

(३४१) - उग्रसेन कछवाहा - आठ सी जात, छ : सी सवार.

(३४२) – सेंफुड़ा – च्याठ सों जात, पांच सों सवार.

(३४३) - वहादुरेखां वावी - ब्याठ सी जात, पांच सी सवार.

(३४४) – रुक्ष्मीसेन चहुवान – आठ सी जात, पांच सी सवार.

(३४५)- राजा उदयभान – ज्याठ सो जात, पांच सो सवार.

(३४६) - अब्दुल्यज़ीज़ आठ सी ज़ात, चार सी सवार.

(३४७) - रनवाज्खां कम्बो - त्याठ सो जात, चार सो सवार.

(३४८) - सय्यद श्रव्दुल् माजिद श्रमरोहा - श्राठ सी जात, चार सी सपार. (३४९) - इन्द्रगढ्का राजा इन्द्रशाल हाड़ा - प्याठ सी जात, चार सी सवारः

(३५०)- सय्यद लुक्तृः युक्ती - चाठ सी ज़ात, चार सी सवार. (३५१)-राय जगन्नाय राठींड़ - ग्याठ सी जात, चार सी सवार

(३५२) - राजा उदयसिंह तंवर - ग्याठ सी जात, चार सी सवार.

(३५३)- सय्यद ध्यम्जद - धाठ सो जात, चार सो सवार. (३५४) - सय्यद हामिद - ज्याठ सो जात, चार सो सवार.

(३५५) - घ्रलीचन्वर - चाठ सो जात, चार सो सवार

(३५६) - मनोहरदास गौड़ - ज्याठ सी जात, चार सी सवार-

(३५७) - कोटाके राव माधवसिंहका दूसरा बेटा मोहनसिंह हाड़ा - श्राठ हो जात, चार सी सवार.

(३५८) - युजवसिंह कछवाहा - त्याठ सी ज़ात, चार सी सवार.

(३५९)- श्रमस्कोटका राना जोघा - श्राठ सी जात, तीन सो सवार.

(३६०) - नाहर सोलंखी - श्राठ सी ज़ात, तीन सी सवार.

(३६१) - यादगार मसऊद - आठ सी ज़ात, ढाई सी सवार.

(३६२) - फ़त्हसिंह सीसोदिया (वान्सी इटाक़े मैवाड़के रावत केसरीसिंहका बेटा ) -त्र्याठ सो जात, ढाई सो सवार.

(३६३)-काज़ी निज़ामा- श्राठ सौ ज़ात, दो सो सवार.

(३६४) – वेबदललां – श्वाठ सी जात, डेढ सी सवार.

(३६५) - अक़ीदतख़ां - श्राठ सी ज़ात, एक सी

(३६६)-अंर्व्दुर्ज़ाक़- आठ सी ज़ात, एक सी

(३६७)-मीर गयास - ध्याठ सी जात, पचास

(३६८) – रिज़्कुङ्घा – श्राठ सो जात, चाठीस सवार.

(३६९) - सय्यद सालार वारह - सात सौ जात, सात सौ सवार.

(३७०) - सय्यद अब्दुर्रहमान - सात सो जात, सात सो सवार.

(३७१) - मुज़फ़्र सर्वानी - सात सी जात, सात सी संवार.

(३७२) - राजा विहरोज़ - सात सौ जा़त, सात सौ सवार.

(३७३) - नरूका चन्द्रभान - सात सी जात, सात सी सवार.

(३७४) - सद्रखां - सात सी जात, छ: सी सवार.

(३७५) - नस्रुङ्घा अरव - सात सी जात, छ: सी सवार.

(३७६) - संयाम कछवाहा - सात सो जा़त, छ : सो सवार.

(३७७) - जलालुदीन - सात सो जात, चार सो सवार.

(३७८) - नसीरुद्दीन - सात सी जात, चार सी सवार.

(३७९) - वहू चहुवान - सात सो जा़त, चार सो सवार.

(३८०) - सुन्दरदास राक्तावतं सीसोदिया (सावर ज़िले अजमेरका ठाकुर) - सात सौ जात, चार सौ सवार

(३८१) - नेकनामखां - सात सो जात, तीन सो सवार

(३८२) - फ़त्हसिंह कछवाहा - सात सो जात, तीन सो सवार.

(३८३) - रावत नारायणदास शक्तावत सीसोदिया (वान्सी इलाके मेवाडके रावत अचलदासका वेटा) - सात सी जात, तीन सी सवार.

(३८४) - शाहऋंछी - सात सो जात, दो सो सवार.

(३८५) - इब्राहीम - सात सी जात, दो सी सवार.

(३८६) - इस्लामखां - सात सो जात, डेढ़ सो सवार.

(३८७) - अगरिफ़बेग - सात सो जात, एक सो सवार.

(३८८) - राय सभाचन्द - सात सो जात, एक सो सवार.

(३८९) - मुक्कीवेग - सात् सो जात, अस्सी सवार.

(३९०) - रशीदा - सात सो जात, साठ सवार.

(३९१) - सय्यद अव्दुस्समद - सात सौ जात, पचास सवार.

(३९२) - मुहम्मद अमीन - सात सौ जात, तीस सवार.

(३९३) - मुहम्मद शाह - छ: सो जात, छ: सो सवार.

(३९४) - सय्यद अब्दुल्ला - लः सौ जात, लः सौ सवार.

महाराणा जगव्रसिंह- १. ] -चीरविनोद [ शाहजहांके मन्तव्दार सर्दार—३७७

(३९५) - डूंगरपुरका रावल गिर्धरदास 🗕 छः सो जात, छः सी सवार.

(३९६) - चतुरभुज सोनगरा - छः सी जात, छः सी सवार.

(९९७) - राव मनोहरका पोता पेमचन्द दोखावत - छः सी जात, छः सी सवार.

(३९८) - जाफरखां तुर्किस्तानी - छ: सी जात, छ: सी सवार. (३९९)- सय्यद श्रन्दुरुमुनइम - छः सौ जात, पांच सौ सवार.

(४००) - रुडुछा ताइकृन्दी - छ:सी जात, साढ़े चार सी सवार. (४०१) - सम्यद सुलेमान वारह - छः सी जात, चार सी सवार.

(४०२) - सरमस्त वड्गूजर - छः सो जात, तीन सो सवार.

(४०३) - इलाहयारका बेटा माहयार - छः सौ जात, तीन सो सवार. (४०४) - प्रयुम्न - छः सी जात, तीन सी सवार.

(४०५) - श्रहमद कासिम् - छः सी जात, तीन सी सवार.

(४०६)-पाइन्दावेग - छः सो जात, दो सी अस्सी सवार. (४०७) – सम्यद कुतुब – छः सो जात, ढाई सो सवार. (४०८) – खुदादोस्त – छः सो जात, दो सो सवार. (४०९) – ध्यमारवेग – छः सो जात, दो सो सवार.

(४१०) - ध्यमरसिंहका वेटा ध्यक्वरसिंह - छः सी जात, दो सी सवार. (४९९) - कोटावाले माधवसिंह हाड़ाका वेटा किशोरसिंह - छः सौ जात, दो सौ

सवार.

(४९२) – जलालुद्दीन महमूद – छः सी जात, दो सी सवार ( १९३) - प्रथ्वीराज राठोड्का वेटा केसरीसिंह - छः सो जात, दो सो सवार.

(४१४) - मस्ज़द बेग - छः सी जात, डेढ़ सी सवार.

(४१५) - जुल्फ़ीवेग - छः सी जात, डेढ़ सी सवार.

(४१६)-होश्दारख़ां - छः सो ज़ात, डेढ़ सी सवार.

(४१७) - राठींड मुकुन्ददास चांपावत पाठीका - छःसी जात, डेढ़ सी सवार. (४१८) - हिदायतुङ्घा - छ : सौ जात, डेढ सौ सवार.

(४१९) - मीर वाकिर - छः सौ जात, सवा सौ सवार.

(४२०) - स्वाजह मुहम्मद - छः सौ जात, एक सौ सवार. (४२१) - मीर मुञ्जूम - छः सौ जात, साठ सवार.

(४२२) - स्वाजह बख़्शी शामलू - छः सौ ज़ात, पवास सवार.

(४२३) - मीर नूरुद्दीन - छः सौ जात, चालीस सवार्रः (४२४) – काज़ी खुश्हाल – छः सी ज़ात, तीस सवार.

- (१९६) खुन्ह मेर इस्ते हुन, नेत सहरू,
- (१९६) मोर नवहिंह छः में जुन, वीन स्वर,
- (३२७) रेंच् ब्रह्महाह स्ट सें ज्न. रेंस सहर.
- (१९८) अमहुद्धा एवं भी जान, यांव भी सबर,
- (१९६) हमेर्न्हुके अपूर र्यंच में सून, रंच में सदार.
- े हिंदे हैं हारहर तकेर तुक्ति संबंधि कर, संबंधि तहर
- (१९१) इसिनक्छी रोव मी तृत, रोव मी स्वत्
- (१३२) रह इस्मिह् तंत्र रहे से तृत, रहे से स्वर.
- (१३) चतुरहुर से सर् एवं में हुन, एवं में सबर,
- (१६) मध्यद् ऋखुल्लनद् एक मी तुन, सहे कर सी सकर
- (१६६) इब्बर्ट स्टें यंत्र में जुन, सड़े बर से स्वर.
- (१६६) इंग्यन रंब से तुन, बर से सबर,
- (३३३) मुह्म्मह हमं कलीन यांच ही जान, बार ही सहर.
- (१३८) बहुबुर सम्बे संब में इत, बार में सबर,
- (४६९) राज्ञो जरसन जाव्य रांच सी जान, चर मी सबर.
- (१९०) मध्यद् इत्नियन्तीत यांच में। जून, तीन में चलीत सदार.
- (१४१) मेर बहुन्द् रोह में ज़न, नित से सहर,
- (११५) हुत्तुहाह शीरकी योच में ज्ञा, बीर मी सबर.
- (११६) ब्रेसी कल्कर में इसर यांच मी सुन, तीन मी सबर,
- (१४४) हमेरिनेह मीने दिया (जिसको कोलाव कव देवगढ़ इलाके मेगड़की जारिकार है) - यांच मी ज़ान, रीन मी सगर,
- (१९६) कहाह होने कहराते यंत्र सी जुत, हाई सी स्वर,
- (१३६) हमन्यती रांच में जुन, हाई में सुनत
- (११९) इन हेंस् इन्द यंद सी इत, हाई मी सबर
- (११८) हजोंकी करळान यांच में चुता, हाई मीं सकर.
- ं १६९ हिमाबलं यंच में हात. बाई से सबय.
- (१५) हेन्द्र कडुच् प्रचुका येने विहोतन यंच की जुन, ढाई की सकर.
- ्राहे -रोक्स्इस रहाई- एवं में इत, वह में सबर.
- (देवरे) महिर्देस रहीं इस्ते भाई बर्देस पूर्व में जुन, हाई से सकर.
- (१५६) रजा सन्बिह्ना येन एक जिह यांच सी जुन, बाई सी सबर.

महाराणा जगव्सिंह- १. ] वीरविनीद. [ शाहजहकि मनाब्दार सर्दार-३७९ '(४५४)- राजा मानसिंहका पोता कृष्णसिंह - पांच सी जात, ढाई सी सवार. (४५५) - शक्तिसिंह चहुवान - पांच सी जात, ढाई सी सवार-(४५६) - नईमबेग - पांच सी जात, दो सी बीस सवार.

(१५७) - नजफुय्छी - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४५८)- याकृववेग - पांच सो जात, दो सी सवार.

(४६९) - राजा नरसिंहदेव बुंदेलेका बेटा वैनीदास - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४६०)-मीर फुताह - पांच सी जात, दो सी सवार. (१६१) - दर्या पठान - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४६२) - फ़र्हाद विह्रोच - पांच सो जात, दो सी सवार.

(१६३) - च्यबुल्बका - पांच सो जात, दो सी सवार.

(४६४) - फत्रहुला वर्लास - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४६५) - जवाहिरखां - पांच सी जात, दो सी सवार. ( १६६ ) - तुमिल व्यर्सलां - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४६७) - इब्राहीम हुसैन तुक्मान - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४६८) - इनायतख़ां रुहेला - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४७९)-राजा मानसिंहका पोता उग्रसेन कछवाहा - पांच सी जात, दा सी सवार

(१७०) - राजा विक्रमादित्यका वेटा मानसिंह - पांच सो जात, दो सी सवार.

(४७१) - राजा विइलदासका भाई मनोहरदास - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४७२) - वलमद्र शेलावतका वेटा कन्हई - पांच सी जात, दो सी सवार.

(४७३) - ग्रुटीयेग ज़ीन - पांच सी जात, डेढ् सी सवार.

(१७१) - जमालुदीन - पांच सो जात, डेढ़ सो सवार.

(४७५) - मुत्तलिबखां - पांच सो जात, डेढ़ सी सवार.

(१७६)-सईदख़ां वहादुरका वेटा फ़्त्रुङ्डा - पांच सो जात, एक सी पश्चीस सवार.

(४७७) - होल मुञ्जूम - पांच सो जात, सी सवार.

(१७८) - त्र्यताउद्धा खाफी - पांच सो जात, सो सवार. (४७९) - महम्मद इसेन तैराही - पांच सी जात, सी सवार.

(४८०) - सलावतखांका वेटा मुहम्मद मुराद - पांच सो जात, सी सवार.

(४८१) - गाजी वेग - पांच सी जात, सी सवार.

(४८२)- मीरक् हुसैन ख़ाफ़ी - पांच सौ ज़ात, सौ सवार.

भहाखणा जगत्सिंह+ १.] वीरविनोद्

[ शेष संग्रह नम्बर १ - १८०

(४८३) - इस्माईल वेग ज़िक - पांच सी ज़ात, सी सवार.

(४८४) - सय्यद शिहाब बारह - पांच सौ जात, सौ सवार.

(४८५) - केसरीसिंह राठौड़ - पांच सी जात, सी सवार.

(४८६) - मुहसिन सफ़ाहानी - पांच सौ जा़त, अस्सी सवार.

(४८७) - मुईनुद्दीन राजगढ़ी - पांच सी जात, अस्सी संवार.

(४८८) - मुहम्मद स्वालिह खुश्नवीस - पांच सौ जात, साठ सवार.

(४८९) - अहदियोंका वख़्शी अस्करी - पांच सौ जात, साठ सवार.

(४९०) - स्वाजह नूरुछाह - पांच सौ जात, पचास सवार.

(४९१) - सनाईबेग शाम्लू - पांच सी जात, पचास सवार.

शेष संग्रह नम्बर-१.

श्रीरामोजेयति.

श्री गणेस प्रसादातु.

श्री ऐकलिंग प्रसादातु.



९ भाई षीमर धंधवाडा हेर्दाघो

॥ महाराजा धिराज महारांणा श्री जगत्तिंघजी आदेशातु गढ़ वी षीमराज जात धधवाड्या कस्य १ गांम ठीकरचो वड़ो उदक आघाट करे मयाकीधो, दुवे श्रीमुख प्रतदुवे साह अखेराज छीषतं पंचोछी केसो-दास स्वदृतं परदृतं जे हरंत वीसंघरा पस्ट वरस से हसराणां वीस्टा अंजाईते कम संवत १६८५ वर्षे असाढ़ वदी ३ सुके. शेप संग्रह नम्बर- २.

यह प्रशास्त बेड्वासकी सरायके पासवाली बावड़ी में सीड़ी उतरते वक् बहिनी तरफुके आलेमें है,

श्रीरामजी ॥श्री गणेशायनमः ॥श्री श्री श्री पेमजमाताजी प्रसादात् ॥ श्री सिद्दश्री गणेशगोत्र देव्या प्रसादात्॥श्री कृष्णायनमः॥सर्व देवेभ्योनमः॥ ब्रह्मको उपास कायस्थो नाम धरकः तस्यवंश मध्ये कायस्य भटनागरः कुठदेव्या पेमज. काश्यपगोत्रे. तस्यवंश मध्ये उत्करोनामः श्रथ कुछवर्णनः तिषकुछ मध्ये प्रथम पंचीछी वड्वोजी तस्य सुत श्री चेछोजी. तत् सुत कन्हजी तत् सुत मोल्होजी तिणे गाम मोछेछा श्रापरे नामे बसायो प्रासाद उदस्या. तत् सुत पंचीछी श्री मोकछजी तत् सुत श्री गोपीजी तत् सुत श्री छखमीदासजी तत् सुत श्री सदारंगजी. तत् सुत श्री भागचन्दजी वंशरा भागीरय हुन्या राणेजी श्री जगत्सिंहजी प्रधान पदवी दीधी तणी समे गाम दश दीधा प्रामरा नाम ऊंटालो, दड्वो, देलावास, दांतों, महूड़ी, कछड्वास, बड़ोली, सेटवाणी, थोहरची, भीलेड़ो, ए गाम १०, हाथी गजराज घोड़ा ५१ एकावन तिणा मध्ये १ रूपारी सागतस् वस्न ध्याभूपण सिंहत राजमान घणे। हुवो; जातरा २ कीधी १ श्री हारकाजीरी मांधाताजीरी, राणाजी श्री जगतसिंहजीरा हुकम थी वांसवाला ऊपरे विदा हुआ, वड्। वड़ा उमराव लेग साथे दिया जाय वांसवालो मांच्यो मास छः सुधी उठे रह्या, तदी रावल समर्सीजी आवे मिल्या इतरो दंड माथे करे अणे राणाजी श्रीजगतसिंहजीरे पांचे लगाया, वांसवालारा देशरो दाण तथा गांम दश. पंचौलीजी श्री भागचंदजी श्रीएकलिंगजी श्रीपीमज-माताजी रो देवल उधस्यो देवल ईंडो चढान्यो तदी तुला १ रूपारी कीधी रुपिया हजार ७२०० सात हजार दोयसे तुला सून्यीं रुणरी पोथी छोड़ावी रुपिया हजार च्यार रो दान कीधो राणेजी श्री जगत्सिंहजी बार तीन पंचोळी श्री भागचंदजीरे घरे पधारचा इतरा हाथी पाया. चंचली १ सार धार १ जगत्सोभा १ हथणी सहेली १ उदेपुरमांहें रापोजी श्री जगत्त्सिंहजी नवा महेल मंडावे दीधा जीव्या पर जंत प्रधान पदवी रही पंचोलीजी श्री भागचंदजी सुत पंचौली श्री फतहचंदजी चिरंजीवी राणेजी श्री राजिंसहजी पंचोळी श्री फ़तहसिंहजी हे प्रधान पदवी दी धी जिकां ई पंचोळी श्रीमागचंदजी पाञ्यो थो जितरो सघलो श्री फतहचंदजीने मयाकीधो इतरा हाथी पाया १ रामपसाव-१ नादरगज १ गजनिधान घोडा पहलां पाया जितरा तिणा मध्ये घोड़ो १ तेजरूप रूपासोनारी सागत सिहत राणेजी श्री राजसिंहजी पंचोछी श्रीफतहचंदजीने बांसवाला ऊपरे विदा कीया, इतरा उमराव साथे दीया- 9

त्र्यारोग्य मस्तु कमलाभि मुखी सदास्तु । वलमस्तु महम्परीसास्तु ॥धन धान्य पुत्रा गमसिद्धि रस्तु । वंशे सदेव भवतां हरि भक्ति रस्तु ॥ ५ ॥ दोहा ॥ एकर्लिंग दश सहस धर दृदियापुर रजधान ॥ त्यां कमठाणा चन्दका ठामा जग विहास ॥ ६ ॥ क्यारो टिखमीदास कुछ सदा रंग श्रंकूर ॥ फूछ भागचंद फछ फतो दिन दिन चढ़तो नूर ॥ ७ ॥ देखन श्रापे वावड़ी वाका खटक छिखाण ॥ पाट भगत ज्यानो फता नीर स्रोग्यो राण ॥ ८ ॥ उदियापुर व्हेंजे स्वच्छ चंद वाय दरसाय ॥ तिनकूं सिध नव निध मिछे देस अदेसां जाय ॥ ९ ॥ जब लग श्रंवर मेदनी नेह मेह मघवान ॥ जब छग वेछी चंदकी राजी रहसी राण ॥ १० ॥ इति श्री भाषा प्रशस्ति संपूर्ण हिस्ततं सूत्रधार हम्मीरजी सुतसाइव भनानी-शंकर संवत् १७२५ हिस्ततं गजघर कमटाशंकर सुत दोछो गजघर रूपो मंडोवरा वास उदयपुररा गजघर जात गोंड

# शेपसंबह नम्बर ३ र्वकारनाथकी प्रशन्ति.

श्री महागणपतयेनमः ॥ श्री नर्मदादेव्येनमः ॥ श्री त्र्यांकारेश्वरायनमः ॥ जयति श्री रघुवशः श्रीरामो यत्र मोक्तिक प्रस्य ॥ काश्यां मुक्ती मंत्रं यस्य सदा शंकरी श्री रघुवशे श्रीरामा यत्र मात्तिक प्रस्य ॥ काश्या मुका मत्र पर्य सद्। शक्य स्ते ॥ १ ॥ तस्यात्ववाये शिवदत्तरात्र्यो वापाभिधानो जित मेदपाट ॥ संमाम मूर्मो पटुतिह राव ठातित्यतो रावठ इत्य भाषि॥ २ ॥ राहप्यराणा मुवि तस्य वंश राणित शब्द एययन् एिक्यां॥ रखे हि धातुः खठु शब्द वाची तं कारयत्वेपयतः पराइमुलान् ॥ ३ ॥ तस्मान्नर पति राणा दिनकर राणा वसूव्या ॥ व्यजनिजसकर्ष राणा वमूव तस्मा न्नाग पाठास्यः॥ १ ॥ श्री पूर्णपाठ नामा एथ्योमङ स्ततो राणा ॥ सवभूव भुवनसिहस्तयुत्रो ममितिहो मृत् ॥ ५ ॥ श्रजंनि जयसिंह राणा जातस्तरमाञ्चळखमसी राणा ॥ श्ररसीत मूत् ॥ ५ ॥ अजान जपासह राज्य जातस्तरमान्यञ्चनता राजा ॥ अस्तात तो हमीरः सजातः क्षेत्र सिंहोरमात् ॥ ६ ॥ श्रीठक्षसिंह भूषो राणा श्री मोकठ स्तरमात् ॥ श्रीकुंमकर्षं उद मृद्राणा श्रीराय मह्रोरमात् ॥ ७ ॥ संव्रामसिंह राणा जातो भूपाठ मोठिमणि ॥ श्री राणोदयसिंहः अतापसिंह स्ततोजात ॥ ८ ॥ व्यमर समो मरसिंह स्ततो त्रपः कर्णसिंहो भूत् ॥ गुण गण निधिस्ततो मूद्रा णा श्रीमजगत्सिंहः ॥ ९ ॥ जगत्सिंहो मही भूषः कर्ण रहाः कथं समः ॥ सिंह जीवन साकांक्ष स्वंतु जीवन भुभतां ॥ १० ॥ जगतुसिंहोमहाराजः चितितादधिक

प्रदः॥ चिंतना वधि दाताहि कथं चिंता मणिः समः॥ ११॥ नित्य नैक करेपुच भूपेंद्र भुवन प्रदः॥ एक वार विष्ठप्राणो वामने भुवनं ददौ॥ १२॥ श्रीएकलिंग प्रसादात्॥ जयति जगति विख्यातः सकल महिलोक पावनः सुमतः श्रीएकिलंग देवतं गोत्रं श्री वैज वापाइः॥ १॥ तस्य कुलालं करणो गुहदत्तो न्वर्थ नामधेयो भूत् ॥ अद्यापि यस्य नाम्ना वंशीयं ख्याति मान् जगति॥ २॥ श्रीमाननूप न्यति र्गुहिला भिधानो धर्माच्छशासवसुधां मधु जित्प्रभावः॥ यस्माद्धी गुहिल वर्णन या प्रसिद्धो गौहल्य वंश भवराज गणीत्र जातः॥ ३॥ मात्रा प्रसूतः किल जांववत्या श्रीकर्ण भूपात्मज एप राणा ॥ श्रीमजगत्सिंह इवास्ति सिंहः सिंहासने पुत्रवति प्रतापी ॥ ४ ॥ धर्मात्मा धन्य शीलो धवलित ककुभं कीर्ति सोमं प्रशास्ता शास्ता वाध्ये वराया श्र्वतुरिवकतमा शीति कोदाधिनाथं॥ जातो वंशोदवस्या खिल धरणि भृतां भूभृतां क्षत्रियाणां ॥ मौलिमौलींदु भक्त स्तत मातर चल श्री जगत्सिंह राणा ॥ ८ ॥ एकद्रादान वर्षाय समुद्दिश्य हरालयं ॥ दिद्धः समगा तत्र मांधातार मुपा सितुम्॥ ९॥ तत्र दृष्टा नदीं रम्यां रेवां चामर कंटकां ॥ तत्रोंकारेश्वरंराणात्रसन्नमनसाजगी ॥ १० ॥ श्रीमत् कस्यपरे परार्द समये वैवस्वते चांतरे चाष्टाविंशतिमे कली युग वरे श्री विक्रमार्के दिने ॥ वेद व्योम १७०४ हयेंदु वत्सर वरे मांघात्रके पतने वैज्वापा यन गोत्र वंश तिलकः श्रीराण वंशोद्भवः ॥ ११ ॥ मुक्ता रत्ने सुवर्ण मिश्रित महा पूजां तुलां चा करोत् । कर्ण स्यात्मज एपवर्षशतशोजीयात्रिर्गता दशा ॥ यत् शाघात्र गृंणाति ब्रह्म मुनयः प्रज्ञा प्रसादोद्भवा । कीर्ति वंदिज ना रणिक्षिति भवां दानोद्भवां चेतरे ॥ १२ ॥ मास्या पाढे सिते पक्षे कुव्हां मंगल वासरे ॥ रवि पर्वणि रात्र्योघे : सुवर्णेश्र्या करो तुलां ॥ १३ ॥ प्रशस्ति क्रियतां चेयं तोरणे चतुलोद्भवे॥ भान्वास्य सूत्र धारस्य मुकुंदेनच सूनुना ॥ १४॥ पंचोली कल्ला सुतपंचोली सुजरण जात गुधावत्

> सूत्रधार मुकुंद भूधर गजधर श्रीरस्तु श्री नर्मदा प्रसन्नोस्तु

> > \_\_\_\_\_

शेष संग्रह नम्बर १

जगन्नायरायजीके मंदिरकी प्रशस्ति,

॥ श्रीमहागणपतयेनमः श्रीएकछिंगजी प्रसादात् श्रीजगन्नाथरायजी प्रसादात्

श्रीभवान्येनमः श्रीविश्वकर्मणेनमः॥ गुणगुरुगौरीसिंहायसमाद्रीता दिशां-करिणः॥ तमपि व्यययत् सरवेः कोपिकरीदाननः पायात्॥ १ ॥ भवानी भय भृद्रभृदुजंगभजनाभृतः॥ भवतो भवतो भूयोद्गव्यं २ भवे भवे भवानी भय मृद्युमुक्निंगभजनाभृतः॥ भवती भवती भूयोहव्यं २ भवे भवे ॥ २॥ अतीवतेजीयुपतींह पून्यं व्रतीबरिः सप्त श्रातीभिरच्यं॥ स्तीश जीवातु गर्ति द्यानं प्रतीत दुर्गा प्रिमतीववेदे ॥ ३॥ राषा श्री मङ्गगत्सिंह प्रशस्ति रूप्ण सुनुना ॥ कठोड़ीयामतैव्यं कर्र्यानायेन तन्यते ॥ २ ॥ सजयति रयुकुरुतिवरुकः श्रीरामः कीर्तिमुक्ताकः ॥ कार्यांमुक्त्ये पंत्रं यस्य/ मृदा शंकरे देते ॥ ५ ॥ तदंशे त्यमुकुरस्यायिपदो विजयभूपएप्यीन्द्रः॥ पदा दित्य स्तयुस्त्यत्का योध्यां वभूव दक्षिणमः ॥ ८६ ॥ वापाभियोयोजनि भेदपाटे तस्या न्ववाये शिवदन राज्यः॥ संग्राम भूनी पर्तिह रावं व्यतिन्यतो रावव्य हत्यत्राणि॥ ७॥ वातीति यस्माव्यिज्ञत्व सुनित्यं वाश्वव्य वाच्यः किरुतेन वायुः॥ संशाण वार्युज्ञगतीतव्येस्मिन् यतुपाति वाया इतितेन जातः॥ ॥ ८॥ यार्च्यं व्यत्वेत्वेतं वायाः वर्षेत्वेते वर्षेत्वः वर्षेत्वाः वर्षेत्वः वर्वः वर्षेत्वः वर्यः वर्षेत्वः वर्षेत्वः वर्षेत्वः वर्यः वर्यः वर्यः वर्षेत्वः वर्यः वर बछेति संयुष्य महावर्रिष्ठं वापा न्यंतं किल दाक्षिणात्यम् ॥ ९ ॥ राज्यं प्रदातुं पदु मेदपाटे यद्रावले त्याहृय देकलिंगः॥ ततः प्रमृत्यस्य चपस्य वंश्या दघुस्त दास्यां भुवि रावलेति॥ १०॥ राहप्य राणो जनितस्य वंशे राणेति शब्दं प्रय यन् प्रथिव्यां ॥ रणोहि धातुः खलु शब्द वाची तंकारमत्येष रिपून्द्रुतार्तान् ॥ ११ ॥ वन्हेर्बाची यत्प्रसिद्धोरशन्दो धातुश्चास्तेजीवनार्येद्धाणस्तु ॥ पहीं रग्ने जीवनाद्प्यजस्त्रं राणः शब्दस्तेषु भूपेषु वितः ॥ १२ ॥ राणा भवन्नरपतिः पटुनामधेयो भूभार दूर करणाय नरा वतारः॥ यस्याभि मन्यु रहतोपिहतः कथंचिच्चंचत्र्रुपादिगुरुणायसुपोधनेन ॥ १३ ॥ राणादिन-करो पूर्वः सत्संज्ञस्तेजसैवयः ॥ छायया संगतस्यापी नमंदः कोप्य कर्रा पृवः सत्तक्षस्तजसवयः ॥ छायया समस्यापा नमदः काष्य मृत्युतः ॥ १४ ॥ श्रमृत्यूर्वः कर्षोमृज्ञसकर्षा भिधःत्रमुः ॥ परेषां कवच च्छ्वता नराधेयोषि योभवत् ॥ १५ ॥ नागपालो भवरप्रध्वा विधृत्य युज्ञयेकया ॥ दिग्नागशेपनागानां पालनात् सार्यकाल्हयः ॥ १६ ॥ श्रन्ये क्षीणस्य पातारः पूर्णपाल स्त्वमृत्य्रमुः ॥ धनाध्यक्षादिपूर्णानां पालनात्तसार्यका व्हयः ॥ १७ ॥ यंवीक्ष्यस्तमं सक्तं सक्तल पिजगदात्यदाधारपीठीं नत्योज्ञत्यापि विभृत् प्रयुल्मणि शिलां संगतं वैगदातेः ॥ प्रध्वीत्यमङ्कर्पा भवति नरपतो यत्र यस्मान्त्रपालः ॥ प्रय्वीमहेत्यभिस्यो नरपतिमुकुटालंकित स्तेन जातः॥ १८ ॥ यत्रेवस्थीयते तत्तुर्सिहेनान्येन रस्यते ॥ श्रयं भुवनसिंहो मृह-क्षितुं भुवन त्रयम् ॥ १९ ॥ भीमसिंहो हरिस्पर्दी शिवोमूत् करजश्रिया ॥ बिल

प्रल्हाद भिल्लोके हिरण्य किशपुक्षमः॥ २०॥ एकलिंग प्रभावेन जयसिंह क्षमा-धरः॥ कृत्स्त गोरक्षक स्तस्या रजः संमार्जनं दधौ ॥ २१ ॥ श्रस्माभिर्गहने-गतं बहुविधः छेशोपि सोढः परं॥ शत्रुश्चेन्निहतः प्छवंगनिवहैः कैश्चि दिनै रावण : देवेनाशुनखेनासिंहवपुपा तत्रैव शत्रुईतस्तरमालक्ष्मणसिंह एष किमभू दिज्ञः सरामानुजः ॥ २२ ॥ व्यकारवाच्यो भवतीहविद्नु स्तस्यार्चने यत्सुचिरं प्रदत्तः ॥ गुणाम्बुधिभूमि पतीद्वरो महान् राणाततो भूदरसीति वित्तः ॥ २३ ॥ हकार वाच्ये किलकोप वन्हो साम्लेच्छ्जातिः खलुमीर वाच्या ॥ प्रवेश्य दंग्धेतिहमीरनामा वभूव राणा जगती शिरो मणिः ॥ २४ ॥ पर-क्षेत्रयहीतापिस्वक्षेत्रनिरतः शुचिः ॥ क्षेत्रेपु क्षेत्र दातायः क्षेत्रसिंह स्ततो भवत् ॥ २५ ॥ म्लेच्छा म्लेच्छ पतिं तृणस्य पुरुपं कृत्वान्य भूभृनमृगान् विद्राव्यक्षितिमंडलेहिजगणान्क्षेत्राण्यभोक्तंददुः ज्ञात्वातान्यवनान्ति यहच कृपिकान् सक्षेत्र भूपः क्रुधा क्षेत्राणिस्ववशानि तानि दयया किंनहिजे भ्यो दृदो ॥ २६ ॥ प्रत्यहं हसित सिंहवाहिनीमांविलोक्य रुपवाहनं हरं ॥ माधिरिप्यति सदेव मूब्र्न्ययं लक्षसिंह मितिकिं छपं व्यधात् ॥ २७ ॥ पुत्रवत्सु महासेनां दुर्गा दत्वे व प्रष्टतः ॥ लक्षसिंहो द्विपचंण्ड मुण्ड च्छेताद्धतं स्वयं ॥ २८ ॥ युग्मम् मकार वाच्यो विधिरेप विष्णुत्त्वकार वाच्योथ शिवोह्य कार: ॥ कलास्त्रयाणा मिहसंति यस्मात् तस्मादभून्मोकलनाम भूप:॥ २९ ॥ श्री कुंभोद्रवमेव भूमि वलये श्रीकुम्भं कर्णं नृपं गत्यां धीर गजेन्द्र मन्द गमहो सहाड़ वाग्नि मृधे ॥ भीमंच स्मृति मानयन् रिपुगणो मुक्तिं निनायक्षयं नोचित्रं ति हास्ति यत् स्वयमपि प्राप्तः क्षणाद्रस्मतां ॥ ३० ॥ कांतंकुंभंजगन् मूर्निह्यत्सुवर्णात्तरंविधिः ॥ न्यधात्तस्यांतराभूपात्किं न्लेच्छमुख दर्शनं ॥ ३१ ॥ दिनेदिनेहदीभूतंशीतलाचलचेतिस ॥ स्नेहं पाकोद्भवः कुम्भो जडंत्यत्कानिकदंधे ॥ ३२ ॥ मेरौदेवानरक्ष्याः सुरिरपुभयतः कुम्भमेरुंसुदुर्गं कृत्वायः कुंभराजो हरिश्विविवभावप्सरः सत्कुळेन ॥ सत् सन्तानं सकल्पोगम दिखत मही पारिजातोत्सवाख्यं ॥ नोद्यानंनन्दनंकिस्वय पिहरुत्वान्सोभिपिक्तंचकुम्भः ॥ ३३ ॥ क्षुद्रग्लेच्छांधकूपान्तर विल विल सिल्यावन ग्राहि वेगाद् भूलोके कुम्भ राजत् कुलमतुलरसं संदर्ष सद्गुणोघं ॥ काले स्मिन्नेक काष्टे प्रतिपल चपले : कुम्भ यन्त्रे निधाय क्षेत्राणि क्षेम दक्षान् हिजकुलमतुलंजीवयामासवेधाः ॥ ३४ ॥ नेत्रे मीनंच कूम्पदकमलयुगेपांडुको लक्षमायां सिंहंमध्ये प्रकोष्टे गुरुजननमने वामनंसंगरेन्यं ॥ स्नेहेन्यं मूर्निंह कृष्णं भुविनर दयने वुद्दमन्यं शकांते

पद्मानाथावतारं जगति जयतिको राजमञ्जं नृमलः॥ ३५ ॥ सर्वेपिसंतः सुखिनो भवंति नवारिराद्गीन् क्षपयन् क्षमातः ॥ द्विष्टाननंतान् स्वयर्शोवधीन् परान्कुंभोद्रवोप्यद्रुतमाततान ॥ ३६ ॥ भूत्वानंगः कृष्णेपुत्रोपि सांगो राज्यं नापत्तेन भूपोत्र भूता ॥ कत्वावइयंशंवरंराज्यमाप दमें मोक्षे चार्य कामे रतिंच ॥ ३७ ॥ सोयंसांगमहीपतिः स्मरतनुः श्रीमांडवाख्यालसहुर्गेशंयवने इवरं मुद्दफ्रं वध्वात्यजत्सत्रुपः॥ वध्वायो महमूद्खानमतुठं म्लेच्छाघिपं दांवरं जित्वा दुर्जपगुर्जरेश्वरमतः कीर्त्वाभिषिको भवत् ॥ ३८ ॥ सर्गूरः पिवमाद्यन् क्रामन्नक्रयरः क्षिति॥ निकेहीनकरो भूयात् प्राप्योदयमहीभृतं॥ ३९॥ सदो द्योद्र बोभारवान् प्रतापो वारुणीं जहो।। भवत्य कवरध्वांते नसंध्याको नचास्तभा:।। ४०॥ कृत्वा करे खड्गलतां स्वयञ्जभां प्रतापिसहे समुपागते प्रगे ॥ साखंडिता मानवती द्विपच्चम्ः संकोचयंती चरणं पराख्युखी ॥ ४१ ॥ वार्द्धिं मथित्वा प्यनुजेन विप्णुना समाहता श्री रिति लजितः किमु ॥ भूमी समेत्ये त्यमरेंद्र भूभृता म्लेब्ज्ञाव्धिमामय्य रमा करेकता ॥ १२ ॥ सदाक्षमापाः करिणो पियस्य करेण सिंचीत पदं मुदेव ॥ यंभूपर्सिहं नरपाल गव्योप्यहो मजंते दयया वशीवतं ॥ ४३ ॥ जातो भूपामरहान्महितगुरुरुपश्चाप विञ्चक्षमेना कष्णोहाही सदासो हिजकुळ सुगवीः पाठवन् स्तार्यसेवी ॥ जातः श्री मल्सुभद्रागजहति वनदो याडवा यसनदान् जिल्लास्यामजुना दप्यधिक इति पुनः किंनु कर्णावतीर्णः ॥ १२ ॥ राजा श्री कर्णसिंह : क्षिनि कुरु तिलकः क्षोभयन् क्षोणिवकं सर्वत्र व्याप्तसैन्यं रूपनिव कलयन् न्लेस्ट नाथं मदोग्रं ॥ जिल्ला दग्ध्वा सिरोंजाभिधनगरवरं वित्र वाँदेखि मर्नु इचक्रे ब्यूटर समस्ताः प्रतिरव विलस हुंदुभिध्वान पूर्णाः॥१% व उम्र प्रमासाहुदि यन्पदानि मुक्त म्गा मुक्त मदा लुठीत ॥ कुळीन भूमृज्यनती नगरन येन् यनिह चनर रई दर्द ॥ ४६ ॥ जातस्तरमान् महाराणा जगैतन्द्रिनेदः हनुः ॥ नाष्ट्रिते सेन क्लेस्ट्रे युधिष्ठिर इवापरः ॥ १७ ॥ मास्तनस्त्री बळ्चंनी जगकना ज्यार पून्यः श्री मजगतिसहः पंतर्वेकतः उनुः ॥ २ ९ वर्षे वेद्यान्य निर्मा नयुते माधवे शुक्रपत्ते पंतन्यं स्ट्याँडे बस्यादे शुन्दं हो जाही भूषे ॥ देवा संतुष्ट विता इवति नृक्षारे यस नहास्य कर्ण करिन्हा कर्ण मीष्ठे दशशतरसनो नैव केरः हरिनः ॥ २९ ६ च्छाः न्याहरी विकसित श्रीजगत्मिंह गड होडल्डिंग वर्षी सून्यमा हर्ने में नीकां॥ वातेहे पित्रकों त्या रिल्पीमा स्वाहित स्वाहित से हर कमठ शिर्द्ध ईस्टॉ हेंग नामें । दूर १ कटाने के

र्वधनी कुंभमेरुदुर्ग कुंभस्थलं किं कलयित भुवियः शैलकायोति दानी॥ भारवदंशोपरिस्थद्वजपटमिहिरो नेकपो मेदपाटः श्रीमानुग्र प्रभावात्तमवति न किमु श्रीजगत्सिंहभूपः ॥ ५१ ॥ भास्वद्वंश घरेर्न्टपेः परिघृतं सत्कुंभमये जगितं वहुयशो मुक्ताफलैर्मण्डितं ॥ सच्छायं पुरुपार्थ सत्पदमहो धैर्यादिभृत्यैर्द्यं मेवाडं सुखपालमाप्यसिशवः शक्रादिवाहा-रुप्रहः ॥ ५२ ॥ सूर्यं स्वर्णवितानमेतदुपारे श्वेतं वितानं विधुं सहंशो परि सहुए। नियमयन कीलाद्रिपूष्णे कली ॥ मेवाडे पटुदान शालिनि जगत्सिंहंन्यं स्थापयंस्त्यत्काम्लेच्छमदोत्कटोत्कटभयं रंता भवान्या भवः ॥ ५३ ॥ देशे वागड् नामके नरपतिः श्रीपुंजराजोजिन श्रीमडुंगरपूर्व कस्य नगरस्याधीश्वरो दुर्जयः केनाप्यत्रन निर्जितो बहुमतिः सत्कोश वांस्तं पुनर्यन्मंत्री कृतवान् पराङ्मुखमहोदग्धंपुरं चाकरोत् ॥ ५४ ॥ युधिष्ठिरोयं तेनैव विजयेन महात्मना ॥ दुर्निरीक्ष्यो भविद्वक्षु कुतो म्लेच्छ पाति :सम :॥ ५५ ॥ शत्रुस्त्रीभिः स्ववेण्यां यहणसुसमये दृग्जलैस्तेत्रदत्तः कीर्तियामोमहीयान् सुलिखितपठितोम्लेच्छवक्रेप्वपिद्राक् ॥ कल्पस्थाप्यस्य सीमां कलयितु मखिलांबं भ्रमं रुवत्त्रतापः काष्टास्वद्यापिनित्यं दशसु तवगुणे मापयन्नान्तमेति ॥ ५६ ॥ त्वदनंत गुणान्वदिष्याति तदनंतः कथितः स्वयंभुवा ॥ विफलं तदवेक्ष्य शेष वक्तरिमधां शेषइति ध्रुवंदधे ॥ ५७ ॥ भूषेंद्र त्वत्प्रतापेः एथुभिरनुदिनं च्छादिता यांत्रिलोक्या मत्यूष्मोद्भेदतो भूद्रव शिरिस हर श्रांघ्रि देशे स्त्रवंती॥ शेपस्याहो शिरस्सुस्फुटमणिमिषतः स्फोटकाः त्रादुरासन् भूमौवन्मौछिछोछ च्चमरजपवनैस्तापशांत्याहिशांतिः॥ ५८॥ स्वामिन्स्वर्मागदंभा स्तवगुण निकरानासुवेलं सुमेरोः संतान्य स्वर्णसूत्राष्ट्रतरविवलयंश्रामयित्वायनाभ्यां॥ वेधाः कृत्वांचलेहे हिमकरिकरणे रोष्यसूत्रेश्चमध्ये प्रत्यब्दं कीर्तिवस्त्रं वयति नवनवं वेष्टनं वारिरादोः॥ ५९॥ दिक्पालान् दशवीक्ष्यनेत्रदशकं जातं कृतार्थं मुहः द्रोषं नेत्र युगं निरर्थकमहो विज्ञेन धात्राकृतं ॥ इत्थंचितयताचिरं नृपजगितसहंपुनः पर्यता दग्दंदंतुतदैव जन्मफलभाक् क्रोंचिछदा ज्ञायते॥ ६०॥ चक्रप्रेमार्ककृष्णा विवबुधभिपजो सुश्रुताविस्मृतिस्वं लक्षोन्मद्दीपुसाधूइवसदिसकवीकोशपुर्ण प्रतिष्ठः ॥ संध्याश्वाजीरसेन द्विजपतिसचिवौ सद्विधिश्चैवयद्वद्वार्तासकः सुधीष्टा विवजगति जगत्सिहजीयाः शतायुः ॥ ६१ ॥ हुंकारेण कुरंगराजनिकरा वश्या हशाद्वीपिनो भूदारा : सुरवेण तेपिकरिणो हस्तेनतेखड्गिन : ॥ सेव्योष्टापदसंचये रिपजगत्सिंहस्य तस्याधुना रुडस्यैक रुषस्यवश्य करणे कावास्तुतिस्तन्यतां ॥ ६२ ॥ मंगोरीजातिराजा तनुजविमलधीः सूत्रधारोहि भाणा तत्पुत्रः श्रीमुकुंदो

वशसकल कला भूधराख्यो दीतीयः॥याभ्यां यामःत्रदत्तो हतरिपुनिकरः श्री जगत्तिह भूपेर्दन्तो सोवर्ण रोप्योत्र्यमल इह रूपास्यापयन्मापदंडो ॥ १॥ राणा श्रीमज्ञग-स्तिह कारितं मंदिरं शुभं ॥ताभ्यामेवरुतं श्रीमज्ञगताथाभिधत्रमो :॥२॥ ताभ्यांश्री मज्ञगरिसह ॰द्यामो----॥ चित्रकृटांतिकंत्राप्तः प्रतिष्टायां रमापति :॥३॥श्री सर-स्वत्येनमः १ ॥ श्री गणेशायनमः श्री एकठिंगजी त्रसादात् श्री जगन्नाथरायजी प्रसादात् श्री सरस्वत्वेनमः श्री विश्वकर्मणेनमः त्र्यथ राणा श्री जगत्सिहस्य मांधातृतीर्थं यात्रा प्रसंग : ॥ व्यथैकदातीर्थं वरंसुराढ्यं रेवोपकेठे सकलार्थं दायकं॥ श्रोंकार नामप्रभुशंभुपीठं मांघातनामज्ञजितुं मनो व्यथात् ॥ ६३ ॥ श्री रामराजेन पुरोहितेन विचार्य सहान समृहतो हिजान् ॥ धनाधिपान् कर्तुं मना:पुरा दगात् करेणु मारुह्य जगत्पतिमुदा ॥ ६४ ॥ तती चलन् देव गजोपमागजाः पुरः पताका समछं कृताः पुरः ॥ सच्चामराछंकतवक मंडला यांती – वर्ष्यानु वसंत सक्ताः॥ ६५॥ उच्चेरादित्य हेटास्त्यजहुप मितयो नेव कृष्णं स्वतान्यं मन्वाना मुक्तिहीनाः सततमवमतः स्थापनास्थाः श्रुतीनां ॥ प्रत्यक्षंस्थापयंत : परमिहनपरं किंपुनर्मत्तताया नात्मज्ञा चौद्व युद्धिं धरिष धरपते धारपंतिद्विपद्धाः ॥ ६६ ॥ येमी कर्दम शायिनस्तृषण्यहे स्त्रीषां स्वैनिप्तरे धिंकारंगमिताश्चकूप सिटिले मंकुंकतोपकृमाः ॥ तेमीकां पन मंचिकोपरिगता :सीधे वुधा खीसला राज्ञादन करींद्र टाहितरवे रानंदिता स्तेष्ययः ॥ ६७ ॥ ततोचलन् देवहयोपमाहया येपांन वेगे समतां दधुर्मगाः॥ नवायवोनेव मनांसि भास्वतः कुतो ह्यास्तेपि भवंतिताहशाः ॥ ६८ ॥ भारवतः सततं सृगांक गतयः सन्मंगलाः संततं सोम्याः स्वामिमतात्सुजीव कविकाः पत्याज्ञयामंदगाः॥ सिंहीजाः सितकेसरेः क्षणमपि स्थैयांयुताः केतवः प्रय्वीनाय नवग्रहा इवहयाः संपीड्यंति हिपः॥ ६९ ॥ धारयंतः श्रुतेरुचेः शिष्य त्राया महामृगाः॥ सद्देगस्ति मितस्वांता हरयो मुनिवययुः॥ ७०॥ एतादशान् पुरस्कृत्य तुरंगान् भूपतिर्वजन् ॥ नवासवं इदानीतं कुरुतेन्यंनरं कथं ॥ ७१ ॥ कंपंते शत्रुनाथास्तदनुतदवलाः सागरांता स्ततोव्धिः शेषः कूमों वराह स्तदनुच गिरयो दिग्गजेन्द्राः सनायाः ॥ किंकि जातं किमेतद्रवति जगतिहा न्योन्य एरास्तदोचु मीधातु स्तीर्थराजं जिगमिपु रजनि श्री जगत्सिह भूपः॥ ७२ ॥ संगत्योदय सागरस्य सविधेसीधेरचकीयेडुते केटाशाधिककांतिपूर कटिते भूपो यसत्तिदिनं ॥ यत्रस्यं न्यपितं पयोनिधि द्ययं पद्मापते स्तंत्रना जानंनि≂ समान मेवसततं श्री सेवितांघि इयं ॥ ७३ ॥ ध्यमानानि ममानानि विनान न वरेजिरे ॥ शिविराणिततस्तेयु नृपादेवा इवावसन् ॥ ७२ ॥ स्थिन्दा परेट: -

दिने व्रजन्रुप स्तीर्थ महाकालिनिकेतनं गतः ॥ अवंतिकां मुक्तिंददर्शनन्तां सेव्यां सुरेंद्रादि गिरोशवंद्यां ॥ ७५ ॥ क्षित्रांसमासाद्य सुपापहंत्रीं स्नात्वाथ दत्वा बहुशो द्विजेभ्य :॥ दृष्ट्वाप्यवंती मवमत्य तत्पतिं मार्गादगाङ्कोक भयंवितन्वन् ॥ ७६॥ गतोथमांधातः समीपनर्भदातटं कियद्भिः सुदिने र्महींद्रः ॥ कोवा एथिव्याम् भवतीदृशः परो मात्रुद्भवो यःपथिरोधमाचरेत् ॥ ७७॥ गंगांसमानीयसुपाप सागरं कुळं पुनातिस्म भगीरथो चपः ॥ सेनां तथे वैष जगत्प्रभुर्नयन् पवित्र यामास सुपापसागरं॥ ७८॥ नर्भदोतर रोधस्सु शिविराणि क्षमापतेः॥ श्रोंकारे श्वर पर्यतं कावेरी संगतो भवन्॥ ७९॥ महाराणा जगतिसहो राजपुत्राश्च सर्वशः ॥ रेवाकावेरिका रंगे स्नाताः सौरूयं समागताः॥ ८०॥ इत्थं सर्वेपि संतुष्ठा स्नाताः द्त्वा प्यनेकशः ॥ त्र्रथराजान्यालैः स्वै भौजनंकर्तुमागतः ॥ ८१ ॥ त्र्रन्यासक्तै र्मृदुभिर्हरिभक्ते रिव तदाभक्तेः ॥ जलतापयोगपाकान्तत्रे रिपमोददान परैः॥ ८२॥ सभाजने : सुभोजने रनेकवस्तुभिस्तुते :॥ सभाजने : सुभोजिता द्विवारिमत्यहर्निशं ॥ ८३ ॥ त्र्रथान्येद्युरुततीयेस्मिन्यामे सूर्यग्रहोदये ॥ महाराणा जगतिसहः कांचनस्य तुलांव्यधात्॥८४॥ वेदव्योममुनींद्वब्देशुचौ सूर्यग्रहे तुलां ॥ महाराणा जगित्सहः कांचनस्यतुळां व्यधात् ॥ ८५ ॥ त्रोंकारेशसमीपनम्मेंदतटे श्रीराण कर्णात्मभू रारूढं स्वतुळांहिण्यंकिशपुव्यूहं विभज्य स्वयं ॥ नेवंपूर्वमकारितेन सुभगो भूत्वानृसिंहः पुनः श्रीत्याभूरितयापळान्यगणयन् क्षुद्रहिजेभ्योप्पदात्॥८६॥ वेगान् मारणतो भवे दिदमहो दुःखं कुलीनस्यत द्रध्वा वाल मथो हिरण्य किश्पुं कृत्वा रे हिथतं॥ श्रेलोक्यांच ग्रहे गृह इतः संप्रापयन् श्रीपते र्वाहुस्तंभ समुद्भवो विजयते श्रीमन्द्रसिंह : प्रभु : ॥ ८७ ॥ भास्वान् श्रीमजगत्-सिंह स्तुला मारुहचयहचधात् ॥ स्वाति दृष्टिं ततो मुक्तान् नस्युर्जनमे च्छवः कथं ॥ ८८ ॥ जगात्सिंह महाराज चिंतनाद्धिकप्रदः ॥ चिंतना वाधि दाताहि कते चिन्ता मणिः समः ॥ ८९ ॥ राजन्नभूतपूर्वेयं धनुर्विद्या विराजते ॥ स्वयं छक्षाणि गच्छंति यहस्थानिप मार्गणान् ॥ ९० ॥ निह चापछता सको न पराङ्मुख मार्गणः॥ कदापि न गुणच्छेदी कीदृशस्त्वं धनुर्धरः॥ ९१॥ कन्या संपदमास्थाय तुलारोहि प्रभाकरः॥ शुचेरमां समासाद्य जगत्सिंहमहीपतिः॥ ९२ ॥ जगत्सिंह महाराज तुला स्वर्ण मिषात्तव ॥ सिंहीजभयतोभानु-र्मन्येत्वां शरणंगतः॥ ९३॥ तपनयहणे जाते तपनीय तुलांनिकं॥ अकरो त्तेजसादिक्षु जगत्सिंहः क्षमापितः॥ ९४ ॥ अथदृष्ट्वा तुलांवेदीं शिलास्तंभ ह्रयोदितां॥ देवा नागा मनुष्येंद्रा श्वकुस्तत्प्रेक्षणं मिथः॥ ९५ ॥ दृष्ट्वाला मनु-रागीणीव बहुधा रामादि कीर्तिःसिता भूपतत्कृत पांडुरा तुल तुला स्तंभ इय

व्याजतः ॥ नीतोच्चे वंसुगतलाकासमां समेल्यंतीमियस्वामालिगतुमृत् प्राप्यसु पुण्यदाशी सुका प्रतिपलं खीभावतीज्ञमते ॥ ९६ ॥ त्या मण प्राप्यसु पुण्यदाशी सुका प्रतिपलं खीभावतीज्ञमते ॥ इत्यंस्तुति सूमिपतिल्यंतानीच्छवायदे-स्नाता च दता बहुशो हिजेम्यः ॥ इत्यंस्तुति सूमिपतिल्यंतानीच्छवायदे-रनाला प दला पहुरा। १६,५०० ॥ ३०५०६५१० त्रूर्गनपाठण्यवानाहुशुलाम्पः तत्त्वकरो विपाप्मा ॥ ९७ ॥ ये दिव्यांवरघारिणः समस्त्राः सीम्यांगतो पासिता यांगामपहायसेवनपराः श्रीनमंदायास्तव ॥ तान्त्रप्रेवदिगंवरां पासिता नारामा नारामवनहानरामग्रनसः अन्यन्यसम्बद्धाः केनाद्यसा वार्यतां स्निनयनां श्रंडीवृत्यस्सांत्रतं रूढां मूर्द्धनि नृत्यति त्रिपयमा केनाद्यसा वार्यतां ॥ ९८ ॥ उद्दृत्या सगर स्तुरंगममनो यत्रापयन मन्यवे तहेवा दमरे स्वरेण कपिलामिर्स्यातिकेत्रापितं तस्यानुश्चितपापसागरकुलं तत्रोग्रहस्याहतं मातवृक्षिणजान्ह्विवमधुना तत्यान्वयं मोचयेः ॥ ९९ ॥ स्मृत्या पातक नारपायाच्या वायण्यञ्जा स्वर्ण युव स्वरामिविश्तुतनुतां स्नानार्थि माहरामि जगती दृष्ट्वा सुत्तं दृद्दे स्पर्शा देव ददामिविश्तुतनुतां स्नानार्थि निकददे ॥ इत्यालोस्य महेश्यरस्य तनया रह्मकरस्यांगना यित्रमं त्रजति चा भरवशानित्रम्नगा नर्मदा ॥ १०० ॥ ततः सुरेन्द्रादिसमर्चनीय मीकार ग न्यान्य । सर्वोपचारे रचयन्महीपती रही सुवर्णे स्तुति मध्य गादीत्। मोह्यर माशुगता ॥ सर्वोपचारे रचयन्महीपती रही सुवर्णे स्तुति मध्य गादीत्। ॥ १०९ ॥ ३वायायनमध्यतः परिपतन्भिताघसंघंगजं कीलालस्यकणान् " परिवमन् पायोजसन्देसरी ॥ यावद्रधवहोह्मनंतजठरे नत्रापयेन्मां मृहः परिवमन् मुहः पारवमन् पायाजसप्यस्ता ॥ यायह्रययहाह्मनताज्ञाठरं नत्रापयमा हिनांतरेष्ये स्रोमान्तं कृषयाकुरंगमपिमांतावह्यस्वांतरे ॥ १०२ ॥ दिनांतरेष्ये वममुंप्रपून्य स्नातापुरावलामनोमहीतः॥ द्वा सुवाणीन पुरोहिताय गावणेनीया भारता है विक्तुप्रीत्या श्रमुसाविषायो : ॥ १०३ ॥ देश देशोहचेमच्यं गजाभ्यवसनादिकं ॥ विक्तुप्रीत्या व्यवसायमान्यः । १९५५ मुन्यः प्रताप्त्रः । १९०० ॥ इत्ये वितीर्षे मनसिद्सितम इदोमूष स्तरसंस्थातासहस्रहक् ॥ १०० ॥ इत्ये वितीर्षे मनसिद्सितम ्रपार्थः । मार्गिषे द्वारिस्तुठातपनीयसंघे स्तन्धः ॥ मार्गिषे द्वारिस्तुठातपनीयसंघे स्तन्धः जातं भूषोचठत्विदशमवभयाकशत्रुः ॥ मार्गिषे सुपात्रतितपुत्रमदेनसकः ॥ १०५ ॥ गामयो भयमुर्खी पियमध्ये यां चुपात्रतात्पुत्रनपुत्रत्यः । पूर्वे । । वर्णनां क्यमहो रसनेका संतनोति मनुजोहि कवाँहः ॥ १६ ह्विज्ञवराय सुवर्णे : ॥ वर्णनां क्यमहो रसनेका संतनोति मनुजोहि कवाँहः ॥ इत्यंक्रियद्रिः सुद्धिनैः क्षितीर्द्रं सन्मालयहोणिपतेर्विमत्य ॥ दत्यापदः भारतात्राणमिवप्रि रिपो: समागरिशेपुरं हम्बेयरं धनाढ्यं ॥ १०७ ॥ मातात्राणमिवप्रि ारपाः तनागावरणः १८७५ अनावन । जनक्व रह्मान्यंचागते । मिव क्षोणीश्वरानायव हेरारो यमवत्त्रजा जनक्व रह्मान्यंचागते । ग्राम पुरेषु वःत्रतिमहं जातोमहा नुस्तवः कस्तं वर्णियतु क्षमः स्रयते आग उउँ के सामान । १०८ ॥ श्रमहिजाम्यान् चहुकाहितासिन . स्वर्णस्य रही तोन्य पुमान् ॥ १०८ ॥ श्रमहिजाम्यान् चहुकाहितासिन . तांनपन् ॥ सुखात् सुराज्यं परिपाल यन्सभादसक्तिवेतोरघुनाथवात्रभुः ॥ स्काटिक्यां वेदिकायां करुपति भुवियो मुरुदेशेसुनीरुं वेद्यं मर स्काटिक्यां वेदिकायां करुपति भुवियो ॥

वेहुमान्पङ्वोगान् मुक्तागुच्छान्नरस्रगिजहयमाणिगोमत्फरः पंचशाखः ॥ ११०॥ ब्रह्मा रुद्रोपि विश्नु स्तद्नुरितपतिः स्थापितायस्यनीचैः सोयं सत्कलपद्यक्षे।परतस्सिहतः श्री जगत्सिंहहस्तात् ॥ वाणव्योमिपि चंद्रेः समुदित श्रादिश्वेतभाद्रे तृतीयां प्राप्यप्राप्तोद्विजानां गृहगृहमिनशं रम्यहम्याणि कुर्वन् ॥ १११ ॥ स्वदेहव्यंयतोपुणात् द्विजान्कलपद्रुमोह्यसो ॥ जगत्सिंहकरस्पर्शात् किंचिदनुगुणांद्धो ॥ ११२ ॥ भास्करभद्दजमाधव पुत्रश्रीरामचन्द्रोद्भूः ॥ सर्वेश्वरस्तदंगाह्यदमीनायः कठोडीति ॥ ११३॥ श्रीराणोदयसिंहेस्तस्मे यामोहि भूर वाडास्यः॥ दत्तो मुप्मे यामो होलीनामाप्य मरसिंह रुपे:॥ ११४॥ लक्ष्मीनाथ सुतो रामचन्द्र कृष्णस्तुतत्सुतः॥ श्रदानस्मै जगत्सिंहो सगराज इयं हयं ॥ ११५ ॥ चतुःसहस्त्रीं यन्मूल्यं दत्वादहदृणार्णवं ॥ महाराणा जगत्सिंहैः समोनास्तिकुतोधिकः ॥ ११६ ॥ वर्षे शास्त्रवियन् मुनींदु गणिते भादे त्रतीयातियी शुक्के जन्मदिने निजे नृप जगत्सिंहः कृपाया निधिः ॥ द्वाकांचनमेदिनींसजलिंध श्री चित्रकूटांतिके कृष्ण वुधायसद्गुणितिधिः श्रीमेसंडाख्यंददौं ॥ ११७॥ राणा श्री मज-गत्सिंहोमधुसूद्नरार्मणेत्रद्दावाहङ्यामेहलद्वयमितांभुवं ॥ ११८ ॥ एकांलक्ष्मीं-मग्रहांतदपिसुरेपतिः कुद्रहस्तेनभूमीभूत्वाम्लेखाविधमाथी सुगज सुरतरून्-गाहिजेभ्यः प्रदाय ॥ कीर्तीं दुंकणभेटे हेयमणिममलं भैसडाग्राम चिंता रतंदत्वा-प्सरोभि र्जगतिविजयते श्रीजगत्तिहः विश्तुः॥ ११९ ॥ ऋषिव्योम मुनींद्द-द्येजगत्सिंह महीपति : ॥ भाद्र शुक्त तृतीयायांसप्ताद्तसप्तसागरान् ॥ १२०॥ गजन्योममुनींह्रन्दे जगत्सिंहः क्षमापतिः ॥ भाद्रशुक्रततीयायां विश्वचकं ददोत्रभुः ॥ १२१ ॥

श्री महागणपत्येनमः॥ श्रीजगन्नायरायजी प्रसादात्॥ श्रीएकछिंगजी प्रसादात्॥ श्री भवान्येनमः श्री विञ्वकर्मणेनमः॥ श्री सरस्वत्येनमः॥ श्रथ श्रीराणाजगत्सिंह कारित श्री जगन्नाथरायमंदिरादिवर्णनं ॥ श्रीकृष्णभक्त्याथजगत्सुवर्ण्यदेवालयं श्रीकामितुर्विधाय॥यंवारवारं सुरनाग मानवा विलोक्यिचेत्रोि खिताइवाभवन्॥ १॥ यस्यापिदेवा भुवि वर्णनां मुद्दुः कर्तुनञ्जाका कुतण्वमानवाः॥ तस्यस्वञ्ञक्त्या वितनो तिवर्णनां श्रीकृष्णभद्रात्मजएपवावुः ॥ २ ॥ गंगाकेतुयुतः कपर्दघटभाक् भालाक्षिरत्नाकरः कांत्यावेष्टितकंथकः सुरवह व्याजेनवेराग्यभाक् ॥ हद्याधायहरिं तपस्यितहरस्तित्कृत्यस्तेर्गुणेर्वध्वाभक्तमहाद्विपद्दत यञ्चोमंडे ननापोपयत् ॥ ३ ॥ पुण्यंप्राप्यतदेकिलंगविषये श्रीमेदपाटस्थलं न्नह्मा भूपमणे श्रातुर्मुख-लसदेवालयव्याजतः ॥ वेदाध्यायिजनस्वनैः किमपठदेदान्यदेकायह

तद्भूपं कमलोपमोग् इदयार्किराजर्डसाः श्रिताः ॥ ४ ॥ मत्कार्यं क्रियते नपस्य यशसेत्युत्पन्नवेरायतः कृत्वाइंदसहंशिलामयवपुर्देवालयन्याजतः ॥ शृह्यातः सहरिंपठिद्वजरवे मूर्य्यवुकुंभं द्धात् पूर्णाभ्यासवद्यास्थिरे पठतिकि बेदान् हिजेंद्रों विधु : ॥ ५ ॥ क्षारात्राति गभीर नीरिध जल्पदस्यस्विचांचिरा दिइनोनेवि मुंचितक्षितिपतिं कृत्वामहामन्दिरं ॥ छोकानामवछोकनायकृपया तत्रोझते निर्मेले स्निन्धेपोरएदाचिकं प्रतिकृतिं श्रीभर्तुरास्थापयत् ॥ ६ श्रीमदानिशिरोमणिर्नेप जगत्सिंहो महीमंडले व्याप्तयवश्रासावभीत्रिजगती ष्टंदं सुघांशुप्रमं ॥ प्रासादं जगदीइवरस्य राचितं मलामुना स्वर्गता : दृष्टा चेतसि विस्मिता इवनिजं त्यकानिमेपंस्थिताः ॥ ७ ॥ कर्णसिंहान्धि संभूतो जगत्-सिंह सुधाकरः॥ यस्य सहकर, स्पर्शेनप्रजातापवत्यभृत् ॥ ८' ॥ भूपस्यो ,न्नतिवर्मु संद्रा कळश च्याजादिवस्वानसी ज्ञानुं मार्गमहो रथस्य तरसा रूडस्त हुच्चंपदं॥ स्थिते यात्र जगत् प्रकाश मधुना कुर्यौ भुदेति स्थित स्तेनला मरुणो हिसा रथिरयं कोपो भवत् संश्रितः॥९॥ स्वनामाट्यं जगन्नाय राय इत्य-भियांहरेः॥ कल्पयन् श्रीजगत्सिंहः स्यातकीतिंरमृद्भुवि ॥ १०॥ पांडूच्यं हरिमंदिरं चपजगत्सिंहेनयत्कारितं राजद्रव्यटममेति किमहोभारो हिरा चितयन् ॥ भूछोंके विधृते मुजेनस्पते रीपद्यस्तकंषुकं वातात्केतु मिपात् सरत्व मनयद्रमेर्वहि स्वंशिरः॥ ११ ॥ स्वर्वेनोमोगमृमिर्नर्सधरिप गुरुनांगराजोतिर्भामः कुत्राहंसीस्ययुक्तो हरिगणपशिवार्कान्वितः संबसेयं ॥ चित्तेस्यागत्य दतान्यमुकुटमणिकणेसुनुंनिजाज्ञां प्रासादार्याविधायाकृत वसति महो श्रीजगन्नाथरायः॥ १२ ॥ जगत्सिहो राजः कृपमिहसमागं तुममराः समर्थां भूयाद्वे सकळजनसा रक्षणपरः ॥ जनन्तय श्रेत्यं नुपदन्यमार्व विदितवानवासी द्त्रैवस्वजनकरुणा नन्दजरुषिः ॥ १३ ॥ धर्नोहृत युधिष्ठिरं तदनुजं कीर्तिरुजं हार्जुनं वीस्पैकंजिनवार्नगढ् प्रतनं स्तर्म्योहार विंस्मये : ॥ सजेहारिस्येस्वसद्यनिपतः न्यिनगिर्नेतृपाहानामृहः पुरुपार्थ सार्थ तुरुगान् ,देशे खिले चारिनः 🛭 ५२ ॥ सन्पूर्वेनुत रार्क्षेसानुकुछेनंबयहे ॥ निधिन्योनमुनीदस्य ५कि नासि नायवे ६ १५ ॥ शुक्रपक्षेशुभेयोगेपूर्णिमायांत्वयातिया ॥ कुन्तरेजनिद्यस्य विद्वेत्रमान् स्य प्रमु:॥ १६ ॥ हिरिण्यास्य स्टब्टना नीस्टब्येनट्स्यन् ॥ जन्न स्थिति परमेश्वरस्य यथाविधानं विरवध्य नुतिः ॥ न्यूनिस्यक्तः ज्ञानिस् पुनः पुनः सत्युटका कुछःसन् ॥ ३५ ॥ ००० हिन्दुर्नुद्रान्त्र्यः तांबरंचकमृत्पूर्णब्रह्मविकानिकानुसम्बन्धिः स्वत्रम्यक् निन्स् ॥

तांत्रयस्यजनकोविस्माप्यसन्त्रीतिदं तद्रुपं गिरिधारिणः कलयतु त्रायेण लोक त्रियं ॥ १५ ॥ पूतनाशकटकार्जुनै स्तृणावर्तकाघ रुषभादिके शिहन् ॥ द्वेपकालियसमञ्ज नागराट् कंससूदनहदित्विमहस्याः ॥ १६ ॥ इत्यादि स्तुतिमाधाय माधवस्य महामनाः॥ दानं द्वा गृहंत्राप्तः पश्यन् मंगल मुत्तमं ॥ १७॥ वर्षे निध्यं वरिपक्षिति गणन्युते माधवे पूर्णिमायां राणा श्री कर्ण पुत्रः सकल गुण जगत्सिंह भूपः प्रमोदात् ॥ विष्णुं संपूर्व्य चिन्है : प्रकट तरकृपं श्रीजगन्नाथ नाम्ना दानं श्री कल्प कल्पाः कनक हय मथो गो सहस्रंच दत्वा ॥ १८ ॥ यामान्दत्वासद्गुणान्पंचभूपो वस्त्रेधीन्येरत्निमश्रेदिंजा ग्यान् ॥ संतोष्यायं श्रीजगन्नाथरायं ध्यात्वा ध्यात्वा तोषमाधत भूषः ॥ १९ ॥ त्रथप्रतिरांप्रविलोक्यकोतुकाद्रमापते स्तन्निकटे महीपतेः ॥ प्रसाद मालोक्य सुरासुरानरा नागाश्चकुर्वन्महतिंसुवर्णनां ॥ २० ॥ भूपतत्कृत विश्नुसद्यमिपतोवैकुंठलोकोह्ययंबोक्ष्यत्वत्कतमेरुमंदिरगुणान् पूर्व श्रुतानेबहि ॥ तद्वार्येवविमूर्च्छितः स्थिरइति प्रायेणमन्दाकिनीलोलकेतुमिषा द्वयथाक्षितिकते तंस्रोतसासिंचति ॥ २१ ॥ त्र्यालोक्य तृदासन्नांसभांमणिमयींशुभां ॥ इत्यमुःत्रेक्षणंचक्रुः सुराविस्वयिनो मुहुः॥ २२॥ ठोको भूपयशः सुधांशुरनिशं प्राकाशयत्तद्रथं त्यक्काकेतुघटाक्तविश्नुभवनव्याजप्रतापोंशुमान् क्ष्मांवेगाद्दतिहिष हिषमहत्सप्तान्विमुच्यांतिकेतान्वद्धंकृतवान्गुणाकुलतुला स्तंभाननेकान्नपः ॥ २३ ॥ श्रीराणामरसिंह कारितमिदंसीधंगुणीधेर्महद्रूपस्यास्ययशोजितोविधुरहो मूच्छामवाप्यापतत् ॥ तंद्रष्टा न्यकणीसिंहरचितं शुद्धांतहर्म्य व्रज व्याजात् सेवितु मागताः किमुडव : सप्ताधिका विंशतिः ॥ २४ ॥ सोधं मध्येतडागंहदय मिवसदाराममच्छंमहद्वैविष्णोर्वासायदूरे जलधि रितिधिया यज्ञगत्सिंह कृतं ॥ कालेधर्मादिसेवीन्पतिरयमहं नित्य निद्रः स्त्रियाकः कर्मत्यागीति लजोत्रवसतिनहरिः किंतु चित्तस्यलीनः ॥ २५ ॥ कृता मोहन मंदिरंमुनिमनोमुत्कर्णसत्सागरे कैलाशाधिकमद्भुतंत्रिजगति स्यातंसकर्णात्मजः रुद्रंनंदिपतानमामितिहरिर्वाद्वीरुजा मूर्च्छितः शेतेचाप्यपटेपिशेषशयने द्यीतोष्ण वर्षाहतः ॥ २६ ॥ अथैकिछिँगास्यमहाप्रभोर्मुदाश्री मोकछेन्द्रेण कृतंच मंदिरं हृष्ट्वानकैलाञा गिरिनचेतरन्जानंति देवाः स्ममहाद्भुतस्थलं ॥ २७ ॥ तत्रागत्यसुराः सर्वे देवदेव महेशितुः ॥ यथाशकिस्तुर्तिचक्रुरेकालिंगमहा-प्रभोः ॥ २८ ॥ गिरिशगिरित्रभुतनयांसनयांविश्वत्वमेकालिंगजय॥गिरि तनयास मुदीक्ष दक्षण हतः प्रजेश दक्षस्य ॥ २९ ॥ सदैकलिंगस्यपदारविंदं भाजामनोयाम कदाचिदेव इत्थंविधायस्तुतिमस्य देवताः स्वर्गस्य रक्षा कृतये

तरा कुलाः॥ ३०॥ त्र्यथ श्री मञ्जगत्सिंह कारितं केलि मंदिरं ॥ तदतीवाद्धतं मता वैजयंतंनमेनिरे ॥ ३१ ॥ त्रयदृष्ट्वा महादेवी मत्युद्य शिखरिस्थितो ॥ राठासेनाभिधांवयां जानंतिस्मेतिदेवताः ॥ ३२ ॥ त्र्यागत्योदयसुगरेक्षयज्ञ हे मिष्टांमसि प्रापेशो गंमीरे सततं वसतमधुनापक्षस्य रक्षाकृते ॥ राठासेन गिरींद्रजेति सततं मैनाकनामानुज प्रीत्याद्वानरतानचावजगती पाया तिृकुट स्थला ॥ ३३ ॥ श्रयश्रीमज्जगत्सिंहकारितं रूपसागरं॥ विहारस्थलु मालोक्य निनिदुर्मानसंसरः १९३४ ॥ त्र्यथदद्देोदय सागर ममे विस्मापकं तृषां ॥ श्रीराणोदयसिंहकारितं ----॥ ३५ ॥ त्र्यम्वाकरेप्पुदयसिंहकारिते कमठाकरेप्पुदय साग रामिथे ॥ कमठापतिः शयितुमुत्सुकोपिसस्तटप्वविस्मितइवावनस्थिवान् ा। ३६॥ रुद्रेणोदयसागरयुतिमळं वीर्ध्यानिशंविस्मय स्तब्धेनस्थितमत्रनो गिरिभुव: सीस्यंगिरींद्रं विना ॥ तद्गीरीत्रियकाम्ययानरपतिस्तर्येवतीरेतनोत् कैठाशाधिक निर्मेटा --मुदा रम्यंसुहर्म्यनिकिं ॥ ३७॥ श्रयजावरामिधान यामे देवीमहाद्भुतादेवाः ॥ दृष्ट्वांविकामिधानांनेमुर्यस्याः प्रभावतः सततं ॥ ३८ ॥ मेदपाठमहीद्राणां राज्येरूप्य मयीशुमा ॥ श्र्वनिद्रांखन्यमानापि पूर्णेवमु विदृश्यते ॥ ३९ ॥ वर्षेनिध्यंवर्रापेक्षितिगणनयुते भाद्रशुक्क द्वितीया तिथ्यां श्रीकर्णं सूनुस्त्रिजगति सुपशाः श्रीजगत्सिंह भूपः॥ दत्वा श्रीरत्नधेनुं मणिकनक मर्यो रुष्णभद्यायदुः खादुदर्ता पापरूपाटणवरनरकान् सेपभूयाविषरायुः ॥ ४० ॥ श्रात्रागरीवदासेन शत्रुसिंहेन चत्रभोः ॥ रामसिंहारिसिंहेति ------ रामतः ॥ ४९ ॥ वर्षवर्षातरेषाय जगत्सिंहो ययान्तनोत् ॥ महादानानि सर्वाणि कल्पद्रमद्द्यप्रमुः॥ ४२॥ जगत्सिहो महाराज श्रितामणि रिवापरः॥ पुत्रे : पोत्रे : परिवृतोजीयादाचंद्रतारकं ॥ ४३ ॥ श्रीमत्कर्णमहीमृदात्मज जगत्सिंह : प्रभो राज्ञया प्रासादं किल्पेरुजातक मिमं श्रीरत्नशीर्पाव्हयं ॥ भंगो रा प्रथितान्वयो : गुणनिधी भानोस्तनूजोत्तमो श्लीहपीशोसमुकुंदमूधर इतिरूया तो चिरं चक्रतुः ॥ ४४ ॥ श्रीमद्रास्करपुत्रमाधवसुत श्रीरामचंद्रोद्धवः श्री सर्वेद्वरभद्रमूनुरभवत् पूर्वस्थलक्षीपदः॥ नाथस्तत्सुतरामचंद्रतनुज श्रीकृष्ण भट्टांगमूलक्षीनाथकता प्रशस्तिरतुला द्यात्सतां मंगलं ॥ ४५ ॥ इति श्रीमन्महाराजा धिराज महारणा श्रीजगत्सिंहजीकारिता कंठोडी ग्रामाधिप कृष्ण भट्ट --- लक्ष्मी नाथा परनाम वाबू भट्ट कृता प्रशस्ति संपूर्णा अचल इव श्रवल शक्तिः कीर्त्या बुद्या श्रिया हिया शक्या ॥ युक्तानि जयित भक्त्या कायस्थे शोवलास्यातः ॥ १ ॥ तत्कुल कमल दिवाकर तुल्यो पूर्वार्थ रहि म**व**ि ः

कल्याण कृत्यजानां कलाभिधान : प्रमाण वचा : ॥ २ ॥ सिंद्रजा दिव दक्षो कल भिरतिवर्द्धमानवहुशाखः ॥ सत्रार्चना भिधानो ——— व्योर्जुन पाड्यो.

वीरविनोड.

श्री महागणपतयेनमः॥ श्री जगन्नायरायजी प्रसादात् ॥ श्री एक्टिंगजी प्रसा-दात्॥ श्री भवान्येनमः॥ श्री विश्वकर्मणेनमः॥ वंशोरवेरपूर्वीयं यद्भृता भूरिभूभृतः॥ श्रंतिक्षप्ता रसांभोधि ररक्षु स्ति एक्षतः॥१॥तत्रान्ववाये शिवद्त राज्यो वापा भिधानो जिनमेद्पाटे ॥ संयाम भूमो पटुसिंह रावं लातीत्यतो रावल इत्यभाषि ॥ २॥ राहप्य राणा भुवितस्य वंशे राणेति शब्दं प्रथयन् एियव्यां ॥ रणेहि धातु : खलुशब्द वाची तंकार यूत्येष रिपून्द्रु तार्तान् ॥ ३॥ तस्मान्नरपति राणा दिनकर राणा वभूवाय ॥ त्रजनिजसकर्णे राणा वभूव तस्माच्च नागपालास्यः ॥ १ ॥ श्री पूर्णपाल नामा एथ्वीमङ स्ततो जात ॥ उदितोय भुवनसिंह स्तत्पुत्रो भीमसिंहो भूत् ॥ ५ ॥ अजिन जयसिंह राणा जातस्तत्मा च्चलखमसी राणा ॥ अरसी ततो हमीर : संजात : क्षेत्रसिंहोस्मात् ॥ ६ ॥ तस्मालाखाभिज्ञो राणा श्री मोकलस्तरमात्॥ श्री कुंभकर्ण उद्भूद्राणा श्री रायमहो स्मात्॥ ७॥ संयामसिंह राणा जातो भूपाल मोलिमणिः॥ श्री राणोदयसिंहः प्रतापसिंह स्ततो जातः ॥ ८ ॥ अमरसमो ऽ मरसिंह स्ततो चपः कर्णसिंहो भूत् ॥ गुणगण निधि स्ततो भूद्राणा श्री मज्ञगत्सिंहः ॥ ९ ॥ जगत्सिंह महीमर्तुः क्यं विंतामणि : सम : ॥ विंतना विधदाताय श्चितनाधिक दोन्छ ।॥ १०॥ राणा श्री राजसिंहो स्मात् प्रयुम्न इवकृष्णतः ॥ यस्यदृष्टा कृतार्या भूत् समस्त द्विज संतातिः ॥ ११ ॥ श्री मान् रामप्रजायां यशसि नलन्यः सत्य संधासु पार्थो दाने कर्णप्रतापे प्रकट दिनमणि धर्मसूनुर्द्यायां॥ राणा श्री राजिसह क्षितिकुल तिलकः श्री जगत्सिंह पुत्रो जीयादा चंद्रतारा गण रवि धरणी श्लीर पायोधि शैलं ॥ १२ ॥ वर्षेनिध्यंवरिषं क्षिति गणनयुते फाल्गुणस्य द्वितीया तिथ्यां कृष्णास्य पक्षे सकलस्य मणिःश्री जगत्सिंह पुत्रः॥ राज्य श्री चिन्ह भूतं त्रिजगति सुखदं हेमसिंहा सनंसत् सङ्गने घिष्ठितोभूत् सकल रिपुकुल त्रासदो राजसिंह : ॥ १३ ॥ वर्षेनिध्यं वर्राषे श्लितिगणन युते मार्गशीर्षेपि शुङ्के पंचन्या मेकछिंगे कनकमणि मयीं सत्तुलां राजताख्यां॥ राणा श्री राजसिंह वितिपति मुकुट : श्री जगत्सिंह पुत्र : कृतातत्र दिजान्यया न्सपदि विहितवान् राजराजेन्द्र तुल्यान् ॥ १४ ॥ स्वच्छतंनोभयत्रप्रभवति मुकुरे रोचना निंदाजन्मा रक्षितं श्रोत्रियेनो तुरग द्यमगो हस्तिनो ज्ञानहीनाः॥ वन्हिर्चाला करालो जलमय मिखलं तीर्थजातंततोमुं राणा श्री राजिसहं भजतभजतरे मंगलंमंगलार्थे ॥ १५॥ लक्ष्मी चित्तस्थतंयद्विजपतिसुखदं कंटका संगरोभं पुङ्गिनमत्रं समंता दसुर

मियुपे नेव सेव्यं कदापि ॥ शूरोत्ताम प्रदानं जडकुळ रहितं श्री जगत्सिंह पुत्र श्रीराणा राजसिंहाद्रुत पदकमलं राजहंसा मजध्यं ॥ १६ ॥ योनित्यंदापयंती त्रिद्शतरुफला न्युचकेः प्रापयिता वैरिभ्योऽ प्रीयमाणौ समरभुवि गलान्हेंत यिता विविक्षून् ॥ तिष्ठद्भ्योत्रैवदत्तः स्वयमिह सुफ्छंयौसुइद्भ्यस्तयोः किंराणा श्रीराजसिंह तदतुलंकरयोः कल्परुक्षेणसाम्यं ॥ १७ ॥ नंतायोहिलनं द्विजेंद्र रुचिरंनो रुक्मिणंद्वेपणं जिइनीद्तसुभद्रकोवखरतः सत्यात्मनि प्रायशः॥ शूरोद्भूत सुतः सदानरपतिः श्रीमाग्धः त्रस्तुतः श्रीरूप्णस्तव मस्तके विजयतां श्रीराज सिंह प्रभो ॥ १८ ॥ राणाश्री राजसिंह तदतुरुविमला दृष्टिरेपैवग्ंगा नोचेछेशाद वाप्ता कथमिहमनुजंपापमुकं विधते ॥ मृद्र्भा वाप्तामदेशं सपदि करतले पद्मगेहंकरोति प्राप्ताचेदंधिदेशे कलयतिसततं तंनरेशं रमेशं ॥ १९ ॥ मंथ न्माकिल मंदरागइहयह्नभादिदोमत्मुतां तस्मै श्यामजनादीनाय तनुजं चंद्रं कपर्दश्रीये ॥ भूताभूपकरः समुद्रइतिरुद्भूभृन्मयस्तड्वः पद्माः स्वात्मजभृत्य वाड्वकरंतज्ञंयशोधोनयत्॥ २०॥ राणाश्रीराजासिंहस्य प्रतापोवाड्वानरुः देहंगेहंत्रणप्रायंजहजीवनमात्रहत् ॥ २१ ॥ राणा श्रीराजसिंहोयं राजतेभूमि मंडले ॥यत्त्रतापासहः सूर्यो गमनेभूत्सहस्रपात् ॥ २२ ॥ राणाश्रीराजसिंहेन्द्र गुर्णेर्ट्डोभवान्धुवं ॥ सद्दाननीरदोनित्यं विष्ठश्राजीनतानतः ॥ २३ ॥ श्रीमत् जगत्सिंह नवीनभानोः श्रीराजसिंह प्रतिविंव रूपः॥ चित्रं जगत्त्राणरतोर्थेरोल प्रकाश रुनापकरो जड़ांतः ॥ २४ ॥ ध्यष्टापद्तिरस्कारि सद्यं हद्यं प्रभोः ॥ राणा श्री राजसिंहस्य हरिवेसति तत् सदा ॥ २५॥ चित्रोन्मेप छपः सदासुमियुनः कीत्यां प्रतापेनसत् कर्कोनाम्नित् सिंह एपहितमूमृत्कन्यकः सनुरुः ॥ सत्याछिःसुधनुर्मुबेहिमकरः सत्कुभि मीनेक्षणो नित्यं द्वादश राशिसंगतइतो भारवान्नवीनो भवान् ॥ २६ ॥ वर्षे वाणां वर्रापेक्षिति गणनयुते माधवे शुक्रपक्षे पूर्णायां पूर्णकामः कनक माणिमयां सनुद्धां शूकरारूये ॥ क्षेत्रे गंगा तटांते द्विजगण महिते श्री जगत्सिंह पुत्रः कीमारे संविधाय स्वजन परजना न्नाकरोत् किंधनाढ्यान् ॥ २७ ॥ व्यवतार मुनींद्रव्दे मार्गस्या सितपक्षके॥ त्रयोदश्यामया शितीददौकन्या महाप्रभुः॥ २८॥ राणा श्री राजसिंह तमिह भुविभवन् कल्पद्यक्षावतारो दलासंख्या इवनागे कनकमणियुता शीति संख्या : सुकन्या : ॥ व्यासेनोक्तं नकन्या गजहयमाणिदः कल्परक्षस्तदेतत् मिथ्येत्युक्तिं नराणां दरुपितुममवस्त्वां मुनिस्तत्सपायात् ॥ २९ ॥ मुनिज्योम मुनीइहे तडागांते स्व मंदिरं ॥राणा श्री राजसिंहोयं कीमारे कृतवान् प्रभुः॥ ३० ॥ शकः स्वानुज विश्नुमेत्ययदिवे याचेत पक्षच्छिदां नृनंचक्रधरादिहापिज्ञ वी

पक्षस्यरक्षानतत् ॥ मैनाकः किमुसेवतेबहुतरः स्नेहायकौमारतं राणाश्रीयुतराजसिंहभवतः प्रासादवर्यच्छलान् ॥ ३१ वत्सहतो हरेरिव गुणान् ज्ञातुं तव प्रायशः संप्राप्तश्चतुराननोपिनगुर प्रान्तं यदाज्ञातवान् ॥ ब्रीडाजाडचयुतस्तदास्थित इह प्रायोगवाक्ष ननो राणाश्रीयुतराजसिंहभवतः कोमारसोधच्छलात् ॥ ३२ मूढायत्र वदन्तिचित्र माखिलं यच्चित्र कृच्चित्रितं तन्मन्येनकुमारमंदिरमितं किलद्भुतं प्रेक्षितुं ॥ त्र्यायाते स्त्रिदिवाधिपादिकसुरैर्दृष्ट्वा मुहुर्विस्मिते श्चित्रं भूय सदास्थितं स्थित्महो पाताल देवैरपि ॥ ३३॥ राणा श्री राजसिंहोयं वाटिक मद्भुतां व्यधात् ॥ वैजयंत मिव प्राप्तं तत्र प्रासाद मातनोत् ॥ ३४ ॥ विश्नं श्वक मिवप्रताप दहनः श्रीमेदपाटप्रभो सोढुंदुः सह एषमानकिलतेर्नेचानुव पीपरं ॥ इत्थं चंद्र मसा विचिंत्य सुचिरं श्री राजसिंहप्रभो रुचाने त्वकृता चसौध मिषतो नूनं निवासः कृतः॥ ३५ ॥ राणा श्रीजगदायसिंह रचितं यन्मन्दिः श्रीपते : राणा श्रीधर राजिसह विहितंतस्यैव पार्श्वेष्वित : ॥ शंभू श्रीगणपार्यमा चलतनूजानां सुधांशुच्छवित्रासादाच्छचतुष्ठयं कविरिहोत्प्रेक्षामकाशीं दिमां ॥ ३६ ॥ राणा श्रीपतिराजिसहन्पते कीर्तिर्नटिस्वेरिणी स्पृष्टा मोह महो विधास्यतिततः सार्द्धमहाविष्णुना ॥ वत्स्यामः किलपंचिमभंवित यचुक्तं हितत्सन्मुखं द्वंद्वस्वैर्भवनैर्वसत्यपि शिवे भारयेनशैलात्मजा ॥ ३७॥ हफुं देहजमर्बुदं हिमवतः श्रीविष्नुसद्मच्छलात् प्राप्तस्यात्र सुपुण्यकेस्थितवतः श्रीमेदपाटे चिरं ॥ राणा श्रीधर राजसिंह कृतस देवालयानामिपाङ्घोकेभिन्न रुचे हदेव द्वतस्तंतंसुरं तत्सुताः ॥ ३८ ॥ राणा श्रीयुत राजसिंह यशसा ब्याप्त त्रिलोकीतले मायेशोहरिरेवनीलरुचितांधत्तेनचान्येभुवि ॥ नाध्यक्षावयमे तदंगकसुराः स्यामोनुमेया ऋषि प्रायः इांभुगणेशसूर्यगिरजा ऐशानतस्तत् स्थितः ॥ ३९ ॥ देवासर्वे सहुणेर्वेध माप्ता गेहान् कृता श्रीपतेः पार्थतः किं॥ कृता शैलिंमूर्तिमेवात्रतस्थुः श्रीमान् शंभुः सहजास्येन चंड्यः ॥ ४० ॥ राणा श्रीराजिसहत्तुळ्दषतः सहृपेक्येन रुद्रः एथ्व्यां दत्ताहजौधात् सजल घन रवाइंति वक्को गणेशः ॥ सूर्यस्तते प्रतापात्तव भुज वलत श्रांडिकां श्रास्त्रदेवी कृता गेहान् सलजा अभिहरिनिलयं पार्श्वतः किंनिलीनाः ॥ ४१ ॥ सिंचेन्मारक शिकरेः करिमुखो मांदृष्टि कर्तारिवर्मेघे रित्थमुमो गणेश नयनो किंतस्त्रतापाकुलो ॥ सिंचेन्मां विधुमोलिरेपसुधया मांचंद्र वक्काशिवा सिंचेदेव मुमो हरोहिमगरेः पुत्रीव संपत्मुखो ॥ ४२ ॥ लोकेयास्तिप्रतिष्ठाप्रतिदिन नुदयन् लोक यात्रा कृदेप त्रातुंतांकिंनिमज्य प्रतिरजनिजलेवारिधे साध-

सूतः ॥ भूयो : छजालु - रुचन्ननुदिनमवद्याः प्रायद्यो यातिवेगाद्राणाश्रीराजसिंह स्नितिपकुरुमणेः किंत्रतापोपतप्तः ॥ १३ ॥ एकं पुत्रं समुद्रः करुपति हृदये बाहवं जीवनैः स्वरन्यनेत्रेमहेदास्तिहित्दहसुतावारिदेभ्यः प्रदत्ता ॥ तंत्रि स्विन्नोदिगतान् व्रजितिचजवतः प्राप्यदिग्भ्योघिसेवी राणाश्रीराजसिंह क्षितिप-कुलमणेः सत्प्रतापोपिखदः ॥ ४४ ॥ राणा श्रीराजसिंहत्रदतुल सुयशः कुण्लाः तालतापापछदः ॥ ४४ ॥ राणाः त्राराजासहत्वतुष्णं पुषेत्राः सत्त्रतापारूय भूमों कर्तुवंद्वात् सुवन्हीत् हर इह विधयेस्वर्णवारायदता ॥ अन्यन्देह्रचैनेकुर्यादितिमनसि भियातत्परीक्षार्थमिद्देः खंडविन्हेंचतनस्तहशिमहन्द्वात्रातुवद्वचंद्वच्दः ॥ ४५ ॥ राणाश्रीराजसिहोयं पुत्रत्रयविद्यातितः ॥ श्रम् ॥ श्रमहास्करपुत्रमाधवसुतः श्रीमह्रास्करपुत्रमाधवसुतः श्रीरामचंद्रोद्ववः श्रीसर्वेदवरभद्धस्नुर्भवत्पृत्रस्वत्युव्वस्थळक्षीपदः ॥ नाथस्तत्सुतराम-चंद्र तत्वः श्रीस्कृत्वस्वत्युव्वस्थळक्षीपदः ॥ नाथस्तत्सुतराम-चंद्र तत्वः श्रीसर्वेदवरभद्धस्नुर्भवताव्यविद्यात्रस्वतः सामिष्ठमुदे भूतिस्वादियनिक्षेताः ॥ ४७ ॥ इति श्री महित्विलम्पालमोलिमाला मणिमरीविनीराजितपरणारविदे-महाराजाधिराजमहाराणा श्री जगत्सिहपुत्रस्थराणा श्री राजसिहस्य प्रशस्तिः राणा श्री मजगत्सिहै: इपयादय याहित:॥ प्रासादे स्मित् महाकार्यप्यधिकारी राणा श्री मज्जगत्तिहैं : क्ष्ययाद्य याहितः॥ त्रासादे स्मिन् महाकावस्याधिकार करा सुधीः॥ १ ॥ गुष्यावत कुलोत्पन्नः । वर्ष्णुनी नाम पुण्यातमा भूयात्कार्य करो हरेः॥ २ ॥ भंगोराज्ञाति राजा तत्तुमु विमन्द्रधा सुत्रधारोहि भाणो तत्पुनः श्री मुकुदो बरासकल करो भूवरास्यो हितीयः॥ चान्यां धामः त्रदत्तो हतरिपुनिकरः ।श्री जगत्तिहभूपैः दन्तिसीवर्णरीप्यो ज्ञमहह कृष्या स्थापस्यो मापदंडो ॥ १ ॥ राणा श्री मज्जगतिह कारितं मंदिरं शुन्तं ॥ तान्यां मेवक्तं श्री मज्जगत्तिह भागे ।। २ ॥ तान्यां श्री मज्जगत्तिह धामोदेवदहा मियः॥ वित्रकृतांतिकं प्राप्तः प्रतिष्ठायां रमापतिः॥ ॥ सूत्रमुकुत्वो स्वयाधा श्रम्सरी ठीपि श्रममत् संवत् १७०८ वर्षे हितीय वैद्यात्व शृदि पर्पेणमासि १५ गुक्तासरे श्री जगन्नायायायजी पाट प्यरापा रूप्णमहपुत्र वाव्नुकता. जगदीशके चीकमें जहां स्वय परिमची क्वहरी होती है करने संवतः ।

जगदीशके चौकमें जहां श्रव पुटिसकी कचहरी होती है कहते हैं कि वह

हिले धायका मंदिर था.

शेषसंग्रह नम्बर- ५ धायके मन्दिरकी प्रशस्ति,

श्रीरामजी श्रीनवलस्यामजी श्रीगणेशगीत्रदेव्यो . । महाराणा श्री जगत्सिंहजी विजयराज्ये संवत् १७०४ घर्षे यायां तिथा शुभदिने पह प्रतिष्टा ॥ श्री उदयपुर नगरे 🕶

श्री माजी भाईपुराजी हेमाजी पुत्र छाधूजी धाय नोजूवाई प्रासाद कराव्यो नवलक्ष्यामजीने मूहुर्त प्रतिष्ठा कीधी एकोतरक्षत कुल उधारणार्थाय ॥ शुभं भवतु श्री लाधुजी भार्या बाई जगीसबाई राधां श्रीरस्तु शुभं भवतु.

छन्द दुर्मिला.

शिवलोक समध्यिय भोगन वध्यिय सोखिल सध्यिय कर्णसमें जगतेश विचच्छन छेन्ए छच्छन ब्यूह विपच्छन जच्छनमें कुल चारण वद्टसु क्षेम श्रघद्टसु तद्दिष कद्टसु खग्गततें दिव दुग्गध रावत पच्छ महावत घेरन घावत मन्दमतें॥ १॥ पुर पञ्चय लुइन अञ्जुव जुइन छ्वेछक छुइन जोघ जई कालियान सु जोधिह बीर प्रवोधिह दिक्षिप मोदिह भेट भई जननी चप छाङ्गन गङ्ग तरङ्गन छैदल सङ्गन ध्यान धरें फिर दिखिय पत्तन ईश प्रमत्तन कैछ्छ कथ्थन होश हरें॥ २॥ अजमेरसु आनहि पाय प्रयानहि सो सुन रानहि भेद भयो मुगली दल हिंखय तोपन टिलिय पीलु प्रिपिक्किय नीति नयो तब साम उपायन भूपति भायन पुत्त हिपायन साह पठे कुल चंप दहानल बहु महाबल खाम किये खल मोत मठे॥ ३॥ जगतेश उजागर संश्रति सागर त्याग प्रजागर देश परघो तिंह दान कथा सु महानजथा तत लेख तथा कछु शोध करचो सुत पुत्र अकञ्बर जोजग जन्बर बानक बन्बर शाहजहां इतिहास प्रकथ्यहि आद्तसथ्यहि पुत्तन पथ्यहि गथ्यतहां॥॥४॥ भल सज्जन भावन पूर त्रभावन पैत्रिक पावन जान गिरा फतमळ सुशासन पाय प्रकाशन संशय नाशन थान थिरा कविराज विरच्चिय इयामल सच्चिय जोमित जच्चिय जासगरे इतिहास विचारक मोमति तारक धीसम धारक शोधकरे ॥ ५॥







इन महाराणका राज्या भिषेक विक्रती १८०९ कार्निक क्या 2 [हिज्ञी १०६२ ता० १८ ज़िल्काद = ई० १६५२ ता० २० ऑक्टोबर ] को, और राज्या-भिषेकोत्सव फाल्ग्याकृष्ण २ [हिज्ञी १०६३ ता० १६ न्वीइल् अव्यक्त = ई० १६५३ ता० १९ फेब्रुअरी ] को हुज्या था. इनके वाल्य वाइमाह माहनहींने सी सिक्का दस्तुर शाही मन्सवदार गोंड़ ( नरदमन ) कीर कृत्यान कास्य (जो नहत्त्रात्त्वी तरमुसे वादशाहके पास गया था ) के हाथ मेडाडिया

इन्होंने गादी बैठते ही विद्याद्दे कियेकी नरमत वही देहीके मुख करवानी गुरू की; इन्हीं दिनीन बादकारी मुख्यदिनीने मूके मास्का र अक् मेरके मन्दिरीकी ख़राबी करके गोदब खादि करना गुरू क्रियम्बद महस्ताम है

मुलाज़िम मा कावू पाकर छेड़ छाड़ करनेल्ले.

रसी वर्षमें बीकानेर के गड़ा करतिहरू कुन्द करोड़िन्त के मूछ महारापाने अपनी बहिनका बिराह किए. और ७३ ठड़िक्के कर्के नाई के सूक्त पूर्ती की टेनके सायबाले दूसरे पांक्रुके व्याह ही.

चिर टीका दौढ़ (१) बरहेड दिवार बाइम हो हुन्क न हिन्द, नन्तृ क्

<sup>(</sup>१) दीहा हीं हु से यह मल्डर हैं. कि योग याने न्यान ने का किन हुम्म के आप के हिल्ला हुम्म के आप के हिल्ला हुम्म के अपने के लिए हुम्म के आप के हिल्ला हुम के किन के लिए के मान के लिए के मान पर हुम हैं के पूर्ण करते हैं.

दिलमें ख़ौफ़ था, इसलिये मौका देखते रहे. इनकी यह धूमधाम वादशाह शाहजहांके कान तक पहिले ही पहुंच चुकी थी, श्रीर वह वैकुण्ठ वासी महाराणा जगत्सिंहकी वाज़ी वातोंसे भी नाराज् था; इसके सिवाय महावतखां देविलयाके रावत हरिसिंहका तरफ़-दार होकर बादशाहको भड़कानेलगा, तोभी शाहजहांने शाहजादगीमें उदयपुर रहनेके लिहाज़से यह सब कुछ सहा, श्रीर कभी कभी जगत्सिंह भी दबकर तुहफ़ोंके साथ जमइयत नौकरीमें भेजदेते थे. कभी ज़ियादा ज़ोर शोर देखा तो कुंवरको भेजकर नारा-ज़गी दूर करदी, लेकिन् महाराणा राजिसहिने गादी नशीन होते ही वड़ी सस्त् कार्र-वाइयां कीं. मालूम होता है, कि शाहजहां ज़ियादा भड़का होगा, परन्तु दाराशिकोह मेवाड्का मददगार था, इससे वह टालता रहा. त्र्याख़िर कार ग्रीवदास जो महाराणा कर्णसिंहके छोटे वेटे, जगत्सिंहके भाई और महाराणा राजसिंहके चचा थे, दिल्ली गये; तव विक्रमी १७१० वैशाख शुक्त ३ [ हिन्ती १०६३ ता० १ जमादि-युस्सानी = ई॰ १६५३ ता॰ ३० एप्रिल ] को शाहजहांने उन्हें डेढ़ हज़ारी जात व सात सो सवार का मन्सव श्रोर जागीर दी. फिर जब वादशाहने उद्यपुरकी तरफ़ फ़ौज भेजनेका इरादा किया, तब ग्रीबदास वे रुख़्सत उद्यपुर चला आया. वादशाहने नाराज़ होकर जागीर और मन्सव ज़व्त किया, और महाराणा से बहुत नाराज़ हुआ, क्योंकि इन्होंने ग्रीवदासको यहां आते ही रियासती कारो-वारमें मुसाहिव वना दिया.

मेवाड़पर ज़ोर डालने व बखेड़ा बढ़जानेपर फ़ौजी ताकृत बढ़ानेके लिये आप शाहजहां विक्रमी १७११ आहिवन शुक्क १ [हिच्ची १०६१ ता० २ ज़िल्हज = ई० १६५४ ता० १६ ऑक्टोबर ] को आगरेसे ख्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी ज़ियारतके बहानेसे अजमेरकी तरफ़ रवाना हुआ, और मोलवी सादुळाख़ां बज़ीरको तीस हज़ार सवार देकर किले वित्तीड़की तरफ़ भेजा. कार्तिक कृष्ण १२ [हिची ता० २५ ज़िल्हज = ई० ता० ८ नोवेम्बर ] को अजमेर पहुंचकर आनासागर पर बादशाहका कियाम हुआ. इस मोकेपर महाराणा राजसिंहके मोतमद भी शाह-ज़ादे दाराशिकोहकी मारिफ़त आगरेके पास बादशाहकी ख़िद्मतमें हाज़िर होगये थे; बादशाहने मुन्शी चन्द्रभान ब्राह्मणको महाराणा राजसिंह के समभानेके लिये उद्यपुरकी तरफ़ रास्ते ही में से रवाना किया, कि जिससे महाराणा ज़ियादा फ़साद न बढ़ावें; सादुळाख़ां भी विक्रमी कार्तिक कृष्ण १२ [हिच्ची ता० २५ ज़िल्हिज = ई० ता० ८ नोवेम्बर ] को फ़ौज समेत चित्तीड़ पहुंचा, और किला खाळी पाया.

महाराणा राजसिंहने चित्तोंड पर लड़ाई करना ठीक न जानकर अपने आद-

मियोंको बुटा टिया था, घ्योर सारी मैवाट की प्रजाको माठ, व्यस्वाव, मवेशी, श्रीरतव बच्चे टेकर पहाड़ोंमें चले जानेका हुक्म देटिया. विक्रमी १७११ कार्तिक कृष्ण ८ [हिज्ञी १०६४ ता० २१ ज़िल्हिज = ई० १६५४ ता० ४ नोवेम्बर ] को मुन्त्री चन्द्रमान भी उदयपुर पहुंचा. महाराणाने काइदेके साथ ख़ातिर की, टेकिन् सादुछाख़ाने किटे चितोड़को गिराना घ्योर बर्बाद करना शुरू कर दिया.

उदयपुर में मुन्हाी चन्द्रभान से रद बदल होने बाद चन्द्रभानकी अर्ज़ी श्रोर महाराणाके मोतमद लोग शाहज़ादे दाराशिकोहकी मारिफ़त वादशाही ख़ियतमें पहुंचे.

उन श्वर्जियोंका तर्जुमा किताब 'इन्ज्ञाय ब्राह्मण' से यहां लिखाजाता है, जो कि मुन्ज़ी चन्द्रभानने इस मुख्यामलेकी वावत वादज्ञाहकी ख़िन्नतमें खाना की थीं. (श्वरल श्वर्जियोंको नोटमें देखों (१) –)

मुत्शी चन्द्रभान ब्राह्मणकी पहिली अर्ज़ीका तर्जुमा,

तावेदार दशहरेके दिन हुजूरसे रुख्सत होकर चाहता था, कि एक हुजूतेके व्यन्दर मन्सदके मक्तमपर पहुंचे, लेकिन् राजाके आदिमयोंकी हमराहीमें तर्इनाती हुई थी. सक्र ते करके सोमवारके दिन इक्षीस जिल्हिज सन् २८ जुलूसको उदयपुर पहुंचा. पिछले दिनको राना पेश्वाईकी मामूली जगहपर आया, श्रीर बुजुर्ग फुर्मान् श्रीर जड़ाज सरपेचसे सरवलन्द हुआ. मामूली व्यवकी रस्मोंके बाद हुजूरके इस व्यदना ताबेदारको मोतवर जानकर दूसरे कृतिदांके बर्खिलाफ् बग्लगीरीके साथ मुलाकत की, श्रीर बहुत ताजीमसे पेश आया. सवारीमें बातें करता हुआ अपने घर तक साथ लेगवा, श्रीर बहुति स्वस्त क्वार.

موصدوشتےکه مسئی چیدریهای بیام شامعهای بای شادیکاشند ...

مسائمت مون دور مبارک دوشت نست و تکم شهودی حصات ۱۹۲۸ او دن دور دست \* آخر دوروا به دخاست که بعث استعمال مقورات آمد دورون مسئود کلمج الوروصالیت سوبهج. مرصع سربو ارومسارگون دو هدیدو دان سه مراسم آن این کشوین بدگان دامید کا در مست استثان مسافی بهان جماس طالعوان مانس به استدار خلاف دیگو دو متادها دو تشکیر گوست و دو تواصی که در دورو تو متا دهاست آمتان دولت شان با فقد سرسوسواری حوف رمان تا خان عمو ۱۱ خدد دو دو

از(انجارهمتکودده

दूसरे दिन एकान्त में बुलाकर अपने ख़ास लोगों के साम्हने हुजूरी हुक्मों का मज़्मून पृछा, और अपने कुसूरोंसे ख़बरदार होना चहा. ताबेदारने वे हुक्म, जो हुजूरकी पाक ज़वानसे सुने थे, बहुत साफ़ और नर्म लफ़्ज़ोंमें उसके समभानेको बयान किये. रानासे कहा, कि अब होइयारीके साथ वातें सुननेका वक्त है ज़रा ज़ाहिरी वातिनी हवास दुरुस्त करके सुनना ज़ुरूर है; अपनी और अपने वापकी ख़ताओं पर इत्तिला हासिल करनी चाहिये.

अव्वल, जो कुसूर तुम्हारी और तुम्हारे वापकी तरफ्से ज़ाहिर हुआ, वह किले चित्तोंडका बनाना है, और हक़ीकृत में जब कि बादशाही फ़ोजने किला फ़त्ह करके विल्कुल वर्बाद कर दिया, और अव्वल रोज यह शर्त होगई—िक किला किसी तरह दुरुस्त न किया जावे. इस हुक्म पर कुछ लिहाज़ न रक्खा; इस बातकी ख़राबीसे जो आंख ढक कर क़िलेकी दुरुस्ती शुरू कर दी, वह अक़के विल्कुल ख़िलाफ़ है, तुमसे और तुम्हारे वापसे वड़ा कुसूर हुआ, बादशाही दर्गाहमें इक़ार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बड़ा गुनाह है. जिस बक़ में कि बादशाही लश्कर आगरेसे दूर गया हुआ था, बहुतसे सवार, पेदल, साथ लेकर बादशाही सरहह पर आगरेसे दूर गया हुआ था, बहुतसे सवार, पेदल, साथ लेकर बादशाही सरहह पर आना और उसका दर्शन स्नान नाम रखना, क्या समभा जावे; बुज़ुर्ग बादशाहोंके आगे मुल्की ख़िद्मतोंमें कमी करनेसे यह कुसूर ज़ियादह है.

روزه یگره رخلوت طلبید قه رحضور معتمدان مدار علیه خود استفسار مضدون احکام لازم الانجام نبود و خواست کدبر جرایم و تقصیرات خود مطلع گرده بند بند بنابر مزید احتیاط آنچداز زبان معجز بهان اشرف اقد سا رفع اعلی ارشادیانته بغید قلم در آورد قبود آنرا در نظرد اشته بزبان قریب الفهم مام قریب خاص پسند شروع درگذ ارش مقد ما ت احکام لازم الاعلام ندود بو درانا گفت کدالها ل وقت شنیدن کلمات موش افزاست لختی حواس ظاهر و باطن خود را در امم آورد قاحکام مطاعد را بگوش موش بشنوید و بو تقصیرات خود و به مطلع شوید \*

موش بشنوید و بر تقصیرات خود و پدرخو د مطلع شوید \*

او اق تقصیر که از پدر شماوشما بوقوع آمد ساختن قلعه چتوراست و درواقع قلعد را که باد شاه آفاق ستان بضرب شمشیر عالم گیر مفتوج ساخته خواب مطلق گردانیده بخاک بر ابر ساخته باشند و روزاو گل این شر طبعیان آمده باشد که اصلاح جای دران قلعه نسا زند و تعمیر نکنندوم مت نکنند پاس این حکم نداشته این عهدمو که را فوا موش گردانیده چشم بصیرت پوشیده و از قبیم این افعال نداندیشیده شروع در ساختن جاما نموده بمرور ایام کارتاباینجا رسانیده باشند دراخل چه حساب نداندیشیده شروع در بین است که از پدرشما و شماکه م در زندگی یدر و شایسته کدام عقل دوربین است و این تقصیر عظیم است که از پدرشما و شماکه م در زندگی یدر شریک این مصلحت بودید و مم بعد پدر دست درین کارد اشته اید بطهور آمده و دور درگام شریک این مصلحت بودید و مم بعد پدر دست که اندیشهٔ خلاف عهد بخاطر کسی بگذرد و دور دور در مین که را نادیشهٔ خلاف عهد بخاطر کسی بگذرد سود رحین که رایات جاه و جلال از مستقر الخلانت اکبر آباد بعزم مهمی بسرحد دوردست تشریف برده باشند ...

वीरविनोद. [ चन्द्रभानकी पहिली अर्जी**-** २०५

दूसरे, दुन्याके सब छोगोंपर ज़ाहिरहैं, कि यह सल्तनत सारी दुन्याके वादशाहोंकी जाय पनाह है. इराक, खुरासान, मावराउन्नहर, बल्ल, बदरूकों, काशगृर वगै्रह के अमीर, सर्दार, वादशाही ख़िद्मतमें हाजिर रहते हैं, जीर मन्सव व ट्रजे पाते हैं; दक्षिण वालोंकी क्या हक़ीकृत है, जो इस बादुशाहतके हरतरह ताबेदार हैं. हर महीने हर वर्ष हर जगहके त्रादमी यहां इज़ुत पाते हैं. दूसरा जाविता यहांका यह हैं, कि जिसको कहीं पनाह न मिल्ले, उसका ठिकाना यहां हैं; जो यहां त्र्याया, वह कहीं नहीं जाता; त्योर वर्गेर रुस्सत कोई नोकर दूसरी जगह नहीं जासका; यह बड़े वादशाहों का दस्तूर है, उनके भागेहुए नालायक नौकरको दूसरा अपने पास नहीं रखसका. बड़ी ध्यार्जुके साथ बाजे छोगोंको मन्सव इनायत किये गये, श्रीर बायजूद सर्कारी वाकियातके वह जिहाळतसे तुम्हारे यहां आकर वैठरहे; तुमने श्रीर तुम्हारे वापने उनको श्रपना मोतवर वनालिया, श्रीर कुछ पर्याह न की; यह कौनसी अक्लमन्दी की वात है. जिस वक् कि क्न्यारकी मुहिम पेश आई, श्रीर तावेदारींके इम्तिहानका वक्त था, इतनी थोड़ी जमइयत भेजी, कि जो किसी गिन्तीके छायक न थी. दक्षिणमें जो एक हज़ार सवार रखनेका इक़ार था, उसमें भी कमी रही; इन वातांसे ख़ैररुवाहीका दावा विल्कुल बेजा है, ज़बर्दस्त वादशाहीके रूबरू जरूरतके वक्त नौकरीसे बचना, बड़ा कुसूर है.

مراون مع بورنا معمت سار سواروسان و در آمدن مدن ملك باد شامي آمو رادارت و مسل رأمند ب-حمل بوجه توال-وقه يُسَر بادشاهال مطهم لشال مدست كوداهي حدمت ورمعاملات مكى اس تنصوكلان است ،

لأكو الكديوطالم وينالسان فامواست كدايل دولت حداد إد موجع ومات بادها مال معت اللم مس بر کسود حال و صور الله بحق و فروسال و ما و ۱۹۹۱ لهرو دلم و دهمشا ک و فاهند و موزال دروا ب سور سر رش الدورة بالمنظم بالاندجارسدك ودرمو ما دوموسال طاعد طلقه اوموقعم و ماره سرك و رحواست داره ومعلى المدوسات ومواتب سوتواري مساسد و كار مدريري سرمة كموك دية سعد كرمات ماده والاستاسة موكدان ما سے میں مدودہ محکم وسرور مده تا اول فضوت حلامت وحصت حاصل مداود حست يستر يسسدوس مستف معدود المشاعان عظم الشان است-الديكو عمومه --- ي ي مداد يي مداتي ميد - دويش حود كامدارد \* موكادتامد د جس سيرية أيي مدستي إسام كالدا كما والمساوماك وبالدور ملك سدمام معلم مستقي والمستثاث والمتاد معصارروعمالت اسم عيشا ي عد ويدا م يعد ويد ويدي دو مدارملم خود سارد- و عد الشاريك المعاريك المعارض المنظر المستاد

वीरविनोद

जब यह बातें तुमसे ज़ाहिर हुई, तो इस छिये हज़त शहन्शाह अजमेर तश्रीफ़ लाये, और ज़बर्दस्त फ़ौजें चित्तौड़की तरफ़ खानह कीं; जिससे यह मत्लव था, कि राना ख़िद्मतमें हाज़िर हो, या अपने कियेका एवज़ पावे. इस अर्सेमें तुम्हारे वकीलोंने हाज़िर होकर कुसूरोंकी मुऋाफ़ी चाही, हज़तनेज़ाती रहमदिछीसे तुम्हारे पुरानेख़ान्दान को, जो बिगड़ता जाता है, तरस खाकर कायम रक्खा. श्रीर यही बात काफ़ी समभी, कि फ़ौज भेजकर क़िलेकी मरम्मत विगाड़ दी जावे, श्रोर तुम्हारा वली अह्द बेटा अजमेरमें हाज़िर होकर रुख़्सत पावे, श्रीर हमेशा मामूली जमइत पूरी तादादमें किसी भाई वन्धुके साथ दक्षिणमें मौजूद रहे, श्रीर श्रागेकों कोई बात हुक्मके ख़िलाफ़ ज़ाहिर न हो. अजमेरके पास वाले परगनोंकी वावत हुजूरकी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ कार्रवाई होगी; तुम्हें इन मिहर्वानियों की कृद्र अच्छी तरह जाननी चाहिये, श्रीर इसका शुक्र श्रदा करना मुनासिव है. अपने वलीअह्द बेटेको बहुत जल्द भेजना लाजिम है, इसमें देर लगाना ठीक नहीं है.

जव ताबेदारने यह सची, तेज़ श्रोर नर्म वातें बादशाही वकीलोंके दरजेकी मुवाफ़िक़ साफ़ साफ़ वयान करदीं, राणा जिसके कानों तक ऐसा हाल कभी न पहुंचाथा, इनके

دِيكُو انكه درو قتى كه مهم قندهار درميان أمهدا منكام امتصان عيار جومر اخلاص بندما عقيدت كيش بود - جمعي را كه عدم وجود آنها مساوي داشته فرستادند - و در دكه س كه قرار داد مزار سوار بود قليل نكاهداشتند لل اين چددعوي اخلاص است \* پيش بادسًامان ممالك ستان كوتامي خدمت خصوص درهنگام ضرورت تقصير كلان است \*

چوك ايس قسم تقصيرات ازجانب شمابطهورپيوست دراينوقت كه خاطر ملكوت ناظرا شرف اقدس اعلى ازميج طرف نكراني نداشت وبجهت باداش اين جرايم عساكر ظفرطرازازاندازة حساب افزون وبيرون طلبد شه متوجه اجميرگرن يدند - وافواج قاهرة منصورة برچتور تعين فرمودند - وخاصه عزم. مقد س أنكه يارانابه لازمت سوا سوسعانت اسُرف اقدس اعلى مستسعد گردن -يامر چه بيند از خود بیند \*ادرین ثنا فرستا د ما ے شمار سیدند - و بوسیلهٔ با ریافتگان ِ محفل بهشت آئبن استعفا ہے تقصيرات شما نمودند ـ وبندگان اشرف اقدس اعلى بمقتضائ نتو تناتي و مروت جبلي خان مان آبا دان چند ین سالهٔ شمارا که نزد یك بزوال واختلال رسید دبود بحال دا شتند و اکتفا بهدین فر مودند كدا فواج. قامرة منصوربرقلعه چتور رفته جاما راكه ساخته ومرعمت كرده با سند مسمار نموده برگرده - وپسر تیکه دراجمیر بملازمت اشرف اقدس رسیده سعادت ابدی حاصل نماید و رخصت شود - وجمعیت مفروی اعماموجو دی نه کاغذی همیشه بابراد رشما تعینات د کهن باشد و در آینده امرے خلاف حکم مقد س از شما سرنزند و درباب عنایت پر گنات نواحی، احمیر در آنچه رضاے مقدعس باشد بعمل خوامد آمد \* قدر این عنایت رابوافع باید دانست و شکر این نعمت رابجا مع باید أورد و يسر تيكه خود را زود روانه بايدنمود - تاخير درين كار جايزنبايد داشت \* چون نقبر اینمقد مات درست و راست و تلنم وشیرین را بشرج و بسط بزبانے و آئینے که درخور

[ चन्द्रभानकी पहिली अर्जी-१०७ चीरविनोव.

व्रेसे वहुत हैरान श्रीर पशेमान हुआ. सिवाय मुख्यापीके कोई इलाज नजर नहीं प्राया; इतना कहा, कि ध्यक्सर बातें मेरे बापके वक्तमें हुई, छेकिन में सबको अपने अपर लेताहूं, श्रीर इनकी मुत्राफी चाहता हूं; श्रामको वादशाही मर्ज़िक विवज्ञ के

कोई काम न होगा, श्रीर श्रपने वहाँसे जियावह में सेरखाही करूंगा. राणांके गाप कार्या वार्या कार्या के प्रकार के जिसीने कुछ जुवाब नहीं दिया, सब चुप रहें। मुसाहिब, जो सछाहमें शूरीक थे, उनमें से किसीने कुछ जुवाब नहीं दिया, सब चुप रहें।

उपाप र वा प्रमुख कर कर के वाला है, ज्योर वे लोग भी शुरूसे वह तावेदार सकारी नोकर बेगरज़ सब कहने वाला है, ज्योर वे लोग भी शुरूसे पतियार करते हैं, इस लिये वे ख़ीफ़ सब वातें उम्दह तौरपर कहडाली. दूसरे दिन राणाने अपने घर मश्वरा करके अपने फायदेके बास्ते यह

चात ठहराई, कि अपने चलीश्रहद बेटेको तावेदारके साथ हुन्यूर में भेजदे. दूसरी बात बहुत सलाहुके बाद यह बयान की, कि सब शहर श्रीर गांवके श्रादमी फीज रूपाप नाम नरूप प्राप्तावम नाम नरू ननाम नाम प्राप्त वावर जार नाम जानना मान के प्राप्तिमें घवरा गये हैं, जब ठड़कर किंठे चित्तीड़को ख़राब करके ठाँटेगा. उसी

रोज् छड़केको तुम्हारे साथ प्रजमेर भेजूंगा. ताबेदारने कहा- यह वहम वेफायदह है राण एक भगा अ थार साथ प्रविक्तित वेटिका मेजना प्रपनी इज़्त सम मता हूं होकन उसने जवाब दिया, कि में बेफिकीसे वेटिका मेजना प्रपनी इज़्त सम मता हूं इस इलक्कि लोग जंगली हैं, यहा यहम करते हैं, लक्करके विताहसे लौटते ही तामीव

होगी. यहुत फिक श्रोर मुक्किलके बाद इस मुश्रामलेकी श्रजी लिखकर वर्ङ्क हाय, उ سعادها المايس دولس مايدارماشد ادامود \* وراماكمفركودريمدوت كوش او آشا الى كلمات وعود الى ماين تعمدوات بوده بمعود أستماع المن صصاً الهوش أمد - أثار حوت ولا مت

صدا ومناعدة ابعاله - وداست كه دردر كافح والأيل بعصرات عظم بود داست \* بعدارال ساوهدكدهوا معرارسامت ومدرخوامي ساردعد واين تقصوا تحواست ومس قدركت احوالم اكتوست بديدر من دارد وكمتوس امام معدر الرحود كو معدقدول دارم مدرمد وامم عدودادم و معدارس اصلاامرسه كدهلاف مرضى طبع مقدة س ماعد اوم س المهرسوامد آمدسا میکس داخورس امد سه بیش معمال معمول ساکت ماندند \* و و نور خول سده وراست مستن راسوا مد مستند بست مستند و مستند و و مسر چون سدوراست با المام استند و مستند و و مسر چون سدوراست بلا گود اعتبار است مطالب را محمداله و ما کاندار و مستند استان قدم سرارا ما

نگر را با اور خاندم شورت سود و را دند به و حود برده قرارداد - که بسر نسکه خود را معراه مقبو ه والاسايد \* محت كه عد از كمكايش مساولاوال أوره ايست كه جول مردم درون رسندن انواح. قاموامنصورا متوعم و مصطوب شده اید - هدس که لشکر دست اثر اخراب ماهند برگرده اسرزاممان رو بواوت کمترین مدگان روانداحمر سارد \* متر رورستادن بخروا مدسعامت \* اظها ركو دكد عاطر من مالكل مع شدك موستادن امیدام - امیابون امل این دیارودشی باداندملاحظتکی دارند - معرفاروا چتوربسرراملاتوقی درهمال رفرررواسمساری پیچون راماومی اهاش بعد ۱۰،۵۰ مدر मुत्रामलेसे वाकि के हैं, श्रीर श्रक्कसे खाली नहीं है, भेजी. चित्तीड़ के लड़करके सिवाय भन्दसीरकी तरफ़से भी फ़ीजके श्राजानेका वहम होगया है. इन लोगोंने पहिलेसे अपने वाल वच्चे श्रीर श्रस्वावको पहाड़ोंमें भेजकर इरादा किया है, कि जब लड़कर चित्तीड़ से लोट जावेगा, उनको उदयपुरमें बुलालेंगे. हुक्मके मुवाफ़िक तमाम वातें वे ग्रज़िके साथ जाहिर करदीं; राना भी, जो श्रपने सर्दारोंसे ज़ियादह श्रक्कमन्द है, श्रच्छे बर्ताव श्रीर नर्मीके साथ हर तरह इस कामका पूरा होना चाहता है. रघुनाथिसह श्रगिर्च राजपूत है, लेकिन् समभसे खाली नहीं है. वह श्रक्सर मोक़ोंपर इतिफ़ाक़ रखता है, श्रीर श्रपनी जमइयत समेत हाज़िर है. यह श्रज़ीं ख्वाजह जमाल श्राकिल्ख़ानी के हाथ हुजूरमें भेजी जाती है, श्रगर उससे कुछ पूछा जावे, शायद ठीक वयान करे.

यहांका मेवा एक किस्मकी ख़ास ककड़ी है, गन्ना भी वुरा नहीं है; कुछ अनार रानाके वाग्में से मंगाकर देखेगये, अगिर्च अरक ज़ियादह है, लेकिन् मिठास नहीं है. हवा दोपहरकी किसी कृद्र गर्महोती है, और रातको कुछ ठंडी; इस मुल्ककी रख्ययत हर तरफ भागगई है, खावादी कम नज़र खाती है. उदयपुरमें महाजन व्यापारी खोर शहर वालोंमें से किसीका पता नहीं है, सब इस वातके ते होजाने की फ़िक्रमें हैं. हुजूरकी सल्तनत हमेशा क़ायम रहे.

بسبار قرارداد اینمعنی نمودند که عرضدا شت نوشته مصحوب بلو کد آشنا معامله است و خالی از راستی نیست نو ستادند \* انچه ظاهر میشود در نور ستاد بی پسر سعادت میدانم - اسما همین ملاحطهٔ ایشکر چتورو آمد بی نوج ازجانب مند سور بر آنها مستولی شده - آب بیز عنقریب از خاطر آنها بو مید الد تاحال انواج بحرامواج بهتر ورسید \* - کا رحکه باید کرد کرد به باشد - همین که این خبر به آنها برسد - چندروز پیش ازین اهل و حیال خود را با حمال و اطفال بجبل نوستاد و قرارداد ۱۵ اند که چوال اشکر طفر اثر از چتور بر گردد - آنها را با ود یه پو ربطلبند \* بموجب ارشاد و الا ۱۱ امام و اجب النجام از روی راستی و درستی نمود - سیرحشمی و بیغرضی خود را برانا ظاهر ساخته - و مام را نارا که معقولت از ارباب کنکایش خود است - بحسن سلوک و سخنای راست و درست از خود را ضی گردانید و امید و ارست - که بکرم کریم کارساز اینخدمت بوجه احسن بتقدیم رسد \* رگهناته سنگه اگرچه راجبوت است - اسما حالی از معقولیت و معامله فهمی نیست - درخلوت رکبناته سنگه اگرچه راجبوت است - اسما حالی از معقولیت و معامله فهمی نیست - درخلوت را بمصحوب خواجه جمال عافلخانی روانه ملازمت فیض موهبت نبود - اگر حرف از و برسید و سیده شود شاید که درست ادانه اید \*

مبوة اين ملك بالفعل هين بادرنگ كلان است كه بزبان اينجا ككتري گوينه - نيشكر هم به نيست - انارے چند ازباغ رانا آورد «بود اگری» سيرا ببود ا ماشيريني نداست - ميانه روز موا بقد رے گرمست - شبها مايل بسردي \* ورعيت اين ملك جا بجا فرار شد « - آبا داني كمتر بنظردر مے آيد - دور اود - پورا ثرے ازمها جن وبيوپاري و اهل شهر نيست - وه م كس نظر برا صلاح اين معامله دارنه \* اعام دولت و اقبال مستدام باد \*

[ चन्द्रभानकी दूसरी अज़ी- १०९ चीरविनोद.

महाराणा राजसिंह- १. 1

राणाने तमाम हिदायत खोर हुक्मकी बात अच्छी तरह सुनी हैं, तामील हिये अपना फायदह सम्भक्त दिलसे तच्यार है, खेरस्वाह लोगोंकी केाशिशसे, जनकी तफ़्सील हुजूरमें अर्ज़ की जायगी, कुंबर को सात घड़ी गुज़रनेपर शनेश्वरकी तातमं रुख्सते करके उद्यपुरके बाह्र एक खेमें (डेरे) में ठहरा दिया है; ब्यव उसके साथियों का सामान करता है. राणा ब्योर उसके मुसाहिब उम्मेट करते हैं, कि कृतहमन्द छद्कर वित्तीं ह को उजाड़ कर होट जावे तो हम अच्छी तरह उदयपुर में रहसके श्रीर कुंबरको वे फिक्रीसे अजमेर भेजदिया जावः तावेदाराकी तरफसे कोशिश में कुछ कमी नहीं रक्खी गई, राखाको ऊची नीची बातांसे खूब कृायठ करिया है, ब्रोर सब सब वगेर घटाव बहावके जो बाते इन छोगोंसे सुनी, अर्ज कर दी गई. हुतूर की बादशाहत श्रीर नसीवे का सूरज हमेशा बमकता रहे.

हुजूर के बुजुर्ग रोशन फर्मान से, जो व्यजमेर मकाम से जारी हुत्या था, इज़्र को बुजुर्ग रोशन फर्मान से, जो इज्रकी मिहबीनीका उम्मेदवा इज़्रत ब्रोर सरवठन्दी हासिठ की. राणा को जो हुज्रकी मिहबीनीका उम्मेदवा

ں بدھاے معدت بشاں بعد از اداے لوازم سدگی در عواز موق عرص مار یامتکاں بہت آئیں موساعد کو او طعواے عوالے ابہت وحلال کد ادفارالوکت احمو

كتون "سدهام عددت كش رمس حدمت بلب ادب يوسد در و آسا سوقيد سوس مرسا در کروا مع انواب ارخاه و هدادت را کوش موق سدد طر اطاد احكام لارم الانظام اخرف الدس اربع اعلى وجود حال و مال . حود داست -ع سامات مولوت کیش که بعمیل ان در حصور سوش حواحد وسد - کور را سد ار ساسم احدث مجرى از شد هد وحدث حوداً سدد واحق اود سور حد استاده كودا أورد \* العال سامان معراهان او مكند - وراناً ومعتدان او النعا معي دارد -كو طعر انو جيود راخراب ساهيه رود توكردد - كه نامعاطر حمع دراود دور تواسم ود -العمه من حاطر ما حبر تواندوس \* در كوسس ارحاب بدما ينصر و يومد وسعدان مقلى رست وملد رامارا معقول ساحة شد \* اما چون و مت در ست توشش و راست كمين الجدارين حماده شده مدود - مركم وكاست معووص داشتر لارم است \* ابتاب

था, फुर्मानके मज्मूनसे ख़बरदार कर दिया, कुंबरकी रवान्गीमें बहुत ज़ियादह ताकीद की गई है. राणा अगर्चि फ़र्मानके देखने और हम छोगों के पहुंचने से बेफ़िक़ीके साथ कुंवर क़े रवाना करने में राज़ी था, लेकिन् निहायत डर के साथ फ़त्हमन्द लक्कर की वापसी का इन्तिजार रखता था.

त्र्यव हुजूर के ताज़ा हुक्मसे, जो उसको बतादिया गया, वहुत तसङ्घी होगई है. राणाने अपने फायदेको सोच कर मुसाहिव और पुरोहित एकडे किये हैं; शुक्र के दिन शनैश्वर की रात में से सात घड़ी गुज़रने पर मुहर्रम महीने में अपने बेटे की रवान्गीके लिये नेक घड़ी तज्वीज़ की है. मुहूर्तका काग्ज़, जो राणाके पुरोहि-तोंने लिखा है, उसके साम्हने वन्द करके वजिन्स हुजूर में भेजाजाता है.

राणा ऋर्ज़ करता है, कि मैं ने साफ़ दिलीके साथ हुजूरी हुक्मोंकी तामील की है, उम्मेद है, कि मेरे मुल्क और मालपर कुछ नुक्सान न पहुंचाया जायगा, श्रीर में अपने वुजुर्गोंसे ज़ियादह रिश्रायत, श्रीर वरावरी वालोंसे ज़ियादह इज़त पाऊंगा, श्रीर मेरा वेटा जल्दी लीटा दिया जायगा. जंगली लोगोंमें ज़िद श्रीर वहम ज़ियादह होता है, हुजूरके तावेदारोंने हर तरह तसङ्घी करदी है. यह मुल्क बिल्कुल ख़राव होरहा है, सब ऋादमी पहिलेसे शहर छोड़ कर पहाड़ोंमें चलेगये हैं, बाज़ार

شرف نفاذ و عز ورود یافت - ۱۵۱ب بندگی و استقبال بتندیم رسانید ، سعادت کونین حاصل نمود \* و را نارا که منتظر ومترصد نوید عنایت و الابوه برمضمون عنایت مشعون ان مطلع گردانیده بیشتر ازبیشتر تاکید در روانه ساختی کنور نمود ۴۰ رانا اگرچه بعد از مشاهدهٔ منشورالمع النوار ورسيدن بندها ع عقيدت كيش مطمئن خاطر گشته در صدد رواند ساختن پسربود - اعما از فایت هیبت و مراس نظر برمواجعت لشکر فیرو زی اثر داشت به الحال كديتاز كى بو مضمون امر لازم الاتباع كه درين وقت معض از روت كشف صاه رشده بوں مطلع گردید ، - تقویت ظاهر و باطن حاصل نمود \* رانا ب به بهبود وسود خود بر د « ا معتمدان و پر و متان را جمع ساخته ـ بعد ازانقضا ـ رو ز جمعه پس از گذشتن مفت گهری از شب سنبه شهر محرام ساعت روانه ساختن بسر اختیار نموه - چنانچه کاغنه ساعت بخط برو متان ومعتمدان رانا بجهت احتماط درحضور رأما گرفته بجنس ارسال داشته شد \* ورانا اطهار مينمون كه چون من سعادت خود دانسته اطاعت حكم مقدس بجا آورد ١١م-يقيل كه بهايج وجه من الوجوء نتور عو أسيبي بملك و مال من نخوامد رسيد - وزياده از اسلاف خود رعایت خواهم یانت و بین الاقران سربلندی حاصل خواهم نمود ـ پسر من زود الهن خواهد رسید پچون ضد قلوب و حشی نها دان را لازم است - بندما ، درگاهٔ دلاسا نمون ه خاطر اورًا مطمئن ميكونند \* تزلزل وتفرقهٔ تمام بحال اينملك را ايافته - پيش از رسيدن بندما شهراوديبور راخالي ساخته مال ومتاع رابكوه فرستاده اند-بازار ما و خانها خالي افتاده-

श्रीर मकान खाळी पड़े हैं, सिर्फ़ राणा श्रीर उसके नौकर वाक़ी रहगये हैं; यहांके भादमी कहते हैं, कि अगर यह मुख्यामला ते न पाता, तो राणा अवतक पहाड़ोंमें चला जाता. ताबेदारोंके तसली दिलानेसे उसके होश हवास कायम रहे हैं. यहां एक सत्तर वर्षकी उम्मका फ़्क़ीर नज़र भाषा, जो चालीस वर्षसे शहरके बाहर अलहदा एक गुफामें आज़ादीसे रहता हैं, इस वक्त शहरकी वीरानीसे वह भी घवरा गया था. ताबेदारोंके पहुंचनेसे कुछ यम्न हुआ है, ठेकिन व्यभी छोगोंको व्यापसमें खुशी श्रीर त्योहार मनानेकी गुंजादश नहीं है, सब छोग मुत्र्यामछेके ते होनेपर नज़र रखते हैं. कल्याणदास राजपूत वर्गेरह में किपर पहुंचे, उनकी खिद्मत कृद्रके **ठायक है. हुजूरकी बादशाहत श्रीर दीलत हमेशा रहे.** 

चौपी अर्जी,

तावेदारने राणाके बेटेकी रवान्गीकी कैंफ़ियत शनैश्वरकी रात चौथी मुहर्रम को उदयपुर शहरसे भेजी हैं, कि शहरके वाहर एक कोसपर डेरा जमा दियागया हैं, भीर राणा छइकरके छीटनेका इन्तिज़ार रखता है, हुजूरमें पेश हुई होगी. इन दिनोंमें इज़्तदार सर्दार शैंख़ श्रब्दुल्करीम मिहवानिके फ़र्मान समेत यहां पहुंचे; जिनसे राणाको छर्करकी वापसीकी ख़बर सुनकर बहुत तसही हुई; उसने

مس نوکراں راہا اندک درشہر ہے باشدہ و مودم ایستا مگویند کہ اگراصلاح ایل معاملہ المعر مودند-تأخال راما درصل بود \* بتنويت و دلاماسه بدما استكال اوبصال مايد: \* درویش معتادسالہ گوشہ گز کے در یسلك بطّرانتادسیچل سال است كدكتے خمیول گونتہ وقت راخوش مگدراند سـ در پیولاك شهرو پرای شدہ تعرفہ بصمعیت اوسواء یانتہ ہے وار رسیدں بدمامي العملة اميربهم رسدة-إمابالعل كيرادماع ديدن وصعبت داشتن بديكر يسس و معه کس وانظر بوصلاً به معامله وسب، وکلیاندوس واعبوث بوقت رسدند به محووسه خدمت اتهاشود \* ايام دولت وإقبال مستدام باد \*

مرصداشت چهارم - دو \*

کمترین بدگان مقدت شان پس ارابتهام لوارم بدگی واخلاص دارد اشا بدروا موص با صند سایان استان ملال شان میرساند کمیشنت برامدن بسوراناشت شند چها رم معرم العرامار شہر اوديپور و موود آمدى نعبية كه دريك كوو مي شهر نصب بيود ديو دند و ١٥ فتل راماً چنم انتظار نومعا ودت لفكر موو ري اثر قبل ارين موصدًا فست سوده بودس إمندكد سمع والأرسد، باشد \* درين إنبا مشيحت و وزارت بناء شيم مدالكويم بالرمان مرحمت مدوان رصد سد ومؤدة صدور حكم مراحعت لتكويصوت الوكلوش والأكه مراوين مَالِيعِينِ وَوَانِهُ سَاخَتِنَ يِسُو نَدَّاشِتَ رَسَا بَيْدَةً ﴾ وإناكه نوعبه إهكام سابق مطلّع كشته يُسُو وإ يكهند پَشْتر از شهر بو أورد: بودساتاركي رمين منت واحسان مايت ومرحمت كرديد .

वेटेको एक हरनह पहिले शहरके बाहर ठहरा रक्ता था, अब हुवारा बहुत इहमान्यन्त होगया है. इज्ञातहार सर्वार शिल् और नाबेदार और गणाक वेटा इतकाकी सुबह तारीख़ १२ मृहरेम सन २८ जुलूसको हुजूरकी विद्यानमें खाना होते हैं. इड़ कार्रवाइमें ताबेदागीन बहुत दिलमें कोशिश की है. येने बक्में कि राणा निहायत के क्रांगिसे चलदेनेको था. और उसके बेटेको पहाड़ोंने बुलाकर शहरके बाहर डेरेमें ठहराया, हुजूरके दिलपर भी, जो दुन्याका आईना है, रोशन होगा. हुजूरकी सन्तनत और दीलत हमेशा गहे.

महाराणा राजिमहिने चन्द्रमानके उद्युत् पहुंचने मे पहिले मुलह के पैगान रेखन वर्ज़न मानुहानां के पाम मधुमूदन मह व रायिनह माला को मेज दिया था. इन्होंने वृज़ीर को बहुत कुछ समम्ब्रया, लेकित वर्ज़र का गुल्मा ठंडा न हुआ, क्योर उसने महाराणांके कई कुमूर वनलिये; सबसे वड़ा ताज़ कुमूर यह वयान किया, कि ग्रीवदास तन्मत वर्गेर किस तरह चलगया ! तब मधुसूदन नाई वर्ज़रमें वेलिंग, कि उद्युत्रके राजपृतों को दिली क्यार उद्युत्र दोनों ठहरनेकी जगह हैं, जिस तरह कि रावन मेयिनहें व शक्तिनिह वाद्शाह अक्वर व जहांगीरके पाम चलेगये थे, ब्यार बुलाने पर महाराणा क्यमर्गिह व प्रतापितिह के पास पीछे चलेकाये. उद्युत्र ब्यार ब्रांग दिलीका वर्जाव पहिले ही में ऐसा होता रहा है.

यह बात मुनकर बज़ीर खाँर भी भड़का, खाँर वहा कि क्या उदयपुर की विल्लीके दूसरे दरजे पर समभने छो। (यह ज़िक राज ममुद्र की प्रशक्तिमें छठे सर्गके ग्यारहवें श्लोकसे छब्बीम खोक तक नुदा हुआ है).

किर माला रायिं हैं ज्ञार मधुमूदन महसे वर्ज़ारने कहा, कि राज़ के पास कितने सवार हैं ? उमने जवाब दिया कर्कीस हज़ार वर्ज़ार बोला कि बादशाह के पाम अभी एक लाख सवार मौजूद हैं; तुम केले मुक़ाबला करसके हो ? तब मधुमूदन महने कहा-कि क्रबीस हज़ार ही लड़ाई करनेके लिये काड़ी हैं:

شیخ مت رالیه و متدها ب در گاه مایسو را مسم یکشنه دوازدهم مسرم سند ۱۲ روانهٔ ملازمت مواسر سعادت گودید \* هندمته از رسیدان شدها دو فته درانا از فایت اصطراب یا به از کو متان دردست داشت و گاهداشتن او ططائف عقلی و نقلی و سفان پست و ملند و طلیعات بسراو از جبل و او در تا از شهر اوله پیور و دروله آوردان در ایر خیمد از ندها مایطلامی بفتور اتماد \* امید که دا آئینه ضعیرانور که سام سهان نها عبارت ازان است بر تو اندا شد \* ائیلم دولت و اتبال مستدام بال \*

ऐसी बातोंने वज़ीरसे तो मेल न होने दिया, परन्तु चन्द्रभान मुन्द्रीकी मारिफ़्त व् शाहज़ादे दाराशिकोहने व्यपने दीवान शेख़ व्यब्दुल् करीमको महाराणाके बढ़े कुंबर सुल्तानसिंहके लेनेके लिये भेजदिया था

महाराणाने भी इस मोकेपर नर्मा इस्तियार की, त्र्योर वेदलाके राव रामचन्द चहुवान वर्गेरह त्र्याठ वड़े सर्दारोंकी जुंबर सुल्तानिसहके साथ वादशाहके पास खाना किया; उस समय जुंबरकी उच्च पांच या ६ वर्षकी थी.

मुन्शी चन्द्रभान व दीवान शेख व्यव्हुट्करीमके साथ कुंवर सुल्तानसिंह माटपुरे में विक्रमी १७११ मार्गशीर्ष कृष्ण ७ [ हिज्जी १०६५ ता० २१ मुहर्रम ≈ ६० १६५४ ता० २ हिसेम्बर ] को वादशाह शाहजहांके पास पहुंचे. इस वक्त तक महाराणाके कुंवरका नाम मुक्रेर नहीं हुन्ना था; इस टिये बादशाहने सुहागसिंह (१) नाम रक्खा, श्रीर मोतियोंका सरपेच, जड़ाऊ तुर्रा, मोतियोंका वाट्यवन्द, जड़ाऊ तबंसी दी; श्रीर उसके साधियों में से राव रामचन्द चहुवान वगेरह श्राठ श्रादमियों को घोड़ा श्रीर खिळश्चृत बखुशा.

दूसरे दिन व्यर्थात् इसी संवत् के मार्गशीर्ष रूण ८ [हि॰ ता॰ २२ मुहर्रम = ई॰ ता॰ ३ डिसेम्बर ] को साबुक्षाखां कोज समेत चित्तोड्से वादशाही विद्यतमें हाजिर हुव्या; व्योर मार्गशीर्ष रूण १२ [हि॰ ता॰ २६ मुहर्रम = ई॰ ता॰ ७ डिसेम्बर ] के दिन कुंबर को वादशाहने घोड़ा श्रीर हाथी देकर उदयपुरकी रुस्सत दी.

ुँ कुंबर उदयपुर त्याये श्रीर वादशाह त्यागरे पहुंचे, इस मीके पर दबना ही ठीक जानकर महाराणा राजसिंह चुप हो रहे.

विक्रमी १७१३ ज्येष्ठ रूप्ण १० [हि॰ १०६६ ता॰ २४ रजव = ई॰ १६५६ ता॰ १९ मई ] को खुवासण सुन्दरकी ध्यर्ज पर महाराणा राजसिंहने गंधर्व ब्राह्मण मोहनको संगीळी ब्राम रामार्पण दिया— (शेप संब्रह नम्बर १)

चित्तोंड़ में इमारतका नुक्सान श्रीर मुल्क वीरान होनेके सबब प्रजाको भी बहुत दुःख पहुंचा, इस सबब से महाराणाको ज़ियादा गुस्सा श्राया, श्रीर बखेड़ा करना विचार कर जंगी फ़ीज तप्यार करनेका इरादा किया. आहजहां बाद-

<sup>() )</sup> मुहागार्सिहका मत्लव मालिकका द्यापांचेन्तक अप्यति वादद्याही भक्त है. जैते कि सुहाग-वती स्वी, यह वात महाराणा राजसिंहको नापसन्द हुई, और पीछ अपने वेटेका नाम सुन्तानसिंह रक्ता; ज़ाहिरमें तो यह वात कि सुन्तानका किया हुआ सिंह, छेकिन इसका दूसरा मत्लव पट पा, कि मुन्तान पर सिंहकी सुवाफिक ज़वरदस्त

शाहने जो पुर, मांडल, ख़ैरावाद, मांडलगढ़, जहाज़पुर, सावर, फूलिया, बनेड़ा, हुरड़ा, वदनौर वग़ैरह परगने मेवाड़से निकालकर सूबे अजमेरमें मिला लिये, वे पहिले वक्तोंसे मेवाड़के शामिल रहे हैं, परन्तु विक्रमी १६२४ [हिजी ९७५ = ई॰ १५६७ ] से वादशाह अक्वरकी चढ़ाईके वाद मुग्छोंकी बादशाहत के आख़िर तक कभी ज़ब्त और कभी छूटते रहे हैं; यानी कभी मेवाड़के महाराणाओं ने अपने तहतमें करित्ये, श्रीर कभी वादशाही फ़ौजने कृब्ज़ा करितया. कभी बादशाहोंने खुशीसे बरूज़ दिये, ऐसा ही बर्ताव होता रहा.

महाराणा राजसिंहने मांडलगढ़ पर फ़ौज भेजी, कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहको वादशाह शाहजहांने यह किला देदिया था, उनकी तरफ़से राघवदास महाजन वहां का क़िलेदार मुक़ावलेसे पेश आया, लेकिन् एक दो दिन ठहरकर भाग गया.

विक्रमी १७१४ त्राश्विन शुक्क १० [हिन्नी १०६८ ता० ९ मुहर्रम = ई० १६५७ ता० १८ श्रॉक्टोबर ] को दशहरा पूजनेके बाद महाराणा राजसिंहने टीका दौड़की रस्म पूरी करनेको फ़ौज तय्यार की, श्रीर बादशाही मुल्क लूदने पर कमर वांधी. विक्रमी कार्तिक [ हि॰ सफ़र = ई॰ नोवेम्बर ] में उदयपुरसे कूच किया, श्रीर चित्तींड़की तलहटी तथा मालवेके लोगोंको मिलाकर विक्रमी १७१५ वैशाख शुक्क १० [ हिन्नी १०६८ ता० ९ राष्ट्रवात = ई० १६५८ ता० १२ मई ] को चित्तोंड़से कूच हुआ, और ख़ैराबादको लूटकर पुर, मांडल व दरीवा को आघेरा. वहां वादशाही थानेके कुछ छोग थे, उनमें से कितने ही तो भागगये, श्रीर बहुतसे मारे गये, जिनका सारा सामान महाराणाकी फ़ौजने लूटलिया, श्रीर मांडल, पुर व दरीबाके ज़मींदारोंसे बाईस हज़ार रुपये दण्डके लेकर अपने थाने बिठादिये.

इसी तरह वनेड़ेके ज़मींदारोंको मातह्त करके छव्वीस हज़ार रुपये दण्डके लिये. शाहपुरेके अधिकारी सुजानसिंह, जो महाराणाके चचा थे, और चित्तौड़पर फ़ौज कशीके वक्त सादुङ्घाखां वज़ीरके साथ थे; इसी रंजके सवव महाराणाने शाहपुरेपर घेरा डाला, श्रीर बाईस हज़ार रुपया जुर्माना लिया, परन्तु इन दिनों सुजानसिंह शाह-जहां बादशाहकी भेजी हुई फ़ौज़में उज्जैनकी तरफ़ था. महाराणा इसी तरह सावर, जहाज़पुर, केकड़ी वगैरहसे दण्ड लेते हुए मालपुरे पहुंचे. उन दिनों मालपुरेकी प्रजा मालदार थी. महाराणा नो दिन तक वहां ठहरे, श्रोर शहरको श्रच्छी तरह लूटा. इस शहरकी छूटका हाल लोग कई तरहपर वयान करते हैं – कोई कहता है कि एक करोड़का माल लूटा, किसीका वयान है कि पचाहा लाखका माल मेवाड़की फ़ौजने लिया.

टोडेके राजा रायसिंह, महाराणा अमरसिंहके पोते भीमसिंहके वेटे भी सादुङ्घा-खांकी फ़ौजके साथ किले चित्तौड़के गिरानेमें शामिल थे. इस कारण महाराणाने व प्रपत्ने प्रधान कायस्य फ़तहचन्दको तीन हज़ार सवार देकर टोहेपर भेजा. वहां प्रशास प्रमास क्षेत्र क्षेत्र प्रशास प्रभाग प्रशास प्रभाग प्रशास प्रभाग प्रशास प्रभाग प्रशास प्रभाग प्रशास हो है से इंटोक़ियों बचाया. उस अप या या स्थित हो से साठ हज़ार रुपये जुमाना देकर इंटोक़ियों बचाया. उस से थे; स्थाप प्रशास प्रभाग साठ्येकी तरफ गये थे; समय राजा रायसिंह शाहजहांके हुम्मसे बादशाही फीजमें माठ्येकी तरफ गये थे; तम्ब राजा रावाराच् राष्ट्रणकाम क्षरवारा कावरणका ग्राण्या जाट्यमा तरण गर्थ प्र वर्सात त्राजानिके सवव महाराणा तो उदयपुर चले त्राप, त्रीर इस धूम धामकी

प्रवस्थातम् नाग प्रमानका सादशाः कर्नेल् टोड व्यपनी किताबमें लिखते हैं, कि इन खुबरोंकी सुनकर बादशाः कन्तर दां अपना । पतावन । रूपता कार्मिहका पगही बद्छ माई होनेसे) हने कहा, कि मेरा मतीजा (महाराणा कार्मिहका पगही बद्छ माई होनेसे) ख़बर बादशाहके कान तक पहुंची. क्षण गर्धा । या गरा गराणा र पर्वारणा कृतावरणा वर्गण वर्गण वर्गण हमारी राय छहकपन से ऐसी बातें करता है, में इन बातोंपर ध्यान नहीं देता. हमारी राय 

नगाए क्षणा गर्वा विकास का स्वार्थित स्वार्यित स्वार्यित स्वार्यित स्वार्थित स्वार्यित स्वार्यित स्वार्थित स्वार्यित स्वार्यित स्वार्थित ्रूसरे- पुर, मांड्ळ, मांड्ळगढ्, जहाज़पुर, भणाय, हुरड़ा, वंगे्रह परगने मेवाड नहीं करता.

तिसरे अपने वज़ीर साहुडाख़ंको तीस हज़ार सवारके साथ किले चित्ती से छीनकर सूचे व्यजमेरमं नहीं मिलाता.

इन वाताँसे मारूम होता हैं, कि वह पुराने इहसानको तस्लपर घेठ इन थातात नाष्ट्रम हाता है, 19 यह पुरान बहुतानका तस्तुपर यह बाद मूल्याया, श्रीर महाराणा राजसिंहकी धूमधामको सुनकर जुरूर हि को गिरानेके छिपे कभी नहीं भेजता. जरा होगा, प्रन्तु एक तो बीमारी हुसरे चारो शहरणदेक आपसमें कर जारण होगा, पर छ पुर पा जानाव क्षुता नात बाहरापुरा के उठट सब्ब, जिससे कि अपनी यही भारी सल्तनत (हिन्दुस्तान) के उठट त्रवय, जिसस । १० अथमा वृष्टा नारा त्रस्तमत । १० उस्तात । होनेका डर या, वादशाहने माठपुरेकी ट्रूटका ख्याठ नहीं किया होगा. होनेका डर या, वादशाहने माठपुरेकी जोरंगज़ेयसे मेठ करनेके इरादेसे दिनोंमें महाराणा राजसिंहने शाहज़ादे जोरंगज़ेयसे मेठ करनेके विनाम महाराजा राजाराहण बारणाय आरंपण्यत मह आसा मददगार नेजी, त्रीर त्रीसाज़ेवने उनके जवावमें महाराणाको स्त्रमा मददगार के लिये लिखा, जन काग्ज़ींका तर्जुमा जिनकी नक्ल फ़ार्सी नीटमें कीगर

औरंगज़ेवका पहिला निशान.

उस नेक इरावह खेरखाहने च्यर्ज किया था, कि उदयक्षे (१) र लिखा जाता है-अस नक स्रावह प्रस्त्वाधन अस्य नामा ना, तम अवस्था । है है है है कि सायमाठोंके ल्ल्सत दीजावे, और हन है रागर नट्या पर उत्तम राज्यमाध्यम रहस्या पाणापा जार हुन । सान्दने अर्ज् हुआ, कि याकी जमहयत जो माधवर्सिह सीसोदिया के क्रमानकी सत्तान इस वक् तक कोठारियांक ज वह भी फ़्त्हमन्द लक्करमें आगई; इस लिये उस उन्दा सदीरकी आई हुबूल कीनई. इस वक़ में कि फ़्त्हमन्द लक्कर बीजापुरकी मुहिम पर रुजूल होने वाला है-स्थार वाक़ी उस ख़िरख़्वाह साफ़ तवीआतकी सब जमइयत अगली और आवकी हमारी ख़ियन में रहेगी. इस लिये उद्यक्ष और शंकरमड़को कुल सायियों ममेन हमने रुख़्सन दी, कि अपने घर जावें.

इन्द्रभड, जो हमारी नान्दार सर्कारका पुराना खिनवारी नौकर है, उसको भी हमराह भेज दिया गवा है, कि उस ख़ैरस्काहको ख़ास इनायत स्त्रीर मिहवीनियोंने, जो ज़वानी कह दीगई हैं, ख़बरदार करे.

इस वक् उन्हा ख़िल्झ्त झार जड़ाक उर्वसी उसकेवास्ते इनायत फ़र्नाई गई, कि सफ़्रीज़ करके उस वे शुवह ख़ैरस्वाह सर्वारकी तन्कुरुस्तीकी ख़वर लावे, झार बादशाही मिहबीनी व बख़्शिशोंको झपनी वावत रोज़ वरोज़ ज़ियादह समसे, झार ख़ैरस्वाही व साफ़ दिलीका तरीक़ा हायसे न देकर पुराने दस्तूर वर्तावपर क़ायन रहे। कम दरजेके ख़ैरस्वाह ज़ियाउदीन हुसैनके स्सिल्टे में जारी हुआ।

تشان سهر مصد؛ ورنگ زیب بهان رکه درزمان شاهزان گی - ننام رانا راج سنگه نوشته - نتاریخ نوزد مها - شهرریع الاول سنه ۳۰ جلوس مینت مانوس \* .

خلاصة مخلصان وافي عقيدت هيجة دودة وانوالاواثت عددة الاشاد و الاعبان والمراج سنده مغلصان وافي سنايت عفايت بيشكاد سلطنت مفضر و مباهي گشته بداند - كدچون آن خلاصة مغلصان وافي حقيدت العداس نود لابود - كد اوديكرن چوهان و شكريهت وا باهمواهان آبهادستوري دهيم و درنبولا بدوقف عرض والا رسيد كد نتيد جمعيت كد باما ده و سنگه سيسوديد خواهدبود بيزيكاب طفر انتساب آمده — نيابوان ملتس آن عددة الاشباد والاعيان وا مبدول داشته — درينوقت كدموكب نصرت قرين متوعدمهم بيجايوراست وما شق تمامي عمعيت آن هيجة دولتخواهان مافي طويت از مابق و لاعق در خدمت والات ماباشد مومي اليهما وابا مصوان رخصت فرموديم كدبوطن مالوف خود روند ع

وانذرجي بهت ملازم سركارنامداروا كه نندهٔ معتمد قديم الخدمت اين درگاه است نيز ناتفاق آنها فرمتاديم كه آن خلاصهٔ مخلصان اشتباه والو بعض مواتب عنايات و توجهات حاص كه عقريز اومحو الاست آگهي بخشد هالفعل از خلعت فاخرة وارسي مراصع كه با ومرحت فرمرد دايم حرفواز گردا نيده خبرصحت وعافيت آن عمدة الاشباه والاعيان وا بياورد ها احفاف و الفاف بيشكاه سلفنت وا دربارهٔ خويش روز افزون شنا سد - وسر رشتهٔ عقيدي و اخلاص وا ازد ست نداده به معان و تيره بردادهٔ قويم مستقيم باشد ه

وسالة كمترين فدويان ضيا مهدين صين به

[ औरंगज़ेषका दूसरा निवान-४९७ वीरविनोष.

औरंगज़ेयका दूसरा निशान.

महाराणा राजसिंद-५. र

उन्दा सर्दार, बरावरी बाठाँसे विहतर, वकादार खेरस्वाहांका बुजुर्ग, बरुत्द बहादुरोंका पेड़वा राणा राजसिंह-बेहद मिहरवानी श्रीर साम तवज्रहते लुग होका जाते, कि कृदीमी मुख्यत पर नज़ रखन रूप्तम्को जो पतिवास्की ठाइक हैं, हमने उस बुच्ने सर्दास्के पास भेजा है.

कि जो बातें उससे कही गई हैं, ज़िहर करे, ज़ीर जवान जल्दी ठावे-यकीन है कि विहतरीकी उम्मेद और बेफिकीके साथ साफ और दुरुस्त जवान जाहिर करके अपने इज़ारिक मुंबाफ़िक बर्ताव उसके, श्रीर इसे तीन

विल्मत बासा, एक हीरेकी अंगूठी उसके हाथ भेजी हैं; व खासा दिनसे विवाप न ठहरावे, हुजूरमें रुख्सत करे. हायी सामान समेत फिद्मी स्वाजह मन्जूरके हवाछे किया गया है, जी भेज हेगा

سال والا شال كد بدستحط خاص محمد اورنكويس بهادرويس تو قم يايد ،

مداالامال معصرالاترال خلاصة دولتحوامال وماكيش رددا متهورال حلادت الديني مسكله سديدايت ميم ايت و تواحد هاص المعاص العالمية الموايت هوشوقت محتد معلوم بعايد

اخلاص درمت قدیم آن معدة دونسوامان کرده اندرست راکه معلو امتمادامت که نامند داری تنام و حسیت خاطر مالایلام باظهار حواب صدق و یکویمی

هساتر ارمیل موده ریاده برسه ۴ رور نگاه ددارد سور سرس و بهربی اصد ما الكشتري الماس مصعوب اوصايت سوديم سول خاصه باللايوحوالا शाहजादे औरंगजे़वके खास दस्तख़ती और पंजेवाले तीसरे निज्ञानका तर्जुमा.

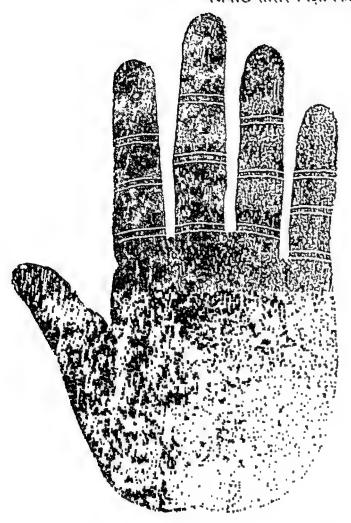

उम्दा बकादार, वुजुर्ग सर्दार, वरावरी वाटांसे विहतर, खेररवाहांका पेरवा बहुत मिहर्यानियोंके लायक. साफदिल दोम्त, नेकनियन खेरस्वाह, बड़ राजात्रों का वुजुर्ग, (राणा राजसिंह) ज्ञाही मिहवीनियोंसे खुश्ख़वरी हासिल करके जाने: जिन त्यादमियोंको कि हमारी फ़ोजक वहादुर हरावल त्राप्सरने उस हिन्दुम्नानक राजात्र्योंके बुजुर्शके पास भेजा था. उन्होंने इन्ति 🛴 वक्त हुजूरमें पहुंचकर ख़िरवा-ही च्योर साफ़िट ने, जो नेकड्राहे गतिवार बहानेवाटी हैं. तष्मीलवार फर्ज़ रम बफ़ादारप ी मिहवानियें लाज़िम तक्सीलवार ऋर्ज जान मुदानी न च्याई. यह जाहिर लिहती में च्योर उराका साया

शास्त्रिकोषः [ इाहि। पंजेश दस्तावृतो निशान-४१९

मत्, जो खुदाई कारखानेके यंभे हैं, इस बात पर रुज्य रहती है, कि मुस्तिलिक म क्योर हर मन्हबके आदमी अम्म क्योर व्यासमके साथ वे किकीसे श्रपनी जिल्दगी سال شامورد مصد اوربک راب بهادر که سمتحظ خاص رستر بنحة مارک

هوالله المستعان

عدة إخلاص كيشال دولتحواة رسة الأعيال والاشياء خلاصة الامامل والاقوال بقارة الطاير ال ملالا مدولت مستال مزاوار انطاف و احسال معلمان بالمتصاص مدوي دوست الاطراحيات عالىقدارمستوهد إحسانات بيشمار (رامارام ملك) بشهول تومات شامي ومستنو دود و بدادد سکسلے واک شهامت دستگاه مقد متدالعش بود آل موامد واحهاس عاددود آباد رمس اسطار معضور برمور رسدة مراقب مقدت و اخلاص كد حد امرور مگان حوسکل است یک فی متعالی رساسه به آن احلام کیش مورد رار صابت و للی خورور الدور و ارانعاکه دوات نعمت آبات سلالس سامروه ا والاقدر هاليمندار طل طليلي أنويدكار وساية بلده باية نسب مدرد كاروات وماية بلده باية نسب مدرد كاروات مندر पूरी करें, श्रीर कोई किसीपर ज़ियादती न करसके. जिस किसीने इस बुजुर्ग गिरोह में से तश्रम्पुव श्रीर हठ धर्मीके साथ छड़ाई मगड़े श्रीर उस ख़ल्क़तकी तक्लीफ़, जो असल में खुदाई दर्गाहकी एक श्रमानत है, इिल्त्यारकी, उसने खुदाई कार्रवाई श्रीर उसकी बुन्यादों उखाड़ने में कोशिश की, जो इस गिरोहके छिये ख़राव श्रीर जाक़िस हाछत कही जासकी है. श्रगर खुदाने चाहा तो उसके पीछे कि हक़ श्रपनी जगह पर ठहरजावे, श्रीर मुरादकी सूरत एकदिछ ख़ेरस्वाहों की स्वाहिशके मुवाफ़िक़ नज़र श्रावे, तो हमारे बुजुर्ग वाप दादों के काइदे श्रीर जाविते, जो सब छोगों को बहुत पसन्द हैं, जारी होकर तमाम दुन्याकी रीनक़ बढ़ावेंगे.

उस नेक आदत वफ़ादारने परगने मांडल वग़ेरह चार जागीरोंकी वावत, जिनकी तन्स्वाह एक करोड़ तीस लाख दाम होती है, अर्ज़ किया, ये जागीरें परगने ईडर समेत उन इक़ारोंके पूरा होने वाद, जो आपसमें करार पाये हैं, वख़रों जानेके लिये मन्जूर की गईं. मुनासिब है, कि हरतरहसे ख़ातिर जमा और मिहर्वानियोंका उम्मेदवार होकर उस बड़े कामके लिये, जिसका हमने इरादह कर लिया है, कमर बांधे; और एक उम्दा फ़ौज किसी नन्दीक रिश्तेदारके साथ रवाना करदे, कि बुधके रोज़ इस महीनेकी तीसवीं तारीख़ हमारे हरावल लश्करके अफ़्सरके पास आकर शामिल होजावे. बुज़ुर्ग ख़ुदाकी मिहर्वानीसे यक़ीन है, कि बहुत जल्द

ممت والانهمت این طبقهٔ علیا که اساطین بارگاء جبروتند مصروف برآنست که کافهٔ مختلف المشار ب و متلوی المندامب درمهاد امن و امان بوده بفواع بال بگذرانند – واحد معتوض احزال دیگر کی گردد – و مرکدام ازین گروه آسانی شکوه را تعصب دریش کرفته پی سپر مجادله و مخاصعه و این ا محمورا نام که درواقع و دایع بدایع درگاه صمدیت اندگر دید - درمعنی در تخریب معمورات یزدانی و مدم بنیان را بانی که از صفات مردوده و اوضاع مطرودهٔ این طایعهٔ والاست کوشید ه انشاء الله تعالی بعد ازان که حق سرکز قرار گرفت و نقش مراد بحسب خواهش مخلصان یکدل صورت بست - فوائد مراسم معمورات ربع مسکون خواهد گشت \*

آن التلاص كيش وفادار از مرحمت كردن برگنهٔ ماندل وغيره چهار محال كه تنخواه آن يك كروروسي لكهه دام ميرسد النماس نموده -باپرگنهٔ ايدر بعد ايفاے عهود و موا نيق كه ببيان آمده بدرجهٔ اجابت مفرون شد \* بايد كه من جميع الوجوه خاطر جمع داشته واميدوار عنايات والاگشته كمر ممت بتنديم اموے كه پيش نها في خاطر معلى است سند - فو حي شايسته كه بمركرد كمي يكي ازا قراريانته منظور نظر اعلى كرديده روانه نمايد -كه چهار شبه كه سيم ماء حال باشد آمده ملشكر خان مزبور ملحق شود \* رجا بفضل فياغن مطلق وائق است

हुम कोशिशका दर्या तेरकर मुरादके किनारेपर पहुंचेंगे. यह एक पुराना ज़ाविता हैं, कि राणाईकी तरवार उसके युजुर्गोको हिन्दुस्तानके वादशाहोंकी तरक्से मिलती हैं, इस लिये हमने तलवार खास ख़िळव्यत समेत, जो हमारे पहननेकी चीज़ोंमेंसे हैं, बुहफ़्के तोर उस नेक हरादह सर्दारके लिये इनायत फ़र्माई. जेंसा कि हमने उसको दूसरी दुन्याके सफ़र करने वाले ( महाराणा जगत्सिह ) की जगह समभा है, वह भी हमको हक़दार वादशाह व्योर मुख्कका मालिक जानकर रियासत ब्योर राणाईकी तलवार फ़र्मांबर्दारिके साथ कमरपर बांधे, ब्योर ख़ास ख़ुराकके ख़रबूज़े, जो इनायत हुए, इसको नेक शकुन ख़्याल करे.

रघुनाथके हाथ भेजीहुई व्यर्ज़ी नज़रसे गुज़्रकर पसन्द हुई, रघुनाथ को फ़ीज़के साथ रुस्सत करे, इस कृद वक् नहीं रहा, कि व्याज करुमें काम टाले जावें, देरका हिंगेज़ मौका नहीं है, सुस्तीमें हर तरहके नुश्सान होना मस्हूर बात है. हम ज्ञीक़के साथ ऐसे इन्तिज़ार में हैं, कि व्यगर वह जल्द क्रावे तो भी देर समभी जावे. उन्दा वक्त्पर यह कागृज़ टिलागया.

## औरंगजेवका चौपा निज्ञान,

## इन्द्रमह सर्कारी नौकर श्रीर बजनाय अपने नौकरके साथ जो श्रर्जी भेजी थी, नज्रसे

که صفریت بساخل مواد مدوسم \* چون صابطة قدیم آن بود که مقاسے شمشور وانائی بدینانان اوار مواجم گری بومان روایان ممالك مدوستان است - بنابر آن شهشوبا حلعت خاصه ار صلوسائی خاص نصعة تهمت بدان عقیدت سوشت موجمت بومودیم - باید که چنا بچه مااورا بحاسم آن حو گزیر، قلیم آخوت ( واناحکت ملکه ) داسته ایم-او سوما و خلمه بحق و سربر آوات مملکت داسته شهبوریاست و وانائی بوکمواخلاص و اطاعت بربدد - والوش خاصه حویرد که موجمت شدد این و شکون یعشی تصور ماید \*

موصداشت مومل یانتهٔ مصحوب رکهناته رسید-ار نظر محن) تُو که شت معتصس اِنتا له \* رکهناته راهمراه نوم رخصت کند -- رقت آن قدر نبانده که ناموور بوده کِکنود -- بوصت را اِصلا محل سمت "حی|نتا شعر آنات" از اِقرال مشهورة اِهت \*

------- انجال منظرم درود شوق \* که اکو زود بیاید دیوامت \* --------در مامت معنود و هنگام مجمود رست کارش یامت \*

م شاں مالیشاں اور مگ ریب بہاڈر

مدرة الاشاد والاتوان وبدة الامثال و الاميان غلاصة دراًتحوامان تبام إخلاص بعود

गुज़री श्रोर तमाम वातें जो कि उसके साथ कहलाई थीं, श्रर्ज़ मुवारकमें पहुंची, श्रोर मिहर्वानियोंकी उम्मेदका हाल ज़ाहिर हुआ.

अगर खुदाने चाहा, तो उन कारगुज़ारियों के पीछे, जिनके लिये वह उन्द्रह सर्दार मुर्क्र हुआ है, जैसा कि इक़ार किया, अपने बेटेको अच्छी जमइयतके साथ बुजुर्ग दर्गाहमें भेजे, और दोस्तोंकी मर्ज़िक मुवाफ़िक काम हो, तो जैसा कि उसने अर्ज़ किया, राणा सांगासे भी ज़ियादह हमारी तरफ़से इनायात होकर कोई दरजा हिनायत और रिआयतका उस ख़ैरस्वाहके वास्ते न छोड़ा जायगा; और निज्ञान जो ख़ास ख़तसे लिखागया और पंजे मुवारकसे रोनक़-दार होकर क़ोलके तौरपर भेजागया है, ख़ुदाकी मिहर्वानीसे इसमें ज़रा भी फ़र्क़ न पड़ेगा. वे फ़िक़ीके साथ वन्दगीके रास्तेपर सावित क़दम रहकर अपने बेटे को अच्छी जमइयतके समेत हुज़ूरमें भेजे, कि नर्मदासे लक्कर उतरनेके वाद ख़िदमतमें हाज़िर हो, और आप उस ख़िदमतपर, कि जिसका इक़ार किया, तय्यार हो. पर्वरिज्ञके तरीक़ेसे एक जड़ाऊ तुर्रा उस उन्दा सद्तरिके लिये इनायत कियागया. हमारी ख़ास इनायतको अपनी वावत रोज़ बरोज़ ज़ियादह समभेते.

معتقدان وافرالاختصاص رانا راج سنگه - بعنایات و توجهات خاص سر فراز بوده بدانه عرضداشته که مصحوب اندر بهت ملازم سرکار دولتمدارو برجناتیه نوکر خود ارسال داشته
بود از نظر مقدام گذشت - وجمیع ملتسات او که حواله بتقویر آنهاکوده بود بعرض مبارک
رسید-وآرزو - مکرمت و مرحت مایعتاج مقرون اجابت گردید \* انشاء الله تعالی بعدا زاینکه

آنعدة الاعیان مصدر خدمته که مامور گردیده و چنانچه قهد نموده پسر خودرا باجمعیت
خوب بدرگاه والا جاه بفر سند وجهان بکام دولتخواهان گرده - چنانچه التماس نموده زیاده
برآنچه که رانا عانکا داشت از پیشگاه سلطنت مرحمت شده دقیقه از دقایق حمایت و رعایت
نسبت ع آنعده دولتخواهان فروگذاشت نخواهد شد - و آن نشان عالیشان که بخط خاص زینت
تحریر یافته و به پنجه مبارک مزاین گردیده و بینوله قولست انشاء الله تعالی آنغزیز موگز خال
پیرو نخواهد بود \* و نوق تام حاصل نموده برجاده اخلاص و بندگی تابت و مستقیم بوده
پیرو خرار باجمعیت خوب بعضور اقدس بقریسد - که بعد عبور رایات عالیات از نویده آمده
نظرمت اشرف مشراف شود - و خود بخدمته که تعهد نموده متوجه شود \* از رو - بنده
روز افزی طراقی مان زیده الاشیاه عنایت نموده شد - عنایات خاص مارانسبت بخود
روز افزی طراق داند \*

इन ऊपर लिखे हुए काग्ज़ोंसे साफ ज़ाहिर होता है, कि श्रोरंगज़ेव दिलसे हिन्दुस्तानकी सल्तनतका मालिक बनना चाहता था, श्रोर उसको यह भी ख़्याल होगा, कि उदयपुरका राणा हमारा रास्ता न रोके, इस लिये यह निज्ञान लिख कर तरफदार बनाना चाहा.

महाराणा राजसिंह तो शाहजहांसे विगड़ ही रहे थे, इस शाहजादेकी हिमा-यतसे उन्होंने मांडरुगढ़ वगैरह परगर्नोंपर कृट्या करके माटपुरेकी लूटसे टीकादौड़की रस्म पूरी की. जब शाहजादे श्रीरंगज़ेबने शाहज़ादे मुराद समेत नर्मदा उत्तर कर महाराजा जशवन्तर्सिंह पर भारी लड़ाई के बाद फ़त्रह पाई, तो उसके बाद महा-राणा राजसिंहके नाम यह कागुज़ लिखा.

## नर्भदाकी फुरहका निशान,

नर्मदासे छङ्कर पार उतरने वाद उज्जैनसे छःकोसके फ़ासिले पर पहुंचनेके वक् ख़ानहज़ादपर्वरी खोर कृददानीसे राजा जशवन्नीसेहको हमने कहला भेजा, कि हम भाला हज़रत (शाहजहां) की मुलाज़मतके इरादे पर अक्वरावाद (आगरा) की तरफ़ जाते हैं, उसको चाहिये कि सूबे माल्यासे, जो उसके नाम मुक्रंर हुऱ्या, ख़वरदार होकर छड़ाई खाँर भगड़ेका ख़्याल, जिसकी वह ताकृत नहीं रखता, हानंज न करे; लेकिन् उसने कम लियाकृतीसे ख़राब इरादे पर हैसियतसे ज़ियादह कृदम पढ़ाया, खाँर फींज तय्यार करके छड़ाईको साम्हने खाया; इस लिये हम भी खपने प्यारे नाम्वर भाईके इतिफ़ाक़से जो गुजरातसे हमारी मुलाक़ातको खाये थे, राजाके गुरूर की सज़ा खाँर खदन देनेके लिये फ़तह मन्द लश्करको दुरुस्त करके उसका फ़साद दर करनेके लिये तय्यार हए.

खुदाकी बुजुर्गीसे उस तरफ़के ठइकरको, जो बढ़े तोपख़ानेके सिवाय बीस हज़ार सवारसे ज़ियादह था, दो पहरके अर्सेमें साफ़ शिकस्त दी, और उस ठइकर के अक्सर सर्दार छः सात हज़ार सवारों समेत ठड़ाईके मेदानमें मारेगये, और राजा नज़्तूरने सल्त ज़ल्म खाकर भागनेकी बदनामी इल्तियार की; जिससे तमाम सामान तोपख़ानह, ख़ज़ानह, हाथी वग़रह बर्बाद हुए. इस बड़ी फ़त्हका शुक्र, जो हमको हासिछ हुई, किसी तरह हमसे अदा नहीं हो सका. यक़ीन है, कि वह उम्दा ख़िरक्वाह इस नेक ख़बरसे ख़ुशी हासिछ करेगा, और अपने बेटेको एक अच्छी जमइयतके साथ इक़ारके मुवाफ़िक़ जल्दी हुजूरमें रवाना करेगा, और आप उदय-पुरसे कहीं नहीं जायगा. अब निहर्वानीके तरीक़ेसे जो परगने कि उसके इछाक़े में से निकाछकर जागीरदारोंको तनस्वाहमें देदिये गये थे, उस उन्दा ख़ेरस्वाहको इना-यत कियेगये; उनपर जल्दी कृव्ज़ा करेले.

जिस वक्त उसका वेटा मुनासिव जमइयतके साथ हमारी ख़ियतमें पहुंचेगा, और ज़माना दोस्तोंके मत्छवके मुवाफ़िक़ हो, तो उन मिहर्वानियोंसे जिनका कि उसकी अर्ज़के मुवाफ़िक़ पहिले इक़ार कियागया है, सर्वलन्दी दीजावेगी.

इस मुञ्जानलेमें पूरी ताकीद जानकर हुक्सके मुवाफ़िक अमल रक्खे, और किसी तरह देर और वहाना न करे:

इसके वाद दाराशिकोह पर आगरेके पास समूनगर में शाहजादे औरंग-ज़ेव और मुरादने फ़त्ह पाकर दाराका पीछा किया. विक्रमी १७१५ अषाद शुरु १ [हि॰ १०६८ आख़िर रमज़ान = ई॰ १६५८ ता॰ १ जुलाई ] को सलीम-पुर मक़ानपर महाराणाके कुंवर सुल्तानसिंह अपने चचा अरिसिंह समेत गये, और इस फ़त्हकी मुवारक्वाद दी.

وراجهٔ مزکور زخمها کاری برداشته عار فرار اختیار نوده تمام سامان و توپخانه و خزانه و فیلخانه را برباد داده \* شکر این فتع عظیم و نصرت جمیم که روزی رو رکار فرخنده آثار ماگردیده بچه طویق اداتوان نمود – یقین که آن عمدهٔ دواخخوامان تمام اخلاص ازین خبر بهجت اثر ابواب هادمانی و مصر ت بر روز کار خویش مفتوح خوامد داشت و پسرخو درا باجمعیت شایعته موافق تعهدی که نبوده بزودی روانهٔ حضور برنور بعوده خود ازاودیبور حرکت نخوامد کرد \* بالغمل از روے تفضل برگناتے که از ولایت متعلقهٔ او کدرینولا به تنخواه جاگیر داران داده شده بود به آن زندهٔ مخاصان مرحمت نو مودیم سودی کدرینولا به تنخواه جاگیر داران داده شده بود به آن زندهٔ مخاصان مرحمت نو مودیم بوده متصرف شود – که مرکاه پسراو باجمعیت لایق درین مفرخیراثو بملازمت اندس بوده جهان بکام دولتخوامان گردد - بعنایاتے که قبل ازین حصب الانعاس او وحده شده دونر ازخوا مده شد درین باب تاکید تمام دانسته به وجب حکم والا عمل نماید - اصلا تاخیر و تعلل نکند \*

- १. ] बीरविनीः

शाहज़ादे श्रोरंगज़ेवने खिळश्रत, मोतियोंकी कंठी, सर्पेच, जड़ाऊ छोगा दिया, श्रोर महाराणा राजसिंहको देनेके ठिये बड़ी कीमतका जड़ाऊ सर्पेच मेजा. किर श्रोरंगज़ेवके साथ यह मथुरा श्राये; वहां भी कुंबर सुल्तानसिंहको सर्पेच श्रोर जड़ाऊ तुर्रा दिया गया, श्रोर महाराणाके भाई श्रारंसिंहको जड़ाऊ धुकधुकी देकर कुंबरको विदा किया. इसके बाद शाहज़ादे मुरादको केंद्र करके श्रोरंगज़्वेने छाहोर तक दाराका पीछा किया.

जब श्रोरंगज़ेव वादशाह बनाहुआ छाहोरकी तरफ वदरहा था, महाराणाके कुंवर सुल्तानिसहको मथुरासे रुस्सत देदी, श्रोर श्रारिसिह साथ रहे, ज़िनको राय-रायांकी सरायसे विकमी १७१५ भादपद रूप्ण ३ [हि॰ १०६८ ता॰ १७ ज़ीक़ाद = ई॰ १६५८ ता॰ १६ श्रोंगस्ट ] को खिळश्रात, जड़ाऊ जम्धर, मोतियोकी कंठी, घोड़ा मए सामानके देकर रुस्सत किया, श्रीर महाराणा राजसिंहके नाम फुर्मान व उच्दा खिळश्रात, एक हाथी श्रीर हुपनी भेजी. फुर्मानकी नक्छ फ़ार्सी नोटमें श्रीर तर्जमा यहां छिखाजाता हैं.

महाराणा राजसिंहके नाम औरंगज़ेब बारझाहके फुर्मानका तर्जमा. विस्मिछा हिरेहमा निरेहीम.



मामूळी व्यत्काव व व्यादाबके पीछे मालूम हो— इन दिनोंमं जो व्यर्ज़ी साफ ज़िरस्वाही व्योर उम्दा तावेदारीसे हमारी ज़वर्दस्त दर्गाहमें भेजी थी, बुज़्रां नज़र से गुज़्र कर हमारी मिहवानीके बढ़नेका सबय हुई. उस में बाज़ी जागीरोंके मिलने की उम्मेद कीगई है, जो पिहुछे दिनों में उस ख़ेरस्वाहके वाप, राणा जगत्तिह के इलाके में थी, निहायत मिहवानी व्योर बहुतसी खुशीके साथ, जो हमको उस उम्दा नेक ख़ेरस्वाहपर है, उसका पिहला मन्सव जो पांच हज़ारी ज़ात व्योर पांच हज़ार सवार व्योर एक हज़ार सवार व्योर एक हज़ार सवार दो अस्पा सिह व्यरपा मुक्रंर किया गया; च्योर इसके सिवाय पांच लाव

रुपये इन्ञानके तीरपर इस मिहर्वानी में जियादा कियेगये- परगने वद्नीर कोर मांडलगढ़, जो एक मुदतसे उस उन्दह ख़ैरख़ाह तावेदारसे उतार लियेगये थे. उन में से पहिला उन्दा राजा, बलन्द ख़ान्दान, बहादुर आदत, मिहर्वानीके लायक महाराजा जशवन्तिसिंहसे और दूसरा रूपसिंहसे उतार कर शुरू सियाली ( ख़रीफ़ ईत ईल ) से और परगने डूंगरपुर, वांसवाड़ा, बसावर, ग्यासपुर, जो मुहत

## مسم الله الردمين الرحيم

منشور لامع النور محمداورگزیبهادر نادساه عاری پی

رىدة ببكحوا مأن عقيدت كيش خلاصة مواخواماك خيرا بديش التبعة دودهاك وعاحوئبي - نقية حادان رضاحوني - سلالة مدويت مشان- سزا وار الطاف و احسان - مطبع الاسلام

ومراحم دیکر اس استظهاروا مسبشار فرا واك اندوخذه بمراسم شكر کدرارى و خدمتگارى دیام نما ید-و تو جهات و الاراسا مل حال و منوا برعرابض آن زبد الا چوك منوا برعرابض آن زبد الا میان براه راواز الحرانوزكذ منت -از را راج سكه - سايات ے نہایت شاها به مستظہر بودة بداند-عرضداشتے كه درینولا از روے حاوص ارادت و رسوح عقیدت بارگاہ حہان بناہ مرستانہ موں از نظر اسرف اعلے گدشت و عامث مزید مرحست والأگشت ﴿ وَأَنْجِهُ دَرُنَاتَ عَظَامَ نَعْضَى مَعَالَ كَهُ دَرُسُوالْفَى آثِيَامُ نَافِظُاعُ رَانَا كُنْتُ سَكُمْ يُدَرّ أنعوره مراحم نعلق داشت معروض واقفان سدة سنبه كردابيدوبود ييراية معلوميت معلى المتَ - أزراه نهايت منايت و غايت موجيع كه نسبت به إنحلاصة صلاح انديشان صوديت کیش داریم - منصب اورا که پنجهزاری ذات و پنج مزار سوار بود - شش مزاری ذات و سش مزار سوار- یکهزار سوار دواسه و صاحبه مقور فرمود یم-ودوکرور دام دیگر طریق انعام ضدیمه

वीरविनोट.

से राणा जगत्सिंहकी हुक्मतसे ध्यलहदा होगये थे, गिर्थर पूंजा श्रीर हरिसिह देव-ित्या वगेरहसे इसी फुस्लसे उतारकर मन्सवकी जियादह तन्स्याह श्रीर इन् शाममें नीचे लिखे मुवाफ़िक हमने इनायत किये. अब मुनासिव है, कि हमारी बजुर्ग मिह-वानियों स्रोर वरुन्द वस्त्रिशों को चपने हारु चौर उम्मेदके मुवाफ़िक जानकर इस वडी मिहर्वानीका शुक्र त्रदा करे, त्रीर लिखी हुई जागीरोंपर कृव्जा करके हमेशा तावेदारी श्रीर ख़ैरेस्वाही श्रीर ख़िदात गुज़ारीके तरीकेपर श्रपने कृदमको मृत्वृत रक्खे, श्रीर हमारे पाक हुक्मोंकी तामीलको वलन्द मिहर्वानियोंके ज़ियादा होनेका सवव समभे. लाला कुंवर उस उम्दा ख़ैरख़्वाहका वेटा, श्रीर श्रासी उसका भाई हमारी बादशाही दर्गाहमें पहुंचे; जिन्होंने सठाम और हाज़िरीकी बुजुर्गी हासिछ करके वादशाही मिहवानियोंका मीका पाया. उस उम्टा सर्दारकी अर्ज़के मुवाफ़िक़ उसके भाईको बहुतसी बुजुर्ग मिहर्बानियोंके साथ इन्तत देकर जल्द वापस जानेकी रुस्तत बस्ग्री जावेगी- तारीख १७ जीकाद सन् १०६८ हिजी.

اس ماطعت گرده سدنم و موكنة مدعمور و موكنة ما بدل گده كه از مدے از ( بعده و سك خواهان مدونت إلدنش معر بأساود - بعد ساريع وعددا راحها والابار ردد معهوران ههامت شعار مواوار صانات مهانان مهاراهه حمرب سكمسو دومس اراتتعال رويسكه ار سواعار مصل حويف انت بل سـ و يوكنة دو كويو روباسواله وساور و عماث يورواكه إر ديو تار ارتصوف راناً حكث سنك برامد لابود-ار به وكرد هر وبحا و مرى سنكه ديولنه و صرة -ار الله ا مصل مربور به ر طُلب إصافة منصب وإنعام نموهب معصلة صمن ناو موحمت كولايم \* مي بالدكم إلطاف وإعطاف اشرف اربعرا شاملحال وتأمل آمال حوده السه شكواتس علمة ملئم و موهم كبرى بحا اوردة ومعال موتوروا مصوف كردندة معوارة برمملك إطاعت وبومال بوداري ومهم مودنت و خدمگداری را سم دم و ثاب مدم ناشد - امسال مدسی احکام راموه رنادتی مواطف و عوارف معلى داند \* دُكْكُولالدكور يعو وارسى توادر أن وندة عوا حوامان معدت كش مصاب سلطَّت رصدة دولت تأركه رش إددس تأمه مشبولُ مواحَم شا هامه كُور دداد حسب الالتماس إنعمدوالأعمال نوادير اورا عمونت كودكون موحمت والاسونوار ساعته دستورى معاودت ر حداقم بعشد » تأریح معددم شهر دی تعده سه ۱۰۹۸ موار و شعت و مشت معوی آخو تو ناب »

برساله نواب فدسي القاب دنوباوة بومتأن حلامت كرين مر شعود علمه مجراع دودما ن الهت عروع حاددان سوكب ورا الماصرة دولت واصال مر الماصة عشمت واحلال -گرِ، مني نعب سني احكا ب-البدوح نأساب العند و الحو م مواد دمدار کما يعمار مصد سلطان بهار مد سط



पेशानीकी ख़ास लिखावट ( जो शायद बादशाहके हाथसे लिखीगई).

वह उन्दा साफ़ ख़ेरस्वाह हमारी बहुतसी मिहर्वानियोंसे निहायत मन्वृती ओर ख़ुशी हासिल करके शुक्रगुज़ारी और ख़िश्चत गारीके तरीके पर क़ायम रहे. और हमारी बलन्द मिहर्वानियों को अपने हाल और उन्मेदोंके मुवाफ़िक़ जाने: इस सबबसे कि उस उन्दा सर्दारकी कई अर्ज़ियां बराबर उसके भाई अर्सीको रुस्तत मिलनेके वास्ते नज़रसे गुज़रीं: मिहर्वानीसे उस को रुस्त़त दीगई, और उन्दा ख़िलअ़त और ख़ासा हाथी व हथनी इसके साथ उस उन्दा ख़ेरस्वाहके वास्ते इनायत फ़र्माई गई.

पीठकी लिखावट.

नव्वाव बादशाही बाग़के नये दरकत्. बुजुर्गीके दरकत्के फल.बुजुर्ग खान्यानके चराग्.इज़्त और नतीव की आंखकी पुत्लो. बढ़ेदरजेके नान्यार मक्त्ददर बस्त़-यार.शाहजादह मुहम्मद सुल्तानके रिसाले में जारी हुआ.

सुक्रेर तक्ज़ील छ:हज़ारी छ:हज़ार सवार.

दो अस्पा तिइ अस्पा- दूसरे— एक इज़ार सवार. पांच हज़ार तवार.

मुर्कुरर तत्त्वाह मए इत्अाम— ८८००००० आठ किरोड़, अस्ती

लाख दाम,

सुल्हान सुहम्मद बहाडुर, इन्न सुहम्मद औरंगज़ेब शाह बहाडुर गाजी १०६८

```
مقررة ضعن شنبزارى مدور المعاد المقررة ضعن المعاد ا
```

```
मुवाफिक मन्तव-
छः हजारी,
छः हजार सवार,
                  दूसरे-
दो अस्पा सिंह अस्पा-
                   पीच हजार सवार,
एक हजार सवार_
       सुक्रेर तन्त्वाह-
       56000000
छ : किरोड़ अस्ती छाख दाम,
आगेकी मुवाफिक्-
                  इन दिनोंकी तरकी-
                  एक हजारी जात,
पांच हजारी,
पोच हजार सवार, एक हजार सवार
मुक्रेर तन्त्वाह-
                 दो अस्पा तिह अस्पा,
4000000
                   मुक्रर तन्खाह-
```

9600000

एक किरोड़ अस्ती छाल दाम.

पांच किरोड़ दाम,

ا اوردى دواسيه سهاسيد ٠٠٠ ا - سوار ٥٠٠٠٠٠٠ کرور ٨٠٠٠٠٠ لاكهم دريبولا إصامه بدستورساسق يكېراري داث بمعهراري ٥٠٠١-سوار دُو اسيد هد اسيد مدررة طلب مقرره طلب مسممه ه کرور ۱۰۰۰۰۰۰ کرور 2003-100000 710 نصنعهٔ اینتآم دوکرور دام ودويور وعدوة بدستور سابق

110

```
इन्आ़मके तौर
२०००००० दो किरोड़ दाम.
१४०००००० चार किरोड़ चालीत लाख दाम,
परगने उदयपुर वगैरह से साबिक दस्तूर—
१४००००० चार किरोड़
चालीत लाख दाम.
```

मन्सवकी तरक्षी और इन्आ़म— परगने कोटगीर इलाक़े ३७००००० दाम. तिलंगानाके एवज़-मन्सवकी तरक्षी— इन्आ़म— २१००००० दाम. १८००००० १९००००० पहिले परगने चित्तौड़से— दाम, दाम. ७००००० दाम.

सुक्रेर तन्तव्वाह शुरू फ़स्ल ख्रीफ़ ईत ईलले देख भालकर इनायत कीगई— ४४००००० दाम.

परगना बदनौर वगैरह ज़िले ढूंगरपुर वगैरह— चित्तौड़ सूबे अजमेरसे— २६००००० १८०००००, दाम.

دام مقررهٔ تنخواهٔ از ابتداء نصلخریف ثیل مرحمت شد طلب اضافه دیدهٔ و د انستد \*\*\*\*\*\*\*ور

٠٠٠٠٠٠ - لاكهم

دام پرگند بدمنور وغیر<sup>ه</sup> از سرکار چتور صوبهٔ اجمیر پرگنهٔ تاونگرپور وغیر<sup>ه</sup>

پردنهٔ دونگرپور وغیرهٔ ۲۰۰۰۰۰۰-دو کرور ۲۰۰۰۰۰ لاکهه دام

۰۰۰۰۰۰۱-کوور ۸۰۰۰۰۰۰-لاکهه دام

٠٠٠٠٠٠ - لا كهم م

| महाराषा राज                                                                   | तसिंह-१. ]                                                                   | चारविनोत्र.                                                           | Ţ                                                                     | भाउमगीरव                                                                                                                                                    | त फुर्मान- १३९             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| बरनीर महाराजा<br>जात्वन्तसिंह से<br>वतार कर-<br>१००००००।<br>एक किरोड़<br>दाम, | परगमा मीडलार<br>रूपसिंह राठीड्रे<br>उतार कर-<br>'८००००,<br>अस्सी लाख<br>दाम, |                                                                       |                                                                       | परागना बसावर वगैरह<br>ज़िले मन्दतीर सूधा<br>भालवा देवलिया के<br>हरिसिंह से दातारकर-<br>२०००००, तीस<br>लाख दाम.<br>इन दिनोंमें १०००००,<br>दामकी कमीसे २००००० |                            |
|                                                                               |                                                                              | हमसुर गिर्धर<br>प्राप्तासे उतार<br>कर-<br>१६०००००,<br>पाम,            | बासवादा<br>रावछ स-<br>भारता से<br>उतार कर<br>८००००<br>दाम,            | परगना<br>बसावर<br>२००००<br>दाम-<br>इन दिनों<br>६००००<br>दामकी व                                                                                             | दाम-<br>इन दिनोंमें        |
|                                                                               |                                                                              | *                                                                     |                                                                       | १४०००<br>दास,                                                                                                                                               | ०० ६०००००<br>दाम,          |
| رصوبةما لوء<br>له د دولنه<br>لائه،<br>دام<br>لهه أتحسى درسولا                 | ر ارتسر مریم:<br>وکرور<br>ه                                                  | وهموة ار سوكا<br>حررصونة إحمر<br>************************************ | مال<br>النهور<br>لاكهه                                                | ئود اراس<br>روستگدرا                                                                                                                                        | مسونت منگد<br>۱۰۰۰۰۰۰ کرور |
| رحبت شد .<br>۲۰۰۰۰۰ - لاکهه                                                   |                                                                              | γ <sup>10</sup>                                                       |                                                                       | 10                                                                                                                                                          | داه                        |
| ۳۰۰۰۰ - لاکهه<br>تصفی دربیولا<br>۲۰۰۰۰ - لاکهه                                | ر ترکیدیساور<br>۲۰۰۰۰۰۰ - لاکهد<br>تحصی درسولا<br>تحصی درسولا                | راولسمرسي                                                             | ورگر بیرار تعم<br>کرن مربوبھا<br>۱۰۰۰۰ه کرور<br>۱۰۰۰۰ه – لاکھء<br>دام | ••                                                                                                                                                          |                            |
| Liz                                                                           | 610                                                                          | ***                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                             | See Prints.                |

अोरंगज़ेवने पंजावसे वंगालेमें पहुंच कर शाहजादे शुजाअको मुकाबले में शिकस्त दी. इस लड़ाईमें महाराणा राजिसहिक छोटे कुंवर सर्दारिसह भी मौजूद थे, जो पेश्तर औरंगज़ेवके पास पहुंच गये थे; इनको बादशाहने मोतियोंकी एक कंठी, जड़ाऊ सर्पेच और छोगा दिया.

श्रीरंगज़ेव इलाहावाद ( प्रयाग ) की तरफ़से छौटा, श्रीर शाहज़ादह दाराशिकोह पंजावसे सिन्ध व कच्छकी तरफ़ होता हुआ गुजरात पहुंचा; वहांसे श्रीरंगज़ेवका मुक़ावला करनेको विक्रमी १७१५ फाल्गुण शुक्क २ [हि॰ १०६९ ता॰ १ जमादियुल्आख़र = ई॰ १६५९ ता॰ २३ फ़ेब्रुअरी ] को रवानह होकर सिरोहीमें आया, और वहांसे एक निशान महाराणा राजसिंहके नाम लिखा, जिसका तर्जुमा यह है- (अस्ल फ़ार्सी नोटमें देखों)

शाहजादे दाराशिकोहके निशानका तर्जुमा-

मुहरकी नक्ष्ल अल्लाह २९ शाह पलन्द इक्ष्माल मुहस्मद दाराशिकोह इन्न साहिष किरान सानी शाहजहां यादशाह गाजी. १०६५

तुगाकी नक्ल

मुहम्मद दाराशिकोह इन्न शाहजहां बाद शाह-

मामूली अल्काबके बाद मालूम हो, हम लड़कर समेत सिरोही आगये हैं, और

هوالغال*ب* .



نقل طغرا



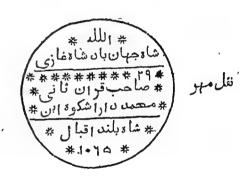

به صدهٔ راجها مه بلند مكان -قدوهٔ رایان مالیشان - امارت و ایالت پناه شوكت و حشمت ، دستگاه مزاوار توجهات گوناگون شایستهٔ الطاف روز افزون - رانا راج سبگه سهونور منایات

हाराणा राजासिंह- १. ] वीरविनोद. [दाराशिकोहका निशान- १३१

श्रजमेर पहुंचेंगे; हमने श्रपनी दार्म सय राजपूर्तों पर छोड़ी है, श्रीर श्रस्टमें तब राजपूर्तोंके मिहमान होकर श्राये हैं; महाराजा जश्मन्तासिंह भी इस र तथ्यार होगया है कि हाज़िरी दे, श्रीर वह ( महाराणा ) हर किसमकी नियोंके टायक तमाम राजपूर्तोंका सर्दार हैं.

इन दिनोंमें अर्ज़ हुआ कि उस राजाओं के सर्दारका बेटा उस ( श्रीरंगज़ेव ) ।ससे चठा श्राया है, इस सूरतमें उस उम्दा राजासे हमको यह उम्मेद ह तमान राजपूर्तोंको साय छेकर हमारे पास त्र्याजावे, कि श्रापसमें एका श्राछा हज्यतको छुड़ावें यह नेकनामी उस उम्दह राजाके खान्दानमें श्रीर युगों तक यादगार रहेगी, श्र्यार श्रानेमें मुक्किछ हो, तो श्र्यपने रिक्तेदारको दो हज़ार अर्छे सवारों समेत हमारी ख़िद्यतमें भेजदे, । 'इतेमें जल्द पहुंच जावें हमारी मिहर्बानी श्रापने हालपर बहुत ज़ियादा है.

ता॰ २० जमादियुल्श्रव्यल सन् ३२ जुलूस हि॰ १०६८.

~~\$X\$X×~

شامی مصوور و صامی بوده بداسد که مادولت و اقبال بالنکو صوروی اثر بسرومی رسی
ودریس بزدیکی باعمیر مبرسم شوم وابر حمیع رحیوته اداخته و درمیسی مهمان همه رحه
شده آمده ایم – و رسه و اعها ب رمان مهاراحه حموست سکه بر محمد و خبار شده که آ
شده آمده ایم – و رسه و اعها ب و آن مؤاوار هایات گوباکون سوده او همه رحیوتان اید
دردولا دورض رسده که پسرآن وده و راحها بوزار آنجا بوخاسته آمده – دریمسورت توقع ا
معده و راحها این داریم – که حود تمام رحیوته رابا خود گرفته آمده دریانت دولت ملاره
والاساید – که باتعاقی یکدیگر و بته حضرت اعلی را خلاص با ریم – که این بیکنامی تا ما
توبا در قباله آن با شایعته توسمات رور افزون یادگار حوامدمانه و و گوبداند که آمدن
رایان بلند مکان مستود – یکی از حویشان خود رانا حصمت در موار سوار کار آمدی بعده
والا نفر متند – که رد آمده دورمورته بدارمت والا بوسد و عایات عاماد و سست سعال و راند و خبر این یک می ۱۳ مرسون نقال و در آمده دوره امده دورمورد می افتاریخ مه ۲۳ حکوس بغذه

महाराणा राजिसंह तो दोनों तरफ़का तमाशा देखना चाहते थे, जो उनको मुनासिव था, क्योंकि वे फ़ायदह अपनी ताकृत घटाना ठीक न था. जो वादशाह वनता उसीसे द्वना पड़ता; परन्तु महाराजा जश्वन्तिसंहको जुरूर था, कि दाराशिकोहका साथ देते; क्योंकि शाहजहां जश्वन्तिसंहको अपना तरफ़दार जानता था, और दाराशिकोहका भी उसपर पूरा इत्मीनान था. इसके सिवाय महाराजा जश्वन्तिसंहके छिखने हीसे दाराशिकोह गुजरातसे आगे वहा था. परन्तु महाराजा जश्वन्तिसंह महाराजा जयसिंहके वहकानेमें आकर अपनी जगहसे न हिछे, औरंगज़ेव दाराके मुक़ावछेको अजमेरकी तरफ़ आरहा था, फ़त्हपुरके मक़ामपर महाराणा राजिसिंहकी तरफ़से दो तछवार जड़ाक सामान समेत और जड़ाक वर्छा मीनाकारीके कामका पेश हुआ; और महाराणाके कुंवर सर्दारिसंह, जो शुजाअकी ही छड़ाईके वक्ते औरंगज़ेवके साथ थे, उनको ख़िछअन, मोतियोंकी सुमर्णा, जड़ाक छोगा और हाथी, जदोंज़िकी झूछ सहित देकर उदयपुरकी रुस्सत दी.

महाराणा राजिसिंहको गद्दीनज्ञीन होते ही दिझीके वादज्ञाहके विवृंछाफ़ कार्रवाई करना मन्जूर था, ख्रीर वादज्ञाह ज्ञाहजहांसे पिहले ही कुछ विगाड़ हो चुका था, परन्तु इस कुसूरका एवज आगरेके किलेमें वादज्ञाहके साथ ही केंद्र होगया; ख्रीर यह आलमगीरके शुरूसे ही तरफ़दार थे, लेकिन् हमेशहसे यह काइदह चला आता है, कि वलन्द हिम्मत आदमी किसीके कावूमें नहीं रहना चाहता, ख्रीर ज़वरदस्त हाकिम ताकृत्वर आदमीका हमेशह वल घटाना चाहता है.

मांडलगढ़ व वदनौरके परगनों पर महाराणा राजिसहिन विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ, [हि॰ १०६८ रमजान = ई॰ १६५८ जून ] में ही कृष्णा करिया था. दारासे लड़ाई जीतने व शाहजहां को कैंद करनेके वाद आलालमगीरने इन परगनोंके सिवाय डूंगरपुर, वांसवाला, ग्यासपुर, वसावर वगेरह परगनोंका भी फर्मान वहुतसे इन्आम समेत महाराणा राजिसहिक खुश करनेके लिये इसी विक्रमींके भाद्रपद [हि॰ जिल्हिज = ई॰ सेप्टेम्बर ] में लिखभेजा, परन्तु डूंगरपुरके रावल गिर्धरदास, वांसवालाके रावल समरसी और देविलयाके रावत हरिसिंहने उस फर्मानके मुताविक ताबेदारी कुबूल नहीं की; इस लिये महाराणाने विक्रमी १७१६ वेशाख कृष्ण ९ [हि॰ १०६९ ता॰ २३ रजव = ई॰ १६५९ ता॰ १६ एप्रिल ] मंगलवारको अपने प्रधान फृत्हचन्द कायस्थ को नीचे लिखे सर्दार और पांच हज़ार फ्रोज समेत वांसवाले भेजा.

सद्गिरोंके नाम— कोठारियेका रावत रुक्माङ्गद, घानेरावका राठोड़ दुर्जनिसंह, सळूंबरका रावत रघुनाथसिंह, भींडरका महाराज मुह्कमसिंह शकावत, वेगमका रावत राजसिंह चूंडावत, माधवसिंह सीसोदिया, कान्होंड़का रावत मार्नासंह सारंगदेवोत, देसूरींका सोलंबी दलपत, कोठारियेका कुंबर उदयकर्ण चहुवान. क नावत गिर्धर, शकावत सूरसिंह, ईंबरिया राठौंड़ जोघसिंह, माला महासिंह, रावल ाछोड़दास; श्रीर सर्दारोंके सिवाय रणजंग हाथी, जो छड़ाईके कामका था, साथ दियाँ।

वांसवालेसे रावल समरसीने फ़ीजके साम्हने ध्याकर सुलह की, स्रोर क लाख रुपया फ़ीज खर्च व दस ग्राम तथा देश दाण (साइर), एक हाथ श्रीर एक

हथनी महाराणाके लिये नज् देकर तावेदारी कुबूछ की. प्रधान फ़तहचन्द कुछ दिनों तक तो बांसवाले ठहरा, फिर रावर्छ मरसी को साथ लेकर उदयपुर आया. महाराणा राजसिंहने उसे अपना मातहत समन कर खुशीके साथ देश दाण और दस याम छोड़िदये, श्रीर वीस हज़ार रुपये ख़िलक्ष्मतके इनायत किये. फिर प्रधान फ़त्हचन्द उसी फ़ीजके साथ देवलियाके रावत हरिसिंहसे छड़नेको गया. रावत हरिसिंह दिझीकी तरफ भाग गया, श्रीर फतहचन्द प्रधानने उनके ठिकानेको लूटकर वर्बाद किया. रावत हरिसिंहकी मा श्रपने पोते प्रतापसिंहको छेकर फ़त्हचन्दके साथ उदयपुर त्राई, त्रीर पांच हज़ार रुपये सहित एक हथनी महाराणा राजसिंहको नज्ञ की.

राजसमुद्रकी प्रशस्तिके त्राठवें सर्गके २३ वें श्लोकमें वीस हज़ार रुपया नज़ फरना लिखा हैं, जो रणछोड़भहने गृठतीसे लिखदिया होगा, क्योंकि फ़तहचन्द प्रधान ने ध्यपनी बनवाई हुई याम बेंड्बासकी बावड़ीकी प्रशस्तिमें, जो उसी बक्तको है, पांच हज़ार रुपये लिखे हैं, श्रोर राजसमुद्रकी प्रशस्ति इस मुश्रामलेके ध्यठारह वर्ष पीछे तप्यार हुई, इस सबबमें फ़तहचन्दकी बावड़ीकी प्रशस्तिका लेख सच ध्रोर

माननेके लायक मालूम होता है- (देखो ए० ३८१).

इसके बाद ढूंगरपुरके रावल गिर्धरने आपसे ही तांबेदारी मन्जूर करली, श्रीर

महाराणाने भी उसको इन्ज्राम देकर तसङ्कि साथ मातहत बना छिपा.

इसी विक्रमीके श्रावण [ हि॰ ज़ीकाद = ई॰ जुलाई ] में महाराणा पहाड़ी दोरा करनेके ख्यालसे पहिले बहुतसी फ़ौज लेकर बांसवालेकी तरफ गये. रावल

समरसीने दिलसे खातिर तवाज़ों की, जैसा कि मातहतोंको लाज़िम हैं।

रावत हरिसिंह, प्रधान फुतहचन्दके ख़ोकृते भागकर बादशाह आलमगीरके पास गया, परन्तु वह पूरा मल्डवी या, कव ऐसे वक्षपर, जव कि वह लड़ाइयोंनें फंसा हुन्ना था, महाराणा राजसिंहको रन्जीदा करता. वहां सुनवाई न होनेके कारण हरिसिंह लाषार देवलियाको श्राया, श्रीर महाराणा राजसिंह बांस-बालेखाना हुए. इनके देवलियापर चढ़ाई करनेकी ख़बर सुनकर रावत हरिसिंह

वहृत घवराया. और सादड़ी राज सुल्तानसिंह व बेदले राव सवलसिंह, सलूंबरके रावत रघुनायसिंह, भींडर महाराज मुहक्तनसिंह, चारों सदीरोंकी मारिफ़त बात चीत करके रावत हिरिसिंह महाराणके पास हाज़िर हुआ, और ग्यासपुर वसावर वर्गे रह परगनोंका दींवा छोड़कर तावेदारी इल्तियार की. रावत हिरिसिंह फ़त्हचल् प्रधानके साथ ही हाज़िर होजाता, क्योंकि महाराणा राजसिंह व आ़लमगीरके वर्तावसे तो वाक़िफ़ ही था, और यह भी निश्चय होगा कि आ़लमगीर ऐसे वक़में महाराणाको नाराज नहीं करेगा, लेकिन् इसको अपनी जानका खोंफ़ होगा—जैसे कि इसके वाप रावत जग्दन्तसिंहको महाराणा जगदसिंहने विश्वास देकर बुलाया, और चन्यावागमें घेरकर मरवाडाला, कहावत मश्हूर हैं— कि 'दूधका जल छाठको भी फूंक फूंक कर पीता है'. राजा व बादशाहों को अपनी ज़वानका विश्वास खेड़ेनेसे वड़े वड़े मुक्सान उठाने पहते हैं.

महारात्य राजसिंह उद्यपुर आये. और आहमगीरको राज़ी रखनेके छिये एक हाथी और हथनी चांदीके सामान समेत तथा उन्दा जवाहिरात देकर उद्य-कर्ण चहुवान को दिहोकी तरफ़ रवाना किया. विक्रमी १७१६ आश्विन कृष्ण ८ [हि॰ १०६९ ता॰ २२ ज़िलहिज = ई॰ १६५९ ता॰ ९ सेप्टेन्वर ] को यह सारा सामान दिहीने वादशाहके नज़ हुआ. इसके वाद इसी विक्रमीके पीष कृष्ण ८ [हि॰ १०९० ता॰ २२ रवीडल्अव्वल = ई॰ १६५९ ता॰ ६ डिसेन्वर ] के दिन वादशाहने उद्यक्ष चहुवानको एक घोड़ा और महाराणा राजसिंहके लिये जाड़ेके मोसनका ज़िल्कात देकर रवाना किया: और इसी दिन कृष्णगढ़के राजा रूपिसंहके वेटे राजा मानसिंहको जड़ाक जन्धर और मोतियोंकी कंठी देकर घर जानेकी रुस्सत दी.

महाराषा राजितिह बाण विद्या (निशानावाज़ी) में भी पूरे थे. जिन्होंने इसी संवत् में सन्त्के मगरेमें एक सांभर पर तीर मारा, और वह एक ही तीरमें मरगया. जिसकी यादगारके लिये उस जगह पर एक स्तम्भ बनायागया, और उस पर प्रशस्ति खुदवाई गई: जो अब तक मौजूद है—(शेष संग्रह नन्वर २).

इत महाराणके वक्त में ख्वासण सुन्दरने विक्रमी १७३७ [हि॰ १०७० = ई० १६६० ] में उद्यपुरसे २॥ मीट ईशान कोणको याम पारड़ाके पात सुन्दर बाव नामकी बावड़ी बनवाई, खोर उसकी प्रतिष्ठा में महाराणाने व्यास गोविन्दरान, व्यास वल्नद्रको भवाणा याम में ७५ बीघा जुमीन दी. इस जुमीन पर गोविन्दरामकी माने बावड़ी कराई. और उसीने टाटीकी सराय बनवाई- (शेष संग्रह नम्बर ३).

विक्रमी १७१७ [हि॰ १०७० = ई॰ १६६०] में जिस तरह महाराणा राजसिंह त्र्योर बादशाह त्र्यालमगीरके विगाड़ हुत्या, वह ठिखाजाता है—

कृष्णगढ़ व रूपनगरके राजा रूपसिंहकी बेटी चारुमती बहुत खुबसूरत थी, इस-छिये बादशाह आलमगीरने उसकी तारीफ सुनकर राजा रूपसिंहके बेटे मानसिंहकी हुक्म दिया, कि तुम्हारी बहिनसे हम शादी करेंगे. मानसिंहने इस बातको मन्जूर किया, क्यों कि जहांगीर बादशाहने यह रीति निकाली थी, कि बादशाही हुक्मके बगैर राजा या रईस कोई भी आपसमें विवाह न करे; इससे ज़ाहिरा मल्लव यह होगा, कि आपसकी रिश्तेदारीसे एका करके सल्तनतमें ख़लल न डार्ले, परन्तु आन्दरूनी मन्त्रा यही होगा, कि स्वरूपवती लड़कियें बादशाही हरमख़ानेमें दाख़िल की जावें.

कृति तबारीख़ोंमें यही बात इस तरह ठिखी है, कि कृठाने राजाने व्यर्ज़.की, कि मेरी बेटी खूबसूरत है, सो कुबूछ होकर बादशाही हरमखानेमें दाख़िछ हो; छेकिन् यह बात माननेमें महीं च्याती, क्योंकि उस समय भी राजपूत छोग ध्यपनी बेटियां मुसस्तान बादशाहोंको देनेमें ध्यपनी कम इज़्ति समभते थे; जेसे कि जयपुरके राजा भारमछ ध्योर भगवान्दासकी बेटियां ध्यक्वर घ्योर जहांगीरको ब्याहनेके सबब मानिसिंह ध्योर महाराखा प्रतापिसहमें विक्रमी १६३० प्रथम ध्यापढ़ [ हि॰ ९८१ सफ़र = ई॰ १५७३ जून ] को उद्यसागर ताळावकी पाळपर इसी तानेके सबब खाना खानेसे इन्कार ध्योर बड़ी ज़िद हुई, जिसका हाळ महाराणा प्रतापिसहिके ज़िक्रमें, पूरे तीरपर छिखागया है.

दूसरे, रीवांके बघेळोंने वादशाहको प्रसन्न करके वचन छेळिया, कि हम वाद-शाहोंको बेटियां न दें; श्रीर इसी तरह बूंदीके राजाश्रोंने मेवाइसे श्रळग होते समय बादशाह श्रक्चरसे इक़ार करळिया था, कि हम वादशाहोंको बेटी न देंगे;

अगर बेटी देनेमें वे इज़ती न जानते, तो ऐसे इक़ार न करते.

तीसरे, जोधपुरके महाराजा अजीतिसिंह और जयपुरके राजा सवाई जयसिंहको विक्रमी १७६५ [हि॰ ११२० = ई॰ १७०८ ] में महाराणा अमरसिंहने अपनी बहिन और बेटी ब्याही, तो उन दोनों राजाओंने यह इकार छिखदिया, कि अब हम तुर्कोंको हार्गिज बेटियां न देंगे. इन वातोंके छिखे हुए अस्छ काग्ज़ मेयाडके कारखानेमें मोजूद हैं, और वे इस कितावमें भी मोकुपर दर्ज कियेजांवेंगे.

इन्हीं वार्तोंसे हरएक शस्सा ख्याल कर सका है, कि मुसल्मान वादशाहोंको राजा लोग श्वपनी बेटियां खुशीसे नहीं देते थे. श्वक्बर वादशाहने राजनीतिसे यह रस्म जारी करदी, इसी कारण वादशाहोंके मांगने पर लावारीसे राजा लोग बेटियां देते होंगे; अगर वे लोग खुशीसे वादशाहोंको अपनी लड़िक्यां व्याह देनेकी आर्ज् करते, तो दूसरे मुसल्मान सर्दारोंके साथ और और राजपूत भी इसी तरह वरतते, और एक आम रिवाज होजाता; परन्तु सिवाय वादशाहोंके आम मुसल्मानोंके साथ यह रिवाज विल्कुल नहीं पायागया, सिवाय इसके कि गुजरातके सूवेदारोंने वाज़ जमींदारोंसे हाकिमाना तौरपर बेटियां लीं.

मानसिंहने अपने घर आकर ज़िक्र किया, कि वाई चारुमतीकी सगाई वादशाह आ़लमगीरसे करनेकी पक्की वात चीत होगई है.

राजपूतानह में तो यह भी मउ़हूर है कि अंगलमगीरने अहदी और नाज़िर लोगोंको रूपसिंहकी बेटीका डोला लेआनेके लिये रूपनगर भेजदिया था. रूपसिंहकी बेटी चारुमती वाईने भी सुना कि मैं मुसल्मान वादशाहके साथ व्याही जाऊंगी; उनके घरानेमें बह्मीय संप्रदायका मत नाथहारेकी उपासनाके साय पहिले ही से था। रूपसिंहको इस मत श्रीर श्रीनाथजीकी मूर्तिपर ऐसा विश्वास था, कि दारा और औरंगज़ेवकी समूनगरकी लड़ाई में जब वह घायल होकर ज़मीन पर गिरपड़ा, उस ज्याख़िरी वक़में एक ब्राह्मणसे जो वहां मौजूद था यह कहा, कि मेरे गलेमें जो हीरोंका जड़ांक वेश क़ीमती कंठा है, उसे तू खोलकर लेजा, और श्रीनाथजी की भेट करना; इसके एवज्में गुसांईजी पांच हज़ार रुपया तुभे इन्अाम देंगे. वह ब्राह्मण कंठा लेकर मधुरा पहुंचा, जहां उन दिनों श्रीनाधजीका मइहूर मन्दिर था; वह कंठा खूनमें भरा देखकर गुसांईजीने साफ़ करनेके लिये किसी सुनारको दिया. गुसांई छोग व उनके मानने वाले वेश्नव वहुतसी करामाती वाते उस कंठेंके विपयमें कहते हैं, जिनका यहां छिखना फुजूल है, परन्तु उनमेंकी एक यह वात यहां लिखी जाती है, कि राजा रूपिसंह श्रीनायजीका ऐसा सबा भक्त था, कि जिसका भेजा हुआ खूनसे भराहुआ कंठा आधी रातके वक् सुनारके घरसे ठाकर श्रीनाथजीने धारण करिल्या. इस बातके लिखनेसे हमारा मल्लब यह है, कि अक्सर मत वाले (मन्हवी) लोग दूसरे लोगोंको अपने मतमें मिलानेके लिये ऐसी वातें बना लिया करते हैं.

राजा रूपसिंहका इन गुसांई लोगोंपर बहुत यक़ीन था. ये गुसांई लोग दूसरे मतवालोंसे वड़ा बचाव रखते हैं, यहां तक कि जिस शहर या आदमीके नाम में कोई फ़ासीं या अरबी शब्द हो, तो उसका नाम मन्दिरमें कभी नहीं लेते. और उसके एवज़ समभोतीके लिये संस्कृत नाम रखलेते हैं. इसी ज़िद्से राजा रूपसिंहकी वेटी चारुमती बाईने अपनी मा और भाईसे कहा, कि अगर मेरा विवाह , मुसल्मान बादशाहसे करोगे, तो अन्न जल छोड़कर या ज़हर खाकर जान खो-

दूंगी. यह सुनकर घर में श्रीर भी रंज हुआ; परन्तु श्राठमगीरसे ज़ियादा ऐसा कि न राजा था, कि जो इस कन्यासे विवाह करे. किर फुटम्बके सब टोगोंने एकहा होकर यह सलाह की, कि हम लोग तो वादझाहके फ़र्मांबदार बने रहें, श्रीर यह लड़की खुद श्रपनी श्रजीं महाराणा राजसिंहके पास भेजे, श्रीर वे श्राकर ज़बर्दस्ती विवाह लेजवें, तो इसके प्राण वर्चे, श्रीर हमारी ख़राबी न हो; वर्ना श्रीर दूसरी कोई तदबीर नहीं नज़र श्राती. सबकी सलाहसे चारमती बाईने एक श्रजीं अपने हाथसे लिखकर किसी बाहमणके हाथ महाराणा राजसिंहने पास भेजी, जिसमें यह लिखा था, कि जिस तरह भीष्म राजाकी बेटी रुक्सणीके ब्याहनेको बुष्ट राजा शिशुपाल चढ़शाया, श्रीर रुक्मणीकी श्रजीं जानेपर श्रीरुण्णवन्द्र द्वारिकासे चढ़े, श्रीर शिशुपालको हराकर रुक्मणीको लेशारे, उसी तरह मुसल्मान बादशाह श्रालमगीरके पुंजेसे मुसको लुड़ाइये, श्रीर मेरा धर्म श्रीर प्राण रखकर विवाह लेजाहये, यदि श्राप देर करेंगे तो में विष खाकर महंगी, श्रीर यह गुनाह श्रापके सिर रहेगा.

इस श्रजीके श्राते ही महाराणा राजिसहिने बहुतसी फीजके साथ रूप्णगढ़की तरफ़ कूच किया, वहां पहुंचकर राजा मानिसहिको तो नामके ठिये एक महलमें केंद्र किया, श्रीर उनकेछोगोंका श्रानाजानावन्दकरकेशादी करनेके बाद सबको छोड़कर बहासे रवानां हुए, श्रीर राणी राठोड़को छेकर उदयपुर चले श्राये. रूप्णगढ़वालेयह भीकहते हैं, कि मांडलगढ़का किलाजो बादशाही तरफ़से मिला था, इसी शादीके दहेज़में महाराणाको महाराजा मानिसिंहने दिया; परन्तु राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें इस विवाहसे दोवर्ण पहिलेइस क्लिको लेना लिखा है.

इस वातकी चर्चा फैली, श्रीर लोगोंको यह श्रन्देशा हुआ, कि श्रालमगीर नाराज होकर महाराखा पर जुरूर फीज भेजेगा. देवलियाका रावत हिरिसिंह तो ऐसा मीका देख ही रहा था, दोड़कर श्रालमगीरक पास पहुंचा, श्रीर इस वातकी ख़बर दी. यह सुनकर वादशाह नाराज़ तो हुआ, लेकिन, ज़ाहिरा इस वातकी ख़बर दी. यह सुनकर वादशाह नाराज़ तो हुआ, लेकिन, ज़ाहिरा इस वातकी टाल दिया. क्यों कि ज़ाहिरा इसपर गुस्सा करनेसे ज़ियादह फ़ज़ीहत होती, कि वादशाहकी मगनी कीहुई लड़की राजसिंह विवाह लेगये. परन्तु दिलसे तो नाराज़ हुआ, श्रीर इसीसे ग्यासपुर व वसावर देवलियाके रावत हरिसिंहको पीला देकर महाराणा राजसिंहके नाम फुर्मान लिख भेजा, जिसका ज़िक श्रागे श्राता है.

जब बादशाह आलमगीरने गयासपुर और बसावर उदयपुरसे श्राटम करके रावत हिरिसिंहको देदिये, श्रीर महाराणाने सुना तो बदोइत न हुई, बल्कि देविटिया पर फ्रीज भेजनेका इरादह किया; परन्तु मन्तियोंकी सठाह श्रीर सब मुलाजिमोंकी एक मति होनेके सबब बादशाहके नाम एक श्रार्जी टिली, जिसकी नक् उसी वक्तकी हमारे पास मोजूद हैं; उसका सर्जमा फ़ार्सी नोट समेत नीचे ठिलाजाता है.

[ अर्ज़ीका तर्जमा और नक्ल-880

## अर्ज़ीका तर्जमा.

श्रादाब व श्रल्काबके वाद श्रर्ज़ है— कि सुबह शाम, बल्कि हमेशा श्रापकी उम, दोलत श्रोर वादशाहतकी ख़ैरियत मुद्दत तक वरक्रार रहनेकी दुश्रा ईश्वरसे करता रहता हूं, कि वह हरतरहसे श्रापका मर्तवा बलन्द करे.

दूसरे अर्ज़ है, कि जो बुज़ुर्गीका फ़र्मान बहुत मिहर्वानीसे मेरे पास आया, उसका ताज़ीमके साथ इस्तिक्वाल करके तस्लीम और ताज़ीमके साथ दोनों जहानकी बुज़ुर्गी (बड़प्पन) हासिल की. उसमें लिखा थां, कि बादशाही हुक्म के बग़ैर शादीके वास्ते कृष्णगढ़ गया, जो ज़ाती बन्दगीसे दूर दिखलाई दिया; सो क़िब्ले दीन और दुन्याके सलामत, राजपूतोंका रिश्ता सदासे राजपूतोंहीके साथ होता आया हैं, और इस सूरतमें कोई मनाई भी जानने में नहीं आई; पहिले राणा भी पुंवारोंके घर अजमेरके पास ब्याहे थे, इसी सबबसे मैंने भी हुक्मकी दुर्ज़्वास्त नहीं की, और न कोई बादशाही मुल्कमें फ़साद पैदा हुआ, कि अर्ज़ करे.

मेंने आपकी शाहज़ादगीके मुबारक वक्त्मे ही अपनी साफ़ नीयतीके साथ जहान में ख़ास इनायतों और दौलतसे तरक़ी पानेकी ग्रज़से बुज़ुर्गी पानेकी उम्मेद रक्खी है.

## موالغالب

اشرف اقدس ارفع اعلے

عرضواشت که بدرگاه جهان پناه ارتسال داشته \* بندهٔ درگاهٔ خیر خواقی بلا اشتباهی را نا.

راج سنگد-مراسم آذاب بندگی و لوازم عبودیت و پرستندگی بجا آورده ببوقف عرض بوسیلهٔ

ایستادهای پایهٔ سریر سلطنت سلیمانی میرساند که صبی و شام بلکه علی الدوام دروظایف 
دهاگوئی. دولت و خلافت ابد طراز اشغال داشته بدرگاهٔ کارساز حقیقی استدعا مینماید که الهی

مایهٔ بلندپاید برفرق جمیع خیرخواهان تا بد الدوم مهدود و مخلدباد - آمین - ثانیا آالتماس

میدارد - که قبلهٔ جهان و جهانیان سلامت - فرمان عالیشان که از روے عنایات بیغایات بنام

بندهٔ درگاهٔ شرف صدوریانتدبود - بقدم اطاعت استقیال آن نموده لوازم تعظیمات و تسلیمات

بجا آوردهٔ شرافراز کونین گردید - مزین بود که به صدور حکم جهان مطاع آفتاب شعاع که جهت

کتخداشدن بکش گدهٔ رفته بود - از آداب ذاتی بعید نمود \* قبلهٔ دین و دنیا سلامت - پیوند

راجبونان بزاجپونان شده آمده است - درینصورت میچ منامی ندانسته - و سابق را نایان نیز

بخانهٔ پنواران متصل دارالخیر اجمیر کتخدا شده بودند - ازین جهت بندهٔ درگاه استدها حکم

نموده - میچگونهٔ درملك باد شاهی فتور واقع نگشته که بعرض برساند \*

و بند؛ درگاه ازا ً يام مبارك شاهزادگی بعقيد؛ خاص دست بدا من دولت ابد پيوند

श्रीर यह भी टिखा था कि हरिसिंह, वेकुसूर था, इस वास्ते उसको वसा-वरका परगना भीर ग्यासपुर हमने इनायत फर्माया है. कि्ब्छे ज्मीन श्रीर ज्मा-नेके सलामत— श्रक्वर त्रीर जहांगीरके समयसे देवलिया हुक्मक मुवाफ़िक मेरे वाप दादेकी हुक्मतमें था; शाहजहांके वक्में दूसरी तरह हुश्रा, वह भी श्रज्में पहुंचा होगा. श्रीर परगनों मञ्कूरके इनायत होनेके वक्म भी भाई श्रमींने तीन चार वार भर्ज़ किया कि हुक्मसे कुछ चारा नहीं, पर श्राख़िरको उसे इनायत क्मोंवेंगे; किर हुक्म सादिर हुश्रा कि हुक्म वादशाहोंका सिकन्दरकी दीवारके मानिन्द मज़्बूत है, हिगिंज़ नहीं वदलेगा, खातिर जमासे कृब्ज़ करे. इसी तरह इसी मज़्तूतकी दो तीन वार श्रजों भेजकर फ्मांन हासिल किया; उसमें लिखा है, कि जिस तरह जाने श्रमल करे, कि इहतियातन् श्राख़िरको सनद हो; काका जयसिंहके साथ वैसे ही बुजुर्ग हुक्म जारी हुश्रा. जहानके इन्तिज़ामकी जड़ ख़ास मज्बूत हुक्मपर है.

ردد که ار دمایات خاص انصاص در مسال مالسال ناصانه و تومی دولت موانواری خواهد باست. و مع صوایل بود "که چون مویسکه به تعصر بود-سانو ۱۲ بوکند بساورو صات بود بارنا و موحمت مومودیم " \*

کفته رمس و رمان سلامت - اولا مویسکه مدکور از مهد حضرت موش ۱ شنایی و حضوت حثت مكاسى سوحب اعكام متعلق غدمت إما وإعدان سدا دركا ديرد- بساكاء در مهد حضرت صاهب قرآن اللي بنوع دائلُو شده ١٦٠ سُر نعوض رسيده باشد؛ و دروفت صايات يوكنات مذكور بوادر ورصى مه جها وموقعه بعرص رساده - که و حکم منع جاره بیست - اما نامی و اتحال با و موحدت خواهد منادم مورد در يتحاطرهمع كمريد " \* مبس إنس مشعل بو مبس مصبوب دومه كوت عوصه داشت إرسال ذاشته مومان عاليشان حاصل منود- دون چذين مواين احت كدم بهروههي كه بدوند عمل بهايد» \* مار بعبت اعتماط كه نامي الحال دست أويرباشد بمصور مدوى م سكه بعرس رساسد . أن جال حكم شوف ساديات - مقابق جدين حكم حيال مطاع عالم مطبع كه مداراتصاط مالم خاص برُحكم معكم است متصديان خود راباجد عد وحبوتات بدأن بركبات موسّناده -هویسکه معکور <sub>آورو</sub>وس مامانسته <sub>آ</sub>بندیشی و شطیشی خلاف حکم معود، رفایات بوکنات معکور و ا بغراد صاحت سجناس آموری دریش آورد سندار چندرور مو دو بوکندو مطلعا" نوم سوده ترخاسته رمت - ركمان عود رادر على الداشته كه إصلاالي حارا آبادان شدى عديد \* بالصرور سُوحت إحكام مقدُّس حمعيتُ رَا به إن صلع موستان \* أن ماماً قنت إلايشال مواصعات واردة يروور كومستان در آمده ميكشته عصل غويف دااين قسم خوره دد وعمل واع البر التو سوده رَمَا يَا وَوَاوِدَادَا مُوهُونِصِلُ وَا مَعْجِسُ سُولُهُ سَجِنا بَعَدْ يَكُدُا لَهُ مَعْصُولٌ لَو كنات مولور معست میزد درگاه نیامده-و تصوف صعبت و بریشایی به واقعان درگاه ملاطس سعدگاه ورغيل تصومات وطاهدو والحال ازخ طألعي جنين مكم شوف هاه يانته ،

बहुतसे वादशाही हुक्मोंके मुवाफ़िक अपने मुत्सिहयोंको कितनेएक राजपूतों समेत उन परगनोंमें भेजा, जिसपर हरिसिंहने हुक्मके वर्ख़िलाफ वेसोचे वदजातीसे परमनोंकी रत्र्ययतको गुमराह करके हीला किया, थोड़े दिनोंके वाद उन परगनोंको विल्कुल् ऊजड़ करके ञ्राप भी उठगया, श्रोर श्रपने च्यादिमयोंको वहां छोड़ गया कि इस जगहको हर्गिज़ च्यावाद न होनेदेवें. तव जुरूरतसे वुजुर्ग हुक्मोंके मुवाफ़िक एक जमइयत उस जगह भेजी; वह वेवकूफ़ रत्र्य्यतको उजाड़कर पहाड़ोंमें फिरता था. सियालीको तो इस तरह खोया, त्र्यौर उन्हालीको भी ख़राव करके रत्र्ययतको परेशान किया-दोनों फ्स्टोंको ऐसा खोया कि एक दाम भी परगनों मन्कूरका मेरे हाथ नहीं ञ्चाया. जमइयतका खुर्च ञ्रीर परेशानी ञ्रापको रौशन है, कि बहुत जे्रवार हुआ, अब वे नसीबीसे ऐसा हुक्म हुआ; उस शस्स्की अजव नेक वस्ती है, कि जो हुक्मसे ख़िलाफ़ करे, उसको ऐसा हुक्म हो; श्रीर वह शस्स, जो कि दोलत स्वाहीमें कुर्वान हुन्या हो, उसको ऐसा हुक्म हो! इस सूरतमें कुछ इलाज नहीं, इन्लाफ हुजूरके हाथ है. वाकी हकीकृत उदयकर्ण चहुवानके खाना करनेके पीछे हरिसिंहको परगनोंके इनायत होनेकी ज़ाहिर हुई. इसवास्ते अब पीछेसे च्यूर्ज़ करके उम्मेदवार है कि जो कुछ चहुवान मज्कूर अर्ज़ करे, कुवूल फ़्मांया जावे.

यह अर्ज़ी लेकर कोठारियेका उदयकर्ण चहुवान आलमगीर बादशाहके पास दिल्ली पहुंचा, वहां जाकर इन परगनोंके मिलने और रावत हरिसिंहको मातहत करनेकी बहुत कोशिश की, लेकिन सब वे फ़ायदह गई.

. विक्रमी १७१८ पौप शुक्क १० [हि० १०७२ ता० ८ जमादियुल्अंव्वल् = ई० १६६१ ता० ३१ डिसेम्बर] को तसङ्घीका फ़र्मान और ख़ास ख़िलअ़त

ز مے سعادت شخصے کدچنین خلاف حکمی نموده آنوا چنان حکم شد-وآن کسے کد درواه دولتخواهی نداشده است آنوا همچنین حکم صادرگشت \* درینصورت میچ چاره نیست انصاف وعدل بدست واقفان حضور پرنوراست \*وبعد از رواند نمود ن اودیکر ن چوهان از واقعه درنار عالم مدار حقیقت پرگنات کدبد مورسنگه مرحمت شده ظامر گردید «- بنابر آن از عقب موضد داشت نموده امید وار است - آنچه که عرض چوهان مذکور نماید-مقرون اجابت گرده یه افتاب اقبال از مشارق اجلال ساطع ولامع باد - آمین \*

देकर उद्यक्ण चहुवानको किसी वादशाही इज़्तदार मुलाज़िमके साथ उदय-पुर भेजा. उस शाही मुलाजिमने ज्वानी वार्तोसे महाराणाको हिम्मत दिलाई, परन्तु कहावत मशहूर है, कि- "दामोंका छोमी बातोंसे राजी नहीं होता"- दिन दिन नाइतिफाकी बढ़ती जाती थी.

कृष्णगढवाळे राजा मानसिंहने भी श्रापनी कम उची, नाताकृती श्रीर महाराणा राजिंसहकी ज़बदंस्ती जतलाकर अपनी बहिनके विवाह लेजानेका जिक जारूकारि से किया, श्रीर यह भी कहा कि में तो हर तरह ताबेदार हूं, मेरी दूतरों महिन हाजिर है. तव व्यालमगीर बादशाहने विक्रमी १७१८ माघ शुरू है 🖟 १०७२ ता॰ ४ जमादि युस्सानी = ई० १६६२ ता॰ २६ जैन्यूबरी ] के महार-जा मानसिंहकी दूसरी वहिनसे वहे शाहज़ादे मुख्यूनुमकी शादी करती. 😂 🤲

कि शाहजादेकी उम्र १७ वर्षकी थी.

महाराणा राजसिंहको इमारतका बहुत शीक था. इन्होंने नार कराय के सामने अपने कुंबर पनेमें "सर्व ऋतु विटास" बाग और इन्टे नहुक रूक तथा बावड़ी, महाराणा कर्णसिंहकी बनवाई हुई क्णबाव रूपने यस्त्र वाई, श्रीर उसी जमानेमें इन महाराणा ( राजसिंह ) का यह न नेके शत्रुशालकी बेटीके साथ हुन्या था. \_ उन्हीं दिनान गर कर्फ वि कुवर व्याहनेके ठिये जोधपुरके महाराजा जश्वन्तातह से करे हैं नसिंह पर कुंवर राजसिंहसे तकार भी होगई थी, क्लाह क्लाहरू क पत्र मी राजा और जयचन्दकी श्रीलादमें हैं, जिनके के हिन्स ो जहर काग्ज नाल नामी तोरण बांधना हमारा हक है. दवाली में

ऐसी बातोंपर ज़िंद बढ़कर होते तक कि कि कि त्योहारपर राव शत्रुशालने महाराजा जग्वन्ति क जानेको के राणा कृदीमसे हिन्दुवासूर्य क्रान्स के सवब हमारा धर्म रहा, क्रांनस क े श्रपती समभाकर जश्वन्तासिंहको कुन्य उन्ह उ घरमें वांचतेही राव शत्रुशालने दोनोंमें 🚌 🖘 जुरूरी जिन्दगी तक दिलमें रंडर हर के

जश्वन्तासिंहने न हार्ने न शाहजहां बादशहरे कर स्टिस

( राजसिंह ) ने मोका देखकर जञ्चन्तसिंहसे पीछा छीन लिया; इसी तरह विगाड होता रहा.

विक्रमी १६९८ [हि० १०५१ = ई० १६११] में महाराणा राजिसह का दूसरा विवाह जेसलमेर हुआ. विवाहसे वापस आते समय गोमती नदी को देखकर वहीं एक सुन्दर तालाव वनवानेकी मर्ज़ी हुई थी, वह उस वक्त तो न बना और विक्रमी १७१८ मार्गशीर्प [हि० १०७२ रवीज़्स्सानी = ई० १६६१ नोवेम्बर] में जब रूपनारायणके दर्ज़नके लिये महाराणा राजिसह उधर गये, तब पहिले मन्सूबेके मुवाफ़िक़ फ़र्माया, कि हम यहां एक तालाव वनवाना चाहते हैं. पुरोहित ग्रीबदासने अर्ज़ किया, कि यह तो होसका है, परन्तु इसमें तीन वातोंका वन्दोबस्त होना चाहिये-अव्वल तो रुपयेके ख़र्चकी तरफ़ ख़याल न रक्खाजाय; दूसरे कामके अन्जाम तक ऐसी ही तवज्जुह रहे; तीसरे मुसल्मान वादशाहोंसे भगड़ा न हो; वर्ना वे इसको पूरा न होने देंगे.

महाराणाने तीनों वातों का इक़ार किया, श्रीर विक्रमी १७१८ माघ कृष्ण ७ वुधवार [हि॰ १०७२ ता॰ २१ जमादियुल् श्रव्वल = ई॰ १६६२ ता॰ १२ जिन्यूश्ररी ] को राज समुद्र तालावकी नीवका खातमुहूर्त किया गया. इस तालावके वनवानेके कई सवव लोग वयान करते हैं – कोई कहता है, कि जब महाराणा जैसल- मेरसे शादी करके वापस श्राते थे, तो वारिशकी ज़ियादतीसे गोमती नदीका वहाव बढ़गया, इससे दो तीन दिन ठहरना पड़ा, तब महाराणाने विचारा कि इस नदीको रोकना जुरूर है. किसीका कहना है कि महाराणाने श्रपने एक पुत्र, एक वारहठ, एक पुरोहित व महाराणीको मारडाला था, इस लिये वह हत्या उता- रनेके वास्ते यह तालाव वनवाया, जिसका ज़िक़ इस तरहपर है—

महाराणांके पास कोई वादशाही मुलाज़िम (१) दिल्लीसे आया, तब इन्होंने शाहाना दर्बार किया, और हुक्म देदिया कि कोई ताज़ीमी सर्दार दर्बारमें पीछेसे न आवे, अगर आवेगा तो हम ताज़ीम न देंगे. वारहठ उदयभाणने कहा कि आजके दिन वादशाही एल्चीके साम्हने ताज़ीम न हो तो फिर इज़तके लिये और कोनसा दिन होगा. महाराणा दर्बार किये हुए विराजे थे, कि वारहठ उदयभाण मना करने

<sup>(</sup>१) विकासी १७११ [हि॰ १०६१ = ई॰ १६५१] में जो शाहजहां बादशाहकी तरफ़से एल्ची वनकर मुन्ती चन्द्रभाण आया पा, सो शायद यही हो.

पर भी श्राया श्रोर मामूळके मुवाफ़िक श्राशीर्वाद दिया, लेकिन् महाराणा नहीं ' उठे; तब बारहठने नाराज़ होकर मारवाड़ी भाषामें निशाणी छन्द कहा, जिसके श्राखिरी मिस्रे ये हैं—

> गयाराणा जगत्सिंह जगका उजवाला ॥ रही चिरम्मी वप्पड़ी कीधां मुंह काला ॥

इन दोनों मिस्रोंका यह अर्थ हैं- कि जगतको रोशन करनेवाले महाराणा नगत्सिंह संसारसे उठगये, और उस जगहपर काले मुंहकी चिरमिटी ( धूंघची ) रहगई हैं.

महाराणा इस शाइरीको न सुन सके, श्रीर गुस्सेमें आकर एक छोहेका गुज़ं, जो पास रक्खा था, बारहठके सिरपर मारा, जिससे यह वहीं मरगया. कोई इस वास को इस तरह भी कहता है, कि उदयभाणको क़ैंद्र किया, श्रीर वह क़ैंद्रमें ही श्रपने हाथसे फांसी छगाकर मरग्या.

हर्नी महाराणाकी राणीने (१) अपने बेटे सर्वारसिंहको युवराज बनानेके लिये बढ़े कुंवर युव्तानसिंहकी तरफ़से महाराणाको शक दिलाकर उनका चित्त कुंवर की तरफ़से हटाया, भीर महाराणाने नाराज़ होकर उसी गुज़ेंस कुंवर सुल्तानसिंह का काम समाम किया. थोड़े दिन पीछे श्र्यपने पुरोहितको उसी राणीने एक पत्र लिखा, कि मैंने सुल्तानसिंहको तो इस फ़रेबसे मरवाडाला, श्र्य द्वारको भी ज़हर देदेना चाहिये, जिससे कि मेरा बेटा राज्यका मालिक बने. पुरोहितने उस कागृज़ को श्र्यपनी कटारीके खीसेमें रखदिया. पुरोहितके पास एक महाजन दयाल नामी नौकरी करता था, उसकी शादी किसी महाजनके यहां याम दिवाली में हुई थी, जो कि उदयपुरसे दो मीलके फ़ासिलेपर हैं. एक दिन त्योहारपर पहर रातगये दयाल श्र्यमे मालिक पुरोहितके छुड़ी लेकर ससुराल जानेको था, रात होनेके सबब पुरोहितसे एक शख्न मांगा, पुरोहितने श्रयनी कटारी देदी. वह रातको श्रयमी ससुराल गया, श्रोर वहां एक घरमें ठहरा, वह कटारीका खीसा खोलकर उस कागृज़को बांचने लगा, बांचतेही वह वहांसे दोड़ा श्रीर उदयपुर श्राया; श्राधी रातके समय महाराणाको जुकरी

<sup>(</sup>१) बहुवा भारोंकी पोपियोंमें महाराणी भाटियाणीके गर्भेते सुल्तानासिंह, सर्वारसिंह वर्गेरह कुंबरोंका होना छिखा है, परन्तु इस हाळके सुननेसे माळूम होता है, क्रि. सुल्तानासिंह किसी दूसरी महाराणीके पेटसे थे.

रजब = ई० ता० ३१ जैन्यूत्ररी ] के दिन चन्द्रग्रहण होनेके सबब दो हज़ार मुहर छोर बहुतसे सामान समेत कामधेनु गऊ का दान किया. विक्रमी १७२१ मार्गशीर्प कृष्ण १० [हि० १०७५ ता० २४ रवीडस्सानी = ई० १६६४ ता० १५ नोबेम्बर ] को इन महाराणाने अपनी माता राठोड़ राजसिंह मेड़ितया की बेटी छोर महाराणा जगत्सिंहकी राणी जनादे बाईजी राजके नामसे तालाब बनानेका मुहूर्त बड़ी नाम ग्राम में किया, छोर विक्रमी १७२५ माघ शुक्र १० [हि० १०७९ ता० ८ रमज़ान = ई० १६६९ ता० ११ फ़ेब्रुअरी ] को प्रतिष्ठा करके उसका नाम 'जना सागर' रक्खा – (शेषसंग्रह नम्बर ६).

इस तालावके वनानेमें २६१००० दो लाख इकसठ हजार रुपया खुर्च पड़ा, ख्योर प्रतिष्ठाके समय दो याम गलूंड ख्योर देवपुरा पुरोहित ग्रीवदासको दिये. यह तालाव उदयपुरसे वायव्य (उत्तरी पश्चिमी) कोणमें छः मीलके फ़ासिले पर है (१). इस तालावकी प्रतिष्ठाके वक्त महाराणा राजसिंहकी माताका देहान्त होगया.

इन्हीं दिनोंमें महाराणाके कुंवर जयसिंहने पीछोला तालावके उत्तर श्रम्वाव-गढ़के नीचे उदयपुरके पास रंगसागर नामका एक तालाव वनवाया, श्रीर उसकी श्रतिष्ठाके समय भी वहुतसा दान पुण्य किया.

राजसमुद्रकी पालपर मिद्दी विक्रमी १७१८ माघ कृष्ण ७ [हि॰ १०७२ ता॰ २१ जमादियुल् अव्वल = ई॰ १६६२ ता॰ १२ जैन्यूऋरी ] में पड़नी शुरू होगई थी, जिसमें हज़ारों आदमी काम करते थे.

विक्रमी १७२२ वैशाल शुक्क १३ सोमवार [हि॰ १०७५ ता॰ ११ शब्वाल = ई॰ १६६५ ता॰ ८ मई] के दिन गोमती नदीको बांधनेके लिये दोनों पहाड़ों के बीच पालकी पक्की बुन्याद डालनेका मुहूर्त हुआ, और विक्रमी १७२८ आश्विन कृष्ण ४ [हि॰ १०८२ ता॰ १८ जमादियुल अब्वल = ई॰ १६७१ ता॰ २६ सेप्टेम्बर] को राजसमुद्र तालाबमें नावका मुहूर्त एक गड्ढेमें पानी भरवाकर किया, क्योंकि फिर सिंह राशिपर टहस्पित आता था, और इसमें भले काम करनेकी ज्योतिषके मतसे मनाई है.

इस राजसमुद्र तालावसें – सिवली, भीगावदा, भाणा, लुहाणा, बांसोल

<sup>(</sup>१) वि॰ १९३२ [ हि॰ १२९२ = ई॰ १८७५ ] की अति वृष्टिते पालकी बहुतसी मिट्टी ् घहगई थी, जिसका बयान महाराणा सज्जनसिंहके हालमें लिखा जायगा.

श्रोर गुड़ळी ग्राम श्राये; श्रोर मोरचणा, पसूंघ, खेड़ी, छापरखेड़ी, तासोल श्रोर मंडावरकी सीम इस तालावके पेटेमें श्राई.

इस राजसमुद्रमें गोमती, ताली श्रीर केलवाकी नदीका पानी श्राता है. इस तालाक्की पुरुता पाल (वन्द) छः हज़ार चार सो तेरह गज़की है. इसमं पानीके तीन मुरुप निकास हैं, श्रीर चौथा श्राधिक भरजानेके समय गोघाटकी चटानों परसे बहुता है.

विक्रमी १७३१ श्रावण शुक्ष ५ [हि॰ १०८५ ता॰ ३ जमादियुल् श्रव्यक्त्र = ई॰ १६७४ ता॰ ८ व्यागस्ट ] को इस पानीसे भरे हुए तालावमें एक ताब कादी; व्यार विक्रमी १७३२ माघ शुक्ष ७ [हि॰ १०८६ ता॰ ५ जिल्काद = ई॰ १६७६ ता॰ २ जिल्काद = ई॰ १६७६ ता॰ २३ जिल्लूबरी ] को कृष्णगढ़के राजा कृपसिंहकी वेटी चारुमती महाराणी राठोंड़ने राजनगर ग्रामके पश्चिम तरफ सफेंद पत्थरकी वावड़ी बनवाई, जिसमें तीस हज़ार रुपये खुर्च पड़े. महाराणा राजिसहने माघ शुक्ष ९ [हि॰ ता॰ ७ जिल्काद = ई॰ ता॰ २५ जिल्लूबरी ] को राजसमुहकी प्रतिप्ता की, श्रीर शाखानुसार छाखों रुपयेका दान ग्राम्हणोंको दिया, श्रीर जप होमक चाइ राजसमुहकी परिक्रमा करनेके लिये राणियों समेत पैदल चले — नापाकियोंन पश्चिमकी तरफ होकर मोरचला, पसंघ, तानोल, भाणा श्रीर कांकरोंली हाने हुए १४ कोसके घेरेको पूरा किया.

विक्रमी १७३२ माघ शुरू १६ [हि॰ १०८६ ना॰ १२ जिल्हाद = ई॰ १६७६ ता॰ १ फ़ेब्रुचरी ] के दिन इमकी प्रतिष्ठा पूरी हुई. चारण नया ब्राम्हणींकी छाखीं रुपयेका दान दिया, च्यार च्याने पुरोहिन गृगेवदामकी बाग्ह बाम बगुडी, सबसे जियादा धन ब्राम्हणींके हिस्सेम, दूसरे चारण च्यार नीसरे द्रग्देंसे सर्दार पासवान मुसाहियोंने पाया.

महाराणाने श्रपनी पार्ट्य राणी स्वीर कुंबर निगम सुवर्णे तृत्य की; कींत पुरोहित ग्रीवदासने सीनेकी स्वीर उसके बेट राज्यदायन नार्ज्य तृत्य की; हों हो देवे राज्यदायन नार्ज्य तृत्य की; टोडेके राजा रायसिंहकी माना, व मह्द्रके नव बहुवन केवरीसिंह, कींर काव्याह्म सात्र केतरीसिंहने चांद्रिकी नृत्य की। इसी जल्लेने नात्रका नाम राज्यसम्बद्ध सात्र परिकार नाम राज्यसम्बद्ध स्वीर कहरूक नाम राज्यसम्बद्ध हो। केव कर्ने तात्रकाक बढ़े सारी जल्लेम क्यार्टन होंगे काव्याह सात्र केवह सारी जल्लेम क्यार्टन होंगे काव्याह सात्र केवह सारी जल्लेम क्यार्टन होंगे काव्याह सात्र केवह सारी काव्याह कर्ने हिता काव्याह सात्र काव्याह कर्ने किया केवित केवित की क्यार्टन क्यार्ट

इस जल्सेपर किसी ख़ास कारणसे नहीं त्राये थे, महाराणाने उनके छिये नीचे छिखे त्रानुसार तुहफ़े भेजे:-

जोधपुरके राजा जश्वन्तासिंहके लिये ९००० रुपये, परमेश्वर प्रसाद हाथी, नरतन, फत्ते श्रीर कनक कलश नामके तीन घोड़े श्रीर तीन दुशाले रणछोड़ भद्दके साथ भेजे.

त्रांवेरके राजा रामिसंह कछवाहेके वास्ते १०२५० दस हजार दो सो पचास रुपये, सुन्दरगज हाथी, त्र्योर सुन्दर व हद नामके दो घोड़े त्र्योर छः दुशाले पुरोहित रामचन्द्रके हाथ भेजे.

वीकानेरके राजा अनूपसिंहके लिये ७५०० साढ़े सात हज़ार रुपये, मदन मूर्ति हाथी, शाहशृंगार व तेजनिधान दो घोड़े और 99 दुशाले माधव जोषी (ज्योतिपी) के हाथ भेजे

वूंदीके राव भावसिंह हाड़ाके छिये होनहार हाथी, नरतन, सर्वशोभा श्रीर सिरताज नामके तीन घोड़े तथा कई दुशाले देकर भारकर भट्टको भेजा.

रामपुरेके राव मुहकमसिंह चन्द्रावतके वास्ते फ़त्ह दौलत हाथी, मोहन श्रीर एक दूसरा, दो घोड़े द्वारिकानाथ ब्राह्मणकी मारिफ़्त भेजे.

जैसलमेरके रावल श्रमरसिंह भाटीके वास्ते प्रतापशृंगार हाथी, हयमुकुट तथा रतिमुकुट नामके दो घोड़े श्रीर दुशाले देवनन्द जोपी (ज्योतिषी) के संग पहुंचाये,

डूंगरपुरके रावल जग्वन्तसिंहके लिये सार्धार हाथी, जहतरंग व कनक नामके दो घोड़े हरजीके साथ भेजे.

अपने प्रधानको प्रतापशृंगार हाथी, श्रोर राणावत रामसिंहको सिंहनाद हाथी दिया.

राजसमुद्र तालावके जुदे जुदे दारोगोंको ६० घोड़े वस्त्र और ज़ेवर समेत दिये. दो सो छः घोड़े चारण भाट और कवियोंको, और बांधूगढ़के राजा भावसिंह वघेलाको अनूप हाथी, विनयसुन्दर व एक दूसरा, दो घोड़े तथा दुशाले गहना लादू महासहाणीके साथ भेजे; और बहुतसे घोड़े उन लोगोंको, जो राजाओंके बुलानेको गये थे, दिये टोडेके राजा रायसिंहके बेटोंके लिये सहेली नामकी हथनी उनकी माके साथ भेजी, और महाराणा जगत्सिंह, कर्णसिंह, अमरसिंह, प्रतापसिंह व महाराणा हमीरसिंह और रावल समरसी तकके भी दिये हुए सासणीक चारण व भाटों को जुदे जुदे घोड़े दिये. इसके सिवाय दूसरे पंडित तथा चारणोंको एक लाख बाईस हजार दो सो अड़सठ रुपयेके खरीदे हुए ५५२

घोड़े श्रोर एक ठाख दो हुज़ार एक सी दस रुपये में मोठ िटये हुए १३ हाथी व हुयनी सिरोपाव गहने वर्गेरह समेत वांटे.

इस राजसमुद्र तालावके बनवाने तथा जल्से श्रादिमें १०५४७५८४ एक किसोड़ पांच लाख सेंतालीस हज़ार पांच सों चोंशासी रुपये खुर्च पड़े (१). विक्रमी १७१८ माघ रूण ७ [हि० १०७२ ता० २१ जमादियुल्यव्यल् = ई० १६६२ ता० १२ जेन्यूअरी ] के दिन यह काम शुरू हुआ, श्रीर विक्रमी १७३२ त्रापाढ़ [हि० १०८६ रवीउस्सानी = ई० १६७५ जून ] तक बरावर खुर्च होता रहा, जिसकी तपसील यह है— राणावत रामसिंहके द्वारा २७३६४९७॥ सत्ताईस लाख लतीस हज़ार पार सो सत्तानवे रुपया श्राठ श्राना खुर्च पड़ा; महाराणाके काका की मातहतीमें ५०४८८०। पांच लाख चार हज़ार श्राठ सो अस्सी रुपये चार श्राने उठे; ढुंवर मुह्कमसिंहके श्राधकारसे २१२५२८ दो लाख वारह हज़ार पांच सो श्रव्हतीस, श्रीर कायस्य श्रामलक्षाक हस्ते ४७८१०७ चार लाख श्रठतर हज़ार एक सो सात रुपये खुर्च हुप, श्रीर चींकड़ियोंकी खुद्बाईमें ३२६०१। वर्तीस हज़ार छ सो एक चार श्राने खुर्च पड़े.

इत सबका जोड़ रु॰ ३९६४६२३॥ जिसमेंसे रु॰ ३२००२८८०। तो मिद्दीसे पाळ की भरवाई च्योर चूनेकी चुनाईके काममें खर्च हुए, च्योर रु॰ ७६१७४३॥ पत्थर की खुदाई, पुराई च्यादि में छगे (२); कुळ १०५४७५८४ एक किरोड़ पांच ठाख सेंताळीस हजार पांच सो चौरासी रुपये खुर्च हुए, जिनमें से रु॰ ३९६४६२३॥ तो केवळ ताळाव के काममें खुर्च हुए, वाकी रु॰ ६५८२९६०। इन्च्याम, ख़ैरात घ्योर जल्से घगेरह में उठे.

इस तालावके शुरू से ख़ब्म होने, तक जो जो श्रीर वातें हुईं, वे नीचे

लिखी जाती हैं:---

विक्रमी १७१७ भाहपद शुरू ९ [हि॰ १०७१ ता॰ ७ मुहर्रम = ई॰ १६६०

<sup>(</sup>१) राजसमुद्रकी प्रशासिक ११ वें सर्गके १६ वें श्लोकमें दिस्ता है कि एक प्रसमें इस्त दिस्से हुए बाली १९६१६२३॥ और उसी सर्गके २२ वें श्लोकमें दिन्या है कि १०५० ५५८१ ६० दूसी प्रसमें छो, इससे बादि पष्ट मानाजाब कि कप्राची रहन ने तालाब के हार्ने हमें और दूसी दूसरे क्योंमीं, तब तो सब मिलाकर ११९७२२० आ होते हैं, लेकिन हमने इस में हें का अमें इस ताह पर समझा है कि एक प्रसमें तो पहली बहुन के सालाब के लाम माना लिसीनाई है, और दूसरे प्रसमें विदेश सूर्वको मिलाइन स्व हें हु किन्य विचाह, असर १९२० कथा। भी सूर्व पहले हीं तो तक्षकुव नहीं है,

<sup>(</sup>२) अस्त प्राप्तिके २१ वें सर्गके १२ वें कोचने फार्ट्यहर जिले हैं, क्लू कार्रिके से ९९९ का फर्क पहता है,

'ता॰ १४ सेप्टेम्बर ] को महाराणा राजसिंहकी तरफ़से सूरसिंह ऋालमगीरके पास गया था, जिसको वादशाहने घोड़ा ऋोर ख़िल्ऋत देकर विदा किया.

श्री नाथजीकी मूर्तिका बजले मेवाड्में पधारना.

नाथद्वारेके गोसाई छोगोंने तो इन सब इतिहासी वातोंको अपनी पुस्तकोंमें करामाती ढंगसे छिखा है, अोर जा़विता यह रक्खा है कि अपने चेछोंके सिवाय और किसीको अपने मतकी पुस्तकें न दी़जावें, बिल्क चेछोंको भी पुस्तक देते वक् हिदायत करते हैं कि इसमेंका एक शब्द भी किसी दूसरेके सामने न कहा जावे, क्योंकि दूसरोंको कहदेनेसे पुस्तक अप समभी जाती है, और कहने वाछा पापी ठहरता है. अक्सर इसी सबबसे इन गोसाई छोगोंके अस्छी हाछ गैर छोगोंको कम मिछते हैं— गोसाईजी और सातों स्वरूपका बयान किसी और मोंकेपर छिखा जायगा, यहां केवछ गिरिराजसे श्री नाथजीके पधारने और सिहाड़ आममें विराजनेका हाछ छिखा जाता है.

पहिले मथुराके पास गिरिराज पर्वत पर श्री नाथजीका मन्दिर था, त्र्रालमगीरने गोसाई छोगोंके पास एक आदमी भेजकर कहलाया, कि तुम लोग मथुराके फ़क़ीर हो तो कुछ करामात दिखलाओ, वर्ना निकाले जाओगे. इससे गोसाई विष्ठलदासजी के पुत्र गिरिधारीजीके वेटे दामोदरजी घवराये, श्रीर श्री नाथजीकी मूर्तिको एक रथमें विठाकर अपने काका गोविन्दजी, वालकृष्णजी, वहनजी और गंगावाईके साथ मथुरासे विक्रमी १७२६ च्याश्विन शुक्त १५ [हि० १०८० ता० १४ जमादियुल् अव्वल् = ई० १६६९ ता० १० ऑक्टोबर ] को घड़ीभर दिन बाकी रहे निकले, और आगरे पहुंचे; १६ दिन तक वहीं छिपे रहे. फिर कार्तिक शुक्त २ [ हि॰ ता॰ १ जमादि-युस्सानी = ई० ता० २६ व्याक्टोवर ] को आगरेसे चलकर वूंदोंके राव राजा अनिरुद्धसिंहके पास आये, वर्सातका मौसम कोटेके ज़िले कृष्णविलासं में काटा; वहांसे पुष्कर होकर कृष्णगढ़ पधारे, तब कृष्णगढ़के राजा मानसिंहने कहा, कि श्रापको छिपकर रहना मन्जूर हो तो यहां रहिये, क्योंकि मैं ज़ाहिरा नहीं रख सकार निदान वसन्त श्रीर किसी कृद्र गर्मी कृष्णगढ़में ही पूरी की; उसके बाद मारवाड़ की तरफ़ गये. जोधपुरके महाराज जञ्चन्तसिंह अपनी ननिहालमें थे. जीने जोधपुरसे तीन कोस की दूरीपर चांपासेणी याममें श्री नाथजीको पधराया, ञ्जीर बर्सातके ञ्जाख़िर तक वहीं रहे. मथुरासे निकलनेके बाद पहिला बर्सातका मोसम संजेतीधारके पास कृष्णपुर में, दूसरा कोटेके पास कृष्ण विलास श्रोर तीसरा चांपासेणी में विताया.

वे गोसाई लोग बाद्शाह आलमगीरके डरसे सारे रजवाड़ोंमें फिर, परन्तु विशाही नाराज़गीको भेळनेकी ताकृत किसीमें न पाई, ठाचार मारवाड्में महाराजा त्रज्ञवन्तर्सिंहके पास गये, छेकिन् जब उनके मुलाजिमीकी भी ताकृत न देखी, तब क्षेत्रेत गोसाई दामोदरजीके काका गोविन्दजी महाराणा राजसिंहके पास त्र्राचे, त्र्रीर श्री नायजीके बारमें जो श्रपनी ख्वाहिश थी जाहिर की. महाराणाने खुशीके साथ मन्जूर किया, श्रीर कहा कि, ''जब मेरे एक छाख राजपूरोंके सिर कट जावेंगे, उसके भाद प्राठमगीर इस मूर्तिको हाथ छगा सकेगा". गोविन्दजी वहे प्रसन्न होतेहुए चांपासेणी गये, ब्योर वहांसे विकमी १७२८ कार्तिक शुरू १५ [हि॰ १०८२ ता॰ १४ रज़ब = ई॰ १६७९ ता॰ १७ नोवेम्बर ] को चले, त्र्रीर उदयपुरसे १२ कोस उत्तरकी तरफ बनास नदीके तीर सिहाड़ आमके पास मन्दिर बनवाकर श्री नायजी को विक्रमी १७२८ काल्गुल कृष्ण ७ [हि॰ १०८२ ता० २१ शब्याल

्रा नावजा जा प्रभाग १०५० क्षेत्रुव्यती ] श्रीनशरके दिन पाट विठाया । श्रीनशरकी सीमामें व्याप, तो महाराणा वहींसे पेश्वाई करके उनको छाये थे, स्त्रीर श्रहासे उत्सव में शामिल थे. इसका हाल यहां पर विल्कुल

सल्बरका रावत रचुनायसिंह चूंडावत रुष्णावत, जो महाराणा जगत्सिंहके फमीके साथ हिखागया है. समय ही से मुसाहिची करता था, महाराणा राजसिंहके यक्तमें भी पास रहता था; जब बादशाह शाहजहांका भेजाहुच्या चन्द्रभान मुन्शी उदयपुर आया, तो उसने शाहजहांकी विदातमें रावत रघुनायसिंहकी तारीफ हिस्सी थी. शायद उसने इसी सबवसे घमंडमें आकर महाराणाको नाराज् किया होगा, या आपसकी फूटसे छोगोँन महाराणाको उससे नाराज् किया हो. निदान महाराणाने स्त्रीर सब पर्ही समेर सर्तृवर, रावत रघुनायसिंहसे छीनकर चहुवान रामचन्द्रके छोटे बेटे केसरीसिंहब

बेदलाका राव चळू जिसको महाराणा त्र्यमरसिंहने गंगारका पट्टा दिया थ रावका ख़िताव देकर जागीरमें लिखदिया उसका बेटा राव रामचन्द्र च्योर इसका वड़ा पुत्र राव सबलसिंह बेदलाकी जागीर कायम रहा, ऋोर छोटे पुत्र केसरीसिंहको पारसीछीका पृष्टा व रावका खिताब मिछ

केसरीसिंह्से यह महाराणा बहुत प्रसन्न थे, इसी सबब रावत रघुनार्था पर नाराज होने बाद सलूंबर भी इसीको छिल दिया. चहुवान स्रोर चूंडाव

लहाई पहिले ही से चली व्याती थी, क्योंकि महाराणा व्यमरसिंहने जय वेग पटा राव बह्नुको दिया था तव सल्बंबरके रावत कृष्णदासका भतीजा रावत मेघ महाराणासे विगटकर दिछीमें वादझाह जहांगीरके पास चला गयाथा-

वाद फिर महाराणाने उसको वुलाकर वेगमका पटा पीछा लिखदिया, श्रीर राव वहूको उसके वदलेमें गंगार श्रीर वेंदला दिया. इस समय चहुवानोंका पेच चला, तो सलूंबर, जो सव चूंडावतोंका पाटवी ठिकाना है, ले लिया. श्राख़िरकार रावत रघुनाथिं हह स वातसे नाराज होकर वादशाह श्रालमगीरके पास विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ शुक्त १४ [हि॰ १०८० ता॰ १३ मुहर्रम = ई॰ १६६९ ता॰ १३ जून] को लाहोर पहुंचा, जिस वक्त कि हयात वागमें वादशाहके डेरे थे; वादशाहसे महाराणा की नाराजगी तथा वीती हुई सारी केंफियत कह सुनाई. श्रालमगीरने उसको एक हज़ारी जात व तीन सो सवारका मन्सव श्रीर एक हज़ार रुपयेकी कीमतका जम्धर इनायत किया.

इन्हीं दिनोंमें टोडेके राजा रायसिंह भीमसिंहोतका देहान्त हुआ; इनके बेटे १ मानसिंह, २ महासिंह, और ३ अनोपसिंह विक्रमी १७३० वैशाख शुक्र पक्ष [हि० १०८४ मुहर्रम = ई० १६७३ एप्रिल ] में वादशाह आलमगीरके पास हाज़िर हुए; वादशाहने तीनों को तसल्लीके साथ खिलअत दिये.

महाराणाने विक्रमी १७३१ श्रावण शुक्त ५ [हि॰ १०८५ ता॰ ३ जमादियुल्-च्यव्वल = ई॰ १६७४ ता॰ ८ च्यॉगस्ट] को देवारी दर्वाज़े पर किवाड़ चढ़वाये, जिसकी प्रशस्ति उसके वाई तरफ लिखी है-(शेप संग्रह नम्बर ७).

जिसका प्रशास्त उसके वाइ तरफ़ छिला है ( राग पान्ह गर्मा १७३१ पीप महाराणा राजिसहिक छिये ब्यालमगीर वादशाहने विक्रमी १७३१ पीप महाराणा राजिसहिक छिये ब्यालमगीर वादशाहने विक्रमी १७३१ पीप सहाराणा राजिसहिक छिये ब्यालमगीर वादशाहने विक्रमी १७३१ पीप

अपने अठारहवें जुलूस पर खासा खिलअत, जड़ाऊ जम्धर और फंर्मान भेजा. विक्रमी १७३२ [हि॰ १०८६ = ई॰ १६७५] में महाराणी रामरसदे ने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई – (शेप संग्रह नम्बर ८). इस जमानेमें आलमगीर बादशाहने अपने मतके पक्षसे अथवा मुसल्मानोंको प्रसन्न रखनेके विचारसे दूसरे मज़ब बालों अपने मतके पहुंचाना, मन्दिरोंको तुड़वाना और दूसरे मतकी धर्म पुस्तकें न पढ़ने को तक्लीफ पहुंचाना, मन्दिरोंको तुड़वाना और दूसरे मतकी धर्म पुस्तकें न पढ़ने देना वगेरह शुरू किया; इससे सारी प्रजाका नाकमें दम आगया. अक्वर बादशाहने देना वगेरह शुरू किया; इससे सारी प्रजाका नाकमें दम आगया.

देना वगेरह शुरू किया; इससे सारी प्रजाका नाकम दम आगया. अवपर पारराष्ट्र अपनी फ़ोजके तीन हिस्से इसी मल्लवसे रक्खे थे, और वह १ शिक्षा, २ सुन्नी और ३ राजपूर्तोंका गिरोह था; अगर एक दल बदलजाय, तो दो उसको सजा देनेके लिये तय्यार रहते; परन्तु आलमगीरने अक्वरके वर्षिलाफ़ कार्रवाई की, कि सुन्नियोंको राजी रखनेके लिये शिक्षा (अलीको वड़ा मानने वाले मुसल्मान) और राजपूर्तोंका दिल तोड़िदया, जिससे एक न एक मज़ड़ा अक्सर बना रहता था.

महाराणा राजसिंहकी हर एक कार्रवाई वादशाहके मन्शाके बर्खिछाफ़

होती थी, दिन दिन नये मन्दिरोंका वनना, मधुराके गोसाई , जो श्री नाथजीकी मूर्तिको लेकर त्राये, उन्हें त्र्यपनी पनाहमें रखना, संस्कृत विद्याक्षी शिक्षाका जारी करना, जोधृपुरके राठौड़ोंको मदद पहुंचाना वगेरह बहुतसी वातोंसे त्र्यालमगीर बादशाहने मौका देखकर विचार किया होगा कि, महाराजा जशवन्तसिंह तो इन दिनों काबुलकी तरफ भेजेही गये हैं, व्यगर इस मॉक्रेपर उदयपुरके महाराणाको दवादें तो सारे राजपूत दवजावेंगे, श्रीर फिर कोई सिर न उठावेगा.

यह इरादह करके विक्रमी १७३५ माघ शुक्त ८ [हि॰ १०८९ ता॰ ६ ज़िल्हिज = ई० १६७९ ता०२० जैन्यू यरी ]को स्याजह मुईनुदीन चिश्तीकी ज़ियारत ्रिक्ति — २० १६७५ ता० २० जपुत्रस पुत्रस्त चुन्निस्ता चुन्निस्ता गुन्निस्त (दर्शन)के बहानेसे वादशाह व्यजमेरकी तरफ व्याया, व्योर विक्रमी १७३५ फाल्गुण शुक्र १४ [हि॰ १०९० ता॰ १३ मुहर्रम = ई॰ १६७९ ता॰ २४ फेब्रुव्यरी ]को रास्तेहीमें व्यावेर के राजा रामसिंह का पोता विप्णुसिंह उसके पास हाज़िर हुव्या; चेत्र कप्पा ४ [हि॰ ता॰ १८ मुहर्रम = ई॰ ता॰ १ मार्च] के दिन् वादशाह अजमेर पहुंचा; महाराणाने उसका मन्शा पहचानकर अपने वकील उसके पास भेजदिये, श्रीर जो हुक्म हुश्रा मन्जूर किया.

विक्रमी १७३६ चेंत्र शुक्र ११ [.हि॰ १०९० ता॰ ९ सफ़र = ई॰ १६७९ ता॰ २३ मार्च ] के दिन कुंवर जयसिंहके डेरे बाहर खड़े करवाये. व्यालमगीरने शाहजादे काम्यल्शको सर्कारके वल्शी मुहम्मद नईमको महाराणाकी दस्वास्ति पर कुंबरके छेनेके छिये उद्यपुर भेजा, जिसकी वावत यहां श्वस्ट फ़र्मानका तर्जमा श्रीर उस की नक्ल फार्सी नोटमें लिखीजाती है:-

> बादशाही फुर्मानका तर्जमा. विस्मिछाहि रहमानि रहीम.

यतीउछाहःवयतीउर्रमूङः आत्मिणंको खुरा और वैगम्बर श्रायतः व उल्लिङ् श्रम्भे मिन कुम, इतकी इताअत करनी चाहिये.

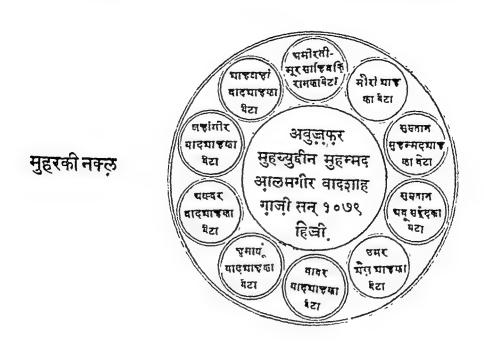

वफ़ादार ख़ैरख़ाह- नेक सर्दारोंका वुज़्री-वरावरी वालोंसे विहतर- फ़्मों वर्दारोंका सरताज

वहुतसी मिहर्वानियोंके छायक राणा राजसिंह वाट्शाही मिहर्वानियोंसे इज़त दार श्रोर ख़बर्दार होकर जानें, जो श्रर्ज़ा कि साफ दिली श्रोर सच्ची ख़ैरर वाहीसे केसरीसिंह श्रोर निर्सिहदास श्रपने नीकरोंके हाथ वादशाहोंकी पनाहवाली दर्गाहमें भेजी थी, बुजुर्ग सल्तनतके हाज़िर रहनेवालोंकी मारिफ़त पाक साफ़ नज़रसे गुज़री उस उम्दह सर्दारकी वाज़ दर्स्वास्तें बुजुर्ग वज़ीर वड़े दरजेके सर्दार जुम्दतुल्मुन्क श्रसदखां, श्रोर बुजुर्ग खान्दान वहादुरीके निशान वहुत मिहर्वानियोंके लायक यख़्शि- युल्मुल्क सर्वलन्दखांके ज़रीएसे मालूम हुई.

वुजुर्ग दर्गाह में श्रर्ज़ हुश्रा कि वह श्रपने वेटेको वादशाही दर्गाहमें हाजि़रीसे वुजुर्गी हासिल करनेको भेजना चाहता है, श्रोर उम्मेद रखता है, कि एक सर्कारी श्रादमी उसके लानेको हुजूरसे मुक्र्र किया जावे: इसलिये सबके माननेके लायक वुजुर्ग हुक्म जारी होता है, कि हम उसको पुराने मृज्यूत दरादर वफादार कारगुज़ारोंमें से जानते हैं— ख़ान्दानी वहादुर मुहम्मद नईमको, जो नेक-वस्त नाम्दार, वादशाही श्रांखकी पुतली, सल्तननके वाग् ते ताज़ कुल श्राली ख़ान्दान, जहानवालोंकी ताज़ीमके लायक, वादशाहजादह मुहम्मद काम्बर्शकी सर्कारका वस्त्री है, इनायतके तरीकेसे उस उम्दह सर्दारके बेटेको लाने.

के छिपे उस तरफ़ रुज़्सत फ़र्माया है. छाज़िम है कि तबीश्रत को बादशाही मिह्वीनियोंसे जमा रखकर उसको ज़िक़ कियेहुए श्रादमीके हमराह युज़ुर्ग दर्गाह में भेजदे, कि सलामसे युजुर्गा हासिल करने वाद बहुतसी मिह्वीनियोंके साय वापसीकी इजाज़त पावेगा-तारीख़ २५ महर्रम साल २२ जुलूस = १०९० हिजी को लिखा गया.

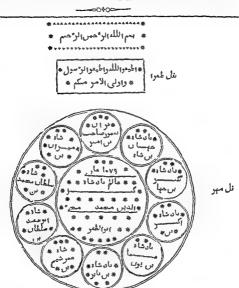

میدة اخلاص کشا ب دولتحواه رندة الاسان و الاشاد خلاصة الامائل والا تراب نفارة الفايد والاخواب سلالا مدويت مشاب سواوار الحد واحسان مطع الاحلام رانا راح سكه بعنایت نادشاعی معتصر و مناعی كشته بداند - موصد داشت كه ارزر ب صدق اخلاص و خلوص بعدگی مصحوب كیسریسك و بومنگذا ب بوكران خود بدرگاه - از داشته بود شو مطابعتاً دها به يأية سرير خلابت مصدو اربع امای از طرالد،

पीठकी इबारत और मुहर,

\* १९ \*

मुहम्मद मुञ्जूस
शाह जालम,हन्न आलमगीर वादशाह गाजी

\* १०८७. \*

\* \* \*

नव्वाव बुजुर्ग अल्काब जहानवालों की पनाह, बलन्द दरजे वाले, दीन दुन्याकी रौनक, बुजुर्गी और नसीवहके बाग्के दररूत, वुजुर्गी और बड़ाईके दररूतके फल, नसीवहवर, बलन्द खान्दान, खुदाई कारखानेके पसन्दीदह, बादशाही ताजके मोती, खुदाई रहमतोंके नमूने, बुजुर्ग कृद्र, वादशाहजादह नाम्दार, मुहम्मद मुअज़्मके रिसाले में, अदना दरजेके वफ़ादार असदखांकी मारिफ़त (जारीहआ)

الجهرگذشت - و بعنی ملتمسات آن عدی آلاعیا ن بوساطت عده هٔ و زرا مے رفیع الشان زبده خوا نین بلند مکان خان شجاعت نشان جمد آزالملك مدار المهام الشدخان و شرافت و نجابت بناه شجاعت و شهامت دستگاهٔ موردم حم ببكران بخشي الملك سربلند خان بموقف عرض مقدس معلى رسید \* مهامت دستگاهٔ موردم حم ببكران بخشي الملك سربلند خان بموقف عرض مقدس معلى رسید \* والا یفوستد - امید وارست كه یك از بندها م پادشاهی برا م آوردن او از حضور لامع النور تعین شود \* حكم حهانمطاع واجب الانباع شرف نفاذ م یابد كه چون او را از بندگان قدیم برجاد ه بندگی مستقیم میدانم سیادت و شجاعت انتساب محمد نعیم بخشی سرکار فرزند سعاد نمند برخورد از نامدار قر هٔ باصر هٔ دولت غرهٔ ناصیهٔ سلطنت نوباوهٔ نهال حشمت تا زهٔ گل بوستان خلافت والاگوه و عالی نسب پادشاه زاده عالم و عالمیان محمد کام بخش را از راه عنایت خلافت و داشته او را برفاقت مشارا "الیه روانهٔ بارگاه سلطنت گرداند که بعد استلام عتبهٔ رفیع مرتبهٔ جمع دا شته او را برفاقت مشارا "الیه روانهٔ بارگاه سلطنت گرداند - که بعد استلام عتبهٔ رفیع مرتبهٔ خلافت مشمول نوازش گردیدهٔ اجازت انصراف خواهد یافت \* بیست و بنجم شهر محرم الحرام سال بیست و دوم از جلوس والا نوشته شده

برسالهٔ نواب قدسی القاب عالم ماآب رفیع جناب فرهٔ ناصیهٔ دین و دولت قر الماسوهٔ ملك و ملت بهین دوحهٔ حدیقهٔ است و اقبال - گزین ثموه شجرهٔ مظمت و جلال - شاهزادهٔ نامدار كامگار عالی نسب و الاتبار - منظور نظر حضرت آفریدگار - درهٔ التاج سلطنت عظمے - واسطهٔ العقد خلافت كبر - مبط الظار عنایت الهی - مطلع انوار مرحمت ظل الهی جلیل القدر منبع الشان - عظیم المنزلت سموا لمكان فروغ دود مان مجدو كرم - پادشاهزادهٔ محمد معظم شاء عالم ه

بمعرفت كمترين فدويان اسمخان \*



مهرشامزادة

बादशाह विक्रमी चेंत्र शुरू ९ [हि॰ ता॰ ७ सफ़र = ई॰ ता॰ २१ मार्च ] को व्यजमेरसे दिल्लीकी तरफ खाना हुआ; जब दिल्ली दो कीस रहगई तो कुंवर जयसिंह, चन्द्रसेन फाला त्र्योर ग्रीबदास प्रोहित सहित पहिला आप अनुसार कार्या कार्या जारा जारा निर्माण प्रसाहत सिहत बाद्शाहके दर्वारमें विक्रमी वैशाख रूप्प २० [हि॰ ता॰ २९ सफ्र = ई॰ ता॰ १९ पत्रिल ] को दाख़िल हुए. शाही डेरोंकी ब्योंढ़ी तक नागोरका राव इन्द्रसिंह पेश्वाई करके व्यन्दर लेग्या. कुंबरके पहुंचने पर बाद्शाहने खासा ख़िलक्ष्मत, पन्ने और मोतियों की कंठी, उर्वसी, जड़ाऊ पहुंची, तथा हथनी दी.

विक्रमी ज्येष्ठ रूप्ण ४ [हि॰ ता॰ १८ रबीड़ल्ख्यव्यल् = ई॰ ता॰ ३० एप्रिल ] के दिन कुंवर जयसिंहको ख़िल्ख्यत, मोतियोंका सपेंच, कानोंके लालके वाले, जड़ाऊ तुरा, श्रुरवी घोड़ा सुनहरी सामान समेत श्रीर हाथी देकर घर जानेकी रुख़्सत दी; इनके साथ महाराणाके लिये ख़िलम्पत, जड़ाऊ सपेंच, बीस हज़ार रुपया नक्द श्रीर फुर्मान भेजा. कुंबर जयसिंह मधुरा ब्न्दावनकी तरफ तीर्थ करते हुए विक्रमी प्रथम ज्येष्ट शुक्र १५ [हि॰ ता॰ १४ रवीड्स्सानी = ई॰ ता॰ २६ मई] के दिन महाराणाके पास आये.

इस वक् तो मेल करना ही मुनासिव जानकर रज़ामन्दीके साथ वादशाहकी व्यक्तमेरसे वापस छोटाया; परन्तु भगवानकी इच्छा हजारों आदिमियोंका खून जुमीन पर बहानेकी थी- एक नया फगड़ा वादशाहने आम मुसल्मानोंको खुश करनेके लिये उठाया; वह यह था, कि एक लागत (टेक्स) जिज़्यह नामी

दूसरे मत वालों पर जारी की.

जिज्ञ्यहके लगानेसे कुल हिन्दू नाराज थे, लाखाँ प्रादमी वादशाहके पाम फ्यादी गये, यहां तक कि एक दिन वादशाह लामिन्यू मत्जिदको जाते थे, फ्यादी हिन्दू छोगोंके हुजूमसे रास्ता नहीं मिला, गुर्ज़ बदारोंने बहुतसे ध्यादमियोंके हाथ पर तोड़डाले, आख़िर कार एक हाथी सवारीके आगे कियागपा, जिसकी टहरसे बहुनने साइनार) नातुर पर्दा । स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान उनके पीछे दूसरे ख़ळीफ़ा उमरने ख़र्चकों तंनीने इस तरह पर जारी की, कि अळह दुःहें के माठदार आदमीसे साळानह १८ दिएम, आर मम्मठे दर्जेके आदमीने २२ हिन्म और तीसरे दरजेके आदमीसे १२ दिन्म ठियाजावे. शहरताह अल्लाहे हुन्हें भुवाफिक अयुल् फ़ल्ले आहमीसे १२ दिन्म ठियाजावे. शहरताह अल्लाहे हुन्हें सुवाफिक अयुल् फ़ल्ले आहम अल्लाहे पहिट्यी तिल्दके मफ़ह २३६ में लिया है हुर मुल्कमें इस तरहके इरादे एसाद पदा अर्जे हैं, आह दोगांकों हैं, इस वास्ते शहनशाह अन्तरने जिन्न्यहुई। ब्रुग्ने रत्नको सायुक् क

को एक तरहका जुल्म ख्याल किया. आलमगीरने तो अक्बरको अपनी दानिस्तमें बेसमम ठहराया होगा. आलमगीरने हिन्दुओंको ही तक्लीफ़ नहीं दी, बल्कि मुसल्मानोंसे भी रु० २॥ सैकड़ा सालानह ज़कातके नामसे जब्बन् वसूल करनेका हुक्म जारी किया— यह ज़कात मुहम्मदी मज़्बमें ईमान्दार आदामियोंको ख़ैरात करनेके लिये मुक्रर हुई है, और वादशाहोंको जब्बन् वसूल करनेकी इजाज़त नहीं है. इन बातोंसे कुल हिन्दुस्तानमें बेदिली फैलरही थी.

इसके सुन्ते ही महाराणा राजिसंहको बहुत रंज हुआ, और यह सोचा कि हिन्दुओंको बेदीन जानकर यह कर लगाया है, यह विचारकर एक अर्ज़ी आलमगीर बादशाहके नाम भेजी, जिसका तरजमा कर्नेल् टॉडकी किताबसे नीचे लिखा जाता है-

## अर्ज़ीका तरजमा.

श्रादाव श्रक्तावके वाद — ज़ाहिर हो कि मैं श्रापका ख़ैरस्वाह श्रगर्चि श्राप की हुजूरसे दूर हूं, परन्तु फिर भी तावेदारी श्रोर नमकहलालीके कामोंमें तथ्यार हूं. में हिन्दुस्तानके वादशाहों, श्रमीरों, मिर्ज़िश्रों, राजाश्रों, रावों श्रोर ईरान, तूरान, क्रम, शामके सर्दारों, सातों विलायतोंके रहनेवालों तथा खुइकी श्रोर दर्यांके मुसाफ़िरोंकी ख़ैरस्वाही में मश्गूल हूं; यह मेरा कहना बहुत साफ़ तरह पर है, इस बातकों सब जानते हैं, श्रोर मुभे भरोसा है कि इसमें श्रापको भी कोई शक न होगा. में श्रपनी पहिली चाकरी श्रोर श्रापकी मिहर्बानी पर नज़र करके हुजूरसे यह श्रज़ं रखता हूं, कि उन बातोंकी तरफ़ कि जिनमें श्रापकी श्रोर दुन्यावालोंकी विहतरी है, श्रोर जो नीचे लिखी जाती हैं, ध्यान देंगे—

मेंने सुना है कि आपने बहुतसा रुपया मुक्त ख़ैरस्वाहकी ख़राबीकी तदबीरों में ख़र्च किया है, और हुजूरने अपना ख़ज़ानह भरनेके छिये जिज़्यहका महसूल लगाया है. हुजूर पर रौशन है कि मुहम्मद जलालुद्दीन अक्बर ने, जो आपके बाप दादाओं में से थे, बादशाही कामोंको ५२ वर्ष तक बड़े इन्साफ़के साथ पूरा करके हर एक क़ौमको आराम पहुंचाया. ईसाई, मूसाई, दाऊदी, मुसल्मान और ब्राह्मण तथा दिहारिये, जो दुन्याको आपसे आप पेदा होनेके क़ाइल हैं, उनकी निगाहमें बराबर थे; और सन पर एकसी मिहर्बानीकी नज़र जारी रहती थी, उनका इन्साफ़ और रहम इस कृद्र ज़ियादह था कि प्रजाने उनका लग्न जगत गुरु रक्खा था. नूरुदीन मुहम्मद जहांगीरने भी २२ वर्ष तक अपनी प्रजाकी हुकूमत और दिक़ाज़त की, और कभी अपनी

कार्रवाईमें सुस्ती नहीं की, उन्होंने च्यपने नेक इरादोंके सवब हर एक जगह काम्याबी : हासिल की. मश्हूर शाहजहांने भी ३२ वर्ष तक घ्यन्ते इन्साफ्के साथ बादशाहत चलाई, घ्योर ऐसा नाम पेदा किया कि हमेशह दुन्याके पर्देपर कायम रहेगा; यह नतीजा उनको रहम दिछी त्रीर नेकीके तुक्छै मिछा था. त्रापके वाप दादोंकी स्वाहिश दिलसे भलाईकी तरफ थी, जैसा कि ऊपर लिखा गया-

वह सखावत चौर रहमदिछीकी वातों पर श्रमछ करते थे, इससे जिधर को कृदम उठाते थे, फ़त्ह उनके साथ चलती थी, ज्जीर साफ़ नियत होनेके सबय बहुतसे किरु फ़त्ह, खीर खरसर मुल्क तांवे होगये थे; खापके ख़हदमें बहुतसे ज़िले बादशाहतसे निकल गये हैं, बहुतसी नई जियादती होनेसे श्रीर भी इलाके हाथसे जाते त्र्यापकी प्रजा कंगारी च्योर तक्रीफ़में फंसी हुई है, खरावी फेरती जाती है, कई मुक्किल बढ़ती जाती हैं. जब ग्राबीने बाद्शाहों श्रीर शाहजादोंके घरमें कृदम रक्खा हो तो श्रमीर श्रीर रय्ययतका तो ईश्वर ही मालिक हैं; निपाही शिकायत करते हैं, सोदागर फ़र्यादी हैं, मुसल्मान नाराज़ हैं, हिन्दू श्रीर दूसरे छोग जुरूरतोंसे इस कृद तंग होगये हैं कि शामको खाना भी नहीं मिछता, श्रीर सारे दिन दु:खसे वेचैन रहते हैं.

यह कव हो सक्ता है, कि जो वादशाह श्रपनी कंगाल प्रजापर सस्त २ महसूल बालता है, कायम रहे. पूर्वसे पिरचम तक यह व्यक्ताह फैली हुई है, कि हिन्दुस्तानका बादशाह हिन्दू पुजारियोंसे जलनके कारण सब ब्राह्मणों, जोगियों, सन्यासियों, वेरागियोंसे ज़बदंस्ती महसूल लेना बाहता है, वह तीमूरी खान्दानकी इज़तकी तरफ़ खुयाल न करके, लाचार कोनेमें बेठने वाले पुजारियों पर ज़ोर दिखाना चाहता है. श्रगर श्राप उस किताव पर विश्वास रखते हैं, जिसकी कळामि इळाही समभा जाता है, तो उसमें साफ़ लिखा है कि "खुदा सिर्फ़ मुसल्मानों ही का माठिक नहीं है, विलक्ष सारे जगत्का पाठने वाठा है" (अठ हम्दो ठिष्ठाहे रिवठ आठमीन - المعديللدربالعليم) - ) हिन्दू और मुसल्मान उसकी नज़रमें एकसे हैं, रां और मुसल्मान उसकी नज़रमें एकसे हैं, रां और मुसल्मान उसकी नज़रमें एकसे हैं, रां और मुसल्मान उसकी नज़रमें एकसे हैं, मुसल्मानोंके इवादत खानों में भी उसीका नाम ठिया जाता है, और मिदरोंमें भी मूर्तिके साम्हने, जहां घंटे वजते हें, उसीकी तारीफ़ और पूजा होती है. दूसरी कोमोंके मज़्वों और रीतोंको दूर करना ईन्वरकी मरज़िक खिलाफ़ है, जब हम किसी तस्वीरका मुंह विगाइने हैं, तो उसके बनाने वाठको नाराज करते हैं.

किसी शाहरने यह बात बहुत ठीक छिली है कि- "लुदाई कारलानेमें

मिला. जब ये लोग उदयपुर पहुंचे, तो अन्वल बारहठ नरू मारागया. जिसका '
हाल इस तरह पर हैं—कि महाराणा राजिसहिं पहाड़ोंमें जाने बाद सर्दार लोग अपने
अपने बाल बच्चोंको लेकर उदयपुरसे रवाना होतेजाते थे. उस समय महाराणाके
बारहठ (१) नरूको किसी आदमींने ताना दिया कि. "जिस दर्केले पर नरूजींने
बहुतसे दस्तूर (नेग) लिये हैं, उसको लड़ाईके वक् केसे छोड़ेंगे". नरूने उससे तो
कुछ भी न कहा. लेकिन आप अपने बालबच्चोंको महाराणाके पास भेजकर चुनेहुए
वीस आदमियों समेत उदयपुरमें महलोंके दर्वाज़ेंके साम्हने श्री जगन्नाथरायजींके
मन्दिरमें जा बैठा. जब यक्षा ताज़ख़ां और रुहुछाख़ां फ़ौज समेत मन्दिरके पास आये.
तो जगन्नाथरायजींके मन्दिरकी उत्तरीय खिड़कींसे एक एक आदमी निक्छने
और मरने मारने लगा. इसी प्रकार जब बीसों आदमी मुक़ाबछा करके मरचुके.
तब नरू बाहर आया. और वड़ी बहादुरीले लड़कर मारागया. जिसका
चबूतरा मन्दिरके पास बड़के पेड़के नीचे अब तक मीजूद है. इस मुकामलेका
मारवाड़ी भाषामें एक गीत लन्द (२) मक्हर है.

बादशाहने शाहजादह मुहम्मद अन्बरको चाठीत हजारकी कीमतका तर्पेच देकर विक्रमी माघ छणा १० [हि॰ ता॰ २४ जिल्हिज = इ० ता॰ २७ जैन्यूअरी] को डद्यपुरकी तरफ भेजा. और हतन अलीख़ंको बहुत बड़ी फ़ोज देकर महाराणा का पीला करनेके लिये पहाड़ोंकी तरफ़ रवाना किया.

<sup>&#</sup>x27;(१) "बारहठ" इन चारणों को कहते हैं जिनको. कि राजपूत होग अपनी पौछ का नेग देते हैं, बानी दुछहा व्याहनेको आवे तो दुछहनेक बापका चारण दर्वां पर खड़ा रहता है. और दुछहा हाभी बा घोड़े पर चड़कर तोरण बांधता है. इत हाभी वा घोड़ेका हक उसी चारणका होता है. "बार" दर्वां को कहते हैं. और दर्वां पर हठ करके अपना नेग होनेते "बारहठ" का पर चारणों दर्वां को कहते हैं. और दर्वां पर हठ करके अपना नेग होनेते "बारहठ" का पर चारणों में अक्सर होता है. और वर्ज्वं की पैराइशके वर्ल् भी वे होग नेग होते हैं.

<sup>(</sup>२) किश्यो नरपाल् आविया करकां । धूण कड़ाल् धरापे धील् ॥
गील् बड़ा गज बाज पामतो । पड़ते भार न होाह्रं पील् ॥ ९ ॥
गाज् कियो गाण कल् हड़ो । कानों दे नीतकं करे ॥
अर घोड़ो फेरण किम आवे । तोरण घोड़ो लियो तरे ॥ २ ॥
आखा पील् करे कजला । सौ दो रोगं कल्ड सन्न ॥
करन मांडिया नेग कारणे । कल्म खांडिया नेग कन्न ॥ ३ ॥
इग्यापुर सोदे अन्तरायल । कल्मां हुं भारत कियो ॥
दत लेतो आवे दरवाने । देवल् जाने मरण नियो ॥ ९ ॥

मीर वर्ष्शी सर्वलन्द्षां वीमार होकर मरगया, उसकी जगह रूडुङ्छा-खां मीर बख़्शी वनायागया, श्रीर रूडुङ्काख़ांकी जगह तोपख़ानहका दारोगा सलावतख़ां मुक्ररर हुश्रा; तहव्युरख़ांको ''वादशाह कुटीख़ां'' का ख़िताव मिला.

मुक्तर हुआ; तहजुरखाका वादशाह जुळावा का ख़ताव ानका विकर्मी १७३६ माघ शुक्ट १ [हि॰ १०९१ ता॰ २ मुह्र्रम = ई॰ १६८० ता॰ ५ फ़ेबुअरी ] को वादशाह उदयसागर की पाळपर आये, और महाराणा उदयसिंह के बनवाये हुए तीन मन्दिरोंको गिरवादिया. यहां ही माळूम हुआ, कि महाराणाकी फींजपर हसन व्युट्ठीखाँने विक्रमी माघ शुक्ट १ [हि॰ ता॰ २९ जिळ्हिज = ई॰ ता॰ २ फ़ेबुअरी ] के दिन हुन्छा किया, जिससे डेरे और अनाज वगेरह वहुतसा सामान हसन व्युट्ठीखाँके हाथ आया. फिर विक्रमी माघ शुक्ट ९ [हि॰ ता॰ ७ मुह्र्रम = ई॰ ता॰ १० फ़ेबुअरी ] को हसन व्यूटीखाँ महाराणाकी फींजसे छीने हुए सामानके वीस ऊंट टरवाकर वादशाह के पास हाजिर हुआ. इसके बाद व्यूजं कीगई कि उदयपुरमें वड़े मन्दिरोंके सिवाय १७२ मन्दिर तोड़ेगये; इस पर खुश होकर हमन व्यूटीखां को "हसन व्यूटीखां वहादुर व्यूटिंग = ई॰ ता॰ ११ फ़ेबुअरी ] को ख़ानेजहां वहादुरको ख़िळव्यन, जड़ाक खंजर और सोनेके सामान समेत घोड़ा देकर मन्दिरोंकी तरफ़ भेजा.

विकमी फाल्गुण शुक्त ३ [ हि॰ ता॰ १ सफ्रर ≈ ई॰ ता॰ ५ मार्च ] को वादशाहन चिनाइकी तरफ़ कृष किया, श्रीर वहां पहुंचकर ६३ मिल्दर तुड्वा डाटे. विकमी फाल्गुण शुक्त ७ [ हि॰ ता॰ ५ सफ्रर ≈ ई॰ ता॰ ९ सार्च ] को खानेजहां वहादुर चिनोड़ श्राया, जिसे विकमी फाल्गुण शुक्त ११ [ हि॰ ता॰ ९ सफ्रर ≈ ई॰ ता॰ १३ मार्च ] को दक्षिणको स्वेदारी मिली. इसके पीछे हाफिज़ मुहम्मद श्रमीनखांको खिल्डशृत श्रीर हाथी देकर श्रहमदाबादकी तरफ़ रवाना किया. विकमी फाल्गुण शुक्त ११ [ हि॰ ता॰ १३ सफ्रर = ई॰ ता॰ १६ मार्च ] को शाहज़ादह मुहम्मद श्रमवरको बहुतसी फोज समेत चिनोड़के किले पर रहनेका हुक्म दिया, श्रीर हसन श्र्लाखों व रिजयुदीनखां वगेरह सर्दारोंको भी शाहज़ादहके मातहत किया. इसके वाद विकमी फाल्गुणशुक्त १५ [ हि॰ ता॰ १४ सफ्र = ई॰ ता॰ १७ मार्च ] को वादशाह चिनोड़से श्राक्तेमरको चला, श्रीर मुक्रमखांको वदनीरका फ़्साद दूर करनेके लिये भेजा.

विक्रमी १७३७ चेत्र शुक्त ३ [हि॰ १०९१ ता॰ १ रवीवृङ्क्षय्यस्य = ई॰ १६८० ता॰ १ पप्रिल ] स्त्री वाद्शाह व्यजमेर पहुंचा, उस वक्त तोपस्नातहका दारोगा सलावतस्य किसी कृसूरके सबब मन्सबसे बर तरफ हथा, श्रीर हामिद्रख़ां. सोजत व जेतारणकी तरफ़के फ़साद दूर करनेको भेजा गया. विक्रमी श्रापाढ़ कृष्ण १२ [हि॰ ता॰ २६ जमादियुल्श्रव्यल = ई॰ ता॰ २६ जून ] को मुहम्मद श्रक्ष्मरकी जगह शाहजादह मुहम्मद श्राजमको चित्तीड़ भेजा, जो विक्रमी श्रापाढ़ शुक्र ९ [हि॰ ता॰ ७ जमादियुल्श्राख़्र = ई॰ ता॰ ७ जुलाई ] को चित्तोड़ पहुंचा, श्रीर शाहजादह मुहम्मद शक्यर इस वेजा तब्दीलीके सवयसे नाराज होकर सवारीमें ही वड़े भाईसे मिलनेके वाद सोजत व जेतारणकी तरफ़ चलाग्या. श्रावरमें ६६ मिल्दिरोंको तोड़कर विक्रमी भाद्रपद कृष्ण १० [हि॰ ता॰ २४ रजन = ई॰ ता॰ २१ श्रॉगस्ट ] को श्रवूतुराव, श्रजमेरमें वादशाहके पास श्राया. इसके वाद बादशाहने ख़िद्यतगुज़ारख़ांको चित्तोड़की वरुग़ी-गरी श्रीर वाकिश्रा नवीसी दी, फिर गुज़न्फ़रख़ां श्रीर मुहम्मद श्रीफ़्को बहुतसे वन्दूक्ची व ४०० सवारोंके साथ राजसमुद्र तक के मक़ाम (१) मुक्रर करनेको भेजा.

विक्रमी मार्गशीर्प कृष्ण १२ [हि॰ ता॰ २६ शब्वाल = ई॰ ता॰ २० नोवेम्बर] को हामिद्खां मेड़तेकी बगावत मिटानेको खाना हुन्या.

रुहु हाखां विक्रमी मार्गशीर्प शुक्त ३ [हि॰ ता॰ १ जिल्काद = ई॰ ता २६ नोवेम्बर] को शाहजादह मुहम्मद अक्बरके पास सोजतकी तरफ भेजा गया, श्रीर इसी दिन मुग्ठखांको सांभर श्रीर डीडवाणेकी हिफाजतके िक्ये भेजा. विक्रमी पौप कृष्ण १ [हि॰ ता॰ १८ जिल्काद = ई॰ ता॰ १९ विसेम्बर] को मुहम्मद नईम शाहजादह काम्बर्काका बस्क्री भी अपनी जमइयतक साथ शाहजादह मुहम्मद अक्बर के पास गया. इसी दिन भदौरिया उद्योतिसिंहको चित्तोड़की किलेदारी मिली विक्रमी पौप शुक्त ८ [हि॰ ता॰ ६ जिल्हिज = ई॰ ता॰ ३० डिसेम्बर] को राठीड़ राजिसह श्रीर एथ्वीसिंहको वादशाहने दो दो हज़ार रुपया इनश्राम दिया.

यह जपर लिखा हुआ वयान 'मआसिरे आलमगीरी' से लिया है, परन्तु 'मुन्त-खुबुबाब' में खुफ़ीख़ां इस तरह पर लिखता है—

वादशाह श्रालमगीर उदयसागर तालाव पर थे, श्रोर शाहजादह श्राजमकी फ़ौज राठौड़ोंको मारने श्रोर केंद्र करनेमें मश्गूल थी, गृह्लेको मेवाड़में जानेसे रोकती, श्रोर खेती वर्वाद करती थी. महाराणा राजसिंहकी मददके लिये महाराजा जशवन्तसिंहके पञ्चीस हज़ार सवार एकहे होगये. उन्होंने तेज़ीके साथ बादशाही फ़ौजसे मुक़ावला किया, कई वार शाही फ़ौजकी रसद लूटी; एक वार दो ढाई हज़ार शाही फ़ौजके सवारोंको धोखा देकर पहाड़ोंमें

<sup>(</sup>१) इन सकामोंके मुर्फ़्र करनेते मालूम होता है कि फिर आलमगीरका इरादह अजमेश्ते उदयपुरकी तरफ़ जानेका था, या शाहजादहको सुलहके लिये भेजनेका.

छे गये, जहां ख़ूब छड़ाई हुई, ध्योर झाही मुळाज़िम मारे गये; बहुतों का तो पता तक नहीं मिळा; इस पर वादशाही सर्दारोंको बहुत गुस्सा पेदा हुन्या, न्या त्या पर पर होई करनेका विचार किया. राजपूर्तोने भी रसद लूटनी वन्द करके पहाड़ श्रीर घाटियोंको रोककर रात विरात बेख़बर पाकर छापा मारना शुरू किया. पहारू आर बाद्याचा राज्यर रात वरात बख़बर बागर छापा नारना ग्रुरू किया बादशाही मुळाजिम तह्व्युरख़ांने राजपूतोंकी बस्तियोंको उजाड़कर मकानोंको गिराया, दररूतों व बागोंको काटडाळा, श्रीर बाळ वच्चे, स्त्री, वगैरह, जो पाये, क़ैंद किये; ऐसे ही श्रहमदाबादके सूबेदार मुहम्मद श्रमीनख़ांने भी श्रक्सर राजपूतों को मार कर हटादिया.

इस ज़मानेका अब व्योरिवार ठीक ठीक हाल मिलना कठिन है, अगर्चि फ़ासी इस जुनावक जब ज्यारवार ठाक ठाक ठाक महाजा काठा है। जावा के ज्या है, जैसे तवारीख़ोंसे सिलिसिलेबार हाल मिलता है, परन्तु खुशामदसे भरा हुआ है, जैसे कि 'मिराते व्यहमदी' की पहिली जिल्दके ४६२ एष्टमें लिखा है—कि, "जिस वर्ष बादझाही ज्वदंस्त फ़ौज राजपूतानह के सदांशें खोर खास कर राणाके धम्काने व पीछा करने पर मुक्रेर थी, राजपूत लोग घरोंको छोड़ कर पारेकी तरह डछलते, स्पीर एक जगह नहीं ठहर सके थे. दूसरे- हज़रत वादशाह थोड़े दिनोंके लिये चित्तोड्में ठहरे थे, उस वक्त भीमसिंह राणाका छोटा वेटा वादशाही फीजके दरसे एक फीजकी टुकड़ीके साथ तंग पहाड़ोंसे निकल कर गुजरातके इलाके की भागा, ष्प्रीर वहां जाकर कमन्प्रक्षीसे बड़नगर वगेरह कस्वे श्रीर गांवींको छटने बाद फिर पहाड़ोंमें चलागया".

बाद ाफर पहाड़ांन चलागवा .

श्रव सोचना चाहिये कि यदि महाराणांके छोटे कुंवर भीमसिंह डरे होते, तो पहाड़ों को छोड़कर साफ मुल्क गुजरातमें क्यों जाते, फिर डरके मारे तो उघर गये, श्रीर वहां जाकर गांव श्रीर क्स्वा लूटा. तीसरे—जिन पहाड़ोंसे डरकर भागे थे, श्रीर वहां जाकर गांव श्रीर क्स्वा लूटा. तीसरे—जिन पहाड़ोंसे डरकर भागे थे, गांव वगेंरह लूटकर फिर उन्हींमें श्राधुसे. सिर्फ इस टिलावटसे ही 'मिराते- महमदी' वालेकी तरफदारी श्रीर खुशामद लोगोंक ध्यानमें श्राजायगी, श्रव जो राजपूतानह के बढ़वा भाटों श्रयया रूपात व शाइरोंकी पुस्तकों पर तबजुह कीजाय, तो वे भी घमंड श्रीर शिख़ीसे खाली नहीं हैं. इसके सिवाय फार्सी तवारीख़ों ही से काम ठें तो उनमें मुसल्सानोंकी शिकस्त श्रीर राजपूतोंकी कारगुज़ारी का नहीं मिलता. निदान यही सोच विचार कर राजपूत लोगोंका वाक़ी हाल राजसमुद्रकी प्रशस्तियों, पत्रों त्रीर पुस्तकोंसे, जो उसी वक्तकी हैं, छांट छांटकर छिखा जाता है.

यह एक बात इस देशके छोगोंकी जुवानी सुनींगई हैं, कि महाराणा राजिंह.

ने राजसमुद्र तालावकी पाल तोड़नेके इरादेपर आलामगीरकी अवाई सुनकर उसी जगह लड़ाईका इरादह किया था, इसपर कुल सर्दारोंने मुनासिव सममकर महाराणाकों तो मना किया, और आप सब लोग लड़नेके लिये पालपर जा जमे, लेकिन् सीसोदिया ग्रीवदास कर्णसिंहोतके वेटे इयामसिंहने, जो वादशाही फ़ौजमें था, अर्ज़ी लिख भेजी, कि वादशाह तालावको उन्दह बना हुआ देखकर उसकी पालको हर्गिज़ नहीं तुड़ावेगा, और अपने राजपूत सर्दारोंके नाहक मारे जानेसे आगेको तक्लीफ़ उठानी पड़ेगी, इसलिये दर्वारके पालपर रहनेके बक् जैसी होती है, वेसी तय्यारी करादीजावे, और सर्दारोंको बुला लिया जावे. यह सलाह पक्की होनेपर सर्दारोंके नाम बुलावेका काग्ज़ लिखा गया, उसमें सब सर्दारों के नाम, जो पालपर मौजूद थे, लिखे, लेकिन् वणौलके ठाकुर सांवलदास (१) के भाई राठीड़ अनन्दिसंहका नाम भूलसे रहगया.

यह पत्र त्राने पर सब लोग महाराणाके पास चलेगये, श्रीर राठौड़ श्रनन्द-सिंह त्र्रपने कितने एक साथियों समेत बादशाही फ़ौजसे लड़कर पालपर ही मारा-गया, जिसकी छत्री महाराणाने बनवाई, जो श्रवतक मौजूद है.

वादशाहने तालाव श्रीर पालकी खूबसूरती श्रीर तथ्यारी देखकर उसका कुछ भी विगाड़ न किया.

जब आलमगीर वादशाह मांडलसे रवाना होकर उदयसागरके पास पहुंचा, तो पहिले रास्तेमें राजसमुद्र तालाबके पास मंगरोप महाराज सवलिंह पूरावत, भींडरके महाराज मुह्कमिंह शक्तावत और कई चूंडावत सर्दारोंने शाही फ़ौजपर छापा भारा; इससे वीस नामी राजपूत कई बादशाही मुलाज़िमों को मारकर मारे गये.

चीरवेके घाटेके पास, जहां शाहज़ादह अक्वर और तहन्बुरख़ां ठहरे हुए थे, भाला प्रतापसिंहने छापा मारा, और शाहज़ादहकी फ़ौजसे दो हाथी लेजाकर महाराणाको नज़ किये, इसी तरह भदेसरके जागीरदार बङ्का राजपूर्ताने भी कई वार छापा मारा.

वादशाह ऋालमगीरने नीचे लिखे हुए मक़ामों पर थाने विठाये-

चित्तौड़, पुर, मांडल, मांडलगढ़, बैराठ, भैंसरोड़, नीमच, चलदू, सतखंडा, जीरण, ऊंटाला, कपासण, राजनगर और उदयपुर.

<sup>(</sup>१) इस सांवलदासके वेटे कृष्णदासको महाराणा जगत्तिंहने कैलवा जागीरमें दिया था, जो अवतक उसकी भौक्षादके कृष्केमें है.

कुंवर उदयभान श्रीर श्रमर्रासह चहुवानने २५ सवारोंके साथ उदयपुरके शाही थानेपर छापा मारा; और सहीह सछामतीसे निकलकर माल श्रस्वाव, जो हाथ त्र्याया, महाराणाको नज् किया- इन्हें महाराणाने खुश होकर १२ ग्राम इनायत किये.

घाणेरावके ठाकुर मेड़तिया राठोड़ गोपीनाथ त्र्योर देसूरीके ठाकुर सोलंखी विक्रमादित्यने बड़ी वहादुरीके साथ इस्लामख़ां रूमीको, जो १२ हज़ार फ़ौज छिये त्याता था, रोका, श्रीर घाटेमें नहीं घुसने दिया, खूव लड़ाई हुई, श्राख़िर इस्लामख़ां रूमी शिकस्त खाकर हटगया. महाराणाने चार हजार फ़ीज़के साथ कुंबर भीमसिंहको गुजरातकी तरफ भेजा, इन्होंने बड्नगरके ज़िलेको लूटा, श्रीर तीन सौ छोटी मस्जिदें तुड्वा डालीं, फिर वड़नगरके निवासियोंसे फ़ौज खुर्चके चालीस हजार रुपये लेकर पहाड़ोंमें चले त्राये; हसनअ्लीख़ां जंगी फ़ौज लेकर पहाड़ोंमें घुस त्राया, त्रीर कंदरी, पेई, कोटड़ा श्रीर गोराणाकी नाटमें होताहुत्रा माड़ील पहुंचा.

महाराणाने रावत स्वसिंह चूंडावत कृष्णावत रघुनाथसिंहोत, सलूंबर व पारसोठीके चहुवान राव केसरीसिंह, चूंडावत रावत महासिंह मेघावत राजसिंहोत श्रीर डोडिया ठाकुर नवलसिंह, चाराँको एक फीजके साथ लडनेके लिये मेजा. इन्होंने रातमें दुश्मनकी फ़ीज पर छापा मारा.

राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें हसनश्रद्धीख़ांके साथ दूसरे सर्दार श्रद्धुङ्काख़ांका नाम दिखा है, परन्तु क़ार्सी तवारीख़ोंमें इसका नाम कहीं नहीं है. व्यद्यवत्ता यक्का ताज़ख़ां, जिसे कि व्याद्यमगीरने उदयपुरके मन्दिर तोड़नेपर मुक्रेर किया था, उसके तीन बेटोंमें से एक का नाम व्यन्दुझाखां था, शायद बही हसन-अलीखांके साथ हो.

इस छड़ाईसे शाही फ़ीजका ज़ियादह नुक्सान हुआ, और हसनथ्छीख़ां जान लेकर बादशाहके पास पहुंचा. डोडिया ठाकुर नवलसिंह व्यपने वेटे मुह्कमसिंह श्रीर कृष्णसिंह समेत इस छड़ाईमें बड़ी बहादुरीके साथ काम आया. महाराणाने नाही, व कोटड़े ग्राममें आकर श्रपने सब सदितिको हुक्म दिया, कि मेवाड़में, जो मुसल्मानोंने याने विठाये हैं, एक दम सब उठा दो.

बादशाह अपनी फ़ौजका नुक्सान सुनकर उदयपुरसे चित्तौड़की तरफ़ रवाना होगया.

वान्सीके रावत फैसरीसिंहके वेटे गंगादास शकावतको महाराणाने शाही फीज के पीछे भेजा; उसने जाते ही हाथियोंके गिरोहपर छापा मारा, नो हाथी छीन लाया,

श्रीर महाराणाको नज् किये (१). श्रालमगीर तीसरे शाहजादह श्रक्वरको श्रपनी जगह छोड़कर चित्तौड़से श्रजमेरको चल दिया.

महाराणाने वदनौरके ठाकुर सांवलदास राठौड़को कुछ फ़ौज देकर बदनौरकी तरफ़ भेजा, जिसने रूहुछाखां पर फ़त्ह पाई, महाराणाने वड़े कुंवर जयसिंहको तेरहं हज़ार सवार श्रोर छब्बीस हज़ार पैदल देकर चिनौड़की तरफ़ शाहज़ादह अक्बरसे लड़नेको भेजा. कुंवरने विक्रमी १७३७ आषाढ़ [हि॰ १०९१ जमादियुस्सानी = ई॰ १६८० जुलाई ] को सादड़ीके भाला चन्द्रसेन, बेदलाके राव सवलसिंह चहुवान, रावत रत्नसिंह चूंडावत, वान्सीके कुंवर गंगादास शक्तावत, वीजोल्याके पुंवार वैरीशाल, बान्सीके रावत केसरीसिंह, भींडरके महाराज मुह्कमसिंह शक्तावत, सलूंबर व पारसौलीके राव केसरीसिंह चहुवान, महाराज भगवन्तिसंह, कोठारियाके रावत रुक्माङ्गद चहुवान, राव रत्निसंह खींची, आमेटकें चूंडावत रावत मानसिंह, शक्तावत रावत मुह्कमसिंह, चूंडावत रावत केसरीसिंह, चूंडावत माधवसिंह, शक्तावत कान्हजी, वगैरह सर्दारोंको दस हजार सवार श्रीर दस हज़ार पैदल देकर चित्तींड़की तलहटीमें शाहज़ादहकी फ़ीजपर हम्ला करनेको भेजा. उस वक् अंधेरी रात श्रीर पानीकी बूंदें गिरती थीं; राजपूत लोग एक दम टूट पड़े, किसीने सामना किया, कोई यों ही भागा, बहुतसे श्रादमी आपस हीमें लड़ मरे. राजपूतोंने खूब दिल खोलकर तलवार, कटार, श्रीर वर्छोंसे सवाल जवाव किये. फिर हाथीं, घोड़ा, डेरा, अस्वाब, नक़ारा निशान, जो हाथ ञ्याया, लूट लिया; ञ्रीर सूर्य निकलनेसे पहिले कुंवर जयसिंहके पास चलेग्राये.

<sup>(</sup>१) इस छड़ाईके बारेमें कर्नेल् टाॅड छिखता है, कि वादशाह आ़लमगीरकी सकेंशियन वेगमको महाराणा राजिसेंहने गिरिफ्तार किया, और उसको विहन बनाकर वापस वादशाहके पास भेजिदया. इसके सिवाब नाथदारेके गोसांइयों की 'प्रागट्य' नाम पुस्तकमें भी छिखा है, कि आ़लमगीरकी रंगी चंगी वेगमको महाराणाने गिरिफ्तार किया था, छेिकन हमको इन छेखींके सिवाय और कोई पुख्ता सुवृत नहीं मिला है. नाथदारेकी पुस्तकमें औरंगज़ेवकी वेगम औरंगावादिको विगाड़ कर रंगी चंगी छिखा हो तो वह वेगम वादशाहके उदयपुरसे अजमेर पहुंचनेके वाद आगरेसे अजमेरमें विक्रमी १७३७ ज्येष्ठ कृष्ण २ [हि० १०९१ ता० १६ रवीउस्तानी = ई० १६० ता० १७ मई ] को आई थी— शायद वादशाहके आते जाते वक्त कोई दूसरी वेगम पर यह हाल गुज़रा हो तो मालूम नहीं, क्योंकि निर्मृत्न वातकी ज़ियादह प्रसिद्धि नहीं होती, और यह वात् वहुत मशहूर है, और फ़ार्सी तवारीखोंका इस वातसे एतिवार नहीं है कि उन्होंने, मुसल्मानेंकी शिकायतें विल्कुल छोड़ दीं.

कुंबरने इन छोगोंकी तारीफ़ करके हिम्मत दिलाई, श्रीर इज़त वढ़ा वढ़ा कर जागीरें दीं; छूटे हुए सामानमें से, जो रखनेके टायक था, ठिया; वाकी इन्हीं लोगोंको बांट दिया.

इसके बाद कुंबर जयसिंह अपने साथी सर्दारों समेत पूर्वी पहाड़ोंमें ठहरकर यहांसे मालवा वर्गेरह वादशाही मुल्कोंको नुक्सान पहुंचाते रहे, परन्तु वर्सातका मीसम त्राजानेके सबव लड़ाईपर ज़ियादह ज़ोर नहीं दिया, त्रीर बादशाही तरफ़्से भी हम्ला न हुआ. कुंवर जयसिंहकी इस हम्ला आवरीका हाल फासी तारील वार्लोने विल्कुरु छोड़िदया, शाहजादह श्रम्बरके एवज श्राजमको चिनौड़ भेजना, श्रोर श्रम्बरका नाराज होकर मारवाड़की तरफ जाना, इस रुड़ाईके हालको ज़ाहिर करता है; क्योंकि व्यालमगीरने नाराज़ होकर व्यक्वरकी वदली की होगी. इस वड़ी छड़ाईके सिवाय इन महाराणाका श्रीर कोई हाछ जिसके खत्म होनेसे पहिले वह गुज्रगये, छिखनेके छायक नहीं मिछता.

विक्रमी १७३७ कार्तिक शुक्क १० [हि॰ १०९१ ता॰ ८ शव्याल = ई॰ १६८० ता॰ ३ नोवेम्बर ] को महाराणा राजसिंहने कुंभलगढ़ प्रगने नलाके ग्राम स्त्रोड़ा में इन्तिकाल किया. इनके देहान्तकी बाबत अक्सर छोगोंका ख्याल है, कि उनकी जहर दियागया.

रईस, च्यादमी वीमार होकर मरे तो जाइसे जान देनेका शुन्ह, च्योर एकदम किसी वीमारीसे प्राण निकल जांय तो जहर देनेका फूर्याद होती है, परन्तु किसी वक्त वैशक वे ईमान छोग जहर देकर भी खपने मालिकको मार डालते हैं. बहुतसे छोग इनको विप देनेके वारेमें यह कारण बताते हैं. पहिला- तेज मिजाजीके सवव सब छोगोंकी नाराजगी; दूसरे- महाराणाका यह विचार था कि राणी, कुंवर, पुरोहित, श्रीर वारहठके मार डालनेका पाप दूर करनेके लिये लडाईमें माराजाना, चाहिये; इससे छोगोंकी यह राय थी, कि इन्हें तो स्त्राप पाप उतारना है, टेकिन् दूसरे हज़ारों स्त्रादमियोंकी जान देकर देशको क्यों वर्याद करते हैं.

तीसरे- चाटमगीर चौर उसके बेटोंके मुवाफ़िक इन महाराणाके कुंवर भी उनके स्वभावसे कांपते थे, कि हमारी जान भी कभी ख़तरेमें न व्याजावे, क्योंकि कुंवर सुल्तानसिंहको महाराणाने मारडाटा था, ऋौर कुंवर सर्दारसिंह भी ज़हर खाकर मरगये थे. श्रमर इन ऊपर हिस्बी हुई वातोंसे महाराणाको विप दियागया हो तो तथ्रज्ञुव नहीं हैं, खीर दूसरी यह वात भी ज़हर देनेकी ताईद करती है कि महा-राणाने हुक्म दिया कि कोठारियासे पूर्व चानान (मेदान) में तटवार, वर्छे खीर

कटारसे छड़ मरना उचित है— यही सोचकर शाहजादह आज़मको छिख भेजा, उसने भी खुशीसे कुबूछ करके छड़ाईकी तथ्यारी की, क्योंकि इसे महाराणापर फ़त्ह पानेकी बहुत आर्जू थी. आख़िरकार बादशाही फ़ोंज रुक्मगढ़के पास आपहुंची, परन्तु महाराणाको सब मुसाहिबोंने रोका और कहा, कि अपनी सब फ़ोंज पहिछे एकडी कर छी जावे, फिर छड़ना चाहिये. इसपर महाराणाने कहा, कि मुसल्मानोंको मैं बुख्वा चुका हूं, उनसे झूठा पडूंगा; जिसपर कोठारियाके रावत रुक्माङ्गदने कहा, कि आपके एवज बादशाही फ़ोंजसे में छडूंगा, और यह बहादुर सर्दार उसी प्रकार अपने राजपूतों समेत छड़नेको जा पहुंचा; बड़ी बहादुरीके साथ छड़ाई की (१) इसके बाद महाराणा नेणवारा ग्रामसे निकछकर कुंभछमेर जाते थे, सुबहके वक्त ओंड़ा नाम ग्राममें पहुंचे, वहां खिचड़ी तथ्यार करवाई, और दिधवाड़िया चारण खेमराजके बेटे आश्वाकरणको, जिस महाराणा भाई कहकर पुकारते थे, साथ छेकर भोजनको बेठे, थोड़ी देरके बाद दोनोंका देहान्त होगया.

इसी वातपर एक कविका मारवाड़ी भाषामें वनायाहुआ दोहा इस तरह मश्हूर हैं:-

## दोहा,

च्योंड़े रतन संघारिया । राजड़ च्यादा करन्न ॥ ऊ हिंद्वाणी पातदाा । ऊ पातदाा वरन्न ॥ १ ॥

इनका जन्म विक्रमी १६८८ कार्तिक कृष्ण २ [हि॰ १०४१ ता॰ १६ रवीउल्अव्वल = ई॰ १६३१ ता॰ १२ ऑक्टोवर ] को मेड़तिया राठोंड़ राजसिंहकी वेटी जनादे वाईसे हुआ था.

इन महाराणाका छोटा क़द, वड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी और गेहुआं रंग था; मिज़ाज तेज़ व सरूत, लेकिन् किसी किसी मौकेपर रहम भी करते थे, ऐश आराम व फ़य्याज़ी ज़ियादह पसन्द थी; दूसरेकी सलाहपर कम चलने वाले और ख़ुद वहादुर थे. इनके समयमें प्रजा प्रसन्न और ख़ुज़ाना भरपूर था, धर्मके पक्के और आक़्वित (परलोक) का पूरा विचार रखते थे.

इन्होंने ब्राह्मणोंको बहुतसा दान दिया, श्रीर लाखों रुपया चारण श्रादि

<sup>(</sup>१) कोठारिया वालोंके वयानसे रुक्माङ्गदका इसी छड़ाईमें माराजाना जाहिर होता है, परन्तु महाराणा जयसिंहकी जब आलमगीरसे सुलह हुई, तब उसका उस बक़के काग्ज़ोंसे ज़िन्दा होना साबित है, इससे मालूम होता है, कि ज़्ब्मी होकर बचा, या छापा मारकर चला आया होगा.

कवियोंको इनायत किया था. (१) इनके ख़ीफ़से मुलाज़िम हमेशह डरे हुए रहते थे, तो भी राजपूत छोग सच्चे ख़ैरस्वाह श्रीर वहादुर थे.

इन महाराणाके महाराणियां नीचे छिखे अनुसार थीं:-

- वूंदीके राव शत्रुशालकी वेटी महाराणी हाड़ी कुंवरांवाई.
- राव मनोहरदासकी बेटी महाराणी भटियाणी रूप्णकुंबर.
- 3 राठींड राव कल्याणदासकी वेटी महाराणी राठींड़ त्र्यानन्द कुंवर.
- भाला विजयराजकी वेटी महाराणी भाली केसर कुंवर. 8
- رم تو वीकोल्यांके पुंवार राव इन्द्रभाणकी वेटी महाराणी पुंवार सदा कुंवर.
- भाला विजयराजकी वेटी महाराणी भाली रूपकुंवर.
- वीरपुरा जञ्चवन्तसिंहकी बेटी महाराणी वीरपुरी दुर्गावतां. 9
- वेदलांके पूर्विया चहुवान राव रामचन्द्रकी वेटी महाराणी चहुवान जगीस कुंवर जिनके पुत्र राजा भीम हुए.
  - पुंचार जुभारसिंहकी वेटी महाराखी पुंचार बदन कुंचर.
  - ९० चहुवान राव प्रथ्वीराजकी बेटी महाराणी चहुवान रत्नकुंत्ररः
- ११ भाला कर्णसिंहकी वेटी महाराणी भाली पेप कुंवर-
- १२ साद्डीके भाला रायसिंहकी बेटी भाली रत्नकुंवर.
- १३ पुंचार दयालदासकी वेटी महाराणी पुंचार व्यासकुंवर.
- १४ खीची राव मानसिंहकी वेटी महाराणी खीचण सूरजकुंवर.
- १५ राठौड़ जोधिसहकी वेटी महाराणी राठौड़ हरकुंवर.

#### छप्पय.

कहां राम कहां छखण नाम रहिया शमायण । कहां रूपा बरुदेव . । यगट भागीत पुरायण ॥ बालमीक सुक व्यास । कथा कवितान करंता । कुण सरूप सेवता । च्यान मन कवण धरंता ॥ कुण सरूप सेवता जग अमर नाम चाहो जिके । सुणो सजीवण आखरां । राजसी कहै जन राणरो । पूजी पांव कवीसरां ॥ १ ॥

<sup>(</sup>१) यह महाराजा आप भी कविता करते थे, जिन्होंने एक उप्पय अपना कहा हुआ राज समुद्र तालावकी पालपर महलके गोखड़ेकी पूर्वी फेटमें खुदाया था, महाराणा श्री सज्जनतिंहके समयमें जब कि मरम्मत कीगई, तो कारीगरोंने भूछते उन अक्षरोंपर कर्ल्ड फेरदी, जिससे वह अब साफ़ नहीं पढ़े जा सके.

१६ कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहकी वेटी महाराणी राठौड़ चारुमती वाई.

99 पुंवार जुभारसिंहकी वेटी महाराणी पुंवार रामरसदेकुंवर, जिनके पुत्र महाराणा जयसिंह हुए.

१८ जैसलमेरके भाटी रावल सवलिसंहकी वेटी महाराणी भटियाणी चन्द्रमती वाई, जिनके पुत्र इन्द्रसिंह, गजिसह, सुल्तानिसंह, सर्दारसिंह, वहादुरसिंह, श्रीर कन्या ध्यजवकुंवर वाई थी.

ये १८ महाराणियां श्रीर श्राठ कुंवर थे, जिनमें से कुंवर सूरतासिंहकी माता का नाम मालूम नहीं कि कोनसी महाराणीसे थे.

महाराणी राठोड़ चारुमती वाई कृष्णगढ़के राजा रूपिसंहकी वेटीने एक वावड़ी राजनगरमें पश्चिमकी तरफ़ बनवाई, त्र्योर उसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १७३२ [हि॰ १०८६ = ई॰ १६७५] में हुई थी, देवारीके भीतर भरणाकी सरायके पास त्रिमुखी वावड़ी महाराणी पुंवार रामरसदे वाईने बनवाई थी, जिसकी विक्रमी १७३३ [हि॰ १०८७ = ई॰ १६७६] में प्रतिष्ठा हुई, चौबीस हज़ार रुपये इस वावड़ीके बनवानेमें लगे थे। (शेपसंग्रह नम्बर ९).

महाराणा राजसिंहने कुंवरपदेमें ''सर्वऋतु विलास'' वाग्, श्रीर महल वनवाया, श्रीर फिर देवारी (देवडावारी— देववारी मश्हूर ) के घाटका कोट, दर्वाजा, वावड़ी श्रीर छोटा तालाव वनवाया.

इस घाटेका कोट च्योर छोटा दर्वाज़ा पहिले महाराणा उद्यसिंहका वनवाया हुच्या, विक्रमी १६७१ [हि॰ १०२३ = ई॰ १६१४] में शाहज़ादह खुर्रमने गिरवा दिया था, उसी छोटे घाटेका नाम "देववारी" इस तरह पड़ा होगा, कि या तो वहां किसी देवताका मन्दिर वनाया हो, या देवड़ा लोगोंके नामसे रक्खा गया हो.

इन महाराणाके छोटे भाई अरिसिंहकी धायने जगन्नाथरायजीके मन्दिरसे उत्तरी तरफ वाजारमें एक मन्दिर वनवाया था, जिसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १७०० माघ शुक्क १२ [हि॰ १०५३ ता॰ १० जिल्काद = ई० १६४४ ता॰ २१ जैन्युअरी ] को हुई— ( शेपसंग्रह नम्बर १० ).

~0%0\\0%C~

'को २६ घंद्रा और १७ कलासे २६ घंद्रा चौर ५९ कलातक, चौर चौड़ाई पूर्वेसे पश्चिमको ७४ घंद्रा घौर ४३ कलासे ७५ घंद्रा घौर १३ कलातक है; इसका रक्ता ७२४ मील मुख्या, धौर आवादी ११२६३३ है; रियासतकी घामदनी किताब विकाया राजपूतानहमें २२५००० रुपया लिखी है, लेकिन इस वक् इससे ज़ियादह मालूम होती है. इस रियासतके दक्षिणसे वायव्य कोणको पहाड़ है, घौर इसमें ४ किले व कस्वे मइहुर हैं—

१ राजधानी कृष्णगढ्, जो श्रजमेर व श्रागरेकी रेळवे सड्कपर वाक़ै है; कि़लेके उत्तरी तरफ़ गूंदोला नामी एक भील है, जिसका नाम बादशाहनामह यगेरह फ़ार्सी तवारीखोंमें जोगी तालाव लिखा है; इसके बीच टापूमें महाराजा मुहकमसिंहने श्रपने नामपर 'मुहकमविलास' नामका एक महल तय्यार करवाया; जब तालाब भरजाता है तो किश्तीमें बैठकर उस महलमें जाना पड़ता है, श्रीर तालाबके दक्षिणी किनारेपर किलेसे मिलाहुत्या महाराजा प्रथ्वीसिंहने फूल महरू नामी एक मकान श्रंग्रेज़ी श्रीर हिन्दुस्तानी तर्ज़पर वनवाया है. किलेके गिर्दकी ख़न्दक़ हमेशह पानीसे भरी रहती है, मज़बूत दीवार के अन्दर महाराजाके महरू श्रीर घोड़ोंकी पायगाह बगेरह रियासती कारखाने हैं; इस किलेमें एक किलेदार, जो भीतर दर्वाजेपर रहता है उसका वड़ा इस्तियार है. महाराजा वहादुरसिंहका तज्वीज कियाहुत्र्या वन्दोवस्त व्यवतक जारी है, जिससे किले खर्चके लिये जागीर मुक्रेर हैं; उसमेंसे नाज, बारूद, सीसा वगैरह सामान हमेशह दुरुस्त श्रीर मीजूद रहता है; जब कभी राज्यमें काम पड़े, ती कि़लेदार सूद छेकर रुपया देता है, श्रीर इक़ारपर उस ख़ज़ानहमें जमा करालेता है. किलेके घ्यलावह शहरके गिर्द भी शहरपनाह वनीहुई हैं. इस शहरमें ८००० श्रादमियोंकी श्रावादी समभी जाती है.

२ दूसरा रूपनगरका किंठा, जो महाराजा रूपिसहने बनवाया था, इसकी दुवारा महाराजा बहादुरसिंहने मज़्जूत किया था, वह बहुत अच्छा छड़ाईके काम का है; स्त्रीर इस किंठेमें भी किंठेदारके तत्र्य्रहुक रूप्णगढ़के मुवाफ़िक इन्तिज़ाम कियागया है.

३ तीसरा कि़ला सरवाड़, इस कि़लेका मैदानमें सिल्सिलेवार इहातेके श्रन्दर इहाता वनाहुत्या है, इस तरहपर तेहरी दीवार श्रीर खृन्दकोंसे श्रागरा किलेकी तरह मज़्वून कियागया है; यहां भी कि़लेदारके मातहत कृष्णगढ़के मुवाफ़िक सब सामान दुरुस्त रहता है, श्रीर किलेदारकी इजाज़तके बग़ेर भीतर कोई है, और इजाज़त भी मुश्किलसे मिलती है; किलेके पास शहरपनाह भी मज़्बूत वनी ' हुई है, लेकिन किलेके अन्दर कोई इमारत रहनेके लायक नहीं है, महाराजा प्रथ्वीसिंहने एक छोटासा मकान बनवादिया है, जिसमें चन्द 'आदमी एक दो रोज़ गुज़रान करसके हैं.

४ चौथा फ़त्हगढ़, जो महाराजा वहादुरसिंहने अपने छोटे बेटे वाघ-सिंहको जागीरमें दिया था, और वह अवतक उसकी औछादके कृब्केमें है, इसका ज़िक्त आगे छिखाजावेगा.

तवारीख़.

हनका पहिला हाल जोधपुरकी तवारीख़के ज्ञामिल समफना चाहिये, क्यों कि ये उसी ख़ान्दानमें से निकले हैं; खलहदा रियासत क़ायम होनेका हाल इस तरहपर है कि जोधपुरके राव मालदेवके वेटे उदयसिंहको वादशाह ख़क्किने राजाका ख़िताव छोर जोधपुर मण इलाक़हके जागीरमें दिया. विकसी १६४९ [ हि० १००० = ई० १५९२ ] में राजा उदयसिंहकी वेटी सानमतीकी ज्ञादी ज्ञाहज़ादह सलीमके साथ हुई. उदयसिंहका इन्तिक़ाल होनेके बाद उनकी मर्ज़ीके मुवाफ़िक़ सूरसिंहको तो जोधपुरकी गद्दी मिली, छोर किशनसिंह (कृष्णसिंह) को ज्ञाहज़ादह सलीमके पास रक्खा; जब अक्वर वादशाहका इन्तिक़ाल होगया, छोर जहांगीर तक्तृपर बेठा, तो उसने १ कृष्णसिंहका मन्सव बढ़ाकर सेठीलाव, जो जोगी तालावके क़रीब था, जागीर में दिया, जिसके खंडहर वगेरहके निशानात अवतक कृष्णगढ़के क़रीब पश्चिमकी तरफ वाक़ी हैं.

कृष्णसिंहने जागीरपाने बाद सेठोलावके एवज विक्रमी १६६६ (१) [हि० १०१८ = ई० १६०९] में अपने नामपर कृष्णगढ़ बसाया. आखिर-कार बादशाहने कृष्णसिंहको तीन हजारी जात और डेढ़ हजार सवारका मन्सव इनायत किया था, जब विक्रमी १६७० या ७१ [हि० १०२३ = ई० १६१४] में बादशाह जहांगीर भेवाडकी मुहिमके लिये अजमेर आया, तब महाराजा कृष्ण-सिंह भी शाहजादह खुर्रमके साथ मेवाडकी लड़ाइयोंमें शामिल थे; और उन्होंने बड़ी २ वहादुरियां दिखलाई. कहते हैं कि कृष्णसिंहने मेवाड़ी राजपूतोंके हाथसे एक पेर में बर्लेकी चोट भी खाई थी, आखिरकार मेवाडकी लड़ाई ख़म होने बाद ईश्वरकी कुद्रतसे इस राजाका इन्तिकाल आपसकी लड़ाईमें विक्रमी १६७२ ज्येष्ठ कृष्ण ८ [हि० १०२४ ता० २२ रवीउरसानी = ई० १६१५

<sup>(</sup>१) महाराजा रूपिसंहकी वार्तामें वृन्द कविने विक्रमी १६६८ लिखा है, और मारवाड़की तवारीख़में विक्रमी १६६६ है.

महाराणा राजासह- १. ] बीरविनोद्'

ंता॰ २१ मही को हुथा. इस मारिकेका हाल जोयपुर श्रीर कृष्णगढ़ तवारीख़मं जुदे २ तीरसे ढिखा है, टेकिन हम ख़ास जहांगीर बादशाहकी तुज़ जहांगीरी किताबसे उसे नक्क करते हैं.

तुन्क जहांगीरीके प्रष्टु १३७ में हिन्नी १०२४ [ विकमी १६७२ = ईर १६१५] में बादशाह लिखता है कि-

(१९ खुरदाद (१) जुम्एकी रातको एक अजीव मुश्रामला जाहिर हुआ; में इस रातको इनिफाकृते पुष्करमें था; मुस्तसर बात यह है, कि करानासिंह, राजा सूरजसिंह (२) का समा भाई, राजाके वकील गोविन्ददाससे प्रपने एक सतीजे गोपालदास नामके मारे जानेके वाहस, जो कुछ मुद्रत पहिले जवानीमें गोविन्ददासके हाथसे कृत्ल हुन्या था, सस्त् रंजीदा था. इस पाहल जवानाम भावन्द्रपातम् राज्य कृष्ण कुना पा, तर्मा रणादा पाः यत कमाडुके तूल तबील सवय हैं. गुरज़् कि कृष्णसिंहको यह उम्मेद थी, कि गोपाल-दास अस्टामें राजा (सूरसिंह) का भी भतीजा था, इस टिये वह उसके एवज्में दीत अरलम राजा । प्राप्तह / मा ना महाला का, क्षा तल्य वह अराव अववान गोविन्ददासको मारहालेगा. राजाने गोविन्ददासकी कारगुज़ारी झीर होश्यारीके सचय भतीजेके ख़ूनका ययज होनेसे दरगुज़र करके गुम्छत वस्ती. किशनसिंह त्रवय भवाजक (क्षूपका एवज क्ष्यत दरगुज़र करक गुम्क्रत वरता. क्षिश्चनासह ने जब इस किरमकी धेपरवाई राजाकी तरफ़्से देखी, तो व्यक्त दिल्में इरादह किया, कि में भवीजेका एवज़ जुरूर लुंगा, ब्योर इस कार्रवाईपर कभी कभी न किया, वह यह बात मुहतसे ध्यपने दिल्में ठाने हुए था, यहांतक कि ज़िक्र की हुँई रातमें श्रापने भाइयों, मदद्गारों श्रीर नीकरोंको जमा करके यह वात नतलाने लगा, कि भाजकी रात में गोविन्ददासके मारनेको चलता हैं, धाहे ो कुछ होजावे; उसकी तबीश्रातमें यह ख़पाल नया, कि राजाको कुछ ्तुक्सान हुने. राजा भी खुद इस मुश्रामलेसे बेखबर था. किशनसिंह सुबह होनेके क्रीब हुप. राजा मा छुष रत उत्तराज्य राज्य । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या । ज्या राजाकी । ज्या राजाकी लीके दर्वाज्यर पहुंचा, तो अपने कई कार्युज़ार आदिमियोंको पियादुह करके विन्द्दासके घरपर, जो राजाकी हवेलीसे मिला हुआ था, भेजा; श्रीर आप भाषात्रक भरतरह भारतप्राम्य एक्टार । नाज इन्या का प्रापाह नार नाम रिकी हालतमें दर्बानुपर ठहर गया. पैदल लोगोंने गोविन्दद्वसके घरमें हर उसके कई श्रादमियाँको, जो हिषाजत श्रीर पहरेके तीरपर होश्यार थे, गरते तमाम किया. इस मार पीटकी फुर्याद्में गोविन्ददास जागाया, और हटसे ध्यपनी तळवार छेकर घरके एक कोनेसे होकर निकलने लगा, ता कि

खुरदाद तुकीं महीनेका नाम है.

<sup>)</sup> सुरसिंह जीधपुरका राजा था.

किशनसिंहके पैदल चौकीदारोंको मारचुके थे, स्रोर गोविन्ददासकी फ़िक्रमे वढ़ते आते थे. इस मोकेपर गोविन्ददास उनके साम्हने पड़कर मारागया. इससे पहिले कि गोविन्ददासके मारेजाने की ख़वर किशनसिंहको तहक़ीक़ हो, वह वेसब्रीके साथ घोड़ेसे उतरकर हवेलीमें जानेलगा, उसके आदिमयोंने वहुतसा इन्कार और तकार की, कि पैदल होना मुनासिव नहीं है, लेकिन् उसने किसी वातपर ध्यान न दिया. अगर वह थोड़ी देर ठहरकर अपने ग्नीमके तबाह होनेकी ख़वर पालेता, तो यक़ीन था कि अपना मत्लव पूरा करनेपर सहीह व सलामत लोट आता; लेकिन् तक्द़ीरी हुक्म दूसरी तरहपर जारी होचुका था. किशनसिंहके पियादह होने और मकानमें कृद्म रखनेके वक्त राजा, जो अपनी हवेलीमें वे ख़बर सोरहा था, आद-मियोंके शोर व फुसाद मचानेसे जागगया; श्रोर श्रपने दुर्वाजे़पर नंगी तलवार हाथमें लेकर आखड़ा हुआ. उसके आदमी यह हाल देखकर दौड़ पड़े, श्रीर उन लोगोंपर. जो पैदल होकर गोविन्ददासके घरमें वड़गये थे, रुजूअ हुए. पियादोंकी क्या हक़ीकृत थी ? राजाके आदमी वेशुमार थे, किशनसिंहके एक आदमीके वास्ते दस ञ्चादमी मुक़ाबलेपर पहुंच गये. ञ्चाख़िरमें किशनसिंह ञ्चौर उसका भतीजा कर्ण, जव राजाके मकानकी तरफ़ श्राये, तो राजाके श्रादिमयोंने हम्ला करके दोनोंको मार **डाला.** किरानसिंहके ७ ऋौर कर्णके ९ ज़रूम लगे. इस लड़ाईमें राजाकी तरफ़से ३० ग्रोर किञानसिंहकी तरफ़से ३६ याने कुछ ६६ ग्रादमी कृत्ल हुए. सूरज निकलनेपर रौशनी फैली, तो सब हाल ज़ाहिर हुआ. राजाने भाई, भतीजे और ऐसे नौकरको, कि जो जानसे ज़ियादह अज़ीज़ था, मराहुआ पाया; वाक़ी ञ्रादमी ञ्रलहदा ञ्रलहदा विखरगये. यह ख़बर पुष्करमें मुक्तको मिली, मैंने हुक्म दिया कि मरेहु श्रोंको, जिस तरहपर उनका दस्तूर है, जलादिया जावे, श्रीर इस भगड़ेका सवव अच्छी तरह तहक़ीक़ कियाजावे. आख़िरमें ज़ाहिर हुआ, कि हक़ीक़त वही थी, जो लिखीगई, श्रीर किसी एवज़के लायक नहीं है."

मञ्जासिरुल् उमरामें इतना ज़ियादह लिखा है कि— "कृष्णसिंह ञ्रोर उसके भतीजेंके मारेजाने वाद उनके ञ्रादमी निकल गये, जिनके पीछे सूरसिंहके ञ्रादमी लगे, वादशाही भरोखेंके साम्हने इनका मुक़ावला हुञ्जा. इनकी तलवारें ऐसी चलीं कि जिसके सिरमें लगी कमरतक उतरगई, ञ्रोर जो कमरमें लगी, उसके दो दुकड़े करिये. कहते हैं कि उस दिनसे सिरोहीकी तलवारकी इज़त वढ़गई, ञ्रोर लोग उसे चाहने लगे. वादशाहने कृष्णसिंहका मन्सब उसके वेटोंमें तक्सीम करिदया".

मञ्जासिरुङ् उमरामें इस मारिकेमें तर्फ़ेनके ६८ व्यादमी मारे जाने छिले हैं श्रीर मारवाड्की तवारीव्में, जो छोग मारेगये, उनके नाम नीचे छिखे हैं:-महाराजा सूरसिंहके त्यादिमयोंकी तक्सील-

केशवदास.

२ हुल पता भदावतः

३ चहुवान नरहर.

१ भाटी एष्वीराज.

५ भाटी रायसिंह.

६ भाटी भादा.

७ भाटी गोविन्द.

८ भाटी मनोहरदास गोविन्ददासोत.

९ भोपत कलावत.

१० सोनगरा केशवदास.

१२ चहुवान साजण.

१४ भारी कला.

सिवायं ऊपर छिलेहुए व्यादिमयोंके व्योर भी वई छोग मारेगये.

महाराजा रूप्णसिंहकी तरफ़के, जो व्यादमी मारेगये, उनकी तफ़ुसील यह है-

राव कर्णासिंह शकिसिंहोत.

२ राठींड खेतसी गोपालदासोत चांपावत.

३ राठोड् वाघा खेतसिंहोत.

१ भाटी जोधा.

५ चाकर कान्हा.

६ राव किशोरदास कल्याणदासीत.

राठीड़ सांवलदास सूरावत.

माठा रुखमणोत.

मेड्तिया माधव रामदासीत.

१० गोपालदास भगवतोत जैतावत.

११ भाटी धन्ना.

१२ मानसिंह कल्याणदासोत.

१३ सीसोदिया भारमछ-

१४ सुरा कर्मसोत नारायणीत.

३३ घायभाई सामा.

१३ भाटी सूजा.

१५ भाटी कूंपा.

१६ पंचार केशवदास.

१५ कर्मसीत रुद्र चन्द्रावतः

१६ भगगा.

१७ राठींड प्रयागदास सुरताणीत

१८ गहलोत राधा.

१९ होंगोला सेखा.

२० धीरा.

२१ गाम बेड्यासियाके जदावत ३.

२२ मकवाणा कृष्णा.

२३ कछवाहा भोपत ३.

२४ इल ३ श्रादमी. २५ दहिया नापा.

२६ महेश.

२७ कछवाहा दुदा.

२८ छाड खानी.

इन भादमियोंकी तादादमें इस्तिठाफ़ है, छेकिन् मालूम होता है कि वादशाह जहांगीरका छिखना दुरुस्त होगाः

महाराजा कृष्णिसिंहके चार वेटे थे— सहसमछ, जगमाछ, भारमछ और हरीसिंह. महाराजा रूपिसिंहकी "वचितका" में इस तरह छिखा है, कि कृष्णिसिंहके मारेजानेपर उसका बढ़ा बेटा (१) सहसमछ गद्दीपर बैठा. वह जहांगीर बादशाह की ख़िन्नतमें रहा, और विक्रमी १६८५ ज्येष्ठ [हि० १०३७ शब्बाछ = ई०१६२८ जून ] में मरगया; तब इसका छोटा माई (२) जगमाछ गद्दीपर बैठा. यह जगमाछ बढ़ा बहादुर और अपने छोटे माई भारमछके साथ बहुत मुह्व्वतसे रहता था; पहिछे जब शाहजादह ख़ुर्रम और पर्वेज़की टोस नदीपर छड़ाई हुई, उस बक़ ये दोनों भाई ख़ुर्रमकी फ़ीजमें थे, और जोताजोत हाथीपर इन दोनोंने हम्सा किया था, उस बक़ राजा भीम सीसोदिया तो मारागया, और ये दोनों जिन्दा बाकी रहगये थे.

जगमाल अपने माईकी गहीपर वैठनेके वाद थोड़े ही असेंतक कृष्णगढ़का राजा कहलाया, याने विक्रमी १६८५ माघ शुङ्क १२ [हि॰ १०३८ ता॰ १० जमाित्युस्सानी = ई॰ १६२९ ता॰ ६ फ़ेब्रुअरी ] को महावतलांके वेटे अमानुहालां ने किसी एक राजपूनको मारडालना चाहा, तब जगमाल और भारमङ्क दोनों भाई उस राजपूनके मढ़द्गार वनकर वड़ी बहादुरीके साथ मारेगये. ट्रंद कविने इस लड़ाईका होना जाफ़रावादमें लिखा है. इसके बाद शाहजहां वाद-शाहने कृष्णसिंहके चौंथे वेटे (४) हरीसिंहको जगमालका मन्सव देकर कृष्ण-गढ़का राजा बनाया.

हरीसिंह शाहजहांकी ख़िझतमें रहता था, विक्रमी १७०० वैशाख शुक्त ८ [हि॰ १०५३ ता॰ ६ सफ़र = ई॰ १६४३ ता॰ २६ एप्रिल ] को उस का इन्तिक़ाल होगया, तब शाहजहां बादशाहने इसी वर्षके ज्येष्ठ शुक्त ५ [हि॰ ता॰ ३ रवीडल्झव्वल = ई॰ ता॰ २३ मई] को भारमक्षके वेटे (५) रूपिसहकों हरीसिंहकी जगह कृष्णगढ़का राजा बनाया.

५ रूपतिंह.

रूपसिंहका जन्म विक्रमी १६८५ वैज्ञाख शुक्त ११ [ है॰ १०३७ ता॰ ९ रमज़ान = ई॰ १६२८ ता॰ १५ मई ] को हुआ था, इस राजाका हाल हुन्द कविने "रूपसिंहकी वार्ता" नामी यन्थमें कविताके ढंगपर बहुत बढ़ावेंके साथ लिखा है, लेकिन अन्ल मल्टब वहीं है, जो उस ज़मानेकी फ़ार्सी तवारीखोंमें दर्ज है, इस बास्ते हम मन्त्रासिरुल् उमराका तरजमा लिखते हैं, जिसमें शाहजहांके ज़मानेकी किताबोंसे चुना हुआ हाल दर्ज है.

"रूपसिंह राठौड़, जोधपुरके राजा सूरवसिंहके छोटे भाई रूप्णसिंहका पोता.

हरीसिंह वे श्रोलाद मरगया, तो वादशाहने उसके भतीजे रूपसिंहको ख़िल्श्रत श्रोर मन्सवकी तरकी व चांदीके जीन समेत घोड़ा देकर रूप्पगढ़ उसकी जागीरमें वहाल रक्ता. विक्रमी १७०१ मार्गशीप शुक्त ७ [हि॰ १०५४ ता॰ ५ शन्वाळ = ई॰ १६४४ ता॰ ८ नोवेम्बर ] को जब शाहजहांकी बेटी बेगम साहिबा नाम, जो चरानकी छपटसे जलगई थी, उसके व्यच्छे होनेपर वादशाहने खुशीका जल्सा किया, तो उस मोकेपर वादशाहने रूपसिंहका त्यस्ल मन्सव इजाफ़े सहित एक हजारी जात व सात सों सवार किया. फिर विक्रमी १७०२ पीप छ० १ [ हि० १०५५ ता० १८ शब्वाल = ई॰ १६४५ ता॰ ७ डिसेम्बर ] को इन्हें एक हजारी जात स्त्रीर एक हजार सवारका मन्सव मिला.

विक्रमी १७०२ [हि० १०५५ = ई० १६४५ ] में शाहजा़दह मुराद-पल्शके साथ वल्ल, चदल्शांकी मुहिमपर तईनात हुआ, जब वल्ल पहुंचे, तो वहां का मालिक नज़र मुहम्मद ख़ां शाहजादहरी बगैर मुकाबलेके भागगया. किर बहादुरख़ां श्रीर श्रसाठतलां शाहजादहके हुक्मसे नज़र मुहम्मदलांके पीछे छगे, श्रीर यह राजा शाहजादहके विना हुक्म व्यपनी मर्दानगीसे उनके साथ हो लिया, त्रीर ग्नीमसे बहुत छड़ा, जिसके एवज् उसने विकमी १७०३ त्रथम श्रावण शुक्त १० [हि॰ १०५६ ता॰ ८ जमादियुस्सानी = ई॰ १६४६ ता॰ २४ जुटाई ] में डेड़ हजारी ज़ात प्योर एक हजार सवारका मन्सन पाया, जिसके वाद विक्रमी भाद्रपद शुरू ११ हि॰ ता॰ ९ श्रम्यान = ई॰ ता॰ २२ सेप्टेम्बर ] को बल्ल्की कारगुज़ारीसे को हजारी जात व एक हजार सवारका मन्सव मिळा, श्रोर विकसी १७०४ वैधान कृष्ण ७ [ हि॰ १०५७ ता॰ २१ खीउल्यव्यल = ई॰ १६४७ ता॰ २९ गरिस्र है को उसके वास्ते वल्लमें घोड़ा भेजागया, उसके दूसरे वर्ष निज्ञान हासिल हुआ: 👼 विक्रमी १७०५ [ हि॰ १०५८ = ई॰ १६४८ ] में अन्छ व इज़ाफ़ा मिछ्हे हुई हजारी जात और वारह सौ सवारका मन्सव पाइर बाहज़ादह औरंगज़ेडवे = कन्धारकी मुहिमपर मेजागया, वहां रुस्तमकांके नाय उंगनियोंके मुक्काबिक व्य व्यच्छा काम दिया. विक्रमी १७०६ िहि॰ १००९ ≈ है॰ १८४० रिक्का हजारी जात डेढ़ हजार सवारका मन्सव निटा, व्यार विक्रमी १७०८ हिं = ई॰ १६५१ में एक हजारी जान व पाँच मा सवारका इनक नकारा पाकर उसी शाहजादहके माय दुवाग कन्यान्यर सेजानचा.

विक्रमी १७१० [हि॰ १०६३ = ई॰ १६५३] में तीसरी दफ़ा शाहजादहके साथ उसी मुहिमपर तईनात हुआ, और अस्ल व इज़ाफ़ा समेत चार हज़ारी ज़ात और ढाई हज़ार सवारका मन्सव पाया.

विक्रमी १७११ [हि॰ १०६४ = ई॰ १६५४] में सादुछाख़ां वज़ीरके साथ किले चित्तोंड़के गिरानेको तईनात हुआ, और अस्ल व इज़िफ़ा समेत चार हज़ारी ज़ात व तीन हज़ार सवारका यन्सव पाया; और मांडलगढ़का किला मेवाड़के इलाकेका महाराणासे अलहदा करके वादशाहने इसकी तन्स्वाहमें अस्सी लाख दाम (दो लाख रुपये) की जमापर देदिया.

विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ [हि॰ १०६८ रमज़ान = ई॰ १६५८ जून] को रूपसिंह समूनगरकी छड़ाईमें शाहज़ादह दाराशिकोहकी तरफ़से हरावछ फ़ौजमें तईनात हुआ, और वहांपर निहायत बहादुरीके साथ आ़छमगीरके तोपख़ानह और हरावछ वगेंग्रह फ़ौजसे बढ़गया, और ख़ास आ़छमगीरके हाथीके साम्हने हम्छा करने छगा; आख़्रिकार आ़छमगीरकी ख़ास सवारीके हाथीके पास जाकर पियादह होना चाहता था, कि अम्मारीकी रस्सी काटडाछे. यह जुरअत उसकी आ़छमगीर ने देखकर अपने आदिमयोंको ताकीद की, कि यह मारा न जावे, ज़िन्दह पकड़ छियाजावे, छेकिन उस हंगामहमें कौन सुनता था, फ़ौरन मारडाछागया."

रूपसिंहके मारेजानेका हाल, शाहजादोंकी लड़ाई, श्रोर श्रालमगीरकी कामयाबीकी तफ़्सीलके साथ श्रालमगीरनामह वगैरहसे लिखा है- (३४९ ४४ से ३५७ तक देखों).

# ६ महाराजा मानसिंह.

जव महाराजा रूपिसंह विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ शुक्क ८ [हि॰ १०६८ ता॰ ६ रमजान = ई॰ १६५८ ता॰ ९ जून ] को समूनगरकी छड़ाईमें दाराशिकोहकी तरफ़से बड़ी बहादुरीके साथ मारागया, तब यह ख़बर कृष्णगढ़ पहुंची. रूपिसंहका बेटा मानसिंह, जो बिल्कुछ बाछक रहगया था, इसी वर्षके आषाढ़ कृष्ण १० [हि॰ ता॰ २४ रमजान = ई॰ ता २६ जून ] को कृष्णगढ़में गद्दीपर विठायागया. इनका जन्म विक्रमी १७१२ भाद्रपद शुक्क ३ [हि॰ १०६५ ता॰ १ जिल्क़ाद = ई॰ १६५५ ता॰ ४ सेप्टेम्बर ] को हुआ था. मांडछगढ़का किछा, जो मेवाड़से अछहदा करके शाहजहांने महाराजा रूपिसंहको दिया था, वह समूनगरकी छड़ाई भगड़ोंके मोंकेपर महाराणा राजसिंहने सेवाड़में मिछाछिया था, जिसका हाछ एष्ठ ४१४ में छिखागया है.

व्यालमगीरने तस्त नशीन होकर महाराजा रूपसिंहकी वही वेटी चारुमतीके साथ ज्ञादी करना चाहा, परन्तु उस राजकुमारीने मन्द्रवी तश्रम्सुबके सबब मुसल्मान वादशाहकी स्त्री वनना न चाहा, श्रीर महाराणा राजसिंहके पास एक त्र्यज़ीं हिलमेजी; जिसपर महाराणा इस राजकुमारीको विवाहकर हेगपे, जिसका मुफ़्त्सल हाल पहिले लिखागया है- ( देखो एछ ४३७ -३९ तक ).

जब बादशाह ब्यालमगीरने नाराज्यी ज़ाहिर की, तब राजा मानसिंहने ब्यपनी दूसरी वहिनकी शादी अगलमगीरके शाहजादह मुख्यज्जमके साथ करदी. आलमगीरने मानसिंहका मन्सव तीन हजारी तक बढ़ादिया था. विक्रमी १७४८ ज्येष्ठ शुक्र ११ िहि॰ ११०२ ता॰ ९ रमजान = ई॰ १६९१ ता॰ ८ जून ] को जब शाहजादह काम-बरूश जंजीका किला होनेको गया, तो यह राजा भी उसके साय था, श्रीर इसने दक्षिणकी और भी छड़ाइयोंमें अच्छे अच्छे काम दिये. ध्याख़िरकार विक्रमी १७६३ कार्तिक कृष्ण १० [हि॰ १११८ ता॰ २२ रजब = ई॰ १७०६ ता॰ १ नोवेम्बर ] को पाटणमें इनका इन्तिकाल होगया. उन दिनों ज्यालमगीर वादशाह दक्षिणमें बहुत बीमार था, श्रीर मानसिंहके पुत्र राजसिंह, जो श्रपने वापके पास मौजूद थे, राजा हुए. उसी श्रसेंमें श्राटमगीरका भी इन्तिकाल होगया. शाहजादोंकी छड़ाइयां ख़त्म होनेपर शाहऱ्यालम वहादुरशाहने तस्त पाकर राजसिंहको तीन हजारी जात व सवारका मन्सव देकर कृष्णगढ्का राजा बनाया.

#### ७ राजसिंह,

राजसिंहका जन्म विक्रमी १७३१ कार्तिक शुक्र ११ [ हि॰ १०८५ ता॰ ९ अञ्च्यान = ई॰ १६७४ ता॰ १० नोवेम्बर ] को हुऱ्या था. राजसिंह सल्तनत हिन्दकी खराबीके दिनोंमें सप्पद अब्दुङाखं और इसैनअलीकी हिमायतमें रहे थे, श्रीर मुहम्मदशाहके वक्तमें भी कई वार हाजिर हुए, छेकिन् कर्रुख्सियरके मारेजानेका इल्ज़ाम, जिसतरह दूसरे राजाव्यांपर था, इनपर भी लगायागया, क्यों कि यह भी महाराजा व्यजीतसिंहके शरीक व्योर सप्यदींके तरफदार थे; इसलिये इनका दिल्ली जाना कम होगया. मुहम्मदशाहने जब ग्रहमदशाह श्रब्दाछीके मुकाबलेपर शाहजादह श्रहमदको पानीपतकी तरफ खाना किया, उस बक् राजा स्रोग भी बुलायेगये थे, तब जयपुरके महाराजा ईश्वरीसिंह तो शाहजादहके साय मेजेगये, श्रीर नागौरके महाराज वरूतसिंह श्यीर रुष्णगड्के महाराजा राजसिंहके वेटे सामन्तसिंह मण् अपने बेटे सर्दारसिंहके पीछेसे पहुंचे, तब मुहम्मद शाहने इनको दिझीमें ही अपने पास रखिलया, ईश्वरकी कुद्रससे ध्वहमदशाह श्रव्हाखीकी शिक्स

लेकिन् मुहम्मद्शाह बाद्शाह इसी अर्सेमें मरगया, और अहमद्शाह दिलीमें आगया; महाराजा राजसिंहका देहान्त रूपनगरमें विक्रमी १८०५ वैशाख कृषा [हि॰ १९६१ ता॰ २१ रवीउस्सानी = ई॰ १७४८ ता॰ २० एप्रिल ] ७ को होगया. राजसिंहके पांच पुत्र थे—बड़े सुखसिंह, २ फ़त्हसिंह, ३ सामन्ति। सिंह, ४ बहादुरसिंह, ५ वीरसिंह; जिनमेंसे सुखसिंह और फ़त्हसिंह तो महाराजा राजिसहंके साम्हने ही फ़ौत होगये थे, महाराजाके इन्तिकालकी ख़बर सुनकर सामन्तिसंह दिलीमें गदीके वारिस मानेगये.

### ८ तामन्ततिंह.

अहमदशाहने इनकी वहुत तसङ्घी की, लेकिन् उस वक्त वादशाहोंका खोक घटगया था, बहादुरसिंहने कृष्णगढ़ श्रीर रूपनगरपर कृञ्जा करिया, सामन्तिसंह यह ख़बर सुनकर घवराये. वहादुरिसंह बड़े वहादुर श्रोर वुिहमान थे, जिन्होंने महाराजा अभयसिंहको चारण कविया करणीदानकी मारिफ़त अपना मद्दगार वनालिया था. इससे वहादुरसिंहकी ताकृत वद्गई, लेकिन् अहमद्शाहने सूबहदार अञमेरको सामन्तसिंहका मदुद्गार बनाकर भेजदिया, और महाराजा बस्तृसिंह भी इनके तरफ़दार थे; लेकिन् अपने अपने मल्लवकी सबको फ़िक्र थी, क्यों कि महाराजा अभवसिंह गुज़रगये थे, और उनकी जगह रामसिंह, जो वहुत कम अङ्ग माने जाते थे, जोधपुरकी गद्दीपर बेंठे, श्रोर बस्तृसिंहको तंग करने लगे. तब बस्तृसिंह ने भी सूबहदारको अपना मदद्गार वनाकर साम्हना किया. इधर सामन्तर्सिह ने अपनी ताकृतसे रूपनगर और कृष्णगढ़के ज़िलेमें थाने विठादिये. वहादुरसिंहके राजपूरोंसे बहुतसी लड़ाइयां हुईं, यहांतक कि सामन्तसिंहते रूपनगर जाघेरा, लेकिन् कुछ कामयावी न हुई. महाराजा रामसिंहकी मदद्पर सामन्तसिंहने अपने कुंवर सर्दारसिंहको भेजदिया, जबकि वह बस्त्रसिंहके वर्षिलाफ़ लड़ रहा था. इस वातसे वल्त़सिंह भी सामन्तसिंहसे नाराज़ होमये, और रामसिंहको निकालकर वरूतसिंह जोधपुरके राजा वतगये, तक लाचार सामन्तसिंह मए अपने वेटे सर्दारसिंहके कमाऊंकी तरफ़ चलेगये, श्रीर वहांसे मधुरा वन्दावन श्राये, कुछ दिन वहां रहकर अपना नाम नागरीदास रक्खा, और उनके पुत्र सर्दारिहंह मल्हार राव हुल्करके पास पहुंचे. हुल्करने जया आपा सेंधियाको उसका भद्दगार वनाकर सर्दारसिंह के साथ भेजा; इन दिनोंमें महाराजा बस्त्रसिंहका भी इन्तिकाल होगया, ऋौर महाराजा रामसिंहका मददगार वनकर जया आपा नारवाड़पर चला. और

महाराजा विजयसिंहकी फ़ीजसे मुकाबटा हुआ। बहादुरसिंह भी विजयसिंहके मदद-गार होकर मरहटोंसे छड़े, श्रीर शिकस्त होनेपर भागकर कृष्णगढ़ चलेश्राये, विजय-सिंह शिकस्त खाकर नागीरमें जा छिपे, जया श्रापाने भी उस किलेको घेरिलया, श्रीर कुंबर सर्दारसिंहसे यह इकार किया कि नागीर फ़त्ह करने वाद तुमको रूपनगर व कृष्णगढ़ दिलादिया जावेगा.

ईश्वरकी कुद्रतसे जया ज्यापा मारवाड़ी राजपूर्तोंके हाथसे मारागया, ज्योर उसका बेटा जनकू महाराजा विजयसिंहसे कुछ फ़्रीज ख़र्च छेकर ज्यजमेर चळा ज्याया, तब कुंवर सर्दारसिंहने रूपनगर छेनेको कहा, तो जनकूने जवाव दिया कि मारवाड़की छड़ाइयोंमें हमारी फ़्रीज टूट गई है, ज्योर इस मज़्वूत कि्टेके छेनेमें ज़ियादह ताकृत चाहिये, छेकिन् कुंवर सर्दारसिंहने उसको कहा कि ज्याप हिम्मत न हारिये, थोड़ी-सी फ़्रीज भेज दीजिये, हम किछा फ़्त्ह करछेंगे; इस कहनेपर जनकूने कुछ फ्रीज भेजकर किछे रूपनगरपर घेरा डाटा, ज्योर महाराजा वहादुरसिंहके राजपूत भी ख़ूव छड़े, ज्याबिरकार वहादुरसिंह ज्योर सर्दारसिंहने सुळह करछी. मरहटोंने रूणगढ़ भी घेरिछया था, सो यह क्रोग तो कुछ फ्रीज ख़र्च छेकर चेठ गये, रूपनगर सर्दार-सिंहको दिया, ज्योर कृष्णगढ़ वहादुरसिंहने रक्खा; धीरसिंहको क्रकेड़ी मिछी.

### ९ सर्दारसिंह,

सर्दारसिंहका जन्म विक्रमी १७८७ त्रथम भाद्रपद शुक्र २ [हि॰ १९४३ सा॰ १ सफ्र = ई॰ १७३० ता॰ १५ श्रॉगस्ट ] को हुया था.

सामन्तसिंह विक्रमी १८२२ भाइमद शुद्ध २ [हि॰ १९७८ ता॰ १ श्वीउल्-ष्ट्राव्वछ = ई॰ १७६४ ता॰ ३० ऑगस्ट ] को छन्दावनमें गुज्र गया. रूपनगर में राज तो सर्दारसिंह ही करते थे, परन्तु इतने दिन कुंवर कहलाते थे, त्र्यव राजा बने; यह राजापन बहुत दिनोंतक नहीं रहा. विक्रमी १८२३ वैशास छणा ३० [हि॰ १९७९ ता॰ २८ ज़िल्काट = ई॰ १७६६ ता॰ १० एत्रिछ ] को रूपनगर में इनका देहान्त होगया.

#### १० वहादुरासिंह,

सर्दारसिंहके कोई ध्योठाद न थी, इसिठिये बहादुरसिंहने पिहिठे तो व्यपने बड़े कुंबर विड़दसिंहको इनके गोद रक्खा, फिर कुछ खर्से वाद रूप्पागढ़ ध्योर रूपनगरकी हुकूमतको शामिल करिलेया— इस ख्यालसे कि दो टुकड़े होने

से रियासत कम्ज़ोर होजावेगी; राजसिंहके पांचवें पुत्र वीरसिंहको करकेड़ी जागीरमें मिली थी, जिनकी श्रोलाद रलावता व श्रजमेरमें है, उनका बयान है कि सर्दारसिंहने वीरसिंहके वेटे अमरसिंहको गोद रखनेका इरादह किया था, जिसका हाल आगे लिखाजायगा. महाराजा राजसिंहसे लेकर सर्दारसिंह तकका हाल "सर्दार-सुजस'' नाम अन्थमें लाल कविने तफ्सीलवार लिखा है, लेकिन् हमने फैलावके सबब उसका खुलासा दर्ज किया है.

महाराजा बहादुरसिंह, महाराजा विजयसिंहके वड़े दोस्त होगये थे, क्यों कि सर्दारसिंह महाराजा रामसिंहका मददगार बनकर मरहटोंकी फ़ौजके शामिल जोधपुर और नागौरसे लड़ा, और बहादुरसिंह विजयसिंहके शरीक थे; इस वातसे बहादुरसिंह जोधपुरके ख़ैरख़्वाह रहे. इधर उदयपुर श्रीर जयपुरके भी हर एक मुञ्जामलेमें शरीक होजाते; इस सवबसे महाराजा बहादुरसिंहने बड़ा नाम पाया. खुद तो दूसरी रियासतोंके मुख्यामलों में मरगूल रहते, ख्रोर अपनी रियासतका इन्तिज़ाम बड़े कुंवर बिड़दसिंहके सपुर्द करदिया था, जो अपने इस्ति-यारसे काम करते थे. महाराजाके छोटे कुंवर वाघसिंहको रियासतसे दसवां हिस्सह जायदाद देकर महाराजा बहादुरसिंहने फ़त्हगढ़का जागीरदार वनाया; यह हाल आगे लिखाजायगा.

विक्रमी १८३८ फाल्गुन शुक्क ३ [हि॰ ११९६ ता॰ १ रवीउल्अन्वल = ई॰ १७८२ ता॰ १५ फ़ेब्रुअरी ] को महाराजा वहादुरसिंहका इन्तिकाल हुआ. यह बड़े बुद्धिमान और बहादुर राजा थे, लेकिन् अपनी रियासत बढ़ानेके लिये इनकी मोका न मिला, क्यों कि जोधपुर श्रीर जयपुर दोनों बड़ी रियासतोंका पड़ौस इनके छिये एक दीवार होगया था. तो भी अपनी रियासतपर उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में ज़वाल न त्रानेदिया, त्रीर रियासतमें कई तरीके ऐसे बनाये, जो अवतक जारी हें. कृष्णगढ़, रूपनगर श्रोर सनवाड़में श्रच्छे मज़्बूत किले वनवाये, श्रीर इन किलोंमें सामानका तरीका ऐसा उम्दह किया, कि अचानक लड़ाईका काम आपड़े, तो क़िले, सामान और लड़नेवाले आदमियोंसे ख़ाली न मिलेंगे- और जागीरका तरीका, स्त्रीर उन जागीरदारोंकी नौकरीका प्रवन्ध उम्दह तरहसे बांधदिया, जागीरदारोंके छोटे लड़के किलेमें उम्मेदवारोंके नामसे भरती कियेजाते हैं, श्रीर उनके गुज़ारेके लिये हमेशहका भत्ता (खुराक) और जन्म, मरणव शादीके लिये एक रक्म मुक्रेर करदी है, जिससे उन लोगोंको किसी जुरूरी कामकी फ़िक्र न रहे. रिया-सतके वर्ताव श्रीर श्रदव श्रादावका तरीका ऐसा उम्दह वांघा कि कोई दूसरी.

रियासतका ध्यादमी जाकर देखे, तो उसको वड़ा ही तत्र्यज्ञुव माटूम हो- िक ऐसी थोड़ी त्र्यामदनीसे इस तरहके झाहाना तरीके किस तरह चलसके हें? लेकिन महाराजा वहादुरसिंहने किफायतके साथ ऐसा तरीका बांधा है िक छोटेसे वहे ध्यादमीतक हरएक शस्स बहुत थोड़ी ध्यामदनीमें ध्यपना गुज़र करसक्ता है; ध्यार ध्यपनी २ हिसयतके मुताबिक छोटे वड़े सब मालदार भी हैं, इस समय भी रियासती तरीकोंके देखनेसे महाराजा बहादुरसिहकी ध्यक्लमन्दी ज़ाहिर होती है.

#### ११ महाराजा विद्दसिंह,

महाराजा विड्दिसिंहका जन्म विक्रमी १७९६ फाल्गुण शुक्र ट [हि॰ १९५२ ता॰ ६ जिल्हिंज = ई॰ १७४० ता॰ ६ मार्च ] को हुन्ना. यह व्यपने वापके साम्हने भी कुछ राजके मुक्तार थे, इनको मन्हवी ख्याल ज़ियाटह था— यह ख्याल इन्हींको नहीं था, बिल्क इस रियासतमें महाराजा रूपसिंहमे लेकर वर्तमान महाराजा धार्दुलसिंहतक 'पुष्टिमार्ग' याने श्रीनायजीकी उपासनाका बढ़ा ख्याल घला व्याता है. महाराजा विड्दिसिंह वड़े फृय्याज, व्योर विद्वानीके कृद्रदान व बहातुर थे; इनको व्यपने वापके मरने वाद रियासतकी तरफ़से नफ़रत रही. व्याख़िरकार विक्रमी १८४५ कार्तिक कृष्ण १० [हि॰ १२०३ ता॰ २४ मुहर्रम = ई॰ १७८८ ता॰ २६ व्योक्टोवर ] को उन्दायनमें देहान्ब हुन्ना, तब इनके पुत्र प्रतापिंह गदी वेंटे.

#### ९२ महाराजा प्रतापतिंह,

इनका जन्म विक्रमी १८१९ माहपद शुरू ११ [हि॰ १९७६ ता॰ ९ मण्ट = ई॰ १७६२ ता॰ २१ श्रॉगस्ट] को हुआ था. यह महाराजा भी वर्ट फ्ट्याज़, बहातुर व दिलेर थे, न जाने क्सि कारणसे इनके दिल्में जोधपुरके वर्षिताफ़ कार्या-ई करनेवी बात जम गई थी. हमारे ख्यालमे इमका यह सबय मालूम होता है कि करकेटीका श्रमरासँह महाराजा विजयसिहके पास जारहा था, जिमकी तरकी उनको नागवार थी, इसल्यि प्रसापसिहने नाराज़ होक्क मन्हटांके मिलावट करली. जब जयपुर श्रोर जोधपुरके दोनों महाराजा मरहटांको राजपूनानहमे निकाल देना पाहते थे, महाराजा प्रतापिहने मग्हटांका मददगार बनकर पाहा कि मारवाड्पर हम्ला करें, लेकिन श्रजनेको इलांको जांधपुरकी क्तोजसे मरहटांने शिक्स साई, श्रोर मरहटे सदांर श्रांवाजी गेंगलियाने ज़रूमी होकर सनवाड़के किलेमें पनाह ली. इस वातसे नाराज़ होकर जोधपुरके महाराजा विजयसिंहने फ़ौज भेजकर रूपनगर व कृष्णगड़पर घेरा डाला, सात महीने तक लड़ाई रही, व्याख़िरकार रूपनगर तो व्यमरिंहको दिलाया, ब्रौर महाराजा प्रतापिंहने ३००००० तीन लाख रुपया दएडका देना कुवूल किया; जिसमेंसे डेढ़ लाख तो नक्द, पचास हज़ारका भरणा (१) ब्रौर एक लाख रुपया दो किस्त में देना करार पाया, ब्रोर महाराजा प्रतापिंहको लाचार होकर जोधपुर जाना पड़ा. वहांसे बहुत कुल लाचारी करके (२) पीछे ब्राये; यह मुब्रामला विक्रमी १८४५ [हि० १२०३ = ई० १७८८] में हुब्रा. फिर कुल ब्रसें बाद प्रतापिंहने ब्रमरिंहसे रूपनगर लीन लिया, उसने जोधपुरसे मदद चाही, लेकिन उम दिनों महाराजा विजयसिंह भी ब्रपने सर्दारों व मरहटोंसे तंग होरहे थे, इसलिये कुल मदद न करसके.

विक्रमी १८५४ फाल्गुन कृष्ण ४ [हि॰ १२१२ ता॰ १८ शऱ्य्वान = ई॰ १७९८ ता॰ ५ फ़ेब्रुचरी ] को महाराजा प्रतापसिंहका इन्तिकाल होगया, श्रीर उनके वालक वेटे कल्याणसिंह गद्दीपर विठायेगये.

### १३ महाराजा कल्याणसिंह.

इनका जन्म विक्रमी १८५१ कार्तिक कृष्ण १२ [हि॰ १२०९ ता॰ २६ रवीउल्ज्ञव्वल = ई॰ १७९४ ता॰ २१ ऑक्टोवर ] को हुआ था. इस समय महाराजा के कम उम्म होनेसे रियासत में नुक्सान पहुंचनेका अन्देशा था, परन्तु महाराजा वहादुर-सिंहके वनाये हुए आदमी अच्छे २ मौजूद थे, जिससे ऐसे वगावतके वक्में भी वालक राजा होनेपर रियासत में नुक्सान न आसका.

विक्रमी १८७० भाइपद शुक्क ८ [ हि० १२२८ ता० ६ रमज़ान = ई० १८१३ ता० ४ सेप्टेम्बर ] को जोधपुरके महाराजा मानिसंहने रूपनगरमें ठहरकर जयपुरके गांव मरवामें महाराजा जगत्सिंहके यहां विवाह किया, श्रोर महाराजा जगत्सिंहने मरवासे रूपनगरमें श्राकर शादी की. इन दोनों राजाश्रोंके वीचमें उदयपुरके संवन्धकी वावत पहिले, जो नाइतिफ़ाक़ी हुई थी, वह मिटाईगई; इस मुश्राम्लेमें महाराजा कल्याणसिंह भी शरीक थे, श्रोर जो बात चीत सलाहकी इन्होंने

<sup>( 3 )</sup> भरणा— याने हाथी घोड़ा वगैरह दूसरी चीजें मिलाकर पूरा करना,

<sup>(</sup>२) महाराजाने यह नविइत भी लिखदी थी, कि हम मारवाड़ी सर्दारोंके सार्रिश्तेके मुवाफ़िक़ जोधपुरमें हवेली वनवाकर नौकरी करेंगे, यह नविइत रुणगढ़के मूणोत महता हमीरिसंहने महाराजा विजयसिंहसे वापस ली. हमीरिसंह वड़ा मुतसदी और हिम्मतवाला आदमी था.

कही, वह दोनों राजाओंको पसन्द आई. इसी तारीफ़के नशेसे महाराजा कृष्ण-

गढ़को जुनून होगया.

विक्रमी १८७१ [हि॰ १२३२ = ई॰ १८१७ ] में रूणागढ़का श्राहदनामह गवमेंघट श्रंप्रेज़ीसे हुआ; श्रोर िक्ताज वगैरह कुछ नहीं देना पड़ा; इस वातसे उनका जुनून िज़्पादह हो गया, कि यह सब मेरी युिंदमानिका नतीजा हे जुनूनको तरको देनेवाळी तीसरी वात यह हुई, कि गोध्याणाके वारहठ रामदान की तन्दिही श्रोर कोशिश्यासे महाराणा भीमसिंहकी पौती श्रोर कुंबर श्रमरसिंहकी वेटी कीकावाईका विवाह रूण्णगढ़के कुंबर मुहक्मसिंहके साथ विक्रमी १८७७ श्रापाढ़ रूण्ण ८ [हि॰ १२३५ ता॰ २२ रमज़ान २ ई॰ १८२० ता॰ ५ जुलाई] को हुआ, जिससे महाराजाको यह ख्याछ होगया— कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, श्रोर कृष्णगढ़ पारों रियासतें हिन्दुस्तानमें श्रव्वळ दरजेकी हैं; क्यों कि विक्रमी १७६५ [हि॰ १९२० = ई॰ १७०८ ] में जयपुर श्रोर जोधपुरके महाराजाश्रोंने उदयपुरसे संबन्ध होनेके छिये कितनी कोशिशों की धाँ, तव संबन्ध हुआ था; वही मोका रूष्णगढ़को भी मिळगया. इस विवाहका वाकी हाळ महाराणा भीमसिंहके वयानमें छिखा जायगा. महाराजा कल्याणसिंह श्रपनी रियासतके श्र्लाव कुळ हिन्दुस्तानका प्रवन्ध करनेमें ख्याळी पुठाव पकाने छगे, पास रहने वाळे खुशामदी छोगोंने उनके वेहदा जुनूनको जियादह तरकी दी.

व्यव हम यहांसे एचिसन साहिवके अहदनामहकी किताव चौथी जिल्देके उर्दू

तर्जमेसे वाकी हाल लिखते हैं-

" महाराजा कल्याणसिंह, जो दीवानह मश्हर था, पहिले सर्दारींके फ़्सादमें फंसा, खोर खरल वजह भगदेकी यह थी, कि उसने ठाकुर फ़्तहगढ़को तवाह करना चाहा, क्यों कि फ़्तहगढ़ वालोंने कृष्णगढ़ वालोंकी तावेदारीसे निकल्केका दावा पेश किया था. गवर्मेण्ट खंधेजीने वह दावा खारिज करके उसको कृष्णगढ़के मातहत रक्खा, दूसरी वजह यह थी, कि जमह्यत सवार वग्रेस्ह, जो खोर मातहत सर्दारींकी तरह यह देते रहे, उसके एवज़ कुछ रूपया मुकर्रर होजाय.

महाराजा कर्त्याणसिंह दिखी चलाग्या, श्रीर वहां बादशाहके हुनूरसे नवानह श्रीर दूसरा खर्च जमा करानेपर वह हुक्म लिया, कि वह जुरांव पहनकर वादशाहके हुनूरमें हाज़िर हुश्याकरे, इस श्रासेंगें कृष्णगढ़में ज़ियादह फुसाद उठा, श्रीर फ़सा-दियोंने कोटेसे श्रीर महाराजाने वृंदीसे मदद चाही, इस तकारमें कई न्फ़ा श्रंग्रेजी इलाकोंमें दोनों फ़रीकोंसे ऋगड़ा पेदा हुश्रा, इसलिये 'यह लिखावट हुई, कि आपसकी तकार मौकूफ़ होकर मुक़दमह फ़ैसलेके लिये गव-र्मेंपट अंग्रेज़ीके सुपुर्द कियाजाय, श्रीर महाराजाको छिखागया कि, जो वह वहुत जल्दी कृष्णगढ़में त्राकर राज्यके कामोंको न संमालेगा, तो उसके साथ जो ऋहद-नामह हुआ है, वह रद समक्ता जायगा, और कृष्णगढ़के ठाकुरों ( सर्दारों ) के साथ मुत्र्यामला कियाजावेगा. इस तंबीहसे महाराजा कृष्णगढ़में लौट त्राये, परन्तु उनसे मुल्कका इन्तिजाम न होसका. तब उन्होंने दर्खास्त की, कि कृष्णगढ़की ठेके-दारी ( यानी माली मुल्की इन्तिजा़म ) गवर्मेण्ट ऋंग्रेज़ी मंजूर करे, ऋौर वह दिह-ली चलाजायगा. गवर्मेंगटने ठेका मंजूर नहीं किया; लेकिन यह बात मंजूर हुई कि महाराजा दिहली जाकर जबतक कृष्णगढ़में वापस न आवे, तबतक कृष्णगढ़में एजेन्टी रहेगी. महाराजा श्रीर ठाकुरोंके श्रापसमें सुलप्त भी होगई, परन्तु जो शर्तें पेश हुई थीं, वे मंजूर न हुई. महाराजाने अजमेर रहना मंजूर किया, श्रीर सर्दारोंने उसके पास जाकर इक्रार किया कि उनका फ़ैसळा जोधपुरके महाराजा करदें – इस दार्तपर कि उस फ़ैसलेको गवर्मेण्ट अंग्रेज़ी भी मंजूर करले. गवर्में एटने यह वात मंजूर नहीं की; तव सर्दारोंने कुंवर मुह्-कमिसंहको राजा बनाकर कृष्णगढ़पर चढ़ाई की, कृष्णगढ़ फ़त्ह होनेवाला था, कि महाराजाने यह बात मंजूर करली, कि साहिब पोलिटिकल एजेन्ट, जो फ़ैसला करदेंगे, वह कुवूल और मंजूर होगा. सर्दारोंके साथ, जो यह सुलह हुई, कायम न रही; इसके वाद कल्याणसिंह अपने बेटे मुह्कमं-सिंहको राज्य देकर कृष्णगढ़से चलागया, श्रीर श्रपने ख़र्चके लिये छत्तीस हज़ार रुपया सालियाना कृष्णगढ्से लेनेका बन्दोबस्त करलिया."

विक्रमी १८८९ [ हि॰ १२४८ = ई॰ १८३२ ] में महाराजा का वलीश्रहद मुह्कमसिंह कुल रियासतका मुरूतार होगया, श्रोर महाराजा दिल्लीसे लोटकर फिर न श्राये; विक्रमी १८९५ ज्येष्ट शुक्क १० [ हि॰ १२५४ ता॰ ८ रबीउल्श्रव्वल = ई॰ १८३८ ता॰ ३ जून ] को दिल्लीमें गुज़र गये. महाराजा मुह्कमसिंह कृष्णगढ़में गदीपर बैठे.

### १४ महाराजा मुह्कमिंह.

मुह्कमसिंहका जन्म विक्रमी १८७३ भाद्रपद शुक्त ५ [हि॰ १२३१ ता॰ ३ शब्वाल = ई॰ १८१६ ता॰ २९ ऑगस्ट ] को हुआ था. यह कुछ मुद्दत तक राज्य करके विक्रमी १८९७ ज्येष्ठ कृष्ण १२ [हि॰ १२५६ ता॰ २६ रवीउल्अव्वल

= ई० १८४० ता० ३० मई ] को इन्तिकाल करमये. इनके जवान उन्नमें गुज़र जानेसे रिपासतमें बढ़ा भारी रंज फैला, लेकिन् रिपासतका काम पोलिटिकल एजेन्द्र व माजीकी सलाहसे होने लगा, ब्योर मदीपर विठायेजानेकी बावत खूव विचार हुन्या, व्याख़िरकार यह सलाह ठहरी, कि फ़त्तहगढ़के महाराज बाघिसहिक तीसरे बेटे भीमसिंह जागीरदार कचीलियाके छोटे बेटे एथ्बीसिंहको लाकर गदीपर विठाया जावे, ब्योर इसी तरह व्यमलमें व्याया.

#### ९५ महाराजा प्रधीतिह.

यह महाराजा विक्रमी १८९८ वैशाख रूप्ण १३ [हि॰ १२५७ ता॰ २७ सफ़र = ई॰ १८४१ ता॰ १९ एप्रिल ] को गद्दी नशीन हुए. इनका जन्म विक्रमी १८९४ वैशाल रूपा ५ [हि॰ १२५३ ता॰ १९ मुहर्रम = ई॰ १८३७ ता॰ २५ पत्रिल ] को हुन्या था. रियासतका काम काज कुल माजी ब्योर मुसाहिबोंके इस्तियारमें रहा. मुसाहिबोंमें महाराजा प्रतापसिंहके ख़बासका बेटा श्रमयसिंह ज़ीइस्तियार था. दीवानीका काम पहिले तो खराव रहा, परन्तु विक्रमी अभवासह ज़ाइस्त्वार था. दावानाका काम पाहळ ता खुराव रहा, परन्तु विक्रमा १९०३ भाइपद [ हि॰ १२६२ रमज़ान = ई॰ १८४६ व्यांगस्ट ] में महता रूण्ण-सिंहको दिया, छेकिन्त् रियासतके चन्द्र मुसाहिबोंने विक्रमी १९०६ पाँप रूणा ६ [ हि॰ १२६६ ता॰ २॰ मुहर्रम = ई॰ १८४९ ता। ६ डिसेम्बर ] को इस ख़ेरस्त्राह दीवानसे काम छीन छिया; छेकिन्त् विक्रमी १९०८ माघ शुक्र ५ [हि॰ १२६८ ता॰ ३ रवीव्स्सानी = ई॰ १८५२ ता॰ २७ जेन्युत्ररी] को दीवानीका काम फिर इसीको मिछा; एक दूसरा मुसाहिब राठोड़ गोपाळसिंह था, जो महाराजाको कन्नत बगैरह करानेके छिये मुक्रेर हुआ था, श्रीर महाराजा उसको उस्ताद कहते थे. इन दोनों श्रादिमयोंके ज़रीएसे महाराजा एथ्वीसिंहने बड़ा नाम हासिल किया. यह बात सच है कि रियासतके श्रंग (हाय पैर चगैरह) मुसाहिय होते हैं, जब मुसाहिय श्रन्छे हों, तो राजाकी नामवरी, श्रीर बुरे हों, तो यदनामी होती हैं; लेकिन राजाकी बुद्दिमानी यही समन्त्रीजाती हैं कि श्रन्छे त्यादमियोंको ढूंढकर श्रपने खास कामांपर नियत करे, श्रीर मत्छवी छोगोंके चुगुछी करनेपर उनको नुक्सान न पहुंचावे.

राठोंड़ गोपालसिंहने बड़े बड़े ३० तालाव इस छोटीसी रियासतमें नये वन-वाये, च्येर दीवानने मुख्की व माली इन्तिजाम बहुत उम्द्रह किया; इन दोनों ज्याद-मियाने रियासती नफ़े नुक्सानको ज्यपना घरू ख्याल करिल्या भी बड़े बुदिमान, पढ़े लिखे, नेक तवीच्यत च्येर दूर श्रीर नोपालिसंह दोनों मुसाहिव भी उनको श्रन्छे मिले, महाराजाने भी मुसा-हिवोंको ख़ेरख्वाहीका एवज श्रन्छी तरह दे दिया.

हम यहां महता कृष्णसिंहका तवारीख़ी हाल, जो उनके वेटे सोमाग्यसिंहने हमारे पाम भेजा है, लिखते हैं-

महना कृष्णतिंहका नागिवी हाल,

कृष्णसिंहको बुजुर्ग जग्गा नामी बीकानेरसे आया था, उसकी औलादमें महता चन्द्रमान बुआ, जो महाराजा राजसिंहके कारगुज़ार नोकरोमें था, और महाराजाके बेटोंकी जानगी लड़ाइयोंमें महाराजा बहादुरसिंहकी नोकरीने रहा; इसका बेटा सवा-इसिंह, जिसका बेटा बन्नसिंह, जिसके तीन बेटे— १ हिन्दू सिंह, २ दलेलसिंह, ३ नाहर-सिंह थे. दलेलसिंहका बेटा मगवन्तिसिंह जो उद्यपुरमें महाराणा स्वरूपसिंहके पास चलाकाया था. उसको महाराणाने एक गांव जागीरमें देकर ख़ातिरीसे रक्खा, जिसका बेटा बलदन्तिसिंह और उसका बेटा मनोहरसिंह, जो अब उद्यपुरमें मोजूद हैं. बन्तसिंहके नीसरे बेटे नाहरसिंहके दो बेटे हुए, बड़ा कृष्णसिंह और छोटा केसरिसिंह; कृष्णसिंहने महाराजा एथ्वीसिंहके बक्तें जो जो काम किये, उनकी तफ़्सील नीचे लिखी जानी हैं कृष्णसिंह महाराजा मुहक्तमसिंहके बक्तें सनवाड़का हाकिम रहा, जब महाराजा एथ्वीसिंह गड़ी बेटे, तो माजी राणावतजीने कृष्णसिंहको सनवाड़से बुलाकर अपना ख़ानगी कामदार बनाया, और विक्रमी १९०३ [हि॰ १२६२ = ई० १८१६] में रियासतका दीवान किया, और राखी बांधकर अपना माई बनाया.

विक्रमी १९०६ [हि॰ १२६६ = ई० १८१९] में यह दीवानीके कामसे यलहुदा हुया, लेकिन महाराजा एथ्वीसिंहने विक्रमी १९०८ [हि॰ १२६८ = ई० १८५२] में दुवारा उसे दीवानीका काम दिया; तव इस ख़ेरस्वाह दीवानी तन्ख्वाहदारोंकी चढ़ीहुई दो वर्षकी तन्ख्वाह व राजका कर्ज़ चुकादिया; योर महाराजाकी शादी शाहपुरेमें वड़ी धूमधामसे हुई, लेकिन वह ख़र्च उसने अपनी होश्यारीने वसूल करलिया, खोर रियासतको ज़ेरवारीसे वचाया.

विक्रमी १९११ [हि॰ १२७० = ई॰ १८५४ ] में जोधपुरके महाराजा नस्कृष्टिह मह ज़नानेके तीर्य यात्राको गये थे, छोटतेहुए कृष्णगढ़ आये, और आठ दिन यहां रहे: इनकी मिहमानी भी अच्छी तरह हुई.

चाठ दिन यहां रहे; इनकी मिहमानी भी चर्च्छी तरह हुई. विक्रमी १९१२ [हि॰ १२७३ = ई॰ १८५७ ] में गवमेंगटके वर्षि़हाफ़ गृह हुच्या, तो महाराजा एर्घ्वीसिंह च्योर उनके मुसाहिबोंने वड़ी तन्दिहींके साथ. गवर्मेंपट श्रंग्रेज़ीकी ख़ैरस्याही व रियासतका इन्तिज़ाम श्र्यच्छा किया. विकमी १९१६ [हि॰ १२७६ = ई॰ १८५९ ] में महाराजा प्रतापसिंहकी पासवानके बेटे ज़ोरावरसिंहके बेटे मातीसिंहने चन्द सर्दारोंसे मिळकर वगावत कीं. महाराजा च्योर इस खेरस्याह दीवानने वड़ी श्रव्हमन्दीके साथ उमराव सर्दारोंकी जार्गीरें जुन्त करके उनकी निकाल दिया, च्योर ठाकुर नराणा वगेरहके क़िले गिरवादिये, च्योर कुछ च्यमें वाद फिर उनकी जार्गीरें बहाल करके मोतीसिंहको रियासतसे निकाछ दिया. यह कार्रवाई ऐसी उन्दह हुई, कि महाराजा कल्याणसिंहके ज़मानेसे, जो सदार उमरावांपर रोव विल्कुल न रहा था, त्र्यव खुव जमगया.

विकमी १९१९ आवण कृष्ण ११ [ हि॰ १२७९ ता॰ २५ मुहर्रम = ई॰ १८६२ ता॰ २३ जुटाई ] को दीवान कृष्णसिंहका इन्तिकाल होगया, ठिकिन, महा-राजाने श्रपनी कृद्रदानी श्रीर दीवानकी खैररवाहीसे उसके वेटे सोमाग्यसिंहको श्रपना दीवान वनाया, श्रीर जिस तरह श्रपनी श्रीलादको होश्यार करनेका तरीका है, उसी तरह सोमाग्यसिंहसे दीवानीका काम लिया यह दीवान भी श्रपने वापकी ' तरह होश्यार, ख़ैररूबाह व नेक दिल हैं; इसने अपने वापके तरीकेपर चलकर महाराजाको खुश रक्खाः

विक्रमी १९२० [हि॰ १२८० = ई॰ १८६३] में महाराजा नाथहारे दर्शनको मए जुनानेके तश्रीफ छाये, छोर इसी सालमें जयपुरके महाराजा रामिन्दह, जोधपुर शादी करके छोटतेहुए कृष्णगढ़में एक दिन टहरे, जिनकी मिहमानांका

इन्तिजाम महाराजाने व्यपने दीवानके जुरीएसे व्यच्छा दिया.

विक्रमी १९२१ [हि॰ १२८१ = ई॰ १८६१ ] में जोधपुरके महाग्रह तस्त्रिंह रीवां विवाह करके छोटे, तब रूप्पार्ट्स आठ दिन रहे. दिल्ह १९२६ [हि॰ १८६६ = ई॰ १८८१ ] में छोधपुरके महाग्रह तस्त्रिंह रीवां विवाह करके छोटे, तब रूप्पार्ट्स आठ दिन रहे. दिल्ह १९२६ [हि॰ १८६६ = ई॰ १८८१ ] में छोटे छोटमान अन्में द्वार किया, तब महाराजा एखीसिंह वहां गये. खोर विक्रमी १९९६ = इ॰ १८६८ स ६९] के ब्रह्म में महाग्रहाने खाने दिवान सोभाग्यसिंहकी कारगुज़रिके कुग्ने बहुत खाडा डिन्हिन्स हिल्ह रियासतमें किसी तरहका खुटंड न बाने दिया-

विक्रमी १९२७ [हि॰ १२८५ = ई॰ १८५० ] से सहस्य है एक बड़ा दबीर किया, जिममें राज्युन नहारे कात्मार नारहर की किया पह महाराजा भी वहां मीजूद थे. विकास १९३० [ हिन १२० में लॉर्ड नार्थब्रुकने जागरेमें दुवर किया, तह में यह

फिर प्रयाग वगेरेह तीर्थ यात्रा करके वापस कृष्णगढ़ आये, और इसी वर्षमें महाराजाकी बुिंदमानी व दीवानकी कारगुज़ारीसे वहुत वड़ा काम यह हुआ, कि फ़त्हगढ़का जागीरदार, जो महाराजा प्रतापिसहके ज़मानेसे अपनेको खुद मुस्तार ख़्याल करता था, और जिसने महाराजा कल्याणिसहकी सिक्त्योंसे भी सिर न झुकाया, महाराजा एथ्वीिसहने उसको तावेदार बनालिया. फ़त्हगढ़का जागीरदार महाराजाको नज़ करने वाद गद्दीके नीचे विठायागया— इसी हतकके सबेसे रणजीतिसिंह वीमार होकर चन्द महीने वाद मरगया, क्योंकि महाराजा वाघिसह, चांदिसिंह और भोपालिसिंह कृष्णगढ़की गद्दीके नीचे नहीं वैठे थे, जहांपर इसे वैठना पड़ा. फिर विक्रमी १९३२ [हि॰ १२९२ = ई॰ १८७६ ] में शाह-ज़ादह प्रिन्स ऑव वेल्सकी मुलाक़ातको आगरे गये. विक्रमी १९३३ [हि॰ १२९३ = ई॰ १८७६ ] में महाराजाने वड़ी राजकुमारीका विवाह उद्यपुरके महाराणा सजन-सिंहसे वड़ी धूस धामके साथ किया; फिर लॉर्ड लिटनने दिल्लीमें जब कैसरी दर्वार किया, तब यह महाराजा भी वहां गये. उन पन्द्रह तोपोंके सिवाय, जो रियासतकी अस्ली सलामी है, महाराजाकी दो तोपें सलामी हीन हयात वढ़ाई गई, और एक निज्ञान भी मिला.

इसी साल में महाराजाने अपनी दूसरी राजकुमारीका विवाह अलवरके महाराव राजा मंगलिसंहके साथ किया. विक्रमी १९३६ मृगशिर शुक्क १२ [हि॰ १२९७ ता॰ १० मुहर्रम = ई॰ १८७९ ता॰ २६ डिसेम्बर] को इन महाराजाका इन्तिकाल होगया. उद्यपुरसे महाराणा सज्जनिसंह भी कृष्णगढ़ जानेके लिये नसीराबाद पहुंचे, वहांसे महाराजाकी तबीअत ज़ियादह अलील सुनकर सिहत पुर्सीके लिये रेलपर सवार होकर कृष्णगढ़ गये, लेकिन् थोड़ी देर पहिले महाराजाका इन्तिकाल होगया था. महाराणा उनकी दग्ध क्रियामें शामिल हुए, उस समय यह तबारीख़ लिखनेवाला (कविराज श्यामलदास) भी मौजूद था.

महाराजा प्रथ्वीसिंह वड़े मिलनसार, नेक तवी अत, खुशिमज़ाज और मिहनती थे. वह गेहवां रंग, मंभोला क़द, वड़ी आंख होनेके सिवाय खूबसूरत भी थे; लेकिन अपसोस है कि ऐसे नेक राजाके मरजानेका रंज रियासती आदिमयोंके चिहरेपर नहीं दीखा, सिवाय उनके फ़र्ज़न्द और एक दो ख़ैरखाह नौकरोंके और सब बड़ी लंबी चौड़ी वातें वनारहे थे. महाराणा साहिवको भी इस वातके कारण उन लोगों से वड़ी नफ़्रत हुई. इन महाराजाके तीन पुत्रोंमें से वड़े शार्दूलसिंहका जन्म विक्रमी १९१४ पीप कृष्ण ९ [हि० १२७४ ता० २३ रवीड़स्सानी = ई० १८५७ ता० १० डिसेम्बर ] को हुआ. दूसरे जवानसिंहका जन्म विक्रमी १९१५ चेत्र शुक्क ४ [हि० १२७४ ता० २ श्रूबान = ई० १८५८

'ता॰ १९ मार्च ] का है, ज्योर तीसरे रघुनायसिंह, जिनका जन्म विक्रमी १९२९ पोप कृष्ण पक्ष [हि॰ १२८९ झव्वाल ≈ ई॰ १८७२ डिसेम्बर ] में हुत्रा है.

#### १६ महाराजा शाईलसिंह.

इनका राज्याभिषेक विक्रमी १९३६ पीप रुष्ण ९ [हि॰ १२९७ ता॰ २३ क्रमा राज्यानयक विक्रमा १९६६ पाप कृष्ण १ । हि॰ १२९७ ती॰ २३ मुहर्रम = ई॰ १८८० ता॰ ६ जैन्युच्यरी ] को हुच्या. विक्रमी १९३७ आपाद कृष्ण ९ [हि॰ १२९७ ता॰ २३ रजव = ई॰ १८८० ता॰ २ जुट्टाई को महाराजा शार्दूरुऑसंहकी तीसरी वहिनका विवाह जयपुरके महाराज दूसरे सवाई माधवसिंहसे हुआ. यह शादी वडी धूमधामसे कीगई; मिहमानी वगै्रहका बन्दोवस्त महाराजाके हुक्मसे महता सोमान्यसिंहने श्र्यन्ती तरह किया. (१)

विक्रमी १९३८ [ हि॰ १२९८ = ई॰ १८८१ ] में महाराजा अपने पिताका गपाश्राद करने श्रीर तीर्थ यात्राके टिये काशी, प्रयाग, वगैरह होतेहुए जगन्नाथजीकी तरफ गये. विक्रमी १९३९ [ हि॰ १३०० = र्षं १८८३ ] में महाराजा शार्दूळिसिंह जोधपुरके महाराजा जशवन्तिसिंहकी यहिनकी शादीमें जोधपुर गये. विकमी १९४१ चेत्र शुक्र पक्ष [हि॰ १३०१ जमादियुस्सानी = ई॰ १८८४ मार्च ] में कृष्णगढ़से नीबाहेडे़तक रेटमें श्रीर वहांसे डाकके ज्रीए उदयपुर गये, जब कि महाराजा जोधपुर भी वहां मौजूद थे. महाराणाके साथ इन दोनों राजात्र्योंकी वे तकहुफ़ीसे मुखाकातें हुई, श्रीर विक्रमी चेत्र शुक्र १४ [ हि॰ ता॰ १३ जमादियुस्सानी ≈ ई॰ ता॰ १९ एप्रिल ] को इस लिखने वाले ( कविराज स्यामलदास ) ने घ्यपने वागीचे में तीनों राजात्रोंकी मिहमानी की; शामके वक्त महाराणा सजनसिंह व महाराजा जदावन्तसिंह मण् श्रपने भाई महाराज प्रतापसिंह श्रीर महाराजा द्वार्दृरुसिंहके बग्गी सवार होकर श्यामलबाग्में तश्रीक लाये, श्रीर राग रंग, व खाना वगैरह, जो प्रीतिके साथ व्यर्पण किया गया, तीनों राजाव्योंको उनकी कद्रदानी श्रीर मिहर्वानीसे श्रंगीकार हुआ.

वैशाख शुक्त ७ [ हि॰ ता॰ ५ रजब = ई॰ ता॰ ४ मई ] को दीवान महता सोभाग्यासिंहको महाराणा साहियने पैरमें सोनेके तोड़े, बैठक और जीकारा इनायत किया. किर महाराजा नायद्वारे और कांकड़ोटी होतेहुए कृष्णगढ़ पहुंचे. विक्रमी १९४१ कार्तिक शुक्त १२ [हि॰ १३०२ ता० १३

<sup>(</sup> १ ) महाराजाकी चौषी वहिन झालरापाटनके महाराज राणा जालिमसिंहको विक्रमी १९१ [हि॰ १३०४ = ई॰ १८८७] में व्याही गई.

मुहरेन = हें १८८२ ता॰ २ नोवेन्वर ] को महाराजाके पुत्रका जन्म हुआ, जिस का बहुत जन्म जन्मा कियानया.

ध्यव महाराजा प्रय्वीसिंहके दूसरे मुसाहिव राठोंड गोपालसिंहको तवारीर्ज़ हास्त लिखीजातो है। जो उनके पुत्र भारयसिंहने हमारे पास भेजी है-

जोधपुरके नहाराजा उद्यसिंहके छोटे पुत्र शकिसिंहके. जिनकी सोजत बगैरह जागीर निली. हाः पुत्र थे- १ क्टीसिंह. २ प्रजापसिंह, ३ गिरिधरदास, १ हरीसिंह. ५ कान्हिन्ह जोर ६ मानसिंह. क्टीसिंह विक्रमी १६७१ [हि॰ १०२३ = ६० १६११ ] में महाराजा कृष्णसिंहके साथ गोइन्द्रत्स भाटीकी लड़ाई में क्रजमेर मकानपर कारागया. जोर उसकी जोलादमें खरवाके जागीरदार हैं. छठे मानसिंहको पीपाइ लागीरमें मिला: जिसके चार वेटे हुए- १ रेवतसिंह. २ वहादुरसिंह. ३ सामन्तिसिंह, जोर १ रएको इदास. रएको इदास महाराजा क्यिसिंहके साथ जोरंगज़ेव की फ़ोजसे लड़कर समूनगरमें मारागया. इसके दो वेटे- १ ज़ोरावरसिंह जोर २ सदलसिंह थे. ज़ेरावरसिंहके चार वेटे हुए- १ अनोपसिंह. २ उदयनाथ. ३ वीजनाय जीर १ कृष्णसिंह.

रुपासिंहको जोधपुरते भेरोंदा जागीरमें मिला था, लेकिन् छिनगया. इसका वेटा प्रतापतिंह. जिसको महाराजा वहादुरतिंहने एक घोड़ेकी जागीर (एक घोड़ेकी तन्ख्वाहके सायक ) दी. प्रतापतिहके तीन वेटे थे- १ सूरतिह. २ भेरोसिंह, और ३ को तसिंह. न्रासिंहके दो वेटे- वड़ा मंगलसिंह. दूसरा गोपालसिंह. गोपालसिंहकी महाराजा मृहक्मसिंहने आधे घोड़की जागीर हो. और आधेकी पहिलेसे उसे हासिल थी. जुम्ला एक घोड़ेकी लागीर हुई. इसके बाद महाराजा छथीतिहने उसको एक घोड़ेकी जागीर और देकर दो घोड़ोंकी जागीरमें विल्ली १९०९ [हि॰ १२६८ = ई॰ १८५२ ] हो परगने कपनगरका गांव रघुनायपुरा लिखदिया, घोर घपना मुसाहिब वनाया: रि ज़िझनोंने जपर महता कथातिहका ज़िक लिखलया है। उनमें गोपालसिंह को भी हारोक जानता चाहिये: कोर सोभाग्यसिंहकी दीवानीके जुनानेमें महाराजा ्रध्वतिहिन गोपालिहिन वेटे भारयिहिन मुसाहिव बनाया. इन दोनों खेरस्वाह मुताहिबोंके देटे उसी तरह कानमें शरीक रहे. और अवतक ख़ेरख़ाहीसे नीकरी देते हैं. भारपतिहकी जानीरमें ३५००, हपया सालानाकी रेख सात घोड़ेकी जागीर रघुनाथपुरा मोजूड हे. घोर महाराजाने अपने जाठ अब्बल दरजेके सर्दारीके बराबर भारथसिंहका भी दरला बड़ाया, बल्कि उद्यपुर, जयपुर, लोधपुर वगैरहसे भी , महाराजाने ताजीन दिलाकर भारयसिंहकी इज़त बढ़ादी. अब महाराजाके भाई

बेटोंका कुछ हाल लिखाजाता है— महाराजा राजसिंहके पांच बेटे थे, जिनमेंसे चारका बयान तो ऊपर होचुका, श्रीर पांचवें वीरसिंहकी श्रीलाद रलावता व श्रजमेरमें है, उन्होंने श्रपनी तवारीख़ हमारे पास मेजी, जिसका मुस्त़सर हाल नीचे लिखाजाता है:—

महाराजा राजसिंहके पांचवां पुत्र, वीरसिंह था, जिसको करकेड़ी जागीरमें मिली, उसके दो बेटे वड़ा श्रमरसिंह श्रीर छोटा सूरजसिंह था. श्रमरसिंहके दळपतसिंह, सूरजसिंहके तीन बेटे- १ जशवन्तसिंह, २ श्रार्जुनसिंह, ३ शेरसिंह, हुए. जशवन्तसिंह का दुर्जनशाल, दुर्जनशालके सर्दारसिंह श्रीर समर्थसिंह हुए जिनमेंसे पहिला तो ध्यपने वापके साम्हने ही गुज्रस्वा, श्रीर दूसरा रलावतेका जागीरदार मोजूद है, जिसके दो बेटे नवनीतसिंह श्रीर दूसरा वालक है.

मूरजिसिहका दूसरा वेटा व्यर्जुनिसिंह, इसका जैतिसिंह व वरुवन्तिसिंह; जैतिसिंह का जोरावरिसिंह, जिसका शिवसिंह; व्यीर वरुवन्तिसिंहका विजयिसिंह. सूरजिसिंहका तीसरा वेटा शेरिसिंह उसका शार्वूरुसिंह, उसका शिवनाथिसिंह जिसके वेटे सामन्तिसिंह व गुराविसिंह; शार्वूरुसिंहके दूसरे वेटे वस्तावरिसिंह, जिनके जयिसिंह, फ़्तृहसिंह, व्योर तीसरा वारुक हैं. शार्वूरुसिंहके तीसरे वेटे गुमानिसिंह, जिनके रघुनाथिसिंह; शार्वूरुसिंह के चौंये वेटे व्यमानिसिंह उनके रघुनाथिसिंह; शार्वूरुसिंह के चौंये वेटे व्यमानिसिंह उनके रघुनाथिसिंह; शार्वूरुसिंह के तीन वेटियां थीं, जिनमेंसे एक तो वारुरुसिंह के हिंदी, जिनमें से एकके गर्भेसे महाराण सज्जनिसंह पेंदा हुए.

इनका हाठ अजमेर वाले इस तरह वयान करते हैं, कि वीरासंहके वाद अमरासंह करकेड़ीका जागीरदार जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास रहता था; जय विक्रमी १८२३ [हि॰ ११७९ = ई॰ १७६६ ]में महाराजा सर्दारसिंहका रूपनगरमें देहान्त होगया, और महाराजा बहादुरसिंहने अपने वेटे विद्दसिंहको उनकी जगह विठाकर रूपनगर और फणागढ़को एक करित्या, इन लोगोंका वयान हैं कि सर्दारसिंहने अमरासिंहको गोद लेनेके लिये कहलाया, लेकिन बहादुरसिंहने दगा और मल्लवसे उनके कृतिको पूरा न किया; इस बातसे नाराज होकर अमरासिंह जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास जारहा; लेकिन महाराजा बहादुरसिंहकी जिन्दगीतक तो कुछ न हुआ, और विद्दसिंहने भी थोड़ीसी हुकूमत की, लेकिन जोधपुरसे मिलावट रखता था; इसके बाद महाराजा अतापसिंह रूणागढ़की गदीपर बैठे, तब यह महाराजा जवानीके नहींमें अमरसिंहके जोधपुर रहनेसे नाराज होकर मरहटोंके मददगार बनगये, और मारवाड़को वर्षाद करना चाहा.

विक्रमी १८४५ [ हि॰ १२०२ = ई० १७८८ ] में मारवाड्की फ़ीजसे अजमेरके इलाकृहमें लड़ाई हुई, जिसमें मरहटा और कृष्णगढ़की फ़ौजने शिकस्त खाई, श्रोर महाराजा विजयसिंहने फ़ोज भेजकर कृष्णगढ्को घेरिछया, रूपनगर छीनकर ग्रमरसिंहको दिलादिया; महाराजा प्रतापसिंह तीन लाख फ़ौज ख़र्चके देकर वचे, लेकिन थोड़े ही असेंके वाद अमरसिंहसे रूपनगर छीनलिया. उस वक्त महाराजा विजयसिंहने चरमपोशी करली, नयोंकि मारवाड़में सदिशिंकी बगावत होरही थी; तव यमरसिंह मरहटोंके पास गये, उन्होंने अजमेरके ज़िलेमें गगवाणा, ऊंटड़ा, मगरा, मगरी, चारड़का, सिराणा वग़ैरह गांव गुज़ारेके छिये जागीर में निकारुदिये, रोकिन खर्चके रायक श्रामदनी न हुई, तब श्रमरसिंह जयपुरके महाराजा जगत्सिंहके पास चलेगये, चौर उन्होंने चोड़का, मलारणा वग़ैरह जागीर देकर वहुत ख़ातिर की, जब महाराजा जगत्सिंहने जोधपुरके महाराजा मानसिंहपर चढ़ाई की, उस वक्त पोहकरणके ठाकुर संवाईसिंहसे अमरसिंहकी नाइतिफ़ाक़ी होगई. उसने महाराजाके दिलमें इाक डालदिया, कि अमरसिंह जोधपुरसे मिला हुआ है. यह शुव्हा वढ़ाकर त्र्यमरसिंहको मरवाडाला; त्र्योर इसी त्र्यसेंमें त्र्यमरसिंहके वेटे दुलपतसिंहको भी ज़हर देकर मारडालना वयान करते हैं. सूरजसिंहके वेटोंने वहुतसी लूट खसोट की, परन्तु कुछ पेश न गई, श्रीर जो गांव कृट्जेमें थे, वे ही वहाल रहे; यानी कृष्णगढ़के इलाक्हमें रलावता व गूँदली, और अजमेरके इलाक्हमें गगवाणा, जंटडा व मगरा वाकी रहे. इसी अर्समें अंग्रेज़ी अमल्दारी होगई, जिससे, जो जायदाद थी, उसीपर काविज़ रहना पड़ा.

### फ़त्हगढ़का हाल,

महाराजा वहादुरसिंहके दो वेटोंमेंसे वड़े विड़द्सिंह तो कृष्णगढ़ श्रोर रूपनगरके राजा रहे, श्रीर छोटे वाघसिंह थे, जिनको जागीरमें फ़त्हगढ़ मिला. फ़त्हगढ़ वालोंने श्रपनी तवारीख़ हमारे पास भेजी, जिसका खुलासा नीचे लिखा जाता है—

महाराजा वहादुरसिंहने अपने वड़े वेटे विड़द्सिंहको रूपनगरमें सर्दारसिंहकी गोद रखदिया, लेकिन् पीछे रियासत कम ताकृत होनेके सवब दोनों ठिकाने एक करिलेये; इसमें वाघिसिंहका हक मारागया, क्योंकि विड़द्सिंह रूपनगर गोद चलेगये, तो कृष्णगढ़के राजपर वहादुरसिंहके बाद वाघिसिंहका हक था. महाराजा वहादुरसिंह ने अपनी औलादका फ़साद मिटानेको दसवां हिस्सा रियासतकी जायदादसे विकालकर बारह गांव समेत फ़त्हगढ़ वाघिसिंहको दिया. यह फ़त्हगढ़ पहिले गोड़.

राजपूर्तोंके कृब्जेमें था, जो महाराजा राजसिंहके बेटे फ़्त्हसिंहने उनसे छीना था: इस वारेमें मारवाड़ी भाषाका एक दोहा मशहूर है-

दोहा.

गोड़ां सूंधरती गई गया घरा सूं गोड़॥ फतो फतेगढ़ आवियो राजकुंवर राठीड़ ॥ १ ॥

इस फ़तहगढ़में क़िला बनाकर महाराजा वहादुरसिंहने विक्रमी १८३० [ हि॰ ११८७ = ई॰ १७७३ ] में त्र्यपने छोटे वेटे वाघसिंहको वहां रखदिया. -वाघिसहका जन्म विक्रमी १८१८ माघ रुप्ण ११ [हि० ११७५ ता० २५ जमादियुस्सा-नी = ई॰ १७६२ ता॰ २२ जेन्युअरी ]को हुआ था. फ़त्हगढ़ वालोंका वयान है कि कृष्णगढ् श्रीर फुन्हगढ् दोनोंका महाराजा बहादुरसिंहने इज्जत वगैरहमें वरावर काइदह रक्खा था, ज्योर सर्दार, ज्यहल्कार व जायदाद वर्गेरहमें से रियासतका दसवां हिस्सा उनकी दिया. जब महाराज फुन्हगढ़ ऋष्णगढ़ जाते, तो गद्दीपर बैठना वगुरह सब तरह से वरावरीका वर्ताव होता. श्रीर रूणगढ़ वालोंका वयान है कि, महाराज वाघसिंह का वर्ताव हक्तिकृतमें बरावर वरता गया था, छेकिन् यह रिस्तेदारीकी युजुर्गीसे कियागया, दावेदारीसे नहीं था.

महाराजा विड्दसिंह खोर प्रतापसिंहके ब्यहदमें तो बाघतिंहसे ध्यच्छी नन्ह इतिफ़ाक रहा, परन्तु महाराजा कल्याणसिंहसे कुछ नाइविकृत्वे होगई थी. दिल्ली १८६९ [हि॰ १२२७ = ई॰ १८१२] में बाबनिहचा दन्तिकाछ हो-गया. इनके चार बेटे थे- पहिला चांदासिंह दिसकर जन्म किन्मी १८३३ [हि॰ १९९३ = ई॰ १७८९ ] का है; दूनग्र बस्देवनिंह, निमर्क उन में गांव ढोस व सदापुरकी भीम मिळी; तीसरा क्षित्र निर्मेश नांद हेनकहा व चांदोलाईकी भीम दीगई. श्रीर चौषा मीटिट्ट दिसको गांव हर्ने हिन कर्ने मिला.

महाराज बाघिसहिके बाद चाँदिह ग्रीहर नेट: इस्ने क्लिक कर्ज़ा चुकाया, श्रीर किटोमें मेगज़िन व कुछ कुड़न्यह की पुक्क 🚝 🚍 शुरू यहदमें महाराजा कल्यापानिहरे प्रतिये स्पृत्य बेट्याव विवास स्थापानिहरे प्रतिये स्पृत्य बेट्याव विवास स्थापानिहरे स्थापानिह त्रादिमयोंकी अक्रमन्दीते इत्यानिहरू न्युहिर 🚉 न श्रमल्दारी होनेके बाद भी इन्यान्तिके बन्दान्त्रकी

न छोड़ा. ज़ोरावरपुरेका किशोरसिंह, जो वाघिसहंका तीसरा वेटा था, वे श्रोलाद मरगया, इसिलये चांदिसहंने उसकी जागीरका मालिक श्रपने वेटे गोपालसिंहको बनादिया, तब वलदेविसहं श्रोर भीमसिंहने वहुत फ़साद किया, लेकिन् कोटाके दीवान माला ज़ालिमसिंह ने इन दोनों माइयोंको कुछ जागीर कोटासे देकर सममादिया; मगर वलदेविसहंकी वद चलनी श्रोर भीमसिंहकी सुस्तीसे वह जागीर कुछ श्रमें वाद जाती रही. महाराजा कल्याणसिंहने फ़तहगढ़को मातहत करनेके लिये ज़ोर डाला, श्रोर कुछ परदेसी सिपाहियोंको नोकर रखकर हम्ला किया, परन्तु कृष्णगढ़के कुल जागीरदार एक होकर वागी होगये, जिससे महाराजाकी ख्वाहिश पूरी न हुई; श्राख़िरकार गवमेंपट श्रंग्रेज़ीको फ़ेसला करना पड़ा. फ़तहगढ़का श्राज़ाद होना, जो श्रहदनामहके विख्लाफ था, श्रंग्रेज़ी श्रम्ला क्रमा पड़ा. फ़तहगढ़का श्राज़ाद होना, जो श्रहदनामहके विख्लाफ था, श्रंग्रेज़ी श्रम्ला क्रमा मंजूर नहीं किया, लेकिन् क्तई फ़ेसला होकर तामील नहीं करवाई गई.

विक्रमी १८९७ [हि॰ १२५६ = ई॰ १८४०] में महाराज चांदसिंहका इन्तिकाल होगया. उसका वड़ा वेटा भोपालसिंह था, जिसका जन्म विक्रमी १८५६ [ हि॰ १२१४ = ई॰ १७९९ ] का था; दूसरा गोपाळसिंह, श्रोर तीसरा इन्द्र-सिंह. महाराज भोपालसिंह फ़त्हगढ़का रईस हुआ, इसके समयमें भी कृष्णगढ़की च्यदावत वनीरही. विक्रमी १९०४ [हि॰ १२६३ = ई॰ १८४७] में इसका इन्तिकाल होगया, श्रीर उसका पुत्र महाराज रणजीतसिंह गदीपर वैठा, जो बहुत लायक ग्रीर वुद्दिमान था. इसने ठिकानेको ज़मीनकी त्रावादी, तालाव, इमारत वगैरहसे खूव दुरुस्त किया, कृष्णगढ़का ख्रख़शा ते नहीं हुआ, आख़िरकार गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीने फ़ैसला ते करके महाराज रणजीतसिंहको कृष्णगढ़में तलव करनेके वाद अपने अफ़्सरोंके साम्हने महाराजा पृथ्वीसिंहकी गद्दीके नीचे विठाकर नज़ करवादी, श्रीर वळीश्रह्द रियासतकी इज़्तके मुवाफ़िक़ इनके साथ वर्ताव रहना क्रार पाया. लेकिन् इस र्हार्मन्दर्गीके सद्येसे चार महीने वाद, याने विक्रमी १९३० [ हि॰ १२९० = ई॰ १८७३ ] में महाराज रणजीतसिंहका इन्तिकाल होगया, जिसके वाद उसका पुत्र गोवर्धनसिंह फ़त्तहगढ़का मुरूतार बना, जिसका जन्म विक्रमी १९१४ [ हि॰ १२७३ = ई॰ १८५७ ]में हुआ था, शुरू अहदसे इसकी स्वाहिश शराव पीनेपर वढ़तीजाती थी; कृष्णगढ़की तरफ़से इसे बहुतसी सस्तियां भेलनी पड़ीं, त्राख़िरकार विक्रमी १९३८ श्रावण कृष्ण ३० [हि॰ १२९८ ता॰ २९ शब्यान = ई॰ १८८१ ता॰ २६ जुलाई ] को इसका इन्तिकाल होगया; तव

इन्द्रसिंहके पोते श्रोर रायसिंहके वेटे मानसिंहको उदयपुरसे वुठाकर गद्दीपर विठाया, क्यों कि गोवर्धनसिंहके कोई श्रोटाद न थी.

श्रव यहांपर वाघिसहिकी श्रीठादका कुर्सी नामह ठिखाजाता है— पाटवी चांदिसिह, जिसके तीन वेटे— वडा भोपाछिसिह, दूसरा गोपाछिसिह, श्रोर तीसरा इन्द्रसिह. भोपाछिसिह, प्रार उसके मानसिंह, जो फ्त्रहगदके वर्तमान जागीरदार हैं. चांदिसिहका दूसरा वेटा गोपाछिसिह, जिसको चाघिसिहके तीसरे वेटे किशोरिसिहके गोद रक्खा, श्रीर चांदिसिहका तीसरा वेटा इन्द्रसिंह, जिसको साविसिह जो फ्त्रहगदको गोवर्धनसिहके गीद गये.

वाघसिंहका दूसरा वेटा वळदेवसिंह ढोसका जागीरदार जिसका वेटा भोंमसिंह, मोंमसिंहके तीन वेटे— वड़ा हिम्मतसिंह, दूसरा जाळिमसिंह, त्रोर तीसरा धनपतसिंह- विक्रमी १९३० [हि॰ १२९० = ई॰ १८७३]में हिम्मतसिंहके हाथसे जाळिमसिंह मारागया, चोर ढोसकी जागीर धनपतसिंहको मिळी; उसका वेटा तेजसिंह, जो ध्वय मोंजूद है. वाघसिंहका तीसरा वेटा किशोरसिंह, जोरावरपुराका जागीरदार, जिसका गोपाळसिंह, इसका वेरीशाळ, जिसके तीन वेटे— वड़ा केसरीसिंह, दूसरा रामसिंह, चोर तीसरा इपामसिंह.

वाचिसहका चौथा पुत्र भीमसिंह कचौलियाका जागीरदार जिसके छः पुत्र हुए— 9 छत्रसिंह, २ मंगलसिंह, ३ विजयसिंह, ४ फौजसिंह, ५ एव्यीसिंह, जो रूप्णगढ़ के महाराजा हुए, च्योर ६ फुत्रहसिंह, वड़े छत्रसिंहका वेटा हरनाथसिंह,

#### नम्बर ३३

रुष्णगढ्का अहदनामह. ———\*

श्रहदनामह श्रॉनरेवल श्रंग्रेज़ी ईस्ट इन्डिया कम्पनी श्रीर कृष्णगढ़के महाराजा कल्याणसिंह बहादुरके दर्मियान, जो मारिफ़त मिस्टर चार्ल्स थियोफ़िटस सेटकरुकी

<sup>(</sup>१) इनका मुफ़रसल हाल उदयपुरके सर्दारों के साथ े.

(मोस्ट नोवल मार्कुइस आफ़ हेस्टिंग्ज, के. जी. गवर्नर जेनरलके दियेहुए पूरे इंक्तियारसे) ओर मारिफ़त क़ाज़ी फ़त्हमुहम्मदख़ांकी (महाराजा कल्याणिसंह वहादुरके दियेहुए पूरे इंक्तियारसे) हुआ.

पहली शर्त- दोस्ती श्रोर इतिफ़ाक श्रोर खेरस्वाही श्रॉनरेवल कम्पनी श्रोर महाराजा कल्याणसिंह श्रोर उनके वारिसों श्रोर जानशीनोंके दर्मियान हमेशह वरती जायगी, श्रोर एक फ़रीक़के दोस्त व दुश्मन दूसरे फ़रीक़के दोस्त श्रोर दुश्मन समभे जायेंगे.

दूसरी शर्त- गवमेंएट अंभेज़ी वादा करती है कि वह कृष्णगढ़की रियासत श्रीर मुल्ककी हिफ़ाज़त करेगी.

तीसरी दार्त- महाराजा कल्याणसिंह खोर उसके वारिस खोर जानशीन, गवर्मेण्ट खंग्रेज़ीकी तावेदारी करेंगे, खोर उसकी वुज़्गींका इक़ार करेंगे, खोर किसी दूसरे रईससे इतिफाक खोर मिळावट नहीं करेंगे.

चोथी शर्त- महाराजा कल्याणसिंह श्रोर उसके वारिस श्रीर जानशीन किसी गेर रईसके साथ सुटह श्रीर इतिफाक्का पेगाम गवर्मेण्ट श्रंश्रेज़ीकी इतिला श्रीर मन्ज़्रीके वगेर नहीं करेंगे, परन्तु मामूली दोस्ताना ख़त कितावत श्रपने दोस्त श्रीर रिइतेदारोंके साथ जारी रक्खेंगे.

पांचवीं शर्त- महाराजा श्रीर उसके वारिस श्रीर जानशीन किसीपर ज़ियादती नहीं करेंगे, श्रीर श्रगर इतिफ़ाक़न् श्रापसमें किसीसे तकार पैदा होगी, तो वह सफ़ाईके छिये गवमेंपट श्रंग्रेज़ीके सुपुर्द कीजायगी कि वह उसका फ़ैसला करदे.

छठी शर्त- महाराजा कृष्णगढ़ गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीको मांगनेपर अपनी हैसियतके मुवाफ़िक फ़ौज देंगे.

सातवीं दार्त— महाराजा श्रोर उसके वारिस श्रोर जानदीन श्रपने मुल्कके हर तरह हाकिम रहेंगे, श्रोर श्रंयेज़ी हुकूमत उस रियासतमें दाख़िल न होगी.

श्राठवीं शर्त— यह श्रह्दनामह श्राठ शर्तोंका ते होकर उसपर मुहर श्रीर दस्त-ख़त मिस्टर चार्ल्स थियोफ़िल्स मेटकाफ़ श्रीर कार्ज़ी फ़त्हमुहम्मदख़ांके हुए, श्रीर नक्क उसकी हिज एक्सिलेन्सी मोस्ट नोवल गवर्नर जेनरल श्रीर महाराजा कल्याणिसंह वहादुरकी तस्दीक कीहुई इस तारीख़से २० दिन पीछे श्रापसमें तक्सीम होजायगी. मकाम दिहली, ता० २६ मार्च, सन् १८१८ ई०

दम्तख्त सी. टी. मेटकाफ़. मुहर मुहर कल्याणसिंह वहादुर.

मुहर फ़त्ह मुहम्मद खां.

मुहर गवर्नरजेनरछ दस्तख़त हेस्टिंग्ज़.

इस ऋद्नामहको हिज एक्सेलेन्सी गवर्नर जेनरल वहादुरने केन्प वांसबरेली में ता॰ ७ एप्रिल सन् १८१८ ई॰ को तस्दीक किया.

दस्तख्त जे. ऐडम, सेबेटरी, गवर्नर जेनरह.

#### नम्बर ३१.

सर्कार व्यंग्रेजी च्योर श्रीमान एष्वीसिंह महाराजा कृष्णगढ़ व उनके वारिसी च्योर जानशीनोंके बीचका व्यहदनामह, जो एक तरफ छेपिट्रमेण्ट कनेल् रिचर्ड हार्ट फीटिंग, एजेएट गवर्नर जेनरल राजपूतानहने हुक्मके मुताविक किया, जिनकी पूरा इस्त्रियार हिज् एक्सेछेन्सी सर जॉन छेयर्ड मेश्रर छॅरिन्स, बाइसराय, गवर्नर जेनरल हिन्दुस्तानसे मिला था, श्रीर दूसरी तरफ़ खुद महाराजा एथीसिंह थे-

पहिली शर्त- कोई श्रादमी श्रेयेज़ी या दूसरे राज्यका वाशिन्दह श्रगर ष्प्रयेजी राज्यमें कोई वहा जुर्म करे, श्रीर रूप्णगढ्की राज्य सीमामें पनाह छैना चाहे, तो रुष्णगढ्की सर्कार उसकी गिरिषतार करेगी, और दस्तूरके मुताबिक उसके मांगजानेपर सर्कार अंग्रेज़ीको सुपुर्द करदेगी.

दूसरी शर्त- कोई श्रादमी रुप्णगढ़के राज्यका वाशिन्दह वहांके राज्यकी सीमा में कोई बढ़ा जुमें करे, श्रीर श्रंप्रेज़ी इलाक्हमें जाकर श्राथय लेवे, तो सकीर अंग्रेज़ी वह मुजिम रुष्णगढ़के राज्यकों काइदहके मुचाफ़िक सुपुर्द करदेवेगी.

तीसरी शर्त- कोई त्यादमी, जो कृष्णगढ्के राज्यकी रख्य्यत न हो, स्रोर रूष्णगढ़के राज्यकी सीमामें कोई वड़ा जुमें करके फिर अंग्रेज़ी सीमामें पनाह हिये, तो सर्कार अंग्रेज़ी उसकी गिरिफ्तार करेगी, ज्योर उसके मुकदमेकी रूवकारी सर्कार अंग्रेज़ीकी वतलाई हुई अदालतमें होगी. अक्सर क़ाइदह यह है कि ऐसे मुक़दमोंका फ़ैसला उस पोलिटिकल अफ़्सरके इजलासमें होता है, जिसके तहतमें वारदात होनेके वक्तपर रूप्णगढ्की मुल्की निगहवानी रहे-

चौथी शर्त- किसी हालतमें कोई सर्कार किसी आदमीको, जो वड़ा मुजिम ठहरा हो, देदेनेके लिये पावन्द नहीं है, जवतक कि दस्तूरके मुताविक खुद वह सर्कार या उसके हुक्मसे कोई अफ़्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकृहमें कि जुर्भ हुआ हो, और जुर्मकी ऐसी गवाहीपर, जैसा कि उस इलाकृहके कृानूनके मुताविक सहीह समभी जावे, जिसमें कि मुजिम पायाजावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त ठहरेगा, और वह मुजिम क्रार दियाजावेगा, गोया जुर्म वहींपर हुआ है.

पांचवीं शर्त- नीचे छिखे हुए काम वहें जुर्म समभे जावेंगे- १ खून- २ खून करनेकी कोशिश- ३ वहिशयाना कृत्छ- ४ ठगी- ५ ज़हर देना- ६ सस्तृगीरी- ७ ज़ियादह ज़स्मी करना- ८ छड़का वाछा चुराछेजाना- ९ श्रीरतोंका वेचना- १० डकेती- ११ लूट- १२ सेंध (नकृव) छगाना- १३ चौपाये चुराना- १४ मकान जछादेना- १५ जाछसाज़ी करना- १६ झूठा सिक्का चछाना- १७ धोखा देकर जुर्म करना- १८ माछ श्रस्वाव चुराछेना- १९ ऊपर छिखेहुए जुर्मीमें मदद देना या वरग्छान्ना (वहकाना).

छठी शर्त- जपर लिखी हुई शर्तोंके मुताविक मुिवमको गिरिएतार करने, रोकरखने, या सुपुर्द करने में, जो ख़र्च लगे, वह उसी सर्कारको देना पड़ेगा, जिसके कहनेके मुताविक यह वातें कीजावें.

सातवीं शर्त— ऊपर लिखा हुआ अह्दनामह उस वक्तक वरक्रार रहेगा, जवतक कि अह्दनामह करनेवाली दोनों सर्कारोंमेंसे कोई उसके तब्दील करने की स्याहिश एक दूसरेको ज़ाहिर न करे.

अाठवीं रार्त = इस अहदनामहकी रातेंका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जो कि रोनों सर्कारोंके वीच पहिलेसे हैं, कुछ न होगा; सिवाय ऐसे अहदनामहके, जो कि इस अहदनामहकी रातेंकि वर्षिलाफ़ हो.

मकाम अजमेर, ता॰ २७ नोवेम्बर सन् १८६८ ईसवी.

दस्तख़त महाराजा कृष्णगढ़ (हिन्दी हफ़ींमें). दस्तख़त त्रार. एच. कीटिंग, एजेएट गवर्नर जेनरल. दस्तख़त जॉन ठॉरेन्स, वाइसरॉय, गवर्नर जेनरल हिन्द.

इस अह्दनामहको मकाम फोर्ट विलिअममें गवर्नर जेनरलने ता० १२ डिसेम्बर सन् १८६८ ई० को तस्दीकृ किया.

दुस्तख़त डव्ल्यू. एस. सेटन कार, सेक्नेटरी, गवर्मेंट इन्डिया, फ़ॉरेन डिपार्टमेन्ट.

### नम्बर ३५,

कृष्णगढ़ महाराजाकी तरफ़्से एजेएट गवर्नर जेनरल वहादुर राजपूतानहके नाम, जो ख़रीता ता॰ ८ जुलाई सन १८६७ ई॰ को लिखागया, उसका ख़ुलासा–

गुज़रेहुए महीनेकी २६ ता॰ को खापके ख़रीतेके खानेसे मेरी इज़त हुई, जिसमें यह मत्ट्य है कि गवमेंट इन्डिया मुफे बीस हज़ार रुपया साटाना उस नुक्सान के वदलेमें देनेको राज़ी है, जोिक मेरी रियासतकी खामदनीमें मेरे इटाक़हमें रेल्वेके गुज़रनेसे होगा, खीर वतटव जवाव जल्द.

इसका मत्रव मेंने श्रच्छी तरह समक्ष ित्या, श्रीर में स्वाहिश रखता हूं कि श्री मान वाइसरॉय गवर्नर जेनरल को मेरा इहसानमन्दीके साथ शुक्तिया मेरे श्रीर मेरी रियासत की तरफ़ इस मिहवानी के लिहाजुके वास्ते श्रदा कियाजावे.

में शुक्रगुजारीके साथ इस नुक्सानके वदछे को, जो सर्कार देनेको राज़ी है, याने घीस हज़ार रुपया साळाना मंजूर करता हूं, श्रीर श्रापसे प्रृज़ं करता हूं कि गवमेंवटको इसकी इतिळा देवें; उसीके साथ यह भी श्रृज़ंहें कि श्री मान वाइसराय को मेरा शुक्रिया श्रीर यह उम्मेद ज़ाहिर करें कि वह मेरी रियासतपर मिहवांनी की निगाह रखते रहें.

मुभे उम्मेद है कि जबतक में आपसे रूबरू मिटनेनी खुशी हासिल न करूं,

=00003+0000===

तवतक कभी कभी त्र्यापकी चिष्ठियों से इज़्त पाता रहुंगा-

## रीवो ( बांगूरड़ ) को नर रेन्ड्र,

महाराणा राजिसहिके छतान्तमें दिन गर्न हैं, कि महारा के क्या महि कुंबर बाईका विवाह बांधूगढ़के राजा कर्नान्ति कांग्रेजके सक्दा मिंदी तक्षाहुकके सबब बांधूगढ़ क्यांत् रीबांग्र करोड़ी हुन्छ वहां क्रिके हैं। बयान हैं, कि त्रेता गुगमें जब फरुक्ति क्षांग्रेजके कर कि कि होकर म्हेक (जंगली होग) आहार्यों कर कर कि क्या कि पहुंचाने होगे, इसपर मुनियाने कांग्र सह हु (क्यांत्रक कर) क अग्नि कुण्डसे निकाले— प्रमार, परिहार, और चहुवानके सिवाय एक पानी सींचनेके ितये चौथा चुलुक्य, जिसको चालुक्य अथवा सोलंबी भी कहते हैं, पैदा किया; और पांचवां शरूस केलेके डोडे (फूल) से पैदा किया, जिससे डोडिया क्षत्री हुए.

हमारे विचारसे ब्राह्मणोंने इन पांचों क्षत्रियोंको प्रायश्चित्त करवाकर शुद किया होगा, तवसे सूर्य चन्द्र वंशियोंके सिवाय अग्निवंशी क्षत्री जुदे कहलाये. यदि चालुक्यसे लेकर वर्तमान समयतक वंशावलीको सिल्सिलेवार मिलाया जावे, तो पुरानी वंशावळीके ग्लत होनेमें कुछ शक नहीं, क्योंकि बड़वा श्रीर भाटोंने अपनी पुस्तकोंका सिल्सिला मिलानेके लिये अक्सर वनावटी नाम रख लिये हैं. हमने एशियाटिक सोसाइटी वंगाल, तथा वम्बई ब्रैंच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी श्रीर इंडियन ऐन्टीकेरी व फ़ॉर्ब्स साहिबकी रासमाला गुजरात हिस्टरी के द्वारा शिला लेख, ताम्यपत्र, सिक्के, बड्वा भाटोंकी पुस्तकों, रत्नमाला, कुमारपाल चरित्र, द्राश्रय वग़ैरहके त्राशयको देखा, ज्ञौर ख़ान वहादुर मौलवी हकीम रह्मानत्रलीकी तहरीरसे, जो रीवांका इज़तदार अहल्कार है, और रीवांका इतिहास छिखता है, च्योर जिसकी कितावका पहिला भाग राजवंश वर्णन क़लमी लिखा हुच्या एक मित्र द्वारा हमारे पास त्राया है; उसमें जो साल संवत् लिखे हैं, वे हमारी नज़र में तो शुद्ध हैं ही नहीं, विलक उक्त मौठवीको भी उनके सहीह होनेमें शक है. इस लिये हम पुराने संवत् वही लिखेंगे, जो कि ताम पत्र वा पापाण लेखोंसे शुद होचुके हैं, ऋौर वीचके संवत्, जो ऋशुद मालूम होते हैं, उन्हें छोड़कर पिछ्छे वहांसे शुरू करेंगे, जहांसे कि कम फ़र्क मालूम पड़ता है.

वंशावलीके नामोंमें चालुक्यसे कल्याणीके राजा भुवनदेव तकका हमें विश्वास नहीं है, अगर्चि ऐन्टीकेरी और सोसाइटियोंके जर्नलोंमें दक्षिणी, पूर्वी व पिश्चिमी चालुक्य राजाओंके नाम प्रशस्तियों और तामपत्रोंसे लिखे गये हैं, लेकिन यह तहक़ीक नहीं होता कि यह भुवनदेवसे पिहले, चालुक्य वंशी राजा थे, इस लिये भुवनदेवसे वंशावली शुरू की जाती है:-

चालुक्य मुवनादित्यके तीन पुत्र हुए- १ राज, २ वीज, ३ दंडक; अनिहल-वाड़ा पहनके राजा सामन्तदेव चावड़ाकी विहन छीछादेवीका विवाह १ राजके साथ हुआ था, जिसके गर्भसे मूळराज पेदा हुआ। राजा सामन्तदेव चावड़ाने अपनी विहनके पुत्र मूळराजको गोद छिया, और वह सामन्तदेव चावड़ाके मरने वाद विक्रमी ९९८ [हि॰ ३३० = ई॰ ९४२] में अनिहळवाड़ा पहनकी गद्दीपर वैठा। यह राजा गुजरात (सौराष्ट्र) में सोळंखियोंका वड़ा राज कायम करनेवाळा हुआ।

इसने चहुवान, प्रमार, जाड़ेचा, चूडाप्मा इत्यादि वंशके व्यनेक राजाव्योंपर फत्ह पाई. च्योर विक्रमी १०५३ [ हि॰ ३८७ = ई॰ ९९७ ] तक ५५ वर्ष राज्य किया.

इसके बाद २ चामुंडराज गदीपर बैठा, खौर १३ वर्षतक, यानी विक्रमी १०६७

[हि॰ ४०० ≈ ई॰ १०१०] तक राज्य करके परलोकको सिधारा.

इसके तीन बेटे हुए- वहाभराज, दुर्रुभराज त्रीर नागराज; इनमें से बड़ा पुत्र वछभराज तो चामुंडराजके सामने ही मरगया, जिसपर चामुंडराजने अपने दूसरे पुत्र ३ दुर्छभराजको राज देकर आप तपस्या करनेकी मज़ींसे नर्मदा किनारे निवास किया.

दुर्रुभराजके छोटे भाई नागराजके पुत्र ४ भीमको विक्रमी १०७९ [हि० ४१३ ≈ ई० १०२२ ] में दोनों भाई राज्य देकर तपस्या करनेको काशी बरुंगये, स्पोर वहीं मरे. इसी भीमदेवको विकसी १०८१ [हि॰ ४१५ = ई॰ १०२४] में महमूद गजुनवीने शिकस्त देकर सोमनाथ महादेवके छिङ्ग श्रीर मन्दिरको तोडा था-फिर महमूद तो गुज़्नीको चलागया, श्रीर भीमदेवमे श्रपनी ताकृतसे गुजरातका राज्य व्यपने कृद्जेमें करके सिन्धु त्र्योर चंदेरीके राजासे भी दंड हिया. इसीके वक्तें उज़ैन श्रीर धारमें मालवा देशका प्रसिद्ध राजा भोज हुआ, जिससे भीमदेवकी वड़ी मुवाफुकत थी. भीमदेवके क्षेमराज, मृत्रराज खीर कर्ण तीन पुत्र थे.

भीमदेवने ५ क्षेमराजको अनहिरुवाडेका राज्य देकर तपस्या करनेका विचार किया, लेकिन क्षेमराजने हुकूमतसे ध्यपने पिताकी सेवा ही ठीक जानकर छोटे भाई ६ कर्णको विक्रमी ११२९ [हि॰ ४६४ = ई॰ १०७२] में राज्य देने वाद

तीर्थ वास किया, श्रीर वह इसी हाउतमें गुज्रगया.

कर्ण राजाका देहान्त विक्रमी ११५१ [हि॰ ४८७ = ई॰ १०९४ ] में हुत्र्या. इसकी गद्दीपर सिंदराज जयसिंहदेव कम उद्यीमें गादी बैठा था; इस हालतमें राज्यका काम सिहराजकी मा मैनालदेवी चलाती थी. सिहराज गुजरातके सोलंखी राजार्थोंमें वड़ा नामी हुत्रा, ठेकिन् इसके पीछेके सांल संवत् स्रीर पीढ़ियोंमें बहुत गुलती है.

जपर लिखे हुए संवत् श्रीर राजाश्रोंके नाम तहक़ीक़ करके लिखे हैं, परन्तु सिहराजके वेटोंसे वाघेठोंके वंशका जुदा होना बद्या भाटोंकी पोथियों त्रीर रीवां के मैजिस्ट्रेट हकीम रहमानअ्छीखांकी तहकीकातसे अथवा एक तवारीख़की हिन्दी कितावसे, जो महाराणा भीमसिंहके कुंवर जवानसिंहकी पहिछी शादी राजा जयसिंहदेवकी वेटी श्रीर बाबू विश्वनाथसिंहकी बहिन सुभद्रकुमारीके साथ होनेके सवव रीवांके राज्यकी तरफ़से विक्रमी १८८० [ ै १७२९ = ई० १ स्व ]

में उद्यपुरके द्वीरमें आई थी, शक होता है. उक्त हकीम तो अपनी तहक़ीक़ानमें चालुक्यसे छेकर हालतक कुल १९२१ पीढ़ियां लिखते हैं; और सोलंखियोंका बड़वा देवीदान चालुक्यसे मूलराजके पिता राज तक ९०० पीढ़ी होना वयान करता है; इसमें तआ़ज़ुव यह है, कि मूलराजसे सिहराजतककी पीढ़ियोंके नामोंमें भी बहुत फ़र्क़ है, लेकिन् ऊपरकी पीढ़ियां और साल संवत् हम तहक़ीक़ करके लिख चुके हैं. तवारीख़में यह अंधेर भाटोंका किया हुआ ही मालूम होता है.

प्रश्वीराजरासांके छेखंसे दूसरे भीमदेवका मेवाडमें वनास नदीपर राजा उथ्वीराज चहुवानं ख्रोर रावछ समसींसे छड़कर माराजाना प्रसिद्ध हैं। भीमदेवका ताख्यत्र विक्रमी १२५६ [हि० ५९५ = ई० ११९९] का मिछा हैं, ख्रोर राजा प्रथ्वीराज चहुवान विक्रमी १२४९ [हि० ५८९ = ई० ११९३] में शिहाबुद्दीनसे छड़कर मारागया था; चित्तोड़के रावछ समसींके समयके जो पापाण छेख मिछे हैं, उनसे समसींका संवत् विक्रमी १३३१ [हि० ६७२ = ई० १२७४] से विक्रमी १३४४ [हि० ६८६ = ई० १२८७] तक चित्तोड़में राज्य करना ज़ाहिर हैं. ख्रव ऐसी गृछतियोंमेंसे अस्छी हाछ निकाछना कठिन हैं.

फ़ॉर्व्स साहिवकी 'रासमाला' श्रोर ऊपरं लिखी हुई सोसाइटियों व किता-वोंके लेखसे तो सिद्धराजका दूसरा वेटा श्रणीराज था, जिसको उसके वड़े भाई कर्णराजने वाघेला ग्राम जागीरमें दिया था, जो श्रनहिलवाड़ा पहनके पास श्रवतक मरहूर है, श्रोर उसमें पुरानी इमारतें भी श्रवतक मिलती हैं। इसी वाघेला ग्रामके नामसे श्रणीराजकी सन्तान वाघेला कहलाई।

अणीराजका पुत्र कर्णराज, इसका वीसलदेव, जिसके वेटे अर्जुनदेवके वक् तक गुजरात देशमें वाघेलोंका राज्य करना फॉर्क्स साहिवकी रासमालासे पतेवार मिलता है, लेकिन् कुर्सीनामहको आगे वढ़ानेके लिये कोई सुवूत नहीं नज़र आता. इस कारण रीवांके मैजिस्ट्रेट हकीम रहमानअलीख़ांके तहक़ीक़ाती कुर्सीनामह और तवारीख़से यहां लिखाजाता है, जो नहीं मालूम किस जगहसे कहांतक गुलत, और कबसे सहीह है— यही ख़याल उक्त हकीमको भी है.

9 वें राजा सिदराज (जयसिंहतेव) के पुत्र ८ सिंहराज, इनके ९ नागराज, इनके ९० कर्णदेव, इनके ९१ वीरध्वज (शायद शुद्धनाम वीसलदेव होगा), इनके १२ व्याघदेव, इनसे वाघेला सोलंखी कहलाये; इन्होंने पूर्वमें जाकर वघेलखंडका राज्य जमाया. इनके पांच पुत्र हुए, जिनमें से १३ कर्णदेव अपने वापकी जगह , वघेलखंडके जिले मंडफामें गादी वैठे; दूसरा कन्धरदेव, इसका लक्व 'राव' हुआ,

च्यीर कसोटा जागीरमं पाया. तीसरा कीर्तिदेव (१) जिसकी च्यीलाद पेथापुरमें राज करती है. चीथा सूरतदेव, जो गुजरातमें चलागया, च्यीर जिसकी च्योलाद पालनपुर एजेन्सीकी हुकूमतके तावे ठाकरां इलाकृह नहराव, मोरवाबा ब्योर देवदा मामों में है.

पांचवां इयामदेव पूर्व देशको चलागया, जिसकी खोलादमें शायद वनारस,

मदोई, श्रीर फ़र्रुख़ाबाद ज़िले के बघेले हैं-

१३ कणदेवका विवाह हयहय वंशी क्षश्री राजा सोमदत्तकी वेटीसे हुआ, श्रीर दहेजमें बांधूगढ़ मिला जो श्राजतक रीवांके तत्र्यञ्जकमें है, इन्होंने वांधूगढ़में कर्णकनेवा द्वीजा वनवाया, जो श्रवतक मोजूद है.

## ( १ ) गुजरात राजस्थानके एछ १२२ में पेथापुरकी तवारीव् इस तरह पर छिखी है-

विक्रमी १२०१ [हि॰ ६२२ = ई॰ १२१२ ] से विक्रमी १२६१ [हि॰ ७०० = ई॰ १२०१] सक अनिहिज्यादा पहनकी गदीपर वायेळा राजपूर्तीने राज्य किया; पिछळे राजा कर्ण बायेळाके वक्नमें दिल्लीके बादशाह सुल्तान अळाडशेन लिल्लीने इस राज्यको वर्वीद किया, कर्ण बायेळाके वासिस जैता और वर्गीहह से शाई पे, जिन्होंने गुजरात देशसे बाहर निकळकर खुटमार शुरू की, धोदे दिनोंके बाद किर बादशाहने सुश होकर इन्हें ५०० बाम दिय,

जागीर के दो हिस्से होकर जैताको कळोळ यामके साथ २५० गांव, और वरसिंहकी पांतीमें साणंदके साथ २५० गांव आये. जैताके वंशमें कळोळका राजा आनन्ददेव हुआ, इसके कुंबर राणकदेवकी जागीरमें रूपाळ गांव था; इसके देहान्तके वाद दूसरी या तीसरी पीड़ीमें

सामन्तरिंह हुए, जिनके कुंबरोंने रूपाछके हिस्से करिंछेये.

इनमें पाटवी विजयकर्ण था, इसाउँचे स्वास रूपाल इसीके कुन्नेमें रही; और छोटे कुंबर सोमेश्वरको कोलवाड़ा वगैरह १४ गांव मिले, सोमेश्वरके पुत्र चांदा और हिमाला हुए, इस वक्त पेयू गोहिलके कुन्नेमें सावरमती नदीके पात सोसाड़ा माम पा, यह हिमाला के मामा थे, हिमाला किसी कुद्र राजपूर्तोंको लेकर सोलड़ा गया, और अपने मामा हो मान्हर राज्य छीन लिया, वेयूकी राणी सती हुई; इस राणीके हुक्कके मुवाकिक, 'पेवापुर' बनावा गर्च, ज़र्हाका राज्य आजतक उन्हींके वंदामें है.

पेषापुरका तञ्चलुका मिळाने बाठा वैताते दत्तर्शे प्रार्टीमें हिमाठा ठिना है. हाळके ठाकुर गंभीरसिंह बायेळा राजपूत महीकांठाके इटाकुहमें चौथे दरलेके मर्दार हैं. इनसे फूनिव्हारीमें एक वर्ष केंद्र, और ५०० रुपये तक जुनीना, जीर दीवानामें २५०० ३० प्रदश्च प्रकास्त्र पुननेका इतित्वार है.

पेपापुर- महीकांठाके इलाकृह और सावर बांटाके ज़िल्होंमें सावर मही करने कार्याक आषाव है। जिसका रक्षा १ मीलसुरखा है, इतमें तीन गांव, और ७००० कार्योक्ट कार्याक है. इसकी सालाना आमदनी १५००० रचकेटे क्यांव है. कर्णदेवके पुत्र १४ सहागदेव, इनके १५ सारंगदेव, जिनका वसायाहुआ सारंगपुर प्रयाग ( इलाहावाद ) के पास अवतक आवाद है. इनके १६ विलासदेव थे, जिन्होंने विलासपुर आवाद किया. इनके १७ भमलदेव, इनके १८ आनकदेव, इनके १९ दलगीरदेव, इनके २० मलगीरदेव, इनके २१ वियारदेव, इनके २२ वुलारदेव, इनके २३ सिंहदेव, जो अपने वेटे २४ भैरवदेवको राज्य सौंपकर गंगा किनारे चलेगये, और वहीं समाधि ली ( जिन्दा दफ्न हुए ).

भैरवदेवके पुत्र २५ नरहरदेव, इनके २६ भेददेव, इनके २७ शालिवाहन, जिनके वारेमें कहाजाता है कि यह चित्तींड़के महाराणा लाखाकी वेटीसे पैदा हुए थे; इनके २८ विसिंहदेव, इनके २९ वीरमानुदेव, श्रीर दूसरे जयमनमानु हुए. वड़े वेटे वीरमानुदेव गहीपर वेठे, श्रीर छोटेको मेहड़ श्रीर सुहागपुर जागीरमें मिला.

हकीम रहमानश्र्छीख़ां छिखते हैं कि वीरभानुदेवसे संवत् सहीह मिछते हैं, छेकिन् हमारा ख़्याछ है कि शायद इनमें भी गृछती हो. वह छिखते हैं कि—

वीरभानुदेवका जन्म विक्रमी १५३९ [ हि॰ ८८७ = ई॰ १४८२ ] को, राज्याभिषेक विक्रमी १५५८ [ हि॰ ९०७ = ई॰ १५०१ ] को और देहान्त विक्रमी १६२१ [ हि॰ ९७२ = ई॰ १५६४ ] में हुआ.

यह भी िलखते हैं, कि दिल्लीका हुमायूं वादशाह जब शेरख़ां अफ़्ग़ानसे शिकस्त खाकर भागा, और शेरशाह दिल्लीके तरूतपर वैठगया, तो हुमायूं तक्लीफ़ की हालतमें भागता फिरता था; उसी वक् में हुमायूं की हमीदा वानू वेगमको वीरमानुदेव ने कुछ असेंतक वांधूगढ़ में रखकर हिफ़ाज़तके साथ हुमायूं के पास मारवाड़ में पहुंचाया था; और इसी वेगमके गर्भसे अमरकोट में अक्वरका जन्म हुआ, इसी सवव अक्वर वादशाह वांधूगढ़ के वघे छोंपर जियादह मिहवीन था. (लेकिन अक्वर नामह में इसका कुछ पता नहीं, विलक उसकी फ़ौजने वांधूगढ़ छीन लिया लिखा है).

वीरमानुदेवका पुत्र ३० रामदेव विक्रमी १५८५ [हि० ९३४ = ई० १५२८] में जन्मा, जिसका राज्यामिपेक विक्रमी १६२१ [हि० ९७२ = ई० १५६४] में, श्रीर देहान्त विक्रमी १६७५ [हि० १०२७ = ई० १६१८] में हुआ. रीवांवाले लिखते हैं कि इन्हीं महाराजा रामदेवको अक्वर वादशाहने "भेया" का पद दिया था; श्रीर अपनी मा हमीदावानूकी चाकरीके वदले वादशाह इनसे वहुत खुश रहा; यह भी मश्हूर है कि वांधूगढ़के राजाश्रोंने कभी दिल्लीके वादशाहों

को बेटी नहीं ही. इनके ३१ वीरमद्र हुआ, जिसका जन्म विक्रमी १६०१ [हि० ९५४ = ई० १५४७] मे, राज्याभिषेक विक्रमी १६५४ [हि० १००६ = ई० १५९७] मे, श्रोर देहान्त परोधा गावमे विक्रमी १६७५ [हि० १०२७ = ई० १६१८] में हुआ; इनकी छत्री वहा मीजूद हें इनके विषयमें एक भूतवी (१) कहानी मरहूर हें. इनके पुत्र ३२ विक्रमादित्य हुए, इनका जन्म विक्रमी १६२१ [हि० ९०२ = ई० १५६४] में, राज्याभिषक विक्रमी १६७५ [हि० १०२७ = ई० १६३८] में स्रोर देहान्त विक्रमी १६८७ [हि० १०४० = ई० १६३०] में हुआ या इस राजाने विख्या श्रोर वेहड नदीके सगमपर रीवा शहर वसाकर उसे अपनी राजधानी ठहराया, जहांपर उसकी ओळाद अवतक हुकूमत करती हैं.

विक्रमादिस्पके तीन पुत्र हुए, ३३ वडा त्रामरसिंह, दूसरा इन्ह्रसिंह, जिसकी त्रीलाद पथरहट, व जीवाटोला त्रीर परदाडा वगेरह में मीजूद है, त्रीर तीसरा स्वरूपिसह, जिसकी सन्तान पनाव्यतीमें है. महाराजा त्रमरसिंहण जन्म विक्रमी १६४१ [हि० ९९२ = ई० १६२८] में, राज्याभिषेक विक्रमी १६८० [हि० १०४० = ई० १६३०] में त्रीर पण्डोक्वाम विक्रमी १७०० [हि० १०५३ = ई० १६३०] में हुत्रा इसके दो पुत्र हुए- ३४ व्यनुपिसह व्योर दूसरा पत्तहसिंह, जिसकी त्रीलाटके कटजेमें सुहावलका ठिकाना है. व्यनुपिसहका जन्म विक्रमी १६८० [हि० १०१२ = ई० १६०३] में, राज्यमदी विक्रमी १७०० [हि० १०५३ = ई० १६२३] में, त्रीर स्त्यु विक्रमी १७१० [हि० १०५० = ई० १६६०] में हुत्रा इनके ३५ भावसिंह, दूसरा वसुमतिसह, जिसके वहामें गुडाके जागीरदार है, तीसरा जुभारसिंह, इसकी व्योलादमें रामनगरके हिस्सेदार है

भाविसिह्ना जन्म विक्रमी १६८१ [हि॰ १०३३ = ई॰ १६२४ ]मे, य्रोर राज्या-भिषेक विक्रमी १७१७ [हि॰ १०७० = ई॰ १६६०]मे, य्रोर मृत्यु विक्रमी १७६१ [हि॰ १११६ = ई॰ १७०४ ]मे सुखा इनको महाराणा राजसिंहनी वेटी खजन-सुपर बाई व्याही गई थी, जो उनके मरनेपर सती हुई

<sup>(</sup>१) वीरभट्टवेन एक ब्राह्मण (रपुपत हुन्दे) की एक एकडी उससे विना मांगे मगवाकर दिसी मकानमें टगवादी थी, इस बातपर प्राह्मणते खुद कुन्नी करछी, और मानेके बाद ब्रह्मासस (भूत) होकर अपने एक मित्र हुन्दें नाम ब्राह्मणकी मददति, जो ओएडेके राचापर खुद कुन्नी करके ब्रह्माक्षस (भूत) होचुका था, राजाको बहुत तम विचा, राजाने ट रहे दु खसे बाध्याद छोडकर परोंधा में रहना तम्बीन किया, परन्तु बहां भी उन मृतोंने पीछा मा छोडा, यहां तक कि राजाको उसी ब्राममें जानसे मारहाछा.

भावति इके कोई पुत्र नहीं या, इसि छिये गिरासियों ने से गड़ी के जागीरवार वसुनति है है छोटे बेटे ३६ स्मिन्ड सिंह को गोद छिया। जिसका जन्म विक्रमी १७३८ [हि॰ १०५२] में. राज्यामिषेक विक्रमी १७६३ [हि॰ १९१६ = ई॰ १७०१] में श्रीर देहान्त विक्रमी १७६६ [हि॰ १९२९ = ई॰ १७०९] में (१) हुआ, इसी संवर्षे इनके एक पुत्र ३७ स्वयूतिह पेता हुआ, जो छः महीनेकी उसमें गादीयर विठायागया। इसके छड़कपनके मदव पहाछोक राजा हरदेईशाह बुंदेळाने मोका पाकर रीवांगर चढ़ाई की, बयेळीन उसका सक्छा मुकावळा किया। लेकिन् आख़िरमें वे हार गये, और उनके सदार कम आये: जिससे अवस्ति सिंह को छेकर उनकी मा स्थाने पीहर प्रतायगढ़ चळी आई: वहांसे वकील ने जकर वादशाह मुहन्तव सुस्रज़न बहादुर शाहते हक़्कित स्थान कार्य कराई. वादशाहने अज़के मुवाकिक फीज रवाना की, जिसके बरसे बुंदेळे लोग रीवां छोड़कर चलेगये, और महाराधी व स्वव्यूतिहक्का दुवारा क्वत् हेग्या। इनका देहान्त विक्रमी १८१५ हि॰ १९९२ = ई॰ १९६८ ] में हुआ।

इनके पुत्र ३८ अजीनितेंह विक्रमी ३७८८ [हि॰ १३१२ = ई॰ १५३३] में जन्मे; विक्रमी १८१५ [हि॰ ११७२ = ई॰ १८०८] में तंत्र्याकी पाई: और विक्रमी १८६५ [हि॰ १२२३ = ई॰ १८०८] में वेहान्त हुआ, इनके वन्नमें शाहज़ावह आ़ली गोहर (शाहज़ालन सानी) वनारतने रीवां आया: महाराजाने मगवान मनानतक पेरवाई की. तिर शाहजालन अपनी गर्नवती वेगम लालवाईकी लोड़कर आय वक्तरको चलाग्या, और महाराजा अजीतितिहने वेगमको वेहे मान मन्नानके साथ नुकुन्यपुरके किलेमें रक्ता, जहांपर विक्रमी १८१७ वेशाल शुक्त ९ हि॰ १९९३ ता॰ ९ रमज़ान = ई॰ १९६० ता॰ एड एप्रिल] को शाहज़ावह पुहन्मव अक्वर सानी पेवा हुआ, जब शहक़लम वक्तरसे लोडकर प्रयागराज पुहन्मव अक्वर सानी पेवा हुआ, जब शहक़लम वक्तरसे लोडकर प्रयागराज (इलाहाइ ३) पहुंचा, तब वहां महाराजा अजीतितिह वेगम व शाहज़ावहकी किर हाज़िर हुए, जितवर शाहक़लमने खुश होकर महाराजाको इलाक़ चौलंबी वारह परीनी समेत जागीरमें लिख दिया: परन्तु उनमें महाराजाका कृष्णा न होने पाया. जब प्रयागतक अधेज़ोंका राज्य जनगया, तब इन्होंने चौलंबीका वृद्धा किया, जो मंज़ूर नहीं हुआ.

<sup>(</sup>१) यह ग्वनायतिंह तेंगर ज् रिवारकी बन्दुक्ते मरे ये. उतने वाद यह आप रामीने पत चले आये. रामीने सब कुन्तु मुख्युक्त करने मगवानकी कृतिवारीके को हिस्से जुन्न करिंदे. और एक हिस्सा उनने कृत्वेति रहने दिया.

विक्रमी १८५२ मार्गशीर्ष क्या ९ [हि॰ १२१० ता॰ २३ जमादियुर्अव्वल = हे॰ १७९५ ता॰ ६ डिसेम्थर ] को वाजीराव पेशवाकी मुसल्मानी
ख्वासके वेट शम्शेर वहादुरके पेटे अलीबहादुरकी कीजसे वड़ी भारी
लड़ाई हुई, जिसमें सेकड़ां वघेले सर्दार व अली वहादुरकी कोजका कीजी
अफ़्सर नानक मारागया, श्रीर आख़िरमें वघेले जीतगये. तीसरी वार विक्रमी
१८५९ [हि॰ १२१७ = ई॰ १८०२ ] में मांडाके राजासे लड़ाई करनी पड़ी.
इन लड़ाइयोंमें वघेले श्रीर कर्चलीन वड़ी दिलरी दिखाई थी. महाराजा अजीतिसिंह
वड़े अय्यादा थे, जिससे मुल्क विल्कुल अन्तर हालतको पहुंचा.

इनके पुत्र ३९ जयसिंहदेव हुए, जिनका जन्म विक्रमी १८२१ [हि॰ ११७८ = हे॰ १७६४] में, राज्यासिपेक विक्रमी १८६५ [हि॰ १२२३ = हे॰ १८०८]

में, स्पीर देहान्त विक्रमी १८९१ [हि॰ १२५० = ई॰ १८३४] में हुन्या.

इनके राज्यमें विकर्मा, १८६९ [हि॰ १२२७ = ई॰ १८१२ ] में पहिला व्यह्तनामह ११ झतोंका व्यवेज़ी सर्कारसे मारिफ़त मिस्टर जॉन रिचर्डसन् साहिबके क्रार पाया, व्योर दूसरा मिस्टर जॉन वाचोप साहिबके ज्रीएसे विकर्मी १८७० [हि॰ १२२८ = ई॰ १८१२ ] में दस शतोंका हुव्या तीसरा विकर्मी १८७१ [हि॰ १२२८ = ई॰ १८१४ ] में इसी साहिबकी मारिफ़त लिखाग्या.

विक्रमी १८६९ [हि॰ १२२७ = ई॰ १८१२] में विश्वनायसिंहको राज्यका कुछ इस्तियार मिछा, इन्होंने मोंतृहालको प्यपना दीवान बनाया, इस ईमान्दार

दीवानने रियासतको सरसञ्ज किया.

विक्रमी १८७३ [ हि॰ १२३१ = ई॰ १८१६ ] में रामनगरपर कृष्णा करके दस्रगंजनसिंहको गुज़रके स्टिपे कई गावों समेत व्यटेवा देदिया.

विक्रमी १८७४ [ हि॰ १२३२ = ई॰ १८१७ ] में जयसिंहदेवके

दूसरे कुंवर बलभद्रसिंहको अमरपाटनका इलाकृह गढ़ी समेत मिळा.

विक्रमी १८७८ [ हि॰ १२३६ = ई॰ १८२१ ] में ख़रीता गवमेंपट ईस्ट इपिडया कम्पनीकी तरफ़से इस शर्तका मिला, कि रीवांके इलाक़हके सर्दारोकी नालिश श्रपने तोरपर न सुनी जावेगी.

विक्रमी १८८० कार्तिक कृष्ण ४ [ हि॰ १२३९ ता॰ १८ सफ्र = ई॰ १८२३ ता॰ २३ सेप्टेम्बर ] रहस्पतिवारके दिन कुंवर विश्वनाथसिंहके पुत्र रघुराजसिंहका जन्म हुऱ्याः इस खुरामिं महाराज जयसिंहदेवने बहुतसा सामान त्र्यार धन इनत्र्याम इकाममें छुटायाः इसी यकुमें विश्वनाथसिंहकी छोटी वहिन. लिया था.

सुभद्रकुमारीका विवाह महाराणा भीमसिंहके कुंवर जवानसिंहके साथ हुआ. विक्रमी १८८४ [हि॰ १२४३ = ई॰ १८२७] में एक धर्मसम

कृायम हुई, जिसका नाम "मिताझरा कचहरी" रक्खागया; इस कचहरीक पहिला हाकिम पांडे रामनाथ हुआ, थोड़े दिन वाद जगन्नाथ शास्त्री मुक्रं कियागया, जिसने वहुत अच्छा प्रवन्ध किया, यहांतक कि किसीके नालिश करनेपर खुद वायू विश्वनाथिसहको मुहआअलेहकी तरह सभामें बुलाकर इज्हार

इसी वर्षमें भोंदृलालका देहान्त हुन्ना, न्त्रोर उसके बाद उसका बेटा च्यजोध्यात्रसाद प्रधान बनाया गया, परन्तु दो वर्षके बाद यह भी मरगया; तब दीवानीका काम भोंदृलालके छोटे भाई शिवलालको सौंपागया.

पहिले महाराजा अजीतांसेंहने अपनी ख्वासके वेटे भवानींसिंहको १५० याम जागीरमें देदिये थे. वावू विश्वनाथिसेंहने ७५ गांव ज़व्त करके ७५ उनके तहनमें रखने वाद चोथ लेना शुरू किया. विक्रमी १८८८ [हि॰ १२४७ = ई॰ १८३१] में जमरीके इलाकृह के १० याम छोड़कर सालाना मालगुज़ारी के वदलमें सब ज़ब्त करिलये. विक्रमी १८८९ [हि॰ १२४८ = ई॰ १८३२] में ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी तरफ़से वर्दह फ़रोशी (दास विक्रय) की मनाईका ख़रीता ख़्याया: श्रोर विक्रमी १८९० [हि॰ १२४९ = ई॰ १८३३] में विश्वनाथ-सिंहके छोटे भाई लक्ष्मणसिंहकी वेटी ऐश्वर्यकुंवरका विवाह उदयपुरके महाराणा जवानसिंहके साथ हुआ, जो महाराणाके साथ सती हुई.

इसी वर्षमें प्रधान शिवलालके मरनेपर उसका वेटा पांडे रामनाथ दीवान कियागया. इन्हीं दिनोंमें अंगदराय नामी एक आदमी महाराजा जयसिंहदेवका कर्तवी फर्ज़न्द बनकर बांधूगढ़में कृटजा करवेठा. तब महाराजा और वाबू विश्वनाथसिंहने उसे गिरि गार करके देशसे निकाल दिया, और दूसरे किळेदारोंको भी सजा दी. विक्रमी १८९१ आश्विन शुक्त १८ [हि० १२५० ता० १३ जमादियुस्सानी = ई० १८३४ ता० १८ ऑक्टोवर] को प्रयागराजमें (१) महाराजा जयसिंहदेवका देहान्त हुआ. इनका पहिला विवाह मांडाके राजा उचोत्सिंह गहरवारकी वेटी शंभूकुंवरीके साथ हुआ था, जिसके पेटसे विश्वनाथसिंह, लक्ष्मणसिंह, वलभद्रसिंह, तीन पुत्र और सुभद्रकुंवरी वेटी (जिसका हाल जपर लिखआये हैं) पेदा हुई.

<sup>(</sup>१) धर्रके कृाइवहरें महासजा जयसिंहको हुस्मके मुवाफ़िक मरनेके वक् प्रयागराज लेगये थे.

४० विश्वनायसिंहका जन्म विक्रमी १८१६ [हि॰ १२०३ = ई० १७८९ ] में, राज्याभिषेक विक्रमी १८९१ फाल्गुन्त शुक्र २ [हि॰ १२५० ता॰ १ जि्रकाद = ई॰ १८३५ ता॰ १ मार्च ] को, त्योर देहान्त विक्रमी १९११ [हि॰ १२७० = ई॰ १८५४] में हुआ. विक्रमी १८९२ [हि॰ १२५१ = ई॰ १८३६ ] में प्रधान रामनाथ मरगया, त्योर उसके छोटे माई वंशीघर पांडेको दीवान किया. छाँड वेन्टिंकने महाराजा साहिबकी दस्क्रीस्तके मूजिय पंडित नवरूण महाचार्य को युवराज वाचू रघुराजसिंहके पढ़ानेके छिये मेजा, जिससे वाचू साहिब खंधेज़ी पढ़े. इन्हीं दिनोंमें वंशीघर प्रधानसे वाचू रघुराजसिंहको मत्छवी छोगोंने नाराज़ करवाया, स्त्रीर महाराजा साहिबसे भी युवराजको छड़ाकर बखेड़ा उठाना चाहा, जिसका हाछ इस तरहपर है—

भगवन्तराय कर्चले रायपुर वालेका एक रुका ७०००० का रियासती मंडारमें था: जिसके छेनेकी भगवन्तरायने बहुतसी तदीरें की, परन्तु महाराजाने नहीं दिया; तब कर्चले सर्दारने वायू रघुराजसिंहको बहकाकर महाराजासे सिकारिया करवाई. महाराजा इस बातको टालकर विन्थ्याचल पहाडुकी तरफ चलेगये, पीछेसे बाबू साहिबको बहुकाकर दीवान वंशीधरसे नाराज्गीके साथ वह रुक् भगवन्तरायको दिख्यादियाः सव दीवानने भेगवन्तरायसे कहा कि अपनी जागीरको चला जा; परन्तु वह तो बाबू रपुराजिंहको व्यपने कृत्वमें ठाकर कुछ चौर ही घात सोचता था, इस छिपे न गया. यह सब हाल वंशीधरने महाराजाको लिखा; महाराजाने भगवन्त-रायको वंशीधरके मन्त्राके मुवाफ़िक श्रपनी जागीरमें चले जानेको लिखा, तयं उसने वावृ साहिवको जियादह बहकायाः उधर महाराजाने विन्ध्याचल से व्याकर गोंडामें मकाम किया, वहांपर वावू साहिव मिलने गये, जिनको साथ छैकर जगन्नाथकी यात्राको खाना हुए. वरखोड़ीके मकामसे बाबू साहिय शिकारका बहाना करके रीवां चछे त्र्याये, त्र्योर ख्ज़ानह दवाकर वंजीधरको कृद करनेका इरादह किया. मत्छवी छोमोंकी बहुकाबटसे हिमायत करनेकी हालतमें महाराजासे भी मुकावला करना चाहा, परन्तु प्रधान होश्यार था, उसने श्रपने घर व खुजानहका बन्दोबस्त करके महाराजाको खुबर दी. इसके सुन्ते ही महाराजा रीवां चले व्याये, व्योर महन्त गोविन्ददासको ख्वर देकर वावू साहिबको मन्दिरमें बुटवाया, श्रीर श्राप भी वहां चछे गये; फिर रघुराज-सिंहको अपने पास हाथीपर विठाकर महछोंमें छे आये, और खुदमत्छवी छोगीं के गिरोहको बखेर दिया.

४१ महाराजा रघुराजिसंहका विवाह विक्रमी १९०८ वैशाखकृष्ण १२ [हि०१२६७ ता० २६ जमादियुस्तानी = ई० १८५१ ता० २८ एप्रिल ] को महाराणा सर्दार-सिंहकी कन्या सीआग्यकुंवर वाईके साथ हुआ था. इनका जन्म विक्रमी १८८० कार्तिक कृष्ण ४ [हि०१२३९ ता०१८ सफ़र = ई०१८२३ ता०२४ सेऐम्वर] को, राज्या-मिपेक विक्रमी १९११ [हि०१२७० = ई०१८५४] में और देहान्त विक्रमी १९३६ माघ कृष्ण ९ [हि०१२९७ ता०२३ सफ़र = ई०१८८० ता० ५ फ़ेब्रुअरी] को होनेपर इनके पुत्र ४२ वंकटरमन प्रसादिसंह गदीपर विठाये गये, जो अब विद्यमान हैं, जिनका जन्म विक्रमी १९३३ श्रावण कृष्ण ३ [हि०१२९३ ता०१७ जमादि-युस्सानी = ई०१८७६ ता०११ जुलाई] को हुआ.

हालमें कई मेम्बरोंकी एक कौन्सिल पोलिटिकल एजेएटकी सलाहसे सब काम अंजाम देती हैं. जवान होनेपर इनको रियासतके पूरे इल्तियार मिलेंगे.

इस राज्यका क्षेत्रफल १३००० मीलमुख्वा, श्रोवादी २०३५००० मनुष्य, श्रोर श्रामदनी २५००००० रु० सालाना है. फ़ौजमें कुल ९०० सवार, १२६०० पेदल, ५६ तोप श्रोर १०० गोलन्दाज़ हैं. श्रंग्रेज़ी इलाक़हमें इस रियासतके राजा को १७ तोपकी सलामी मिलती है.

अह्दनामह , राज्य रीवां.

नम्बर १२३.

अहदनामह जो सर्कार अंग्रेज़ी और रीवां व मुकुन्दपुरके राजा जयसिंहदेवके दर्मियान हुआ,

पहिली शर्त- गवर्नर जेनरल कौन्सिलमें राजा जयसिंहदेवको काविज हक्दार हाल मुल्क रीवांका, जो उनके पास है श्रीर उनके वुजुर्गोंके कृञ्जेमें मुहतसे श्रीर पुश्तहा पुश्तसे चलाश्राता है, मंजूर करते हैं, श्रीर हस्व दर्स्वास्त राजाके श्रीर राजाकी तसलीके लिये भी इन्साफ़के तरीके श्रीर सर्कार श्रंग्रेज़ीकी नेकनियतीसे इत्मीनान करते हैं, कि जवतक राजा श्रीर उनके वारिस व जानशीन ख़ियत व वफ़ादारीके तरीक़ेको हस्व मन्शा श्रह्दनामहके श्रदा करेंगे, सर्कार श्रंग्रेज़ी हर्गिज़ कोई काम बर्ख़िलाफ़ी या दुश्मनीका राजाके मुक़ावलेपर नहीं करेगी, श्रीर न उनके किसी मुल्की हिस्सहपर कृञ्जा या किसी तीरसे दस्तश्रन्दाज़ी करेगी;

गवमंंगट वगेर तहकीकात श्रीर सुवृतके ऐसे शस्सके वयानका एतिवार न करेगी. श्राठवीं शर्त- राजा रीवांकी इज़्त श्रीर कत्वे श्रीर शानका सर्कार श्रमेज़ी वेसा ही लिहाज़ रक्खेगी, जैसा कि हिन्दुस्तानके वादशाह रखते थे.

नवीं शतं— जब कभी सर्कार श्रीयेजी राजा रीवांके मुल्कमं फ़ीजके भेजनेकी ज़रूरत या उक राजाके इलाक्हके किसी मक्षममें मुल्ककी हिफाज़तके लिये श्रपनी फ़ीजकी छावनी, किसी दुश्मनके हुम्ला करनेसे या किसी दुश्मनके रास्ता राक्तेकी नज़रसे या पिंडारोंकी यां दूसरी लुटेरी कृमोंकी वापसीके वक्, डालना मुनासिव समभे, तो वह ऐसी फ़ीजके भेजनेका इस्तियार रखती है, श्रीर रीवांके राजा इस वारेमें रज़ामन्दी ज़ाहिर करेंगे, श्रीर ऐसे मोकेपर गवमेंल्ट श्रीयेज़ीके श्रमसंगित सलाहके मुवाफ़िक मक्षम वन्दिया घाटा, कीरिया श्रीर दूसरे घाटोंके लिये, जो श्रीयेज़ी कमान्डिंग श्रमस वतांगेंगे, मुक्रंर करेंगे, जो श्रीयेज़ी कमान्डिंग श्रमस वतांगेंगे, मुक्रंर करेंगे, जो श्रीयेज़ी कमान्डिंग श्रमस वस राज मुल्कमें रहेगा, वह राजाकी हुकूमतके बन्दोवस्तमें किसी तरह दल्ल न देगा. जो कुछ अस्वाव या साद वगेरह श्रीयेज़ी छावनी या श्रीयेज़ी फ़ीजके वास्ते, जवतक कि वह राजाके मुल्कमें रहे दर्कार होगी, फ़ीरन राजाके श्रहकार श्रीर रश्रम्यत मोजूद करदेंगे, श्रीर उनकी कृमत वाजारके भावके मुवाफ़िक श्रदा होगी; श्रार कोई बीज़ बहुत जुक्ररी हो, श्रीर वाजारमें ख़रीदनेपर नहीं मिलती हो, तो जुकर होगा कि वह राजाके हलाकृहमें जहां मिले वहांसे लीजावगी, श्रीर उसकी कृमत मुवाफ़िक तन्वीज़ पंचोंके जो सर्कार श्रीयेज़ी श्रीर उक्त राजाकी तरफ़से मुक्रंर होंगे, दीजावगी.

दसर्वी इति— रीवांके राजा, श्रव सर्कार श्रंग्नेज़ीके दोस्तोंमें गिनेगये हैं, इस लिये इकार करते हैं, कि जो सलाह श्रोर काम मुल्कके फायदों श्रीर विहतरीके मृतश्रक सर्कार श्रंग्नेज़ी कहेगी, उसकी तामील करेंगे, श्रीर जहांतक होसकेगा, सर्कार श्रंग्रेज़ीकी दोस्ती श्रीर एकताके तरीक़ोंके पूरा करनेमें कोशिश करेंगे.

ग्यारहवीं शतं— यह त्राहदनामह, जिसमें ग्यारह शतें दर्ज हैं, त्र्याजकी तारीख़ सर्कार त्रंप्रेज़ी त्रोंर रीवांके राजा जयासिंहदेवके दिमियान एक तरफ़ मिस्टर जॉन रिचर्डसन् साहिवकी मारिफ़त राइट त्र्यॉनरेवल् छार्ड मिन्टो गवनंर जेनरके दियेहुए इस्तियारोंसे, त्र्योर दूसरी तरफ़ उक्त राजाके वकीछ बल्ट्ये भगवानदक्ती मारिफ़त कुरार पाया; त्र्योर मिस्टर रिचर्डसन् साहिवने एक निष्ट इस त्राहदनामहक्ती श्रंप्रेज़ी, फ़ार्सा, त्र्योर हिन्दीमं त्र्यानी मुद्दर त्र्योर इस्त्र करके वकीछ मज़्कूरको दी, त्र्योर उक्त वर्द्यछने मिस्टर रिचर्डसन

' सातवीं दार्त – राजा रीवां वादा करते हैं, िक वे उन जागीरदारों वगैरहको, श्रीर दूसरे लोगोंको जो उनके मुल्कमें रहते हैं, श्रीर जो ऐसे मोकेपर सर्कार श्रंग्रेज़ीके ख़ैरस्वाह रहे हैं, श्रपना दोस्त समभेंगे, श्रीर उनसे इस ख़ैरस्वाहीकी वावत वाज़पुर्स न करेंगे; श्रीर सर्कार श्रंग्रेज़ीके दोस्त, उनके भी दोस्त, श्रीर सर्कारके दुर्मन, उनके भी दुर्मन समभे जावेंगे.

श्राठवीं शर्त न तारीख़ २ माह मई सन् १८१३ ई० मुताबिक़ वैशाख शुक्र २ संवत् १८७० को एक श्राह्तनामह राजा रीवांकी तरफ़से लाला प्रतापसिंह श्रीर फ़ीज श्रांत्रज़िक कमान्डिंग कर्नेल् मार्टिन्डल् साहिबके दिमियान इस मज़्मूनका क्रार पाया था, कि श्राइन्द्रहकों कोई हरकत मुख़ालफ़तकी दोनों तरफ़से न होगी; परन्तु सिपाहियोंके एक गिरोहपर, जो लड़ाईके सामानके छकड़ेके साथ, सिंगरोनाके रास्ते होकर जानेवाली फ़ीजके मुतश्राछक था, तारीख़ ७ मई सन् १८१३ ई० मुताबिक़ वैशाख शुक्र ७ संवत् १८७० को श्राह्तनामहके ख़िलाफ़ श्रीर फ़रेबके साथ सवारों श्रीर पेटलेंके एक बड़े गिरोहने गांव सतनीके पास हम्ला किया, श्रीर श्रवसर सिपाहियोंको कृत्ल श्रीर ज़रुमी करके सामान लूट लिया राजा रीवां इस वातसे बहुत इन्कार करते हैं, श्रीर क्सम खाकर श्रपनी ना वाकि़फ़ियत ज़ाहिर करते हैं, श्रीर श्रवनी शामिलात श्रीर वाक़िफ़ीसे पूरा इन्कार करके वादा करते श्रीर मन्ज़ूर करते हैं, कि सर्कार श्रीन करनेवालोंको, जिस तरह चाहे, श्रीर जब मन्ज़ूर हो, सस्त सज़ा देवे; श्रीर राजा यह भी वादा करते हैं, कि वह इस कामकी सज़ा देनेमें, जिस तरह श्रीर जिस तौरपर, सर्कार श्रीज़ीको मन्ज़ूर होगा, हर तरहकी मदद देंगे, श्रीर शरीक रहेंगे.

नवीं रार्त— यह अस मुनासिव और दुरुस्त मालूम होता है, कि राजा रीवां सर्कार अंग्रेज़ीको उस फ़ोंजके ख़र्चकी वावत, जो रीवांमें राजाके अहदनामह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनेके सवव तय्यार होकर आई थी, वदला और एवज़ देवें, और कमसे कम तख़्मीनहसे इस ख़र्चका ३३८०८ रुपया माहवारी होता है, और सामान इस मुहिमका पहिली एप्रिल सन् १८१३ ई० मुताविक़ चेत्र कृष्ण ऽऽ संवत् १८७० से शुरू हुआ था, सो उस तारीख़से हिसाव होना चाहिये. इसिलये राजा रीवां अपनेको इस माहवारी ख़र्चके अदा करनेका ज़िम्महवार, जो पहिली एप्रिल सन् १८१३ ई० मुताविक़ चेत्र कृष्ण ऽऽ संवत् १८७० से मुहिमके ख़्म होने तक हुआ, मन्जूर करते हैं. इस नज़रसे कि राजाने वदला

देनेके हुक्मोकी तावेदारी करके खुद कर्नेल् मार्टिन्डल् साहिवके मकाममे त्राकर सर्कारी फ़्मीवर्दारी कुवूल की, स्रीर इस लिहाजुसे कि राजाको मुक्रेर वक्तपर कोई उज्ज रुपया मञ्कूर अदा करनेमे न हो, सर्नार अधेजी रजामन्दी जाहिर करती है, कि जिस रोज़से उक्त राजा कर्नेल् साहिवके मकाममे त्र्याये, याने तारीख १० माह मई सन् १८१३ ई० मुताविक वैशाख शुक्र १० सवत् १८७० तक, हिसाव ख्ल हुआ; इस हिसावसे राजाको ४५१७३ रुपये देने चाहिये. श्रीर राजा मन्ज़र करके वादा करते हैं कि ये रुपये नीचे लिखी हुई विस्तोके मुवाफ़िक जमा करावेगे, और अगर इसमें फर्क होगा, तो उनपर वाटा पूरा न करनेका इलजाम लगेगा-

तारीख़ ८ जून सन् १८१३ ई० मुताविक ज्येष्ठ शुक्र १० वि॰ १८७० को ५००० स्पया.

तारीख़ १० व्यॉगस्ट सन् १८१३ ई० मुताबिक़ श्रावण रूण ऽऽ वि० १८७० को

१३४०० स्पया. तारीख ६ डिसेम्बर सन् १८१३ ई० मुताबिक् मार्गशीर्प कृष्ण ऽऽ

वि॰ १८७० सो १३४०० रुपयाः

तारील २३ जून सन् १८१४ ई० मुताबिक ज्येष्ठ रूण ३ वि॰ १८७१ को

१३३७३ रुपया-

मीजान- ४५१७३ रुपया.

दसवीं शर्त~ यह व्यह्दनामह, जिसमे दस शर्तें दर्ज हैं, व्याजनी तारीख़को सर्वार त्र्यमेजी त्र्योर रीवाके राजा जयसिहदेवके दर्मियान, एक तरफ मारिफत मिस्टर जॉन वाचीप साहिवके, राइट श्रॉनरेव्छ् लॉर्ड मिन्टो, गवर्नर जेनरल इन् कीन्सिलके दियेहुए इस्तियारासे, श्रीर दूसरी तरफ खुद राजाके करार पाकर मिस्टर वाचोप साहिवने राजाको एक नक्छ इस अहदनामहक्षी अभेजी, फार्सी श्रीर हिन्दीमे अपने मुहर श्रीर दस्तखत करके दी, श्रीर राजाने मिस्टर वाचोप साहिव को एक नक्छ अपने मुहर और दस्तख़त कीहुई दी; और वाचोप साहिवने वादा किया, कि वह राजाके मोतवर वकीलको तीस दिनके असेंमे एक नक्ल गवर्नर जेनरल वहादुरके मुहर श्रीर दस्तख़त कीहुई मगादेगे, श्रीर जब वह नक्ल उनकी दीजायगी, तो अहद्नामहकी वह नक्छ, जो साहिवने उनको अपने मुहर योर दस्तख़तकी दी हैं, वापस कीजायगी, योर उस वक्तमे अहद्नुनान दुरस्त योर तामीलके वाविल समभा जावेगा

दस्तख़त श्रोर मुहर होकर उसकी नक्लें टोंस नदीके किनारेपर मकाम बदीरामें २ जून सन् १८१३ ई० मुताबिक ज्येष्ठ शुक्क ४ संवत् १८७० को श्रापसमें तक्सीम हुई.

उत अहरनामहकी शर्तोंका तितम्मह (वाकी हिस्सह) जो दूसरी जून १८१३ ई० मुताविक ज्येष्ठ शुक्त १ संवत् १८७० को दर्मियान ऑनरेवल् ईस्ट इन्डिया कम्पनी और रीवांके राजा जयासिंहदेवके हुआ था.

जो कि तारीख़ २ जून सन् १८१३ ई॰ मुताविक ज्येष्ठ शुक्क ४ संवत् १८७० को च्यानरेवळ् कम्पनी च्योर राजा रीवांके दर्मियान क्रार पायेहुए अह्दनामहकी तीसरी शर्तके रूसे राजा रीवांने वादा किया है, कि वह एक अख़्वार नवीसको सर्कार अंग्रेज़ीकी तरफ़से या वुन्देलखएडके एजेन्टकी तरफ़से अपने दर्वारमें रहनेकी इजाज़त देंगे, श्रीर जो कि राजाने उक्त अहदनामहकी चौथी शर्तके मुताविक यह वादा किया है, कि वह अपने इलाकृहमें सर्कारी डाक, जिस तरफ़ चौर जहां, अंग्रेज़ी अफ्सरोंकी मर्ज़ी होगी, क़ायम करेंगे; इस वास्ते राजा उक्त शतोंके मन्शाके मुताविक वादा करते हैं, कि वह सर्कार श्रंग्रेज़ी या वुन्देळखएडके साहिव एजेन्टके श्रख़्वारनवीस या वकीलकी हर तरहसे इज़़त श्रीर ताज़ीम श्रपनी शानके मुवाफ़िक़ करेंगे; श्रीर श्रपने इलाकृहमें हर्कारों खोर कासिदों वगैरहको, जिस वक्त और जिस मौकेपर, अंथेज़ी अफ्सर उनको खाना करना मुनासिव और जुरूरी समभेंगे, वगैर रोक टोकके इलाकृहमेंसे गुज़रने देंगे; श्रोर श्रपने मातहत रईसोंको भी इसी तरहकी कार्रवाई का हुक्म देंगे, श्रोर उनको हिदायत करदेंगे कि श्रगर कोई ऐसा न करेगा, तो वह उस सज़ाके लायक होगा, जो कि डाकके हुक्मोंकी हुक्म उ़दूलीके वावत मुक्रेर कीगई है. श्रीर राजा यह भी वादा करते हैं कि वह हर वक् ऐसे काम करते रहेंगे, जो दोस्तीके लायक होंगे, श्रीर जो हमेशह दोनों रियासतोंमें दोस्तीके चाहनेवाले रहें, श्रोर वह काम भी, जो उक्त श्रहदनामहकी शर्तीके पूरा करनेके लिये जुरूरी हों, अमलमें आयेंगे.

दस्तख़त मिन्टो. दस्तख़त-ऐन.वी. एडमन्स्टन्. दस्तख़त- ए. सेटन्. वीरविनोव

मक़ाम फ़ोर्ट विलिश्रम् वाके वंगालामें तारीख़ २५ जून सन् १८१३ ई० दस्तखत जे. मींक्टन् छिखागया.

फार्सी सेक्रेटरी गवर्मेएट.

तम्बर १२५.

## चौरहरके जागीरदार छाळज्वदंस्त्रसिंहका इक्रारनामह.

जो कि मेंने च्यॉनरेवल् कल्पनीकी डाक अपनी जागीरके इलाक्हमें मुक्रेर जा कि मन व्यानस्थल कम्पनाका डाक व्यपना जागासक इलाक्हम मुक्तर किये जानेकी वावत विव्लाफी की थी, इस सववसे तारीख़ २ जून सन् १८१३ है॰ को सर्कार व्यंग्रेज़ी क्योर सर्कार रीवांक दिर्मियान करार पाये हुए दूसरे व्यहदनामहकी पांचर्यी शतके मुवाफ़िक़ यह शर्त हुई कि सर्कार व्यंग्रेज़ीको इल्तियार हैं, कि पांचर्यी शतके मुवाफ़िक़ यह शर्त हुई कि सर्कार व्यंग्रेज़ीको इल्तियार हैं, कि पांचर्यी शर्तके मुवाफ़िक़ यह शर्त हुई कि सर्कार व्यंग्रेज़ीको सक्ताममें, सर्वार व्यंग्रेज़ीकी मुक्त पूरी पूरी सज़ा देवे; व्योर जो कि व्यंग्रेज़ी मक्ताममें, सर्वार व्यंग्रेज़ीकी मुक्त पूरी पूरी सज़ा देवे; कुर्मावदारी करनेकी निषतसे, मेरे हाज़िर होनेके सवव, झॉर साहिब पोछिटिकल फ़्मांवदारी करनेकी तियतसे, मेरे हाज़िर होनेके सवब, घोर ताहिव पोछिटिकल फ़्मांवदारी करनेकी तियतसे, मेरे हाज़िर होनेके सवब, फिर स्पारिएटेन्डेन्ट वहादुरकी ख़ियतमें एक इक़ारनामह दाख़िल करनेके सवब, फिर ज़ब कभी सकार घंग्रेज़ीको मन्ज़र हो, मेरा इटाइट च्यार फ़िरता हाज़िर ज़ब कभी सकार घंग्रेज़ीने रहम करके मेरे कुस्रोंको नुकान फ़्मांया, घ्यार मुक्तां च्यार इटाइट स्पार पाय है, उनके पूर्व सकार घंग्रेज़ी च्यार सकार रीवांक दामियान करार पाय है, उनके पूर्व करनेमें जहांतक होसके कोशिश करूंगा, इस वास्ते में इस तहरीरके ज़गेगा इक़र करता हूं, कि में पिंडारों घोर दूसरी लुटेरी कुर्मांचा, जो मेरे इटाइट में इंडिट करता हूं, कि में पिंडारों घोर दूसरी लुटेरी कुर्मांचा, जो मेरे इटाइट में इंडिट करता हूं, कि में पिंडारों घोर दूसरी लुटेरी कुर्मांचा तामील वगैर नयस्मुलके किया कर्कांग, च प्रांज़ी चाम्लर लुटेरीके गिरोहका, या अकब वन्योवस्त करनेकी वायत, या इंडिट स्पार करानेका सामान एकडा करने, या यंग्रेज़ी फ़्रांज़िश स्मद वगैर के स्मान सामान एकडा करने, या यंग्रेज़ी फ़्रांज़िश स्मद वगैर हो स्मान हर फ़िरमके हकारी, क़ासिरों चोर ख़ब पहुंचान वालोंकी निस्वत, या उन्हें कि सिरमार चारत सामान एकडा करने, या यंग्रेज़ी फ़्रांज़िश स्मद वगैर हो हिएसार चोर सुपुर्व करनेके वार्स इस्म जारी करेंग; पाह ये इस्म मेरे वह दे राज गिरिफ़्तार चोर सुपुर्व करनेके वार्स इस्म जारी करेंग; पाह ये इस्म मेरे वह दे राज गिरिफ़्तार जारी हों. रीवांकी मारिकृत जारी हों.

स्माप्त जे. वर्षेत्र पोर्टिटिस्ट मृतयंड.

नम्बर १२६

तीतरा अहदनामह, जो तर्कार अंग्रेजी और तर्कार रीवांके दर्मियान क्रार पाया.

-

जो कि सर्कार अंग्रेज़ी स्रोर सर्कार रीवांके दर्मियान २ जून सन् १८१३ ईं० सुताविक ज्येष्ट शुक्क ४ संवत् १८७० को करार पाये हुए दूसरे अहदनामह की पांचवीं स्रोर स्राठवीं शतींके रूसे सर्कार संग्रेज़ीको चौरहटके जागीरदार लाल-ज्बद्स्तसिंह श्रोर ज़िले सिंगरोनाके दूसरे ज़मींदारोंको उन वाज़े जुमींकी वावत, जो उनसे सर्कार अंग्रेज़ीके ख़िलाफ़ हुए हैं, सज़ा देनेका हक़ हासिल हुआ; और जुरूरी नतीजा इस हक् का यह हुन्या, कि सर्कार अंग्रेज़ीको उन लोगोंको उनके इलाकुँसि खारिज करने च्योर उनकी ज़मींदारीके हक दूसरे शस्सको देनेका इस्तियार हासिल

हुन्या ( उन इलाक़ोंकी पूरी मिलिकयतके हक पहिलेके मुवाफ़िक़ वग़ैर मुज़ाहमत सर्कार रीवांके रहेंगे); यानी सर्कार अंग्रेज़ीको, उन लोगोंके हक, जिनके हक उक्त अहदना-महकी पांचवीं खीर खाठवीं शतींके रूसे ज़न्त होने काविल हैं, छीनकर उन लोगोंको, जिनको वह पसन्द करे, इस शर्तपर देनेका हासिल हुन्या है, कि हालके कृञ्जा रखनेवाले

सर्कार रीवांकी निस्वत दोस्तीके वे तरीके जारी रक्खें, जो अव्वलके खारिज किये हुए ज़मींदार रखते थे; त्रोर जो कि सर्कार रीवांको अपना पूरा हक उन ज़न्त किये हुए इलाक़ोंका, ऊपर लिखे हुए शक्सोंपर हासिल है रक्खें,

श्रीर यह स्वाहिश सर्कार श्रंयेज़ीकी वगैर खुद ग्रज़ीके हैं, कि उन लोगोंके फ़ाइट,हकी तरकी रहे, जिन्होंने अंग्रेजी फ़ीजके साथ, जव कि वह रीवांकी मुहिममें मस्त्रूफ़ थी, दोस्ती चौर एकता ज़ाहिर की है; इसिटिये नीचे टिखी हुई

तज्वीज् दोनों तरफ़की रजामन्दीसे सर्कारोंके आरामके वास्ते मन्ज़ूर हुई-पहिली शर्त- अहदनामों और इक़ारनामोंकी तमाम शर्ते, जो अवतक सर्कार

अंग्रेज़ी और सर्कार रीवांके दर्मियान क्रार पाई हैं, इस तहरीरके रूसे क़ाइम और वहाल रहेंगी, जहां तक कि उनमें कोई तव्दीली इस अहदनामहकी शर्तेंकि रूसे

न हुई होगी.

दूसरी शर्त- सर्कार अंग्रेज़ी इस तहरीरके रूसे आजकी तारीख़से ज़िले सिंगरीनाके तमाम माछिकाना हक, जो उनको तारीख़ २ जून सन् १८१३ ई॰ मुताविक ज्येष्ठ शुक्क ४ संवत् १८७० के करार पायेहुए दूसरे अह्दनामहकी आठवीं

शतंकी कार्रवाईके रूसे हासिल हुए हैं, इस व्यचके सिवाय वख्शती है, कि महाराजा रीवां रह्यालसिंहको सतनीके इलाकृहमें, जो उसके पास पहिले था, दुवारा कृइम न करेंगे, त्योर यह भी कि सर्कार रीवां उन लोगोंकी नेक चलनीकी ज़िम्महदार रहेगी, जो त्यव जुन्त कियेहुए इलाकृोंमें कृइम होंगे.

त्तीसरी शर्त- ता॰ २ जून सन् १८१३ ई॰ मुताबिक संवत् १८७॰ ज्येष्ठ शुक्र ४ के त्र्यहृदनामहकी नर्वा शर्तके मुताबिक जो जुर्मानह सर्कार रीवांने समेरियाके जागीर-दार लालजगमोहनसिंहपर किया था उसका कोई हिस्सह वसूल करनेका विल्कुल हुक इस तहरीरके ज्रीएसे सर्कार रीवां छोड़देती हैं.

चोधी शर्त- सर्कार खंग्रेज़ी यह चाहती है कि समेरिया वाटा टाटजगमोहनसिंह ध्यपनी हाटकी जागीरपर बहाट रहे; इस वास्ते सर्कार रीवां इस तहरीरके ज़रीएसे वादा करती है, कि टाटजगमोहनसिंह ध्यपने इटाकृहमें, जो ध्यव उसके पास है, वगृर मुज़ाहमतके बहाट ध्योर बरक्तरा रहेगा, परन्तु जो वर्ताव उसकी निस्वत सर्कार रीवांके हैं वे वदस्तूर रहेंगे.

पांचवीं दार्त- दूसरे ष्मह्दनामहकी सातवीं दार्तके रूसे सर्कार रीवांने वादा किया है कि वह किसी जागीरदार या किसी त्योर से, जो रीवांका रहनेवाटा होगा, प्यार जिसने सर्कार ध्येमेज़ीकी ख़ेरस्याही की होगी, मुज़ाहिम न होंगे. वे टोग, जिन्होंने ध्यादिमयतके तरीकृते उन ध्येमेज़ी सिपाहियोंकी रित्यावत की है, जो संवत् १८९० के वैद्याख महीने में सतनी मक़ामपर ज़रुमी हुए थे, त्यार वे टोग जिन्होंने उन टोगोंकी इतिटा दी थी, जो इस फ़साइमें द्यामेंट थे, या जो दूसरे गेज़ उम सिपाहीके कृट्ट करनेमें द्यारीक हुए थे, जो शहर रावपुरची हिम्मुनत के वान्ते मुद्दें था, उन टोगोंके नज़्दीक मुलिम समसेग्रवे ये, जो दिनों तमह उन इन्महन द्यामिट थे; इस वास्ते सर्कार रीवां इस तहगरके ज्योगों पत्रा वाटा ब्यारी है के वह उन टोगोंकी हिम्मुल करेंग, व उनकी निस्तन किसी नमहकी दनकी प्रमुख प्राण्माहमत ज़िक कीहर्ष मद्दकी वावन, जो मच्छेर त्येमें होने दाने उनकी जाहिर की है, न होने देंगे.

छठी शते- चौरहटस्य जागीरतार टाउट्डर्ट्स्सिन्हिः हो न्हान्ति हिन्द्रिः चौर उसने बगैर शतके सच्चेर चेन्द्रिके टाउट्डरी मन्द्रक चीर है कि विदेश अमेन्ति खुश होकर उसके काले हुमूह मुख्य हुम्सिन निर्माण उसके उसके इलाक्हपर, जो यमन्त्री वह सन्तिहि मन्द्रक हुम्स क़ाइम किया कि, वह इक़ारनामह दाख़िल करे कि दुवारा कुसूर किसी नाजाइज़ कामका सर्कार अंग्रेज़िक निरुवत न होगा; और इस इक़ारनामहकी तस्दीक़ की हुई नक़ सर्कार रीवांको दीगई. जो कि इस इक़ारनामहमें कोई वात हक़ोंके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं है, जो सर्कार अंग्रेज़िको रीवांके अहदनामोंके मुताविक़ हासिल हुई है; इसलिये सर्कार रीवां सर्कार अंग्रेज़िसे उसी तरह ज़िम्महदार होती है कि इस इक़ारनामहकी शतें पूरी कीजावंगी, जिस तरह कि वह क़रार पाये हुए अहदनामों और अपने मातहतों और दोस्तोंकी निरुवत हुए हैं.

सातवीं द्यांन यह ख़ह्दनामह, जिसमें सात द्यांतें दर्ज हों, ख्राजके रोज़ सर्कार खंग्रेज़ी खोर सर्कार रीवांके दर्मियान, एक तरफ़ मिस्टर जॉन वाचीप साहिवकी मारिफ़त राइट ब्यॉनरेवल ब्यलं ब्यॉव मिन्टो, गवर्नर जेनरलके दिवेहण इस्तियारोंसे, खोर दूसरी तरफ़ रीवां व मुकुन्दपुरके राजा जयसिंहदेव खोर उनके वड़े वेटे वाबू विश्वनाथसिंहके जो मुल्क रीवांके इन्तिजाममें उनके दारीक हों, क्रार पाया; खोर मिस्टर वाचोप साहिवने इस ख़हदनामहकी एक नक्क खंग्रेज़ी, फ़ार्सी खोर हिन्दीमें ब्यपनी मुहर खोर दस्तख़त करके उक्त राजा खोर वावूको दी; खोर राजा व वावूने एक नक्क व्यपनी मुहर व दस्तख़तसे मिस्टर वाचोप साहिवको दी; खोर साहिव मोसूफ़ने वादा किया, कि एक नक्क तस्दीक कीहुई, कम्पनीकी मुहर खोर गवर्नर जेनरल इन् कोन्सिलके दस्तख़तींसे, सर्कार रीवांके मुस्तार मोतवरको तीस दिनके खर्समें मंगादेंगे, उस नक्क़के ब्याने वाद मिस्टर वाचोप साहिवकी दीहुई नक्क वापस होगी, खोर उस रोज़से ख़हदनामह दुरुस्त खोर तामीलके लावक समभा जावेगा.

इस अहदनामहकी नक्कें दस्तख़त ओर मुहर होकर तारीख़ ११ मार्च सन् १८१४ ई० मुताविक ५ माह चेत्र सन् १२२१ फ्रुलीको मकाम करवाईपर आपसमें तक्सीम हुई. महाराणा राजसिंह- १.]

नम्बर १२७.

### रीवाके महाराजा रघुराजसिंहके नाम गोद छेनेकी सनद.

जनाव मलिका मुत्राज़महकी यह स्वाहिश है कि हिन्दुस्तानके अक्सर राजात्र्यों त्र्योर रईसोंकी हुकूमत, जो त्राव त्रापने प्रापने मुल्कमें राज्य करते हैं, हमेशह रहे, श्रीर उनके खान्दानकी शान व शीकत कायम रहे; इसिटिये में इस तहरीरके ज़रीपूसे उस शहन्शाही स्वाहिशको ज़ाहिर करता हूं, श्रीर तुमको दुवारा इत्मीनान देता हूं, जो मेंने 'एक मर्तवह मकाम कानपुरके दर्वारमें माह नोवेम्बर सन् १८५९ ई॰ को दिया था, कि त्र्यगर तुम्हारा कोई वारिस त्रस्छी न होगा, तो जिसकी तुम या तुम्हारे याद तुम्हारे मुल्कके हाकिम ख़ान्दानी रिवाजके मुवाफ़िक गोद रक्खेंगे, वह सर्कारको मन्जूर श्रीर कुवूछ होगा.

इत्मीनान रक्खो, कि इस वादहमें, जो तुमसे कियाजाता है, कोई फुर्क न भावेगा, उस वक्तक जयतक कि तुम्हारा खान्दान वादशाही ताजका नमक हलाल रहेगा, श्रीर जवतक श्रह्दनामों, वस्शिशनामों, श्रीर इकारनामोंकी तामील, जिनकी रिव्यायत सर्कार व्यंत्रेजी व्यपने जपर फुर्ज़ समकती है, होगी.

दस्तखृत केनिंग.

ता॰ ११ मार्च सन् १८६२ ई ०

नम्बर १२८.

इस खरीतेका तर्जमा, जो महाराजा राजांने इसरे पोलिटिक्छ असिमृण्ट बुंदेलखंडके नाम संवत् १९२० दितीय श्रावण गु॰ १ को छिला.

( ता॰ ३१ जुराई सन् १८६३ ई॰ के खरीतेकी रसीद हिसकर ). -श्रापके लिखनेके मुताविक ज़रूरी शर्ते इक्रास्नामहर्मे दर्ज कीजानी हैं :-पहिली शर्त- जो कुछ ज़मीन कि सबीरबो रेटके कारखानहके बाले वह मए पूरे इस्तियारातके हमेशहके वात्ने दीजानी है.

रेखवेकी हदमें, जो छोग रहते हैं, स्वाह देशी रईसों या सर्कार अंग्रेज़की पित्राया होने रेखवेके अफ्सरों और सर्कारी हाकिमोंके मातहत समभे जायेंगे.

दूसरी हार्त- रेलवेके अफ़्सरों व मुहाफ़िज़ों और रेलवेकी हदके वाहरकी देशी रियासतोंकी रअव्यतके दर्मियानके ऋगड़ोंका फ़ैसला पोलिटिकल अफ्सर करेंगे.

इस रियासतके मुजिमोंके मुक्दमे जो रेठवेकी हदके भीतर चलेजावें, उन काइदोंके मुताविक फ़ेसल कियेजावेंगे, जो कि एजेन्टीके हाकिमोंकी तरफ्से मुदतसे जारी हैं.

# नम्बर १२९

> 'x' ~ -

महाराजा रीवांने अपने मुख्य प्रधान लालरणदमनितंहके साथ ता० ६० जैन्युअरी सन् १८७५ ई० को गवर्नर जेनरलके एजेण्ट व पोलिटिकल एजेन्टसे रीवांमें मुलाकातके वक्त यह वातें कहीं:—

मरे ठिकानेका वन्दोवस्त मुभे बहुत दिनोंसे मुश्किल मालूम होता है. सर्कार हिन्दने मेरी अर्ज़के मुताविक मेरी मददके लिये एक पोलिटिकल एजेएट मुक्रिर किया, और दस लाख १००००० रुपया कर्ज़ दिया. मैने ख़याल किया था कि गोलिटिकल एजेएटकी सलाहसे मैं अच्छा प्रवन्ध जारी करने व आमदनी पहिलेके मुताविक करलेनेके लायक हूंगा, जो बहुत दिनोंसे घट रही है, लेकिन मेरी उम्मेद के मुताविक नतीजा न हुआ.

वह ख़िराज जो कि रिश्रायासे छियाजाता है, मेरे ख़ज़ानहमें नहीं पहुंचता, इस छिये मुछाज़िमोंकी तन्ख्वाह चुकाने व दस छाखका कर्ज़ श्रदा करनेके वारेमें सर्कारकी श्रतीं प्री करनेके छिये रुपया नहीं है.

पहिछी ार्त- शी मान् वाइसरॉयकी मन्जूरीसे कुर्ज़ खदा होने व अच्छा प्रवन्ध जारी करदियेजाने तकके छिये अपनी रियासत पोछिटिकछ एजेएटकी सुपुर्दगीमें रखनेकी ख्वाहिश करता हूं.

दूसरी शर्त- पोलिटिकल एजेएट साहिब मेरे ख़ास प्रधान रणदमनसिंहके चाल चलनसे वाक़िफ़ च्योर उसके ज़रीएसे मुक्ते सब तौर मदद पहुंचानेको राज़ी हैं.

तीसरी शर्त— जबसे पोछिटिकंछ एजेएट अवन्ध अपने हाथमें छेवेंगे, तबसे में हर तीर दख्ळ देनेसे वाज़ रहूंगा.

चौथी शर्त- रियासती मुखामलातमें कोई हुक्म जारी नहीं करूंगा.

महाराणा राजतिंह -१.]

बीरविनोइ.

शिप संग्रह- नम्बर१- ५७७

पांचवीं शर्त- पोलिटिकट एजेएटको स्यिपतती श्राहटकार मुक्रंर श्रोर वर्ज़स्त करनेका इस्त्रियार रहेगा, श्रोर में उनके इस्त्रियारको मदद पहुंचानेमें हत्तट-मक्दुर कोशिश करूंगा.

छठी शर्त- मुक्ते त्याराम त्यार व्यपने स्त्वेके मुताबिक गुज़र करलेनेके लायक

मुक्रेंर वक्तपर खुर्च मिछजाया करेगा.

सातवीं शर्त- में गोविन्दगढ़, रीवां त्रीर सत्तनामें रहूंगा जैसे, कि रहतात्रायाया हूं.

दस्तल्त-महाराजा वहादुर रघुराजसिंह, रीवां वाछे ( जी. सी. एस. श्राई. ).

मकाम महल गोविन्द्गद तारीख़ १ फ़ेब्रुयरी सन् १८७५ ईं॰

्रोपसंपह नम्बर १.

(रंगीली यामका ताम पत्र.)

श्री रामोजयति

श्री गखेस प्रसादातु

श्री एकठिंग त्रसादातु



महाराजा घिराज महाराणा श्री राजसिंहजी व्यदिशातु गंघृव मोहण कस्य, याम १ रगीली भरख तीरली उदक व्याघाट करे श्री रामाव्यपंण कीघी, खड़ लाकड़ गाम दको मया केर छोड़ची, दुऐ श्री मुख प्रत दुऐ पदासण सुंदर. लीपते पंचीली राघोदास गोरावत स्वदतां परदतां वाजेहराति वसुंघरा पष्ट वर्ष सहस्राणि विद्यापां जायते क्रमी संवत १७१३ वर्ष जेठ वदी १० सोमे. शेष तंबह नन्दर २.

तन्त्के मनरेमें राणा देवली मकामपर यह प्रशासि तांनरके शिकारकी पादनारमें है.

सिध श्री महाराजाधराज महाराणा श्री राजसिंहजी श्रादेसातु, संवत १७१६ वर्षे वेसाप सुदी १० मोने सीकार पदारचा था, सो सानरी श्रठाथी हात ५० उपर वेठी थी, तो श्रठा थी सर लागो हातरो, सो इणी जायगा थंम रोप्यो; दीन घड़ी १ चड़्या पाला उदा थका.

शेष तंबह नन्दर ३.

एकाछिङ्गजीकी सड़कके पूर्वी किनारेपर भवाणा प्रानते इक्षिण दिशा वाली वावडीपरकी प्रशस्ति,

त्वस्ति श्री नन्नहाराजाधिराज नहाराणाजी श्री राजितहाजी गाम पारडारी सुंदरवावड़ी करावी त्यारे भुवाणा मांह धरती वीगा ७५ पचोत्तर नागर विसहनगरा व्यास गोविन्दराम व्यास वहभद्र गोपाल सुतजी संवत् १७१७ श्री रामार्पण कीघी, वारे मां वावड़ी करावी श्री लाहीरी तराय पण करावी राजा श्री जगत्तिहात्मज राजितहाजी.

शेष तंत्रह नन्दर ४.

राजतमुद्र तालावकी प्रज्ञास्त नौ चौकियां जपरकी.

॥ उनमः॥ श्रीगणेशायनमः॥ यशोहेतुंतेतुंसुकृतिकृतितेतुंजल — सुबद्धं यश्चक्रे धराणिधरचक्रेण तिचरं॥ त्चा कामः कामं जनकतनया वामनयना सुविश्रामः कामं कलयतु तरामः कृतजयः ॥ ३ ॥ त्मित ज्योत्ता लेपोज्यल ललित कण्ठः कच चय शिखितफुर्जल्पश्चेक्षणगलितनागो विभित्ततः ॥ मुद्देचेलादोलांशुगत इति भूषात्रतिकृते धृते गोर्थाः शम्भुः त्फाटिक तृचि देहे ऽतिरुचिरः ॥ २ ॥ पुरा राणेन्द्रत्त्ववरणशरणः सेतुविलसत् प्रवन्धं कृत्वा ऽिध्वविमहत्वागं रिचतवान्॥ प्रतिष्य सम्याद्या तव विवर राज्ये भगवति प्रभावो निर्विधं सगिरि

महाराणा राजसिंह- १. र

वर मात जीय जय ॥ ३ ॥ वरा भीत्यो दीत्रीं एथुतम कुची कामवशागी महा काछोरःस्यां ससुख मजचकीन्द्रविनुतां ॥ प्रसन्नाक्षीं इयामां स्मितसयमुखीं दक्षिणतमां स्तुवन्कालीं विद्यां क्षितिमुतधनानीह रूभते ॥ ४॥ चतुर्भिः केंद्रास स्फुरितकरिभि हेंम समुधे घेटेः शुण्डोत्क्षिप्तैः स्मरति मुखसिकां कनक भाम् ॥ वराम्भोजदन्द्वाभययुतकरां त्वां ऽ युजगतां रमे श्रीमते यो मुखमपि समतेमधनवान् ॥ ५ ॥ रुचेन्द्व्याभासत्स्पटिक हिम कुन्दाव्ज जयक हधाना वासो वा मुकुरहचिपद्मासनगता ॥ नवीनावीणाभृहिधिहरिहरेन्द्रादिकनता सरस्वत्या स्तान्न : सुमतिरुवये जाड्यहतये ॥ ६ ॥ मृदुं वाणीं छजां श्रियमपि द्धानां मणिलसं किरीटेन्दुयोतां मणिघटलसत्यचरणाम् ॥ त्रिनेत्रां समेरास्यां समणिचपकाञ्जोयतकरां जपा रक्तां भक्ता भजत भुवनेशीं एयुकु-चाम् ॥ ७ ॥ रुचेंगालः खड़ो रुखित कमरोहीमपमुखः क एप हार्गाहकु रुपकितशक्ति ईसकर:॥ हर्छांसो इहेखी पृतसकरुनायोऽनरवयू स्तुतिमेत्रं जन्ता जयति, घरणीशो मनु रिय ॥ ८ ॥ कपोलप्रोहोलकनकविलसत्क्रवहल युगां मुखेंद्वं विश्वाणां कनकविकसचंपकरुचिं ॥ गदादीर्धाराति करगरिपु जिन्हां च वगरामुखीं ध्याये चस्तद्दिमुखमुखसंस्तम्भनविधिम् ॥ ९ ॥ शतायुः सिद्धिं वा सदसि बहुबुद्धिं विद्धातीं प्रसिद्धिं छोके वा सततन्छणदृद्धिं च विगतां॥ गुषानामार्दे वा सुभगसुतरुदि धनगिरां समादि भक्तानां सपदि हरसिदिं भज मनः ॥ १० ॥ त्रिवे राजन्यानां जयसि समरादो जयकरी शतायुष्यं राणं कलय जयसिंहं सतनयम् ॥ स्थिरं राणाराज्यं जगति रचया चन्द्रतपनं प्रशस्ते : स्थेयं त्वं मम मुतिगरापुर्वनमुखम् ॥ ११ ॥ चतुर्यारं तेन्तज्ञंनकटकलालंकततत् गिरि श्रुवा लोके तव विवरराज्यं अनुमितम् ॥ भ्रुवं निःसन्देहं रचय वपदेहं मम यपुः स्थिरं गेहं स्नेहं तनयमपि तेह विजजनः ॥ १२ ॥ इदं स्तोत्रं स्तुत्य म्पठति मनुजो मंगलकरं मुकार्यादौ यस्तद्ववति सफलं विप्ररहितं॥ प्रपूर्ण वातूर्ण जननि रणछोड्न रचितं पठिता श्रुवादौ जगदाविसमास्तां सुखमयम् ॥ १३ ॥ इति भवानीस्तोत्रम् ॥ सरोरंबेस्तंबेरममुखसदं-वेक्षितमुखे सुहैरवेत्वंवेदवति गुणलंबे तथिविमो ॥ समाछंबे कंबे रितवति मुशं चेदित विपत्कदंवेऽ नार्टवे सुकविनिकुरंवे कुरुरुपां॥ १४॥ नयः क्षुद्राः समुद्राः सलवणसिललं कूपवाप्योय भद्रा दारियं वीद्यवारां किल-सुरसरितो वारिप्रहाति छग्नं ॥ श्रीवालंकेशपंकि शिरसिचशक्छं चंद्रक रत्नसेतोः सिद्धं वालुकांघं दघदिति गुणिभिः पातृगीतो गणेशः ॥ १

[ राजसमुद्रकी प्रशास्ति- ५८०

कर्णीं शूर्पद्वयंवा प्यलिवलयमिषा च्चालनींदंतदवीं चद्ररींप्यं कटाहं विधुकर निकरं पिष्टकं स्निग्धकुंभों ॥ दानंमिष्टं जलं यत्पवतिद्धद्लं धूमकेतुंच सर्वेर्लंड कािंठ तदुको हचसुरसुरनरांठंबठंबोदरोव्यात् ॥ १६॥ शुंडादंंडं प्रचंडं मदल रंधवहान्हिशस्त्रं विस्राणो धूमकेतुं मधुकरगुटिकादंतमुद्दंडदंडं ॥ तन्नूनं वन्हिशस्त्रीदितिजहतिकते स्थापितं शंभुनासौ स्रांत्या छोकैर्गजास्यः कथित इति मुदे श्रीगणेशः सुवेषः॥ १७ ॥ पूज्यो भूद्रक्रतुंडः सुरदितिजनरैः सर्वकार्येषु कस्मात्तन्मन्येक्रीडनेयं जलनिधि मधिकं शुंडया पीतवान्वे ॥ लंकास्थं द्वारकास्थाऽ सुरसुरमनुजाहींद्रलक्ष्मीस्वयंभूविइनुस्तोत्रेस्तु मुंचन्सकल मिद्मतः सर्ववंचो मुदेस: ॥ १८ ॥ प्रातर्भानुं रसालोत्तमफलतितो निर्मलो चित्सता-भिर्भाजञ्जडूकवुद्या निशि मधुरविधुं चंडया शुंडयायत् ॥ धृत्वास्वास्ये द्धेतद्यहण मिति जनै : स्नायिभि : श्रांतमस्मात् पार्वत्या मोचितौतौ सहसित मवतात्क्वेशहर्ता गणेशः ॥ १९ ॥ भातः किंवाहनस्य प्रगटयसि नवा लालनं स्कंदवाक्या देवंत्रोदंडशुंडामुखकलितमहामूषकस्पर्शलेशः ॥ भोक्तं भोगी किमित्थं द्रवति कृतमतौ मूपके स्मादकस्मा रस्कंधात्तस्य स्खलन्तस्खलितमति वचरचारुद्धाद्गणेशः॥ २० ॥ सत्कुंभो दुंदुभोद्दो भुजगसुखकरं वाद्यमुदंड शुंडा तालोवा कर्णतालो त्रिपुरहरमहातांडवाडंबरेयत् ॥ चंडाचा वाद्यंति द्विपवदनविभो रेषतुष्ठो विशिष्ट स्वाविष्टंसाष्ट्रक्तयं त्रविद्धद्धिकं पातुमामिष्टशिष्टं ॥ २१ ॥ श्रीवक्रतुंडस्तवएषतुंडस्थितः सतां मंडितसूक्तिकुंडः ॥ उद्दंडवेतंड घटात्रचंडं विद्यामणीकुंडलदः सदास्यात् ॥ २२ ॥ इति गणेशस्तोत्रं ॥ स्वनामस्रजंगायतः स्रस्तरोगानजस्रं जनान्दस्रवहे वितन्वन् न्नस्त्रपान्भूषयन् घस्त्रमुच्चैः सहस्त्रद्युतिस्तं मुदेस्ता दुदुस्तः॥ २३॥ सत्पीतं चामरं किंकलयति तपनो धार्यमाणं दिगीशैः सूताभावाह भाभिः कृत पट घट नायापि सूचीसहस्रं ॥ वेद्धंतद्वातदंतावलसवलवलं स्वर्णवाणव्रजंवा तक्येते तक्र्यं छोके रितिरविकिरणा येत्रते पुत्रदाः स्युः ॥ २४ ॥ जातेयस्योदये सावुदयगिरिवरः सूर्यवाहारुणाभा रूपैः शुद्धैर्हिरएयैर्मरकतमणिभिः पद्मरागैः कृतंद्राक् ॥ शृंगस्तोमेसमस्ते रचयति निचयं भूषणानांयथेच्छं याद्यस्त्रोपयुक्तं सभवतु भगवान् भूतये भानुमाली॥ २५॥ प्राच्यां मूई्नाधृतोसी मरकतकनको द्रासितोत्तंसउच्चेर्रकोद्यत्स्वर्णपत्रं हरिदरुणपटं छत्रकं मूर्द्विनमेरोः ॥ वर्पाशं स्यद्भुतंवा हरिधनुरधुना कुंडलीभूत मित्थं सूतस्वा३वप्रभाभृत्सुमुनिभिरुदितं मंडलं पातुपूष्णः ॥ २६ ॥ मुक्तागुच्छं विवस्बद्वपुररुणमणि विद्रुमं सूतरूपं

ख्यं सत्युप्परागं हरिहरितमणीन्दीघंवेदूर्यदंडान् ॥ विश्वह्रजस्य वक्षं क्षितमणियुरं धन्यगो मंदमंचं श्रीमानोस्यंदनस्ते मनिस खलुधृतो हंतुस्वं प्रहाितं ॥ २७ ॥ विश्रामच्छयनाये छघु गमनकरा मूर्ड्निमेरो दर्युनयाः कछोलोछासितेस्मि न्मयुवरयुवतीसंचये चंचलाहाः ॥ हेपासंकेतदाव्येतिंदधित भृदामासिक मन्द्रां गुरुत्वं ग्रीप्मे कुर्वतियुक्तं हरिहरय इतस्ते श्रियंतिदिशंतु ॥ २८ ॥ चक्राग्रं शक्रसम्यक्युरियमसमतामक्षमाधेहि रक्षास्तंवीतीन्वीतिहोत्रा रुणिसह वरुण स्थापयत्वं रधेशं ॥ वायोवा ऽऽ योजयत्वं रथमथ धनदाराधनत्वं हरीणां शंभोत्वं भीत्रियंमे वदित तदरुणो दिक्षति न्ज्ञास्ति सोव्यात् ॥ २९ ॥ त्र्याखेपे पिद्यमाशा कुचयुग विलस स्कुंकुमा लेपसकः ॥ किंवावाले । त्रवालेकिलिधि जठरे रपर्शनिर्धंपेथ ॥ प्रेम्णा चन्द्रादित । किंवावाले । प्राणिना सत्कुन्सुंभा रक्ते नैवां वरेणा ———————॥ ३० ॥

॥ श्रीमणेशायनमः ॥ मुनिन्यमनुजेभ्यो दर्शनं संप्रदातुं परमकरुणेया गत्य केळासशेळात् ॥ तटभुवि कुटिळाया एकळिङ्ग स्त्रिक्टेट स्थितइह विवेरेह्यो राजसिंहेशमञ्यात् ॥ १ ॥ तुहिन किरणहीरशीरकपूरेगीरं वपुरिप जळदामं काळिकापांगवस्याः ॥ त्रतिकृति घटनामि विंधद्धांतमकः कळ्यत् तय राजन् मंगला न्येकलिङ्गः ॥ २ ॥ चतुर्मितपुमर्य सहितरणाय सद्भ्यः सदा चतुर्भुजधरो मुदा किल चतुर्युगोययशाः ॥ चतुर्भुज हरिश्चिरं निज चतुर्भुजाभि :शुभं चतु : श्रुतिसमीरितं दिशतु राजसिह प्रमो ॥ ३ ॥ जगदिखळजनानां पालना दस्तियां वा निगमवचसि या वाळांविकांवाकिळोका ॥ सुखयतु सहितंत्वां पुत्र पौत्रप्रपौत्रे रवतु तवतुगोत्रं सांविका राजसिह ॥ २॥ ऐदिरं विभवं द्यात् शौक्षींतांत्रे द्धत्पदं ॥ वृधेत्रसन्नासीः स्फूर्जदालामूपत्रवालमाः ॥ ५ ॥ द्घदतुलकरेद्राङ्मोदकं यस्यमकः कलयित सफलार्थं मोदकं राजसिंह ॥ चपवर सतुविद्यं विद्रराजो दिनिप्नन् रचयतु तनयस्ते मंगलं मंगलायाः ॥ ६॥ प्रथमन्यमनो य ः सिबिदाता विवस्वानपरमनुमिवलां वीक्ष्य सिबिं प्रदातुं ॥ दशशतकरयुक्तो युक्तमेवेत्यहोला मवतु सतु नितांतं भूपते राजसिंह ॥ ७ ॥ धीर: कवि: स्फुट पुराण वरो नुशास्ता धाता स्फुरहुणगणस्य तम: सपन : ॥ श्रादित्य वर्णं इह्मां मधुसूदनो न्यात् कार्येति दुस्तरत्तरे प्रविशंतमदा॥ ८॥ इति मंगलाएकं ॥ यस्या सीन्मधुसूदनस्तु जनको जातः कठोंड़ीकुले तेलंगः कविपंडितः सुजननी वेणी च गोरवामिजा ॥ कुर्वे राजसमुद्रनामकजलाधारप्रशस्ति

बहं सोदर्य रणछोड़ एप भरथादां छक्ष्मणं शिक्षयत् ॥ ९॥ पूर्णे सप्तदशे शते समतनो ल्वष्टादशाख्ये ब्दके माघे श्यामलपक्षके नरपतिः सत्सप्तमी वासरे ॥ घोघुंदावसति र्जलाशयमहारंभं च तस्याज्ञया प्रारंभं रणछोड् एष कृतवां स्तस्य प्रशस्ते स्तथा ॥ १० ॥ वर्ण्य ववर्ण्य मिप वे तिनवालकोवा दृष्टार्थसंकथक एव गलद्रयथ्य ॥ सोहं तथैव गुणरुद्दसभोपविष्टः किंचिद्र-दामि ममधार्ष्यमिदं क्षमध्वं ॥ ११ ॥ जिव्हासु सत्फाणिपति छिंखनेषु कार्त वीर्यार्जुनो वचिस वाक्यति रेव वाहं ॥ ज्ञातुंगुणां स्तव तदा निपुणो भवामि कांश्चित्ततो न्य वदाम्यतिसाहसेन ॥ १२ ॥ पुण्या जनार्दनहरेस्तु कथास्ति पुण्यश्लोकस्य वा नलंचपस्य युधिष्ठिरस्य ॥ ताहक्रथा जयति वाष्पनपस्य वक्ष्ये श्रीराजसिंहन्रपते रिप सत्कथा तत् ॥ १३ ॥ रामायणे भारतेऽस्ति प्रोक्तानां भूभुजां यशः ॥ यथा राज्ञामिहोक्तानां स्या तथा ऽऽ चन्द्रतारकम् ॥ १४ ॥ खरेडप्रशस्ति र्भुवने रामचन्द्रस्य शोभते ॥ श्री अखरेडप्रशस्ति स्ते राजिंसह विराजते ॥ १५ ॥ मर्त्यायुप्ये स्तुल्यमायु स्तु भाषायन्थानां स्याद्देववाक्भारतादेः ॥ देवायुष्ये स्तुल्यमायु स्ततो ऽ हं यन्थं कुर्वे राणगीर्वाण वाएया ॥ १६ ॥ व्यासवाल्मीकिवद्दन्धो वाणश्रीहर्षवन्त्रपैः ॥ सत्संस्कृतं कवीराज्ञां यशोंगस्थापक श्चिरम् ॥ १७ ॥ श्री राणाराजसिंहस्य वर्णनं कर्तुमुचतः ॥ भूपान्वाष्पा दिकान् वक्तुं वक्ष्ये ऽहं मुनिसम्मतिम् ॥ १८ ॥ वक्ष्येवायुपुराणस्य मेद्पाटीयखण्डके ॥ पष्टेध्यायेत्वेकिलंगमहात्म्ये वाक्यमीरितं ॥ १९ ॥ अथ शैलात्मजा ब्रह्मन् शोकव्याकुललोचना ॥ नंदिनं प्रथमं वाप्पंसृजंतीतमुवाचह ॥ २० ॥ यस्माद्वाष्पंसृजाम्यद्य वियो गाच्छंकरस्य च ॥ पूर्वदत्ताद्यमच्छापा द्वाष्पोराजा भविष्यसि ॥ २१ ॥ श्राराध्य तं जगन्नाथं तीर्थे नागहूदे शुमे ॥ राज्यं शक्रइव प्राप्य पुनः स्वर्ग मवाप्स्यसि ॥ २२ ॥ पुनश्चंडगणं प्राह पार्वती व्याकुलेक्षणा ॥ मर्यादां हतवानच द्वाररक्षे ऽ प्यरक्षणात् ॥ २३॥ हारीत इति नाम्नालं मेदपाटे मुनिर्भव ॥ तत्रा राध्य शिवंदेवं ततः स्वर्ग मवाप्स्यसि ॥ २४ ॥ इतिवायु पुराणस्य समितस्तत्रविस्तरः ॥ द्रष्टव्या वाष्पवंशे स्मिन् कार्यः शिष्टेस्तदा द्र: ॥ २५ ॥ नमेविज्ञानतरणी राजसिंहगुणांवुधे: ॥ पाराप्त्ये वक्रमुडुप मस्याज्ञा करमाश्रये ॥ २६ ॥ सालंकारमणिः सूक्तिमौक्तिकः सद्रसामृतः ॥ राजप्रशस्तियंथोस्ति समुद्रोन्यसुवर्णभूः ॥ २७ ॥ सेतिहासो भारत वत्त्रोक्तः सूर्यान्वयः समः॥ रामायणेन पठनाद्रंथ स्ताद्दक् फलाय नः॥ २८॥ श्रीराणा राजसिंहस्य महावीरस्य वर्णने ॥ वाष्पः सूर्यान्वयी सर्गे सूर्यवंशं

वदे ग्रिमे ॥ २९ ॥ श्रासी द्वास्करतस्तु माधववुधो स्माद्रामचंद्र स्ततः सत्सवेंश्वरकः कठोडिकुळजो छक्ष्म्यादिनाय स्सुतः ॥ तेंछंगोस्यतु रामचंद्र इतिवा कृष्णोस्य सन्माधवः पुत्रोमृन्मधुसूद्न खय इमे ब्रह्मेश्रविकृत् पमाः ॥ ३० ॥ यस्यासी न्मधुसूद्नस्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा मातावा रणछोड् एप कतवान् राजप्रशस्त्या व्हयं ॥ काव्यं सान्त्रय राजसिंह नपति श्रीवर्णनाढ्यं महद्वीराकं प्रथमोत्र पूर्ति मगम त्सर्गोथ वर्गोतमः ॥ ३१ ॥ इति श्रीमध्मदनभद्दपुत्ररणछोड्छते श्री राजप्रशस्तिमहाकाव्ये प्रथमः सर्ग : 11

श्रीगणेशायनमः ॥ गुंजायुंजाभरणनिचयं चंद्रकारतीकिरीटं गीत्रं वेत्रं करकमलयोः पूजितं चित्रवस्त्रं ॥ मध्ये पीतं वसन मपरं किंकिणीं वक्रवेणीं नासा-मुक्तां द्रधदतिमुदे तेस्तु गोवर्डनेंद्र: ॥ १ ॥ आदौ जलमयं विश्वंतत्र नारायण-स्थितः ॥ हिरएयहारीतन्नाभौ पद्मकोप इहाभवत् ॥ २ ॥ त्रह्मा चतुर्भुखस्तस्य मरीचिः कर्यपोस्यतु ॥ सुतोविवस्वां स्तस्यासी न्मनुरिक्वाकु रस्यसः ॥ ३ ॥ विकुक्षिः सञ्चादा न्यनामा तस्य पुरंजयः ॥ क्रुत्स्था परनामाय मस्याने नास्ततः प्रयुः ॥ ४ ॥ ततोभूद्रिक्यरंधिस्तु ततश्चंद्र स्ततोभवत् ॥ युवना-इवोस्य ज्ञावस्तो छहदङ्गोस्य चात्मजः ॥ ५ ॥ ततः कुवछयाङ्गोमूहंपुमारा परामिधः ॥ दृढाश्वो स्यास्य हर्यश्वो निकुंभ स्तस्यवाततः॥ ६ ॥ बहेणाङ्वः फ्रशाइवोस्य सेनजित्तस्यवाततः॥ युवनाइवोस्य मांधाता तस्यद्स्युपराभिधः॥ ७॥ चक्रवर्यस्यतनयः पुरुकुत्सोस्यवासुतः ॥ त्रसद्दस्युर्द्वितीयो स्मादनरंण्यस्ततो भवत् ॥ ८ ॥ हर्म्यदेवो स्यारुणस्तस्य त्रिवंधन चपस्ततः ॥ सत्यव्रत स्त्रिदांकुस्तु तस्यनामांतरं ततः ॥ ९ ॥ हरिश्चन्द्रो रोहितोस्य तस्य वा हरितस्ततः ॥ चंपस्तस्य सुदेवोस्मा द्विजयो भरुकोस्यवा ॥ १० ॥ तस्माद्वृको वाहुकोस्य तत्पुत्र : सगर: सच ॥ चकवर्ती सुमत्यांतु पत्यांतस्या भवन्सुताः॥ ११॥ श्रेष्टाःपष्टि सहस्रोद्य त्संस्याः सागरकारकाः ॥ सगरस्यान्य पल्यांतु केशिन्या मसमंजसाः ॥ १२ ॥ ततींशुमा न्दिलीपोस्मा तस्माजातो भगीरयः ॥ ततःश्रुतस्ततोनाभःसिंधुद्वीपोस्य तत्सुतः ॥ १३ ॥ श्रयुतायु स्तस्य जात ऋतुपर्णस्तु तत्सुतः ॥ सर्वकाम सुदासीय तस्मान्मित्र सहन्मतिः ॥ १४ ॥ पादपंत्या सकल्माप पादान्यास्यो स्य चाइमकः ॥ मूलकोस्मा इशरय स्ततपेडविडस्ततः ॥ १५॥ जातोविश्वसह स्तस्मा त्लद्वांग श्वकवर्त्यतः॥ दीर्घवाहु दिछीपोस्य रघुरस्याज इत्यतः॥ १६॥ जातो दशरय-स्तस्य कोशल्यायां सुतो भवत् ॥ श्रीरामचन्द्रः केकेय्यां भरतो रामभक्तिमान् ॥ १७॥ सुमित्रायां छदमणश्च शत्रुप्रश्चेति नामतः॥ श्रीसीः

लवश्चेति कुशादभूत् ॥ १८॥ कुमुद्रत्यामतिथिको निषधोस्य ततो नलः॥ नभोष पुण्डरीकोस्य क्षेमधन्वा ततो भवत् ॥ १९ ॥ देवानीक स्ततो हीनः पारियात्रोस्य तत्सुतः॥ वल स्तस्य स्थल स्तस्मा द्वजनाम स्ततो भवत् ॥ २० ॥ सगण स्तस्य विधृतिः पुत्र स्तस्य सुतो भवत् ॥ हिरएयनाभः पुष्यो स्माद् ध्रुवसिद्धि स्ततो भवत् ॥ २१ ॥ सुदर्शनो स्याग्निवर्ण स्तस्य शीव्र स्ततो मरुत् ॥ ततः त्रसुश्रुत स्तस्मात् संधि स्तस्यतु मर्पणः ॥ २२ ॥ ततो महस्वां तस्या भू द्विश्वसादः प्रसेनजित् ॥ तत स्तत स्तक्षकोस्माद् रह इल इति तयम् ॥ २३ ॥ महाभारतसंत्रामे निहतस्वभिमन्युना ॥ एतेवतीता व्यासेनसंत्रोक्ता भारते तथाः ॥ २४ ॥ अनागतान्जगादैवं व्यासस्तत्र वदामि तान् ॥ वहद्वला द्वहद्रण स्तस्यो रुक्रिय इत्यतः ॥ २५॥ वत्सवृद्धः त्रति व्योम स्तस्या स्माङ्गानुरस्यवा ॥ दिव्यकस्तस्य पदवी वाहिनी पतिरित्यभूत् ॥ २६ ॥ तस्यासीत् सहदेवोस्य रहदृश्व स्ततोभवत् ॥ भानुमान् वा प्रतीकारवोस्य तस्मान्सु प्रतीककः॥ २७॥ ततो मून्मरुदेवोस्मान्सु नक्षवोस्य पुष्करः ॥ ततों तरिक्षः सुतपास्तस्मान्मित्रजिदस्यतु ॥ २८ ॥ वहद्भाजस्ततो वर्हिस्तस्मात्तस्य कृतंजयः॥ तस्माद्रणंजयस्तस्य संजयः शाक्यइत्यतः॥ २९॥ शुद्धोदोस्माञ्जांगलोस्य प्रसेनजिद्यतवतः ॥ क्षुद्रकस्तस्य रुणकस्तस्या सीत् सुरथस्ततः ॥ ३० ॥ सुमित्रस्तु सुमित्रांत इक्ष्याको रन्वयो भवत् ॥ उक्ता भागवते स्कंधे नवमे ते मयोदिता : ॥ ३१ ॥ द्वाविंशत्ययशतक मेषां संस्या कृतावदे ॥ प्रसिद्धा त्सूर्यवंशस्था इत्रनाभो भवत्ततः ॥ ३२ ॥ महारथीति राजेंद्र स्तस्मादितस्थीन्यः॥ तस्माद्चलसेनस्तु सेनास्यवचलारणे॥ ३३॥ तस्मात्कनकसेनोस्य नहसीनें।गरत्यतः॥ तस्माद्विजयसेनोस्या जयसेन स्ततोभवत् ॥ ३४ त्र्यभंगसेनस्तस्मान्तु मद्रसेनस्ततोऽ भवत् ॥ भूपः सिंहरथत्वेते अयोध्या वासिनो नृपाः॥ ३५॥ तस्माद्विजय भूपोयं मुक्ताऽयोध्यांरणागतान्॥ जित्वानृपान्दक्षिणस्था नवसद्दक्षिणक्षितौ ॥ ३६ ॥ तत्रास्याकाशवाएयासी न्मुक्लाराजाभिधामथ ॥ त्र्यादित्वारव्यातुधर्तव्या भवताभवदन्वये ॥ ३७ ॥ जाताविजयभूपांता राजानोमनुपूर्वकाः॥वीराः संस्येरितातेषां पंचित्रशयुतंशतं॥ ३८॥ त्रासीदित्यादि॥ द्वितीयः सर्गः संवत् १७१८ वर्षे माघ मासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथो राजसमुद्र मुहूर्त राणे राजसिंहजी किथो॥ संवत् १७३२ वर्षे माघ मासे शुक्रफ्से १५ तिथी राजसमुद्र त्रतिष्टा कीधी गजधर मुकुंद, गजधर कल्याण॥

॥ उन्नोलीमवदुन्नताच्छसुरभी पुच्छच्छटा चामरः ॥ श्रीगणेशायनमः

न्द्रोवर्द्धन धन्यगोत्र विलसच्छत्रोजितेंद्रोवली ॥ गोपाँलै: कलितश्र्यगोपतनया क्तोनिजन्नेमवा न्पायाद्रोधन भक्त रक्षणपरः सच्चकवर्ती हरिः ॥ १ ॥ ातोविजयभूपस्य पद्मादित्यो भवत् सुतः ॥ द्यावादित्योस्यपुत्रोभृदरदत्तोस्यवा नुतः॥ २ ॥ सुजसादित्यनामा स्मात् सुमुखादित्यकस्ततः ॥ सोमदत्तस्तरय पुत्र : शिळादित्योस्य चात्मज : ॥ ३ ॥ केशवादित्य एतस्मा न्नागादित्योस्य चात्मजः ॥ भीगादित्यो स्य पुत्रोभू देवादित्य स्ततो भवत् ॥ ४ ॥ त्र्याशादित्य : कालभोजा दित्यो स्मात्तनयो स्य तु ॥ ग्रहादित्य इहादित्या श्यतुर्देश मिता स्ततः॥ ५॥ ग्रहा दित्यसुताः सर्वे गहिलोताभिधायुताः॥ जाता युक्तं तेषु पुत्रो ज्येष्ठो वाप्पाभिधो भवत् ॥ ६ ॥ यं रष्ट्वा नेदिनं गोरी दृशो वीष्यं पुरा ऽ सृजत् ॥ नंदीगणो सो वाष्पोरि त्रियादृक् वाष्पद्रो ऽ भवत्॥ ७ ॥ हारीतराशिः सुमुनि श्रंडः शंभो गेणो भवत् ॥ तस्पशिष्यो भवद्याप्य स्तस्याज्ञातः त्रसाद्तः ॥ ८॥ नागहृदे पुरे तिष्ठ वेकळिंगशिव प्रभोः॥ चक्रे वाष्पो ऽ र्चनं चास्मे वरान्ब्रुद्रो ददौततः॥ ९॥ चित्रकृटपति स्वं स्या स्त इंश्यचरणा ध्रुवं ॥ मागच्छताधित्रकूटःसंतति ः स्यादखंडिता ॥ १० ॥ प्राप्येत्यादि वरान्वाप्प एकस्मिन् शतके गते॥ एकाञ्चनवतिस्वव्दे माघे पक्षे वलक्षके॥ ११॥ सप्तर्मादिवसे वाष्पः सर्पचदशवत्सरः॥ एकछिंगेशहारीतप्रसादा द्राग्यवा नमृत्। ॥ १२ ॥ नागहूदास्ये नगरे विराजी नरेइवरः खडुधरेपु धन्यः ॥ वछेन देहेन घ भोजनेन भीमो रखे भीमतमो रिपूणां ॥ १३ ॥ पंचाधिकञ्जिशद्मंदहस्त प्रमाणयुक्पद्वपटं द्यान : ॥ वभो निचोलं किलशोडपोयकरत्रमाणं विमठं यसानः ॥ १४ ॥ श्रीएकछिंगेन मुदा प्रदत्तंहारीतनास्रे मुनये य तेन ॥ दत्तं दधानः कटकंच हेमं पंचाशहुरात्परुमान मास्ते ॥ १५ ॥ हात्रिंश दुयनम दृब्युकायै: प्रस्या मिघे: शेर वरे: कृतस्य ॥ मणस्य चैकस्य भरं हि चतारिशन्मिते विधदसि दघानः ॥ १६ ॥ एकप्रहारा न्महिपी महासे-र्दुर्गार्चनायां जवतो विनिन्नन् ॥ मुंज न्महाच्छागचतुष्टयं स व्यगस्त्य शस्त्यः प्रवभूव वाष्प: ॥ १७ ॥ ततः स निर्जित्य न्हपं तु मोरीजातीयभूपं मनुराजसंज्ञं ॥ यहीतवां श्रित्रितचित्रकूटं चक्रे त्रराज्यं नृपचक्रवर्नी ॥ १८ ॥ राज्यातिपूर्णत वरतलक्ष्मीमयत्रशब्दादिमवर्णयुक्तां ॥ तां रावलास्यां पदवीं दधानो वाष्पाभिधान : स रराज राजा॥ १९ ॥ ततः खुमानाभिधरावटो स्मा द्वोविंदनामा थ महेन्द्र नामा ॥ थांलृत्रपो स्मा द्यसिंहवर्मा तस्यात्मजः शक्तिकुमारनामा ॥ २०॥ जातस्ततो रावछ शालियाहन स्तरयात्मजो मूनरवाहन स्ततः॥ श्रंबाप्रसादो स्य च कीर्तियर्मक स्तत्पुत्र त्यासी वरवर्मनामकः ॥ २१ ॥ ततो न्याटो नरपत्यमिस्य स्वयोत्तमो स्मान्यपर्भेरवो स्मात् ॥ श्रीपुंजराजो भवदस्यकर्णादित्यः सुतो

॥ २२ ॥ श्री गोत्रसिंहो थ स हंस राजसुतो स्य सूनु : शुभ योगराज : ॥ सर्वेरडास्यो थ सवैरिसिंह स्ततो स्य वा रावल तेजसिंह:॥ २३॥ ततः समरसिंहास्यः एथी राजस्य भूपते :॥ प्रथास्याया भगिन्या स्तु पति रित्यतिहार्द्त : ॥ २४॥ गोरी साहिवदीनेन गजनीशेन संगरं ॥ कुर्वतो ऽ खर्वगर्वस्य महासामन्तशोभिनः ॥२५॥ दिल्लीइवरस्य चोहाननाथस्या स्य सहायकृत् ॥ स द्वाद्श सहस्रोः स्ववीराणां सहितो रणे ॥ २६ ॥ वध्वा गोरीपतिं दैवात्स्वर्यात ः सूर्य विविभित् ॥ भाषारासापुस्तके स्य युद्धस्योक्तो स्ति विस्तरः ॥ २७॥ तस्यात्मजोभू न्तृप-कर्णरावल : प्रोक्तास्तुपड्डिंशति रावला इमे ॥ कर्णात्मजो माहपरावलो भव त्सङ्गराचे तु पुरे नृपो वभौ ॥ २८ ॥ कर्णस्य जात स्तनयो द्वितीय : श्री राहप: कर्णन्याज्ञयोयः ॥ वाक्येन वा शाकुनिकस्य गता मंडोवरे मोकलसीं स जिता ॥ २९ ॥ तातांतिके ता नयति सम वदं कर्णोस्य राणाविरुदं गृहीता ॥ मुमो च तं चारु द्दौ तदीयं रानाभिधानं त्रियराहपाय ॥ ३०॥ भव्याशिपा ब्राह्मण पिछवालज्ञातीय विद्वच्छर शल्यनामः॥ श्री चित्रकूटे वसमबराज्यं चक्रे तता राहप एष वीर: ॥ ३१ ॥ ततो वभौ चित्रकूटे राहपावाहपोपक: ॥ सीसोदनगरे वासा त्सीसोदिया स्पृतः ॥ ३२ ॥ रानाविरुद्छाभेन राने त्युक्तो खिले र्वभो ॥ वंशस्याये भविष्यंति रानाविरुदिनो नृपा ।॥ ३३ ॥ राजेंद्र राजीपूज्योयं नारायणपरायणः॥ विद्योपणादिवर्णाढ्यां वीरो रानाभिधां द्धौ॥ ३४॥ श्रासी द्रास्करत स्तु माधववुधो ऽ स्माद्रामचंद्र स्ततः सत्सर्वेश्वरकः कठोंड़ि कुछजो छक्ष्म्यादिनाथ स्ततः ॥ तैछिंगो स्य तु रामचंद्र इति वा कृष्णोस्य वा माधवः पुत्रो भून्मधुसूद्न स्त्रय इमे त्रह्मेशविइनूपमाः ॥ ३५॥ यस्यासी न्मधुसूद्दन स्तु जनको वेणी च गोस्वामिजा ऽ भूनमाता रणछोड़ एप कृतवान् राज त्रशस्त्याव्हयं ॥ काव्यं सान्वयराजासिंहसुगुणश्रीवर्णनाढ्यं महद्वीराकं समभू नृतीय इह सत्सर्गः सुसर्गः स्फुटं ॥ ३६ ॥ इतिश्रीतैलंगज्ञातीय कठोड़िकवि पिंडतोपनाममधुसूद्नमङ पुत्ररणछोड्कते राजप्रशस्त्याव्हये महाकाव्ये ततीयः सर्गः सम्वत् १७३२ वर्षे माघी १५ राजसमुद्र प्रतिष्ठाः

श्रीगणेशायनमः ॥ किलतहिलिनचोलो नीललोलोतिकेसौ तहरिति धृत-वस्ना वेगतो यत्र गोप्यः ॥ विद्धति जलकेली यंच सिंचिति सोस्मा न्सुखयतु यमुनाया स्तीरवर्ता तमालः ॥ १ ॥ तस्य पुत्रो नरपती रानास्य जसकर्णकः ॥ तत्सुतो नागपालोस्य पुण्यपालः सुतोस्यतु ॥ २ ॥ प्रध्वीमञ्चः सुतस्तस्य पुत्रो भुवनिसंहकः ॥ तस्य पुत्रो भीमिसहो जयसिंहो स्य तत्सुतः ॥ ३ ॥ लक्ष्मिसह स्तेप गढमंडलीकािभधो स्य तु ॥ किनियो रत्नसी श्राता पिद्मिनी तिस्रिया भवत्

॥ १ ॥ तत्कृते ह्यावदीनेन रुद्दे श्रीचित्रकूटके ॥ उदमसिंहो द्वादशत्वश्रातृभिः सप्तिः सुतेः ॥ ५ ॥ महितः शस्त्रपूतोसी दिवं यातो ऽ स्यचात्मजः ॥ एक-उर्वरितो जेमी राज्यं चक्रे ततोरसी ॥ ६ ॥ जेष्टः सुतः पितुः संगे योहतो तत्ततोद्ये ॥ राज्यंहमीरोदानीद्रो मुर्दगंगाप्रदर्शकः ॥ ७ ॥ वियहे लिंद्रसरसि श्रीमतिं स्फाटिकी धृतां ॥ नत्राप्तां सुस्यसमये एकछिंगस्य तद्यथात् ॥ ८॥ मूर्तिं चतुर्मुखीमेतां स्यामां स्यामायुतां ततः ॥ क्षेत्रसिंहस्ततोळाखा ळक्षदो मोक्ल स्ततः ॥ ९ ॥ भातृरावतवाघस्या ऽ नपत्यस्य फलातये ॥ वाघेलाख्यं तबागं तन्नाम्ना नागहृदे करोत्॥ १०॥ त्रिहारं स्फटिकामाइम जुष्टं कैलासवन्तृप :॥ प्राकारमुत्तमाकार मेकिछिंगप्रभोर्व्यघात् ॥ ११ ॥ कृतायं द्वारिकायात्रां शंखोदारं गतस्ततः ॥ सिद एकोस्य पनचास्तु गर्भे राज्याप्तये विशत् ॥ १२ ॥ सकुंभकणीं भूत्युत्रो मोक्छस्या स्य मस्तकात् ॥ स्रवतिस्म जछं गांगं प्रसिद्धमिति निश्यभृत् ॥ १३ ॥ कुंमकणांथभूपोभृद् दुर्गकुंभछमेरकत् ॥ स शोडपशतस्त्रीयुक् रायमङ्कोथ राज्यरुत् ॥ १४ ॥ संग्रामसिंहस्तत्पुत्र : सद्दिछक्षमितैर्भटे :॥ युक्तो वावरदिछीशदेशे फनेपुरावधि : ॥ १५ ॥ गतात्रपीछियाखाळ परिधि पर्यकल्पयत् ॥ स्वदेशसीमानमयं रनसिंहो य राज्यकृत् ॥ १६ ॥ तद्वाता विक्रमादित्यो भूपो भृतस्य सीद्रः ॥ राना उदयसिंहोय स दिन्योदयसागरं ॥ १७ ॥ तथोदयपुरं चक्रे तडागोल्सर्गकर्मणि ॥ षीत्रभद्दाय सोदर्यकक्षीनाययुताय च ॥ १८॥ भूरवाडाद्याममदाद्यधादानं तुलादिकं॥ चित्रक्टे थयोदास्य राठोड़ो जैमलो रणं ॥ १९॥ पनासीसोदिया चक्रे दिखीदीन महा-पञाः॥ त्रकब्दरेण मटयुग्वीर ई३वरदासकः॥ २०॥ कुळकं ॥ त्रतापसिंहो य नपः कच्छवाहेन मानिना॥ मानसिंहेन तस्यासी द्वैमनस्यं भुजे विंघौ॥ २१॥ व्यकव्यरप्रमेशः पाइवें मानसिंहस्ततोगत : ॥ यहीला तहलं यामे खंभनारे समागम : ॥ २२ ॥ तयोर्पुंड ममूद्घीरं लोहकोष्टगतस्य सः॥ मानसिंहस्य कुंमींद्रकुंभेशुंभपराक्रमः॥ २३॥ ज्येष्टः प्रतापसिंहस्य त्रमरेशामिधः सुतः॥ कुंतं शकुंतवेगोयं मुमोचा रुणछोचनः॥ २४॥ राणात्रतापसिंहो थ मानसिंहस्य हस्तिनः॥ कुंमे कुंतं मुमोचा शु पश्चादंती पलायितः ॥ २५॥ समये त्र प्रतापेशं शकसिंहो स्य सोदरः॥ मानसिंहस्य संगस्थो हट्देवं स्नेहतो वदत्॥२६॥नीलार्वस्यार्ववारंतं पश्चा त्पर्य प्रमो ततः॥ प्रतापसिहो दृहरो स्वमे-कमथनियंवी॥ २७॥ ततो द्वौमुगळी वीरी मानसिंहेनवेगतः॥प्रेपिती शक्तिसिंहो पि ग्हीताज्ञां महावल :॥ २८॥ मानसिंहस्यमुगली प्रतापेंद्रेणसंगरं ॥ चक्रतु : श्रीप्रता-पेन शक्तिसिंहेन तो तत :॥ २९ ॥ निहत्तो हितकारीति शक्तिसिंहः सहोदरः॥ राणेनोक्तं अक्तिसिंह वंज्यास्तद्राणवळ्मा : ॥ ३७ ॥ व्यकव्वर इहायात स्तत श्रेत्रे स संगरं

शिजसमदकी प्रजाति- ५८५

ज्ञातः खुरेमोमिलनंव्यधात् ॥ गोघृंदायांसमायातः श्रमरेशोनिजस्थलात् ॥ ६ ॥ महोदयपुरात्रत्र खुरेमोपि समागतः॥ श्वाध्यरीत्यासाद्रांतौ सस्नेहोमिलितौततः ॥ ७॥ राना श्रमरसिंहेंद्री महोद्यपुरे ऽवसत् ॥ महादानानि विद्धे चक्रे राज्यं सलान्वितं ॥ ८ ॥ छक्ष्मीनाथास्य भद्वाय गुरवेमंत्रदायिने ॥ राना त्रमरसिंहेंद्रो होठीग्रामं ददीमुदा ॥ ९ ॥ व्यथरानाकर्णसिंह इचके राज्यंपुराकरोत् ॥ सत्कीमार पदेगंगातीरेरूप्य तुलांद्दौ ॥ १० ॥ शूकरक्षेत्रवित्रेभ्यो यामंपूर्वतुविहरे ॥ धंघेरा मालवा देश सिरोजपुर भंगकृत् ॥ ११ ॥ व्यखेराजं सिरोहीशं चक्रे शत्रजितं बलात् ॥ पद्मलक्ष्मांघ्रिकमलः कर्णदानपराक्रमः ॥ १२ ॥ दिङ्कीश्वराज्ञहां-गीरा तस्य खुरंमनामकं ॥ पुत्रं विमुखतांत्राप्तं स्थापयिच्वा निजक्षितौ ॥ १३ ॥ जहांगीरेदिवंयाते संगेधातरमर्जुनं ॥ दत्वादिङ्ठीइवरंचक्रे सोभुत्साहिजहांभिधः ॥ १२ ॥ युग्मं ॥ शतेपोड्शकेतीते चतुः पष्ट्यभिधेव्दके ॥ भाद्रशुक्रद्वितीयायां कर्णसिंहतृपादभूत् ॥ १५ ॥ जगिसहोमहेचाख्या राठोडजसवंतजा ॥ श्री मजांवु-वतीतस्याः कुक्षेजातीवकीमहान् ॥ १६ ॥ शतेपोडशकेतीते पंचाशीत्यभिधेब्दके ॥ राधशुक्रवतीयायां राज्यंत्राप जगत्पतिः ॥ १७॥ जगत्सिहाज्ञयामंत्री व्यखे-राजोबळान्वितः ॥ सङ्गरपुरंत्राप्तः पुंजानामाथरावळः ॥ १८ ॥ पळायितः पातितंत च्चंदनस्यगवाक्षकं ॥ लुंटनंडूंगरपुरे कृतंळोकेरलंततः ॥ १९ ॥ जगसिंहा शयायातो राठोडोरामसिंहकः ॥ त्रतिदेवलियां सेनायुकोरावतमुब्रटं ॥२०॥ जसवंतं मानसिंह पुत्रयुक्तंजघानसः॥ पुर्योदेविष्ठयायांच छुंटनंरचितंजनैः॥ २१ ॥ शते पोडशकेतीते पडशीत्यभिधेव्दके॥ ऊर्जे कृष्णहितीयायां जगत्सिहमहीपते :॥ २२ ॥ पुत्रःश्री राजसिहोभू ह्रपति अरसीतया॥ मेडताधिपराठोड राजसिहमहीभृतः॥ २३॥ पुत्रीजनादेनाम्नीत ःकुक्षिजाताविमोसुती ॥ त्र्यभून्मोहनदासास्यो ऽ पारिणीता त्रियाभव : ॥ २४ ॥ श्र्यंबेराजंसिरोहीदां वद्यंचक्रे ऽ यहीद्भवं ॥ तोगाख्यवाळीसा भूपा दलेराजेनखंडितात् ॥ २५ ॥ प्रासादंस्वमहेचके मेरुमंदिरनामकं ॥ पीछो-लास्य तटाकस्य तटे मोहनमंदिरं ॥ २६ ॥ जगिंसहन्पाज्ञातो वांसवालापुरेगतः॥ प्रधानोभागचंदास्यो रावलः सावलोगिरी ॥ २७ ॥ गतः समरसीनामा ततोलक्षद्वयंददी ॥ दंडरजतमुद्राणां भृत्यभावंसदादघे ॥ २८ ॥ बुंदीदा शत्रुशल्यस्य भावसिंहारूयसूनवे ॥ स्वकन्यांविधिनामूपो दत्वात्रैवददीपुनः ॥ २९ ॥ सप्तविंशतिसंस्यास्तु राजन्येभ्योन्यकन्यकाः ॥ एकछिंगालयेचके हेम कुंमध्वजादिकान् ॥ ३० ॥ वत्सरेष्टनवत्पास्ये दातेपोडदाकेगते ॥ दीपावल्य त्सवेवाई राजजांबुवतीव्यधात् ॥ ३१ ॥ द्वारिकातीर्थयात्रां श्री रणछोडस्यसेवनं ॥ तथारूप्यतुलांचके दानान्यन्यानिसादरं॥ ३२ ॥ गोस्वामिधन्ययदुनाथ सुताः

सुवेएये भूमिंहलद्वयमितांपुरच्याहडास्ये ॥ तद्रत्धीरमधुसूद्नभद्दनाम्ना पत्रं विधायचद्दों जगतीशमाता ॥ ३३ ॥ राज्यप्राप्तेःसमारम्य तुलांरूप्यमयी व्यधात् ॥ प्रतिवर्पजगत्सिंहो दानान्यन्यानिचातनोत् ॥ ३१ ॥ रातेसप्तद्शे पूर्णं चतुरारुयेव्दकेशुचो ॥ सर्वम्रहेजगत्सिंहः संपूज्यामरकंटके ॥ ३५ ॥ ज्योतिर्छिगंतुमांधातः सेव्यमोंकारमीइवरं ॥ सुवर्णस्यतुरुांचके अथत्रत्यद्रमात नोत् ॥ ३६ ॥ त्वजन्मदिवसेमोदा न्महादानंपुराव्यधात् ॥ कल्पद्यक्षंत्वर्ण प्रथ्वींसप्तसागरनामकं ॥ ३७ ॥ विज्वचकं क्रमादृस्मिन्वपैमाता जगत्पते :॥ श्रीमजांबुवतीवाई प्रतस्थेतीर्थहरुये ॥ ३८॥ कार्तिकेमथुरायात्रां चक्रेगोकुरु द्र्भनं ॥ श्रीगोवर्दननाथस्य दीपावल्यत्रकूटयोः ॥ ३९ ॥ त्रपञ्यदुत्सवंतूर्ज पोर्णमास्यांतुशोकरे ॥ क्षेत्रेगंगातटेचके तुलांरूप्यस्यचातनोत् ॥ ४०॥ बीकानेरेश कर्णस्य सुतारामपुराप्रभोः ॥ हठीसिंहस्यसत्पनी उदारानंदकुंवरिः ॥ ४१ ॥ मातामह्याजांबुवत्याः संगेरूप्यांतुलांव्यधात् ॥ पूर्ववर्पेजांबुवत्या त्राज्ञयानंदः कुंवरिः ॥ ४२ ॥ श्रीजांबुबच्याच्ययेमां स्थापयितामुदाददो ॥ रणछोडायमह्यसा दानंसोमामहेश्वरं ॥ ४३ ॥ प्रयागेराजततुलां काञ्ययोध्यादिदर्शनं ॥ ऋखाप्रहेसमा याता चक्रेरूप्यतुलागणं॥ ४२॥ वेणिमाकार्यगोत्वामि तनयांमधुसूद्नं॥ तत्पतिंशीजगन्तिंहं स्त्रियासोमामहेश्वरं ॥ १५ ॥ त्रदापयत्कृतंदानं श्रीमजांबुवती यथा ॥ राणाच्यमरसिंहस्य राज्ञीभिर्वृत्तमादित : ॥ ४६ ॥ इद्दानंयथैवाभ्या मद्या विधिमितिवदे ॥ विंशत्संमितदानानि व्याभ्यांस्वधानितत्स्पुटं ॥ ४७ ॥ व्यस्मिन्वर्षे पूर्णिमायां वैशाखेशीजगवातिः ॥ श्रीजगन्नाथरायंस व्यासादेखापयन्वभौ गोसहस्त्रमहादानं दानंकल्पलताभिधं ॥ हिरएयाश्वमहादानं ग्रामपंचक मण्यदात् ॥ २९ ॥ मधुसूद्नभद्वाय महागोदानमप्यदात् ॥ कृष्णभद्वायसुत्राम मैस डार्वधेनुदं ॥ ५० ॥ श्रीराणोद्यसिंहसुनुरमत् श्रीमत्त्रतापः सुत स्तस्य श्रीत्रमरेश्वरोस्यतनयः श्रीकर्णसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोरानजगत्पतिश्वतनयो स्माराज-सिंहोस्यवा पुत्रःश्रीजयसिंह एपकृतवान्सत्प्रस्तराऽऽ लेखितं ॥ ५१ ॥ वीराकंरणछोड भद्ररचितं दात्रिंदारास्येद्धके पूर्णसप्तद्दोशतेतपसिवा सरपूर्णिमायांतिथो ॥ काव्यंराजसमुद्रमिष्ठजलधेः श्रीराजसिंहेनवा सृष्टोत्सर्गविधेः सुवर्णनमयं राज प्रशस्त्याइयं ॥ ५२ ॥ इति पंचमःसर्गः

श्रीगणेशायनमः॥ शतेसप्तदृशेपूणे नवास्येव्देकरोत्तुलां ॥ रूप्यस्यसांगं चक्रे ९ था फाल्गुनेकृष्णपक्षके ॥ १ ॥ द्वितीयादिवसेराज्यं राजसिंहोनरेश्वरः ॥ राजोभरित्यकर्ण नामोज्येष्टायस्नवे ॥ २ ॥ स्त्रन्पसिंहायदृदो स्वसारंविधिना नृषः ॥ क्षत्रेभ्यो ऽ दादंघुकन्या एकसप्ततिसंमिताः ॥ ३ ॥ कुटकं ॥ शनंकत्र दशेपूर्णे दशास्येव्देतुर्पोपके ॥ कृष्णेकादशिकायांतु राजनिहनरेयरान् ॥ १ ॥ प्वारइन्द्रभानास्य रावस्यतनयातुया ॥ सदाकुंबीरनाम्नोनन कुंबेबानाजनन प्रियः॥ ५ ॥ जयसिंहाभियः पुत्रः पवित्रश्चित्रकेळिटन् ॥ मंत्रानी जगदाल्हाद चन्द्रमाः कीर्तिचन्द्रयान् ॥ ६ ॥ भीमसिंहः पुत्रयान्न गर्जनिहः सुतस्तथा ॥ सूर्यसिहाभिघः पुत्र इन्द्रसिहः मुतस्तया ॥ ७ ॥ मबहादुर-सिंहः श्री राजसिंहात्मजास्तया ॥ सनरायणदासोवा ऽ परिगीनात्रियानव ॥ ॥ ८॥ श्वारन्य कीमारपदात्सवेर्तुं सुखल्ड्यये ॥ श्रीसर्वर्तुविटासान्यं न्वागर्मञ्ज वान्तुपः ॥ ९ ॥ वाप्यांक्षीरितयायन्यो स्टक्षीयुक्तीविराजने ॥ नागपण गुणेराणा नोकाशेपकणाश्रवः ॥ १० ॥ शतेसतदशेषूर्णं वर्षेणकादशैविषे ॥ श्रजमेरीसाहिजहाँ दिखीशेर्तसमागर्ते ॥ ११ ॥ श्रुत्यायगजर्मिहन्द्रं श्रियः-कूरेसमागतं ॥ नसादुइहलानारूयं दिङीश वरमन्त्रिणं ॥ १२ ॥ प्रेपवा मासतत्वाइवें भइंतुमबुमूदनं ॥ व्यंठोडीवंशतेंंढंगं सगतः खानमित्रयो ॥ १३ ॥ सानः पंडितसंबुद्ध्या मटंप्रत्युक्तयान्कयं ॥ गरीवदासोराणेन क्यमाकरितोतवा ॥ १२ ॥ माँटास्यरायसिंह्र्य महेनोक्सदादिनः ॥ जातमेवं त्रतापारूच रानाचातारखोत्कटः ॥ १९॥ शकसिंहोमेचनामा रावतोमेदपाटतः ॥ ष्यायातः स्थापितौदिङ्की नायेनक्ळिनौपुनः ॥ १६ ॥ मदपादेसभागातौ पकार परमेश्वरः॥ इतिस्तामित्रमुक्तानां राजन्यानांस्यटद्वयं ॥ १७ ॥ रागिगोक्तसय मेतत् पुनः लानस्तस्तोबदृत् ॥ रानेद्यस्याद्ववाराणां संख्यांकथमपेदित् ॥ १८ ॥ पिंदुंशतिसहस्राणि मेडेनोकंसउक्त्वान् ॥ दिर्द्धोटास्याद्यवाराणां रुद्धारीस्यास्ति तत्कवं ॥ १९ ॥ कार्य = - नमहेम जीकंगानशृणुरगृहे ॥ विक्रीक्षरमाह्य वाराणां रुक्षंराणामहीपतेः ॥ २० ॥ सर्डिशितमहम्प्राणि साम्परहिस्स्तारुतं ॥ लानोतः कोपवान्तानां जयसिंहम्नद्रीचनुः ॥ २१ ॥ शासीगसाहिजहां दर्शनंबेकरोत्वहो ॥ राणाङ्कमारस्तुनदा चनुदंशीमनाष्या ॥ २२ ॥ वृद्गादिङी श्वरादाप्या विद्वरेमयुम्द्नः ॥ राण्ययांत्रपर्यादेशे साधिपर्यापादेशे ॥ २३ ॥ दिक्कीद्वयदुमारस्य संग उन्मयुक्यमार्ग ॥ भूगामागिरत्नेभक् गत्रस्टिः विचार्यतत् ॥ २२ ॥ मुस्तानसिंहनामस्महान्द्रमारंगुर्गारे । सहिते ॥ महित्स्य सुतदाराः सकोहसंगेयसेत्रेष्य ॥ २० ॥ मृत्यमहित्रहोति गिरत्ने विचारस्यः । राजसिंहोभागवतात् विकार राजसिंहोभाग्यदान विक्रमविक्रमाक्वन ॥ २८ ॥ प्रधावेगायताली विक्रमविक्रमाक्वन ॥ २८ ॥ प्रधावेगायताली तुलांस्थितां ॥ तथाकारितवान्मंत्र राजटानम्यनिष्कृते॥ १००॥ .

महाराणा राजसिंह- १ ] वीरविनोद [ राजससुद्रकी प्रशस्ति- ५०

सुवेर्प्ये भूमिंहलद्वयमितांपुरन्त्राहडास्व्ये ॥ तद्गर्तधीरमधुसूदनभद्टनाम्ना पत्रं विधायचद्दौ जगतीशमाता ॥ ३३ ॥ राज्यप्राप्तेःसमारम्य तुलांरूप्यमयी व्यधात् ॥ प्रतिवर्षजगत्सिंहो दानान्यन्यानिचातनोत् ॥ ३४ ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे चतुरारूयेब्दकेशुची ॥ सर्वयहेजगत्सिंह: संपूज्यामरकंटके ॥ ३५ ॥ ज्योतिर्छिगंतुमांधातः सेव्यमोंकारमीइवरं ॥ सुवर्णस्यतुलांचक्रे अथत्रत्यद्यमात नोत् ॥ ३६ ॥ स्वजन्मदिवसेमोदा न्महादानंपुराव्यधात् ॥ कल्पवक्षंस्वर्ण प्रथ्वींसप्तसागरनामकं ॥ ३७ ॥ विश्वचकं क्रमाद्स्मिन्वर्पेमाता जगत्पते :॥ श्रीमजांबुवतीवाई प्रतस्थेतीर्थदृष्टये ॥ ३८॥ कार्तिकेमथुरायात्रां चक्रेगोकुछ दर्शनं ॥ श्रीगोवर्द्धननाथस्य दीपावल्यन्नकूटयोः ॥ ३९ ॥ त्रपश्यदुत्सवंतूर्ज पौर्णमास्यांतुशौकरे ॥ क्षेत्रेगंगातटेचके तुलांरूप्यस्यचातनोत् ॥ ४० ॥ वीकानेरेश कर्णस्य सुतारामपुरात्रभोः ॥ हठीसिंहस्यसत्पत्नी उदारानंदकुंवारेः ॥ ४१ ॥ मातामह्याजांबुवत्त्याः संगेरूप्यांतुलांव्यधात् ॥ पूर्ववर्पेजांबुवत्या त्र्याज्ञयानंद कुंवरिः ॥ ४२ ॥ श्रीजांबुवत्यात्र्यभेमां स्थापयिवामुदाददी ॥ रणछोडायमह्यंसा दानंसोमामहेश्वरं ॥ ४३ ॥ प्रयागेराजततुलां काश्ययोध्यादिदर्शनं ॥ कत्वायहेसमा चक्रेरूप्यतुलागणं ॥ ४४ ॥ वेणिमाकार्यगोस्वामि तनयांमधुसूदनं ॥ तत्पतिंश्रीजगत्सिंह स्त्रियासोमामहेश्वरं ॥ ४५ ॥ अदापयत्कृतंदानं श्रीमजांवुवती यथा ॥ राणात्र्यमरसिंहरूय राज्ञीभिर्दत्तमादित : ॥ ४६ ॥ इदंदानंयथैवाभ्या मद्या

विधिमितिवदे ॥ विंशत्संमितदानानि स्त्राभ्यांलब्धानितत्स्फुटं ॥ ४७ ॥ स्त्रास्मिन्वर्षे पूर्णिमायां वैशाखेश्रीजगत्पतिः ॥ श्रीजगन्नाथरायंस स्नासादेस्थापयन्वभौ . ४८ गोसहस्रमहादानं दानंकल्पलताभिधं ॥ हिरएयाश्वमहादानं ग्रामपंचक मण्यदात् ॥ ४९ ॥ मधुसूद्नभद्याय महागोदानमप्यदात् ॥ कृष्णभद्यायसुयाम भैंसडारत्नधेनुदं ॥ ५० ॥ श्रीराणोदयसिंहसुनुरभत् श्रीमत्प्रतापः सुत स्तस्य

श्रीत्रमरेश्वरोस्यतन्यः श्रीकर्णसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोरानजगव्पतिश्यतनयो स्माराज-सिंहोस्यवा पुत्रःश्रीजयसिंह एषकृतवान्सत्प्रस्तरा ऽऽ लेखितं ॥ ५१ ॥ वीराकंरणछोड भदृरचितं द्वात्रिंशदास्येव्दके पूर्णेसप्तद्शेशतेतपसिवा सत्पूर्णिमायांतिथौ काव्यंराजसमुद्रमिष्टजलधेः श्रीराजिसहेनवा सृष्टोत्सर्गविधेः सुवर्णनमयं राज प्रशस्त्याइयं ॥ ५२ ॥ इति पंचमःसर्गः श्रीगणेञायनमः॥ शतेसप्तदशेपूर्णे नवास्येब्देकरोत्तुलां ॥ रूप्यस्यसांगं

चक्रे ९ था फाल्गुनेकृष्णपक्षके ॥ १ ॥ हितीयादिवसेराज्यं राजसिंहोनरेश्वर : ॥ राज्ञोभरटियाकर्ण नाम्नोज्येष्टायसूनवे ॥ २ ॥ अनूपसिंहायददौ स्वसारंविधिना

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ शतेसप्तदशेपूर्णे चतुर्दशमितेव्दके ॥ राधशुक्रदशम्यांतु जेत्रयात्रांन्रपोव्यधात् ॥ १ ॥ मध्योयद्भानुविंवा द्विजपतिविनुता मंगलायायुधाति स्तत्वाजीवातितयाः कविकतनुतयो ऽ मंदरूपप्रकाशाः ॥ विस्फूर्जस्सेहिकेया विद्वविचलनं केतवः किंग्रहास्ते त्राग्रेसोग्रप्रतापा स्तवविजयकृते राजसिंहेतिजाने ॥ २ ॥ पार्श्वस्थगोलकच्छद्म मुंडमालाव्यनस्थिताः ॥ भांतिस्वच्छाः शत्रुभक्षाः कालिकाः किलनालिका ॥ ३ ॥ किंमृत्युदंष्ट्राः किंशञ्जपाणसंस्थानकंद्राः ॥ किंवारिलोकमुग्नक चक्रास्यानीहनालिकाः ॥ ४ ॥ किंवावीरस्सान्धिरेवविलसत् क्छोलमालोन्नतः किंवादिकरुणी कटाक्षपटले नालंबितः सीत्कृतः ॥ किंबारैः स्फटमेकिछिंगमिततो नीछाञ्जपत्रांचितो रानेंद्रः कवचंद्घत्सुकचिरं छोकैरिति प्रोच्यते ॥ ५ ॥ ततोदुंदुभीनां निनादप्रताने महाकाहरानां च कोराहरुश्य ॥ तयासंघवेश्यापि वादित्रशब्दे ईयानांचचीत्कारवीरेरपारे । ॥ ६ ॥ त्रिछोकीमहा मंडछंयत्वलंडं जनाःलंडलंडं वभूवेल्यवोचुः ॥ धारत्रीविचित्रीभवत्वंपनार्ता स्फुरहिग्गजाः फंदुकी भावमापुः ॥ ७॥ सभूछोकमुख्याखिला जर्द्दछोका स्तलाचा स्तथा सप्तलोकाच्यधः स्थाः ॥ सकंपाः समुद्रातभंपाः सशंपा स्तदा ऽ धेवभूव स्तथाभाष्यशुद्धाः ॥ ८ ॥ जवेनोच्छलंतिसम सर्वेसमुद्रा स्तथा ऽ क्षुद्ररूपाश्च भद्रास्तिटिन्यः ॥ महीधास्तथा उच्छिछीधानुकाराः पतितिसमद्क्षाः सदक्षाः क्षतांगै : ॥ ९ ॥ व्यलंन्लेच्लसीमस्थिता : सर्ववीरा स्तयामानुपा मंशुदिक्षुस्थिताश्च ॥ विदीर्णाकृतोद्रक्षसो ऽ नच्छकर्णा वमंतिस्मरकं सुरक्तंमुखेभ्यः ॥ १० ॥ ह्यासीसुरोब्तूतधूरीमधूर्छा गजेभ्योमदाद्वीच कर्णाशुगोत्थं ॥ पिवंतिस्फुटं शत्रुपक्षावलानां गुडारूपलोलालकालिहिरेफाः ॥ ११ ॥ महोदयपुरादये भांतिनाखर्वपर्वताः ॥ तन्मन्ये व्यनुरंगाळी खुरेश्रूर्णीकृताश्चिरं ॥ रिंगनुरंगखुरराजिरजः समृहे नंची जलाश्यगणाः स्थलभावमापुः॥ दृष्ट्राजगद्गतज्ञळं समयोमहेंद्रो ज्येष्ठेपिवर्पणमहो सहसाचकार ॥ १३ ॥ युप्मजेत्र प्रयाणश्रवण विगरित प्राणिनः प्राणकानां म्हेच्छानांच्छादनार्थं भवतिह्यग्वरो त्वातधूठीसमूहः ॥ मायन्मातंगगङस्थलगलदनुलोहामदानांवुरंदंहिंदूकानां निवापांजिससिंहरुकते ग्लेच्छपक्षस्थितानां ॥ १४ ॥ रिगइंतावलानां पद भरविगल द्र्मिसंभूतगर्ताः त्रोडोल्हत्कर्षयातैः त्रचितिविल्हस् त्यवैतानामस्वयाः ॥ यावाषाः प्राष्ट्रहित त्रतिभटकुटिल म्लेच्छकानांतन्नां प्रक्षेपाच्छादनार्थे स्वत इहत्यते जेत्रयात्रासुजाता ॥ १५ ॥ श्रंगोजातप्रभंगो भवतिभयभृतोत्संगरंगः किंगो वंगः पूर्णार्तिसंगः कलकलकितीप्युक्तलोनिः कलक्य ॥ शेथिल्यं

निथिलेपि त्रुरतिनयनय होडकोगोडलोको देशः पूर्वोदिगर्यन्तव विजयकने प्राप्तपातेः प्रयाते ॥ ३६ ॥ छंकातंकाकुलानूकरगलद्दला कंकगाहुंकराहा करोट : मक्कपाटथलइहमलयो हाविद्योहाविनेहा । । देहाथीलथलोलथपलइह नदात्केतुवलेनुबन्धः श्रीराना राजनिहः प्रमुबरमवनी जेप्रयाप्रीत्सवेषु ॥ १९ ॥ सोराट्रो हीनराष्ट्रः प्रसदिन नक्लो बाच्छदेशोप्यनच्छं टङह्झदिहीना विगलनिवलको रोनवनो - - - ॥ खंबार : सावकारो वनद्दिगयुनानिवना धावनेडा श्रीरारा राजसिंह जिनिययनवनी जेंत्रयात्रीत्सवेत्नित् । १८॥ द्रीवाजनात्ने द्रीवासनाजो जनानांडिलत्या स्वयास्यंडिलस्याः ॥ जनाः मूलियायां शिरोयूलियामा न्यदीयप्रयाणे खुनानेशर**नः ॥ ३१ ॥ राहेलाया**खी वहेलाश्चीनचेलानुबोधितः ॥ सबबेलानुबीबेला भनृहहारक्नोभवत् ॥ २०॥ एयासाहितुराप्रकाहितनुः । नाक्षेकरोक्षिकरोनावं वा विव्यानिनंशुसनया ८ कुर्सि नारिः मानिरिः ॥ धाननाजपुराधिनाजननहो दुः छावरः सावरः श्रीराजनाति राजनिह भवतिवज्ञेष्ठयात्रोत्सवे ॥ २१ ॥ गोडजातीयनूपानां देशः डेश विशेषवात् ॥ अन्छः ऋछवाहानां जेश्याशासुने भवत् ॥ २२ ॥ राज्तं भ संस्थार त्यंभयुक्ताः प्रमनेतरान्तेविक्षवेदुरस्थाः ॥ दयनातनाद्रसंसृष्टयाना जयार्थप्रयाणेत्रुमानेदातेस्यु : ॥ २३ ॥ नेसेलक्ष्याजनेसे विषयज्ञनम् जायने स्क्रीनकेरीकोडाकानंतिनोडाबदनिषुगछितकागनानादयाना ॥ वनेक्रेनेपुरंनक-एनपिनमुखं दलपुडेनवाडा श्रीराराराजनिंह जितिरजयकते ३ मानमानेष्रपाडे ॥ २८॥ पूर्वनेदान्ददेगदेलुंटिनं भवतोभटेः ॥ दरीदानगरंशून्यं दरीमादंसमाद्दे ॥ २५॥ नंडरान्नेमांडिलन्य श्विनायोधेन्तुतहराः॥ डिविंशतिसहन्त्राणि रूप मुद्रावले इहुः॥ २६ ॥ दनहेडास्पितादीस सर्नेद्रमवने इहुः॥ पर्ड्विंशति सहस्रोध द्रृष्यनुद्रा ऋरंपरं ॥ २७ ॥ भीरा शाहपुराभीरा सनेंद्रनभने बृद्धः ॥ डाविंशति सहस्रोय हून्यनुहाकरेवरं ॥ २८ ॥ नेजायां त्रेपयिता मटपटलन्ती रायसिंहत्य राज्ञः सटेचंदं सहन्न प्रयनितमुस्ट न्यानसनं प्रयानं ॥ पछित्त्रु जेल्सहस्त्रप्रमितरज्ञतसन् मुद्रिका संख्यदंडं तत्मात्रा संप्रतितं प्रहरद्शकत न्वं गृहीचा विभाति ॥ २९ ॥ ऋहो वीरमदेवस्य पुरं महिरवं परं ॥ राजन्यन्हीं जुहोति त्मकोपिकोपोव्रटोनटः॥३०॥ भवान् नाटपुरे रान लक्ष्मीनाटानि हुंटनं ॥ शीयो लोके रानितवा होके नेवदिना बाबि ॥ ३३ ॥ युन्न द्रिगतुरंगुप्रचुरखुरपुटे म्बूरिनानां पुरेस्निन् पूर्णनां शकेशरां पटुकरेटियटा करेतालप्रवाते : ।। इही तानां सनूहे जलिययइने पूरिता क्षारनावं नुक्लानिष्टलनाजः उतहति भवता नूप विद्योपकारः ॥ ३२ ॥ जातेनालपुरस्य छुंटनविद्यो सच्छकेरानांतुरः

कर्पूरप्रकरस्य वाहयखुरप्रोहूतशुद्धरजः ॥ उडीनं गगनेविभातिभवतो भूयोमया तर्कितं श्री रानामणिराजसिंहन्यपतेः कीर्तेः प्रकादाः परः ॥ ३३ ॥ गुच्छवहुच्छ हारास्ते कनकं कनकोपमम्॥ प्रवाखवत् प्रवाखा श्र्य प्राचुर्याङ्घंटने भवत् ॥ ३४ ॥ सुकर्नुराः सुदुर्वर्णाः सद्वरिष्टाः प्रवालकाः ॥ हद्देश्य श्र यहेश्य श्र संप्राप्ता लुंटने जनैः ॥ ३५ ॥ सुजातरूपकं तीक्ष्ण श्वेतशोभं जनै मुंहः ॥ नानाम्लेच्छमुखं दृष्टं पतितं पथिछुंटने ॥ ३६ ॥ छुंटने छुंटनकरे छुंटितं येन यव्वया ॥ तस्मे प्रदत्तं तद्दरा तवो दारं चरित्रता ॥ ३७॥ प्राप्ता मुपाछतां रंका निःशंका धनछाभतः ॥ छंटने पुरमूपास्तु निर्धना रंकतां गताः ॥ ३८॥ छक्ष्मीसन्मणिकल्पद्यक्षसुरमी हालाधनुवांजिनः शंख श्रंद्रसुधागजेन्द्रसुमनः सीवैयविद्याधराः ॥ छोने मीछ पुरोङसज्जळनिधे मेथेपु रत्नान्यछं छश्धानीतिविचित्र मत्र न विपं केनापि छन्धं कचित् ॥ ३९ ॥ सुवर्णमृल्यस्यतु रूप्यमुद्रिकासहस्तुनो मूल्य ममूद्रिछुंटने ॥ सद्रप्य सुद्रा मितवस्तुनः पुनः कपाँपि कर्पस्य वराटकं तथा ॥ ४० ॥ स्वीय ब्राह्मण मंडछी कृतमहा होमाग्नि होत्रोछभिर्यज्ञीभूरि घृतादि वस्तु रचिता जीर्णस्य शांत्येमुखे ॥ चन्हेर्माळ पुरस्थ भीष धमयं होमीकृतं सुष्टवा न्मन्ये खांडवमेष पांडव इव श्रीराजसिंहोन्छ : ॥ ४९ ॥ टोंकंच सांभरि त्रामाङ्गाळसोटिंच चाटसुं ॥ रानेंद्र सुमटा जिल्वा दंडियला वभुर्भृशं ॥ ४२ ॥ राना ध्यमरसिंहोत्र वसीया मद्रयं स्थितः ॥ राजसिंहः स्थितस्तत्रं चित्रं नवदिना विध ॥ ४३ ॥ घनांबु-युक् छाइनि नियमा ऽ गता नदीभवत्ये वहिनीच गामिनी ॥ विष्नरुतो नीच तया तया ततः श्रीराजसिंहः स्यपुरे समागतः॥ ४४॥ मनोज्ञ तरुणी गणश्रितग वाक्षपक्षदये विचित्र पटघट ———————॥ समुद्रट भटे र्युते करिंद सद्घटा दोपकं महोदयपुरे न्द्रपः 'प्रविद्यातिस्म वीरोद्यतः ॥ ४५ ॥ इति राज प्रशस्ति महाकाव्ये सप्तमः सर्गः

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ सते सप्तदशे तीते चतुर्दश मितेब्दके ॥ शिविरेच्छा इनि नदी तीरस्थे ज्येष्टमासके ॥ १ ॥ ज्योरंगज़ेंचं दिक्षीशं जातं श्रुत्वा य तन्मुदे॥ श्ररितिंहं प्रेपितवान् भातरं न्यति स्ततः ॥ २ ॥ श्रारितिंहं तिंहनद प्रयांतं गत-वान ददी ॥ श्रीरसिंहाय दिश्लीक्षः सङ्ग्पर पुरादिकान् ॥ ३ ॥ देशान् गजादि तत्सर्वं श्रीरसिंहः समर्पयत् ॥ श्रीराजसिंह चरणे सोस्मै योग्यं ददो मुदा ॥ ४॥ गते शते सप्तदरों तु वर्षे चतुर्दशास्ये चहुवाणवर्म्य ॥ सृजास्य सोदर्भ वरेण युद्धं श्रीरंगज़ेवस्य वितन्यतोस्य ॥ ५ ॥ मुदे कुमारं सिरदारसिंहं संप्रेपयामास चपः पुरेवः ॥ श्रीरंगज़ेवस्य पुरःस्थितोसौ रणकुमारो जयवान्स ॥ ॥

ञ्रोरंगज़ेव : सिरदारसिंह वीराय देशाश्व गजाच दात्स : ॥ राणांत्रि पद्मेर्पयदेव सर्वं योग्यं स चास्मे प्रदृदे नृषेन्द्र : ॥ ७ ॥ पूर्णं सप्तद्शे शते नरपति : सत्पोडशास्ये व्दके त्र्याकार्योत्त मठकुरैर्गिरिधरं तं डूंगराचे पुरे ॥ सद्राज्यं किल रावलं विद्धता कृत्वात्मनः सेवकं प्रेम्णा स्मे प्रदद्गे सु योग्य मिललं सेवां व्यधाद्रावलः॥ ८॥ राते सप्तद्शे पूर्णे वर्षे शोडप नामके ॥ श्रावणे तु वसाडाख्य देशं दृष्टुं नृपो ययो ॥ ९ ॥ भटे रुद्रटे रावलाचे वलाड्येः प्रचंडश्य वेतंडवर्थे रुपेता ॥ गृहीला महावाहिनी राजसिंह: प्रतस्थे वसाड प्रदेशे क्षणाय ॥ १० ॥ ततो ढुंदुभि: प्रोचिश्वदे र्जिताव्दारवेः पाइवंदेशस्थितानां जनानां ॥ विदीर्णानि वक्षांसि वक्षो विभिन्नं महारावतस्यापि नर्यद्रखस्य ॥ ११ ॥ भालोचत्सुखतानास्यचौहाएां तं महावलं॥ रावं सवलिसंहारूयं रघुनाथारूयरावतं॥ १२॥ चोंडावत्मुहकम्सिंह राकावनोत्तमंतथा ॥ एता न्पुरोगमा न्कृता एतेपां वांहु माश्रयन् ॥ १३ ॥ सरावतो हरीसिंहो ययो देविख्यापुरात् ॥ त्र्यागत्य राजसिंहस्य राजेंद्रस्य पदेपतत् ॥ १४॥ रूप्यमुद्रा सुपंचा शत्सहस्राणि न्यवेदयत् ॥ मनरावत नामानं करिणं करेणी मपि ॥ १५ ॥ राते सप्तद्रो पूर्णे वर्षे पंचद्शाभिधे ॥ वैशाखे कृष्णनवमी दिवसे भौमवासरे ॥ १६ ॥ महाराजसिंहाज्ञया वाँसवाले क्षणार्थं फतेचन्द मंत्री प्रतस्थे ॥ चमूं पंचराजत्सहस्राश्ववारे महाठकुरे गुंठितां तां ग्रहीता॥ १७॥ ततः समरसिंह स्य रावलस्या वलस्य वे लक्षसंख्यारूप्यमुद्रा देश दानं च हस्तिनीं ॥ १८ ॥ गजं दृडं दृशयामान् कृत्वा ऽ पातयदंघ्रिपु ॥ राणेंद्रस्य फतेचंदो भृत्यंकृत्वेवरावलं ॥ १९॥ द्रायामान् देशदानं रूप्यमुद्रावले र्नपः॥ सद्विंशतिसहस्राणि रावलाय ददोमुदा ॥ २० ॥ श्रीराजसिंह वचनात् फतेचंदः सठक्करः ॥ चक्रे देविलयामंगं हरिसिंहः पलायितः॥ २१॥ हरिसिंहस्य मातातु ग्रहीता पौत्रमागता ॥ प्रतापसिं<mark>हं</mark> विद्धे प्रसन्नं राणमंत्रिणं ॥ २२ ॥ रूप्यमुद्रासहस्त्राणि विंशत्याख्यानि हस्तिनी ॥ दंडंत्रकल्प्यस्वलपंस फतेचंदोदयामयः॥ २३॥ राणेंद्र चरणाभ्यणें त्र्यानयामास तंवलात् ॥ प्रतापसिंहं जातस्तत् फतेचंदः प्रभोः प्रियः॥ २४ ॥ त्र्यवेराजं सिरोहीशं रावं भक्ततमं रुफुटं ॥ प्रेम्णेव वश्यं कृतवान् राजसिंहो महीपतिः॥ २५ ॥ शते सप्तदशे पूर्णे पोडशेव्दे थ फालगुने ॥ दहवारी महाघडे शैलि छे नृपो व्यवात् ॥ २६ ॥ द्विधाक्त कर पत्राभ लोहपत्रोच्च कीलयुक् ॥ वैरिधी पाटनप्रोच कपाट युगलं द्धत् ॥ २७॥ अनर्गल द्विपचिता गेलरूपा गेलायुता ॥ सिंह प्रकोष्टः सत्कोष्ठं द्वारं द्विड्वार वारणं ॥ २८ ॥ कुळकं ॥ शते सप्तद्शे पूर्णे वर्षे सप्तद्शे ततः ॥ गत्वा कृष्णगढ़े दिव्य महत्या सेनया युतः ॥ २९ ॥

दिल्ली शार्थे रक्षिताया राजसिंह नरेश्वर: ॥ राठोड रूपसिंह स्य पुत्र्या: पाणियहं व्यथातु ॥ ३० ॥ एकोनविंशति स्वब्दे शते सप्तद्शे गते ॥ मेवलं देशमतनोत् स्वकीयं तं वलं नृप: ॥ ३१ ॥ मीनाविर्जन मीना भान् रुध्या वध्यातिदः करान् ॥ खंडयामास रधिकं मीना सैन्यं महाभटाः ॥ ३२ ॥ श्रीराणा राजसिंहेन्द्रो मेवलं व्यक्तिलं ददी ॥ स्वीय राजन्य धन्येभ्यो वासोह पधनानिच ॥ ३३ ॥ शते सप्त दशे तीते विशत्या ह्रय वत्सरे॥ श्रीराजसिंह स्याज्ञात : सिरोही नगरेगत : ॥ ३४ ॥ रानावतोरामसिंह: ससेन्यो रावमाकुळं ॥ पुत्रेणोदयभानेन रुदंकलानयदळात् ॥ ३५ ॥ त्रखेराजं तस्यराज्ये स्थापयामास तत्स्पुटं ॥ राणामित्रारि राज्यानां स्थापकोल्यापकाइति ॥ ३६ ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे एकविशतिनामके ॥ वर्पेमार्गे ऽ सिताप्टम्यां राजसिंहो महीपति:॥ ३७॥ त्रनुपसिंह भूपस्य वाघेला वांधवत्रभी: ॥ भावसिंहकुमाराय कन्यामजबकुंवरीं ॥ ३८ ॥ संकल्प्य विधिना दत्वा महाराज न्यपंक्तये ॥ गोत्रजायन्यकन्यांना मष्टायां नवति ददौ ॥ ३९ ॥ श्रयायं पाकशालायां राजसिंहो नरेश्वरः ॥ भावसिंहकुमाराये वीधवीयेस्तुबाहुजैः ॥ ४० ॥ व्यस्पर्शभोजिभिः साक मुपविष्टो विशिष्टमाः ॥ कुर्याणोभोजनं भाति षांधवापे स्तदेरितः ॥ ४१ ॥ श्रीराणा राजसिंहस्य यद्वमतिपावनं ॥ तज्जगन्नाथ रायस्य प्रसादान्नेनसंशयः ॥ ४२ ॥ तद्वभोजिनोह्यय वयंत्राप्ताः पवित्रतां ॥ ह्यान्गजान्मुपणानि वरेम्यो दान् महीपति: ॥ ४३ ॥ पूर्णशतेसप्तदशेसवर्प तथैकविंशत्य भिधेतुमाघे ॥ सुरूप्यमुद्रा दिसहस्र हेम कतांशुभो पस्करपूरितांच ॥ ४४ ॥ स्योपरागेतु हिरएय कामधेनुं महादान मदात्तरूप्यां ॥ व्यधानुतां वा गजमोक्तिकास्यां गजंददौ वीरवरी नरेंद्र : ॥ ४५ ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे पंचिविंशति नामके ॥ वर्षेमाघे राजसिंहो दशम्यां शुक्रपक्षके ॥ ४६ ॥ वडी ग्रामे तडागस्योत्सर्गं रूप्यनुठां व्यथात् ॥ नामाकरोतडागस्य जना सागर इत्ययं ॥ ४७ ॥ ददौ गरीवदासास्य पुरोहितवरायसः ॥ शामंतु गुणहंडास्यं तथादेवपुरामिधं ॥ ४८ ॥ पट्छक्षाणि सहस्राणि ऋष्टाशीति मितान्यहो ॥ टम्नानिरूप्य मुद्राणां तहागेभद्रदायके॥ ४९॥ जनादेनामयुकायाः स्वमातुः स्वर्ग संस्थितेः॥ श्र्यपयामास सुरुतं राजसिंह इदंचपः॥ ५०॥ तथो दयपुरेत्वस्मि न्दिनेराण नृपोक्तितः ॥ महाराज कुमारश्री जयसिंही महाश्रिया ॥ ५१ ॥ उत्सर्ग रंगसरस स्तडागस्या करोन्मुदा ॥ महादानानि कृतवा न्वीरो वाल्येति पुषयकृत् ॥ ५२ ॥ श्रीराणोदयसिंह सूनु रमवत् श्रीमत्त्रतापः सुतस्तस्य श्रीत्रमरेइयरो स्यतनयः श्रीकर्णसिंहोपिवा ॥ पुत्रोराण जगत्पतिश्च तनमो

पुत्रः श्री जयसिंह एवकृतवान्वीरः शिला लेखितं ॥ ५३ ॥ पूर्णे सप्तद्देशे शते तपिसवा सत्पूर्णिमास्ये दिने द्वात्रिंशन्मितवत्सरे नरपतेः श्रीराजिसहं प्रभोः॥ काव्यं राजसमुद्र मिष्ट जलधे रुत्सर्ग सद्वर्णना संपूर्णे रणलोड भट्ट रिवतं राजप्रशस्त्या इयं ॥ ५४ ॥ इतिश्री अष्टमः सर्गः॥ संवत् १७१८ अपरे संवत् सत्तरेसे अठारे होतरा वरषे माघमासे कृष्णपक्षे सप्तमी दीवसे वृधवासरे श्री राजसमुद्ररो आरंभरो महोरत कीधो संवत् १७३२ अपरे संवत् सतरेसे वतीसा वरषे माघमासे सुकलपक्षे पूर्णमासी दिवसे वहसपितवारे श्री राजसमुद्ररी एतिए। कीधी श्रीजीराजसमुद्र डोरो दिन ६ माहे फेरचो ने पाछा पधारने तुला सोनारी वेसेने समस्त ब्राह्मण भाट चारणाने दान दीधोजी भट रणलोडजी पुत्र सुत लप्मीनाथ गजधर कल्याण गजधर मोहणजी उरजण केसोजी सुंदरलाल जात सोमपुरा वास उदयपुर॥

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ रत्तास्योडुपशोभितः प्रविलसञ्चावएयकञ्चोलवान् प्रोञ्चोल न्मकराच्छकुंडलधरो राजीव राजीक्षणः॥ माणिक्योज्वलहीरकोत्तममहा भूपः प्रवा-छै र्छसन् शृंगारामृतसागर स्तव मुदे गोवर्डनोदारकः॥ १॥ महाराजाधिराजश्री जगित्सिहे विराजित ॥ वत्सरेष्टनवत्याख्ये राते षोडराके गते ॥ २ ॥ श्रीकुमारपदे पूर्वे राजसिंहो ययो प्रति ॥ दुर्गे जैसलमेराख्यं पाणिग्रहकृते तदा ॥ ३ ॥ हाद-शाब्दवया एव प्रवया इव वुिंदमान् ॥ द्वादशात्मस्फुरतेजा इदशीं मित माद्धे ॥ ४ ॥ घोयंदासनवाडश्य सिवाली च भिगावदा ॥ मोर्चना चपसुंदश्य खेडी छापर खेडिका ॥ ५॥ तासोल मंडावरको भानोयामो लुहानकः ॥ वांसोल गुढलीएषां काकरोली मढाइति ॥ ६ ॥ यामाणां सीम्निटप्टाक्ष्मां तडाग करणोचितां ॥ स्वमनः स्थापयामास वद्रुमत्रजलाशयं ॥ ७ ॥ धर्मकार्ये मतेर्धर्ता शत्रोर्हर्ता सदारणे ॥ यदाराज्यस्य कर्तायं भुवोभर्ता भवतदा ॥ ८॥ शतेसप्तदशेपूर्णे अष्टादशमितेव्दके ॥ मासेमार्गे ययो द्रष्टुं रूपनारायणं हरिं ॥ ९ ॥ तदेनां वीक्ष्यवसुधां तडागंबहु मुद्यतः ॥ पुरोधसा करोन्मंत्रं कार्यस्यादितिसो वदत् ॥ १० ॥ श्रद्धा पूर्णो ऽ विरोधित्वदिङ्घीशेन व्ययोवहुः ॥ द्रव्यस्येति भवेचेत्स्या द्राज्ञोक्तंस्यात्त्रयं ततः॥ ११ ॥ पुरोहित करश्रीमत् पुरोहितपुरः सरः ॥ पुरोहित जयीराजा कार्यंकर्तुं मथोद्यतः ॥ १२ ॥ त्र्यखर्वयोः पर्वतयो रंतरेगो मतींनदीं ॥ रोदुंबहुं महासेतुं रानेन्द्रो यतमाद्धे ॥ १३ ॥ पूर्णेसप्त द्शाभिधे तु शतके स्वष्टाद्शाख्येव्दके माघेकृष्ण सुपक्षके किलवुधे सत्सप्तमीवासरे ॥ इदक्संस्य इहे दशाइययुते कालेतुकार्येकृते सख्यातः खलुनामतो पिचसमो

में बांछितोथीं भवेत् ॥ १४ ॥ पूर्णोंत्रेतिच सप्तसागर दशा साप्टादश द्वीपक श्रेएपात्वीययशः प्रकाश कृतये माऽघोमम स्याकचित् ॥ कृष्णः पक्षकरो व्याः स्त्राति कराः सत्त्रप्तमी दिग्धव घोव्यार्थं तु जटाशयस्य कृतवान्भूपो मृहुर्नग्रहं॥ १५॥ सेतुं वढुं वद्वपणे धृंतचिवलनित्रकैः॥ जनैः लनन मारव्यं ठुव्ये श्र धनलव्यये ॥ १६॥ तदोद्धरे: पष्टिसहस्रसंमिते: समुद्रसर्ग सगरात्मजे र्यथा ॥ व्यकारि भूमे: सननं तथांवधिं कर्त् ब्रितीयं रचितं नकोटिमिः ॥ १७ ॥ असंस्ये सनने तन्न जायमाने जुनै : रुते ॥ एथिव्यां एथवोजाता मृतिकोंघेन पर्वता : ॥ १८ ॥ महत्का-ये महाराणा मता साधारणे जंनैः ॥ नभवेतत्त्वयंस्थिता कारयन् भातियुक्तता ॥ १९ ॥ मत्वा रानो महत्कार्यं सेतुवंधं रुवंधहत् ॥ स्वस्याये कारयामास तथेव कृतवान्त्रमः॥ २०॥ कार्यस्य महतोहास्य कृत्वाभागा ननेकदाः॥ राजंन्यादिक धन्यभ्यो दत्तवांस्ता न्धरापतिः॥२१॥ सेतोर्दाद्यं कृतेप्रथ्न्याः प्रष्टेस्यापयितुं शिलाः॥ जलिःसारणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्नृपः॥ २२॥ शकं पराक्रमेः कालमायुपा धनदंधनेः॥ जित्वां बुक्तर्पणे राणा वक्षणं जेतु मुखतः ॥ २३ ॥ तदा चक्रमृता तत्र घटीयंत्रण यत्कतं ॥ रूपयुक्तेन कार्यस्य सहाय्यमुचितं हितत ॥ २४ ॥ कियमाणे घटीयंत्रे जंछनि : सारणे जने : ॥ तेपां तत्कार्यकरणे सार्थक : सघटीगण :॥ २५ ॥ स्वतंत्रेइच घटीयंत्रे रस्वतंत्रे : स्कुरहुपे : ॥ घटीमात्रेण घटिते भूरि निः सारितं जलं ॥ २६ ॥ जलयंत्रे र्बहुविचे रुपर्युपरिकल्पिते : ॥ छोके भूष्ठरुगं नीरं सर्व दृरीकृतं हुतं ॥ २७ ॥ त्र्यस्मन् भरतखंडेतु यावंतः संतिसांत्रतं॥ अरुनि : सारणो पाया स्तावंतः कल्पिता इह॥२८॥ गुणिभिः मुत्रधारेश्य पामरेरपियैः पुनः॥ जलनिःसारणो पायाः त्रोक्तास्ते निर्मिता इह ॥ २९ ॥ इतो नि : सारितं नीरं सारणी प्रसरे : परे : ॥ धामेग्रामे जनेनीतं ग्रामा नगरतां गताः ॥ ३०॥ यथा ज्योतिष सारएयाचासर श्रेष्ट साधनं ॥ ऋतंतथांवुसारएया वत्तरः श्रेष्टसाधनं ॥ ३१॥ एवं नाना प्रकारेण जलंनिः सार्वे सर्वतः ॥ सेतुवंध कतेलोके भूंछएं प्रकटीकतं ॥ ३२ ॥ प्रत्यहनीरवर्षे जितइंद्रो गिरिधरेण कृष्णेन ॥ वरुणः परोक्ष प्रितज्ञे जितोराण तत्वयाचित्रं ॥ ३३ ॥ पूर्णे सप्तद्शे शतेव्द उदिते दिव्येक विंशत्यभि व्याप्तास्ये दिवसे त्रयो दशिकया शस्यास्य याके-शुमे ॥ वैशाखे सितपक्षके खलुविधो चीरेकिले ताहशे कालेमापि मुकार्य सूचक समानार्थं ब्रजास्या युते ॥ ३४ ॥ बंबुद्धीप वदन्य सप्त दशमु डीपेपु कीर्त्वातये नियोच त्रिस्पैक विश्वतिमहा हु : सस्पटा दृष्टमे ॥ यस्त्रेशसृति सन्ध्ये पुरस्क शासा विष्टचे सदा लामार्थं सितपक्ष कृत्यवविष् स्वाल्हावक्तान्ये ॥ ३५ ॥ श्रीराणा राजसिंहोयं सेतोः सत्यद् पुरुषं ॥ वर्न

न्नयमह वलान्वितः ॥ ३६ ॥ कुलकं ॥ गरीवदासस्य पुरोहितस्य ज्येष्टः कुमारो रणछोडरायः ॥ महाशिलां पंच सुरत्नपूर्णा मादो दधे तत्र पदस्य पूर्त्ये ॥ ३७ ॥ दढोपलप्रदानेन सुधापानेन यत्ततः ॥ सेतोःपद्स्याजस्त ममरतं कृतंजने : ॥ ३८॥ महासेतो : प्रवंधेस्मि न्महाकार्ये महागजे : ॥ सुधा चूर्णं समानीतं परिपूर्णं नचाद्रुतं ॥ ३९ ॥ सर्वतो मुख रूपस्य जलस्य मुख मुद्रणं ॥ धीरादर कृतायुक्तं राजसिंह व्ययाकृतं ॥ ४० ॥ छिद्रान्वेपी जलगण इहक्ष्माप सर्वेसहोच नमूर्ड्निस्वीयं द्ध दित पदं दृष्ट मात्रं त्वयातु ॥ यभे वात्रो चित मिति शिलाश्रेणिभिः क्षारचूणीं ऽऽ पूर्णाभि द्रांक दतुल मुखो नमुद्रणं स्टएमेव ॥ ४१ ॥ नूनं कामो सिराणेंद्र यत्र तत्रो दितच्छलात् ॥ शंवरं मुद्रितं तन्वन् युक्तंसेतु प्रवंधकृत् ॥ ४२ ॥ कवंध विक्रमजयी वानर व्रज पोशकः ॥ रामक्रमाभिरामोसि सेतुंबध्नासि युक्तता ॥ ४३ ॥ गोत्रेणैकेनचक्रे हरिरमित जलं दूरतः शुक्रमुकं सप्ताहं श्रीमतातदरण समुदितं वारिदूरीकृतंहि ॥ त्र्यासप्ताब्दं सुगोत्रा तुलितभरभृता तांत्रिलोकप्रपूर्ति स्वत्कोर्ति : कृणाकीर्ते रिपभवित परा कृष्णभक्तस्यवीर ॥ ४४ ॥ श्रीराजासिंहः प्रथमं दारीवंधमकारयत् ॥ महा सेतोस्ततः पश्चात्सेंभरो वंधनंदृढं ॥ ४५॥ मत्स्याः पांडररक्तपीत रुचयः सेतो ू स्तभागेपुरे पातालाक्किल निर्गताःशुभतरं गर्भोद्कं निसृतं ॥ तेनोक्तंबिहसूत्रधार निपुणे रंभोत्यगाधंभवे द्रूपाळाय निवेदितं नरपतिः श्रुतास्मितास्यो भवत् ॥ ४६॥ रामोनांभोपसार्यक्षितिशिरसिनवा कारयामाससेतुं गोत्रैद्राग्वानरैर्वा ऽ दृढइतिधनुपा वानरामुंवमंज॥ दूरीकृत्यांवुएऐ भुवनइहनरेः सृष्टवान्सूपठेस्वं सञ्जूणैरामवंश्याधिक दृढइतिते तत्कृपातोस्तिसेतुः ॥ ४७ ॥ स्थलेजलाशयः सृष्टो जलेसेतोस्थलं तया ॥ कांतारे नगरं सृष्टं वीरते देवपूर्णता ॥ ४८ ॥ इतिभहरणछोडकृते श्री राजप्रशस्ति काव्ये ॥ इति नवमः सर्गः॥

श्रीगणेशायनमः ॥ सुवर्ण सत्पूरित भासमानः श्री द्वारिकायां घन भासमानः ॥ चतुर्भुजो राजसमुद्र तीरे श्री द्वारिकानाथ हिरः सु तीरे ॥ १ ॥ ज्ञानीत मंभः किलराज मन्दिरो द्वव रूपोघे मंहिपे र्जनवजेः ॥ सत्कार्य वर्ये वह शस्तदानी व्याघ्रेण वा नीतिमदं तदद्वतं ॥ २ ॥ सुवर्ण शेले किल जिष्णु रूपः श्री राजसिंह कृतवान् मनस्वी ॥ जेतुं जगत्या मसुरान् सु दुर्ग स्वमंदिरं सुन्दरम द्वितीयं ॥ ३ ॥ पूर्णे शते सप्तद्शे तु मार्गे वर्षेत्र पिद्विशति नाम्नि भूपः ॥ पांडोर्दशम्यां क्षिति मन्दिरंद्रः प्रासाद मध्ये कृतवान् प्रवेशं ॥ ४ ॥ शते सप्तद्शे तीते पिद्वेशित मिते द्वके ॥ कर्ज कृष्ण द्वितीयायां राजसिंहो महीपितः ॥ ५ ॥ हेम्नः पल शतेः सृष्टं पंच कल्प द्रुमे र्युतं ॥ हेम्नः पल शतेः सृष्टं पंच कल्प द्रुमे र्युतं ॥ हेम्नः पल शतेः सृष्टं महामूत घटामिधं ॥ ६ ॥ हिरएयाश्व

र्थं रूप्य मुद्रा दशशते : कतं ॥ दूला महादान युग मेत्द्वित्रा न तोपयत् ॥ ७॥ त्वित्रभ्यो राजसिहः त्रभुमुकुट घटः श्री महामूत पूर्वो दला देव द्रुमाकः सकल सुरमयो मेरु रेवत यार्थ ॥ तद्देवाः स्थान हीनाः कृतमतय इतो ब्राह्मणेषु प्रविद्या स्तेजाता मुमिदेवा द्वधित ग्रह्मणे मेरुमोमं तदीये ॥ ८॥ एकाद्श सहस्राणि पट्शतानिच सप्तातिः ॥ छम्नानि छम रूप्यस्य मुद्राणां दान गोरिह ॥ ९ ॥ पूर्णे शते सत् दशे थ वर्षे चकार पिंडुंशति नाझिराधे ॥ सित त्रयोदश्य भिधेन्हि सेतोर्वण सुदूर्त पुरिकांकरोत्यां ॥ १० ॥ ततोत्र खातो रचितः प्रथिव्यां जनेविंचित्रेः प्रथुमिः खिनत्रैः ॥ महाशिलाभिः ससुधाभराभिः सेतौः पदं पूरित मेव तुंगं ॥ ११ ॥ पूर्णे शते सप्तद्शे थ वर्षे व्यापाढ मासादिक एव जाता ॥ ज्येष्टेन पिंडुशित नाम्नि नव्या जलस्थिति रहि भवातङ्गो ॥ १२ ॥ पूर्वत्रापाढ वहुल पसे समर तिथी रवो ॥ हिपष्टिके नवा पंच मासे : पहिमिदिने : रुतं ॥ १३ ॥ मुखसेतोस्तु भू एछंसुधा पूर्ण शिलागणे : ॥ पूरितं भिति रूपोर्म् सूत्रधारे धुवंक्तं ॥ १८ ॥ इहकाल कतस्या स्य हुट्टा सिद्धा छकं त्रणां ॥ वेचिन्द्रियाणां पापांतः पट्टीर्म हरणं भवतः॥ १९॥ श्वारिमन्महावस्तर् एवनव्यं संस्थापितं यनुजलं तज्ञागे ॥ वूर्रीकृतं तनु समस्तमेवं जर्नेश्चतुष्की करणे त्रवीणै:॥ १६॥ त्राज्ञा चतुष्का गतमानवैनवे नीनाचतुष्क्यः खनिता जलाशये ॥ हम्म चनुष्की युत एवसीहुतं नृषां पुमर्थी सचतुष्कदो भवत् ॥ १७ ॥ ततश्चतुष्की गणिनः सृतानां मृदां समूहा सनुजे र्रपासेः ॥ तहस्त्रसंस्ये: सुखतः प्रणीता मध्यस्य सेतोः परिपूरणाय ॥ १८ ॥ व्दांगणे: कल्पित पर्वतीघाः सेतोनिळीनाः कचनेव दश्याः ॥ यथा रा राघव सेतुर्वधे याता विळीनत्व महोगिरीद्राः॥ १९ ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे प्ताविंशतिनामके ॥ वर्षे स्वजन्मदिवसे हेम हस्ति रथं शुभं ॥ २० ॥ हेर्झो शस्ययदराञ्चाततोछकनिर्मितं ॥ महादानविधानेन राजसिंह न्यपेंददी (९ ॥ पूर्णेशते ससदशेसुवर्षे सत्सप्तविशत्यभिषे सहतः ॥ ज्ञापाट मासे ऽ त्रसञ्ज्ञात्रस्यां न्येणनोः स्थापन कस्पसृष्ठः॥ २२ ॥ जनस्चतीया तितुनीका योग्यं जलं नेति कृते विचारे ॥ आगामिवयनु रहस्यविः र् सिंहस्थितस्तस्तुमुहूर्तं एषः॥ २३ ॥ नान्योत्र वर्षेदेतः तटागद्ययं मुस्य णावत रामसिंह: ॥ तदोक्तयानस्तिहि केक्टोन नव्ये उटं हैंक त्य दंभः॥ २४॥ नोका मुहुतास्तु महापुणेचा व्यवद्याता निय उक्तवरूरः प्रभारेप जनाविचारं कुर्वित राजीनिक उन्हरूचः ॥ २० ॥ ाति चित्ते स्यात्कार्यं मासीत्मुन्दरा न्यून्टन्त् ॥ श्रृन्दा ः द्वे

जण्वास विद्वान दिशत्पुरोधाः ॥ २६ ॥ शृंगार पूर्णो प्रविधाय नौकां मुहूर्तमा गामिसु वासरेतु ॥ नोकाधि रोहस्य मुदा विधातुं कृतत्रतिज्ञं न्यराजसिंहं ॥ २७॥ समीक्य शकोपि सचिंतएवा भवतदास्मि न्समये मयाचेत् ॥ क्रियेतदृष्टि नंतदा-ममेव दोपंवदिप्यंति जनाः समस्ताः॥ २८॥ इंद्रात्त्रभुत्वं वितिपद्यपाठ चित्ते-वधार्ये तिममांशएप : ॥ पूर्णास्यकार्ये तिमया प्रतिज्ञा रक्ष्याद्विजाना मिषसु प्रतिष्ठा ॥ २९ ॥ ततस्तृतीया दिवसे द्वितीये यामे ववर्पुर्जलदा मुहूर्त ॥ नौकाधिरोहस्य चकारभूपो मंदाकिनी नो : स्थित शक्र तुल्य : ॥ ३० ॥ उक्तं जने : कर्तुमयं यदेव समुद्य तस्त त्परमेश्वरोत्र ॥ करोति चात्रे सफलं सुकार्यं भविष्यती त्यस्य तथो भवनत् ॥ ३१ ॥ पूर्णेशते सप्तदशे सुवर्षे ऽ ए।विंशतिमा जितनामधेये ॥ राकातिथौ नालविमुद्रणंद्राक् ज्येष्ठे कृतं सूत्र धरे र्न्योक्त्या ॥ ३२ ॥ शते सप्त-दशे पूर्णे एकोनत्रिंशदाक्ये ॥ वर्षे विधुयहे माघे दानं कल्पलतात्मकं ॥ ३३ ॥ हेमाः सार्वशतदंद पछैः स्टएं ददौ तथा ॥ हेमाः स्व शीत्य यशत तोछकैःपरि-किएते : ॥ ३८ ॥ हर्छेस्तु पंचिम युंकं पंचलां गलनामकं ॥ भावलीयामसंयुक्त महादानं ददो नृपः ॥ ३५ ॥ अष्टाविंदात्यय ददा दाततोलक संमितिः ॥ हेम्नः समभव दिव्य दानयो रनयोरिह ॥ ३६ ॥ पूर्णे शते सप्तदशे सदेकोनित्रंश दाख्या-व्दसु फाल्गुनेत्र ॥ कृष्णात्तमेका दिशकादिनेवा शुभे भवानीगिरि पार्वदेशे ॥ ३७॥ सत्तंगि कार्यस्यतु मुख्यसेतौ चपो मुहूर्तं कृतवा न्कृतींद्रः॥ शुक्षणीकृतैः पांडर-वर्णसाधु सुधाधिसिक्ते र्रंडसंधिवंधैः ॥ ३८॥ महो पलैः पेशल सूत्र धारै विंतन्य मानं किल संगिकार्ये ॥ धृते हढे संगिनि कार्य वर्ये न्पस्य चित्तं सुख संगि जातं ॥ ३९ ॥ शते सप्तद्शे तीते एकोन त्रिंशदाइये ॥ ज्येष्टस्य शुक्क सप्तम्यां राजसिंहो महीपति : ॥ ४०॥ एकछिंगालये तिंद्र सरऱ्याख्ये जलाराये ॥ ससोपाने जीर्ण सेतो प्रतोछीनां चतुष्टयं ॥ ४१ ॥ व्यधात्सुव प्रंसत्कार्यं सुशिछा गणराजितं ॥ प्रष्टाद्रा सहस्राणि रूप्यमुद्रा वले रिह ॥ ४२ ॥ लग्नानि राणवीरोक्या प्रश-स्तिर्निर्मिता मया ॥ श्रुला तां स ददा वाज्ञां शिलायां लिखनायमे ॥ ४३ ॥ इति श्री राजत्रशस्ति नाम महाकाव्ये रणछोड भट्ट रचिते दशमः सर्गः॥

श्रीगणेशायनमः॥ सेतो मिंतिः पंच श्रातानिदेध्यं मुख्यस्य वैपंच दशोत्तराणि ॥ तलेगजानां च शतानि पंच सेका न्यशीति प्रमितानि मूर्ड्नि ॥ १ ॥ विस्तरे पंच पंचाशन्मिता निम्नक्षितोगजाः॥ दशोपर्युद्ये संति द्वाविशतिमिताः क्षितौ ॥ २ ॥ निम्नायां पंचयुक्तिश्च दूई तत्र क्रमं वदे ॥ भूम्यूई माष्टगजकं पीठ मेकोईयुग्गजः ॥ ३ ॥ मेखलात्रयमानं वासाईद्वादशसद्गजं ॥ तिलकत्रय मये

थ त्रयोदश गजावधि ॥ ४ ॥ चतारः संगिकार्यस्य स्थरा एकस्परं प्रति ॥ सोपान नवकं तेवं पट्त्रिंश त्यमिति : स्फुटा ॥ ५ ॥ सोपानाना मित्युद्ये पंचत्रिंश-हर्जेर्मितिः ॥ सप्त पंचाशदित्येवं गजाः सर्वोदयस्थिती ॥ ६ ॥ त्रयं वृरिज कोष्टानां कोष्टे प्रासाद दिक्स्थिते ॥ दैर्घ्यं गजा स्तु पंचाश त्रिर्गमे पंचविंशति : ॥ ७ ॥ सत्यंच सप्तति र्रोते त्रिंदादेवो दयेगजाः ॥ गर्भ कोएं छंवतायां पंच सप्तति कागजा: ॥ ८ ॥ सार्द सप्ताय किंद्रा त्रिगीमे उत्त रूपके ॥ शतं सार्द द्वादशकं गजानां च तथोद्ये ॥ ९ ॥ पंचित्रहाद्वजाः कोष्टं त्रतीयं पूर्व कोष्ट्वत् ॥ पंच चलारिशद्य शतमानं गजा मृद: ॥ १० ॥ भृती सेती स्तु पात्रात्य भागे प्रीक्ता स्ति छंवता ॥ गज सप्तश्ती माना विस्तारे निम्न मृतछे॥ ११ ॥ गजा व्यष्टा दरोंबोर्ड्व पंचेव मुदये तथा ॥ श्रष्टाविदाति संस्या स्तु सर्वा सेतो रियं स्थितिः ॥ १२ ॥ पर्भिश दुर्यान्मिति शोममाना सोपान माला महतो हि सेतो : ॥ विभाति कोष्ठत्रितयं तदेतद्रपाल पालं वनकारि नृनं ॥ १३ ॥ धर्मां वुधावत्र महास्मृतीना मुपस्प्रतानां विद्धारमु संगं ॥ देवत्रयं वात्र करोति वासं कछिप्छुतांम्छेच्छ भुवं विमुख्य ॥ १४ ॥ राजमन्दिर दिश्यस्ति स्थानंतु चतुरस्त्रकं ॥ सेती तत्राथर्वणाख्यो वेदस्तिष्टतिं मंत्रवान् ॥ १५॥ जलहरू मयं तत्र शोभतेत्रार हरूकं ॥ नद्राजमन्दिरास्ये स्मिन्दुर्गे वाप्यां जलार्थकं ॥ १६ ॥ त्यास्त नव चतुष्कीयुङ्मंडपं तत्र सुन्दरं ॥ जल द्रिं। गवाञ्चाक मतिचित्रकरंत्रणां ॥ १७ ॥ महासेतोसंगिकार्यं वर्यविजयतेपरं ॥ युक्तं नवचतुष्कीभीराजमंडप युग्मकं ॥ १८ ॥ नवखंडस्य छोकानां दर्शना चित्रकारकं ॥ पट्चतुष्की विलसित मेकंबामातिमंडपं ॥ १९ ॥ पश्चाद्रागे महासेतो मेंडपं त्रितयं तथा ॥ समामंडप मेकंद्वि महासेतोरियं स्थिति : ॥ २० ॥ नियसेतु प्रमाणंतु वस्यामि क्षितिपाछते ॥ देध्यें गजानां द्वाविदादयंशत चतुष्टयं ॥ २१ ॥ विस्तारे पंचदश्वे निम्न भूमो गजास्त्या ॥ पंचोर्ट्ह मुद्येचैव दशायो भद्रसेतुके ॥ २२ ॥ चतुश्रत्वारिशद्यं गजानां दैर्धतः शतं ॥ विस्तारे द्वादशगजा स्तलेपंचैव सस्तके ॥ २३ ॥ त्रयोदहोदये भद्रं सुभद्रं चतुरस्त्रकं ॥ कोष्टकं विंशतिगजा मृद्भृताविति संस्थितिः ॥ २४ ॥ कांकरोटि यामसेतो देध्ये निम्न धरातले ॥ पंचाशगुक् पंचशती गजानां मूर्व्नि सत्तवे ॥ २५ ॥ शतानिवा पट्पंचाशत्वंचशिंशचविस्तरे ॥ निम्नभूमो सप्तगजा मस्तकेतृद्ये तथा ॥ २६ ॥ निम्न भूमो सप्तदश गजा उपरिवाभुवः॥ गजा अप्टार्त्रेशदेव कोएक त्रितयंत्विह ॥ २७ ॥ सभामंडप दिक्संस्था कोष्टेऽ छा विंशतिर्गजाः ॥ विस्तारे निर्गमेमाने चतुर्दश तथोदये ॥ २८ ॥ सार्दपर्विद्यदेवाय सुभद्रे मध्य कोष्ठके ॥ पर्विद्यदिस्तरे पंच दश निर्गम

ने गजा: ॥ २९ ॥ उद्येष्टित्रेशदेव तृतीयपूर्वदिक् स्थिते ॥ कोष्टेऽ ष्टा विंशति

र्मान विस्तारे निर्गमे गजाः॥ हाद्द्रींबो द्येसत त्रिंशदेव सदामृतो॥पंच चलारि-शद्यं गजानां शतकं ततः॥ ३०॥ पाश्चात्यभागे सेतोस्तु गजानां चतुरस्रकं ॥ देःयंविस्तारतः पंचद्रा निम्न क्षितो गजाः ॥ ३१ ॥ द्रामूर्द्न्यु द्येव्वय हाविंशति मिता गजाः॥ अत्रोदयस्तु भवति अष्टत्रिंशहजावधिः ॥ ३२ ॥ अयोव्या रेणुका क्षेत्रत्रजेभ्यो म्लेख भीतितः ॥ भांत्या गत्या ध्यातम रूपे खिरामा कोष्टकत्रये ॥ ३३ ॥ नृतोर्जाणेंद्रानि खयमागते स्थापितं हितत् ॥ मागोस्य स्थापित स्तस्य-द्र्यं जायतेसदा ॥ ३२ ॥ रामसेतो यथाभाति श्रीरामेश्वर मंदिरं ॥ तनुल्यं कांकरोटीस्थ सेतोमाति शिवालयं ॥ ३५ ॥ कांकरोटीस्थ सेत्रमागे वामंड पाख्यः॥ चतुः त्तं भाविशोभंते समामंडप एककः ॥ ३६ ॥ कांकरोछी स्कुरत्ते तोरयेतू परिभूभृतः ॥ शिलाकार्यं कृतंतत्र देव्ये गजरातत्रयं ॥ ३७ ॥ विस्तारो द्ययोः पंचगजाः पंचाय नाशकं ॥ गोघड पार्श्वे देखेंत्र चतुः पंचाश दुत्तमाः॥ ३८॥ राजा दशेव विस्तारे उदुयेतु च - - - - गोवु - - - देखें - -चतुः पंचारा देवतु॥ चतुः पंचारादेवात्र विस्तारे घहभूतले॥ उद्येतु गजाः पंच भाल कामह - प ॥ ३९ ॥ - - पा याम पाइवेंतु सेतोदेंघ्यें गजावलेः॥ देसहस्रेऽष्ट पष्टिश्य विस्तारे टा दशस्पुटं ॥ ४० ॥ तले मूर्वेनि गजा : सप्त चनुविंशति सहजा : ॥ उद्ये कोएक इंद्र मत्रारा समधेककं ॥ ११ ॥ गजा अष्टाविंशति स्तुतत्र देव्येष निर्गमे ॥ चतुर्द्शो द्येसंति चतुर्विशाति सङ्जाः ॥ ४२ ॥ सप्तांगस्यापि राज्यस्य धर्मत्या त्रास्तिसुस्थितिः ॥ राणराच्ये ज्ञापकोष्ट रेखाकं किमुकोष्ठकं ॥ १३ ॥ द्वितीय मई चंद्रांख्यं देव्ये विंशति सहजाः ॥ विस्तारे दशसंत्यत्र द्वादशेवो द्ये-गजाः ॥ २२ ॥ अर्दचंद्र धर श्रीमद्रुद्र क्रीडा स्थलं हितत् ॥ पंचचतारिश द्य शतमाना सृदोभृतों ॥ गजा: पाश्चात्व भागेतु सेतो दैंध्यें त्रयोदश ॥ शतान्येव गजानांतु निम्न मूमो तथोपरि ॥ ४५ ॥ गजाद्दीव विस्तार उद्ये पंचवागजाः ॥ वांसोलग्राम पार्श्वस्थ सेतोदेध्ये गजावलेः ॥ चतुर्विशति संयुक्त सुद्रादश शता-निहि ॥ ४६ ॥ विस्तारे ऽ छाद्शगजा स्तलेपंचैव मस्तके ॥ त्रयोद्शो द्येकोष्ट त्रयमाचे त्रकोणगे॥ ४७॥ गजाविंशति रेवात्र दैर्घ्य विस्तारयोः समाः॥ हाद-शैवो द्येःवेत बतुरस्रं सुभद्रकं॥ १८॥ सुभद्रदंसाऽरहइं सारहइ तदोचिती ॥ मध्य-कोष्टे हाद्रोव देर्घ निर्गमयोर्गजाः॥ ४९ ॥ उद्ये सप्तद्शवा ऋईचंद्रा कृति-विदं ॥ यहर्शनाद्ई चंद्रप्राप्ति दुः खं हि न गले ॥ ५० ॥ अप्रास्त्रकोष्टं कम्ल बुरिजा इय मत्रतु ॥ देर्घ्य विस्तारयो स्त्रिंशद्वजा नवतथोद्ये॥ ५१ ॥ अत्रोजको

पललसन्मंडपं सेतुमंडनं ॥ इष्टाष्ट पुत्रिका स्टष्ट कीडा दृष्टि मनोहरं ॥ ५२ ॥ जनाराज समुद्रं हिस्ता करमिहांबुनि ॥ स्थिव्वाष्टपट राज्ञीस्ताः पश्चन्ति शेर-तेहरिः ॥ ५३ ॥ व्यत्रसेतो स्यमागे राजते मंडपत्रयं ॥ इति राजसमुद्रस्य वीरेंब्रोक्त मया स्थितिः ॥ ५४ ॥ इति श्री राजप्रशस्तो भट रणछोड् विराचिते एकादशः सर्गः॥ ११ ॥ व्यासोटियास्त सेव्वय भागे सन्मंडप त्रयं ॥ ६ ॥

श्रीगणेशायनमः॥ श्रोटालेका बछंवव्ये सार्द द्विरात संमिताः॥ गजादश च विस्तारे सार्देक सुगजो द्या: ॥ १ ॥ श्रीटाहितीय विस्तारे देर्घ्यं पूर्व समोद्ये ॥ साईद्विगजमानांस्ति वृतीयोटातु देर्पतः ॥ २ ॥ गजत्रिशत मानास्ति विस्तरे त्रगजादश् ॥ उदये सगजहंदा मंडपत्रय मत्रहि ॥ ३ ॥ श्रोटात्रय मि-दं भाति यावहज सुविस्तरं ॥ ताबहाम गएं नीरे पूर्णं वितनुते धुवं ॥ ४ ॥ मोर्चणा ग्राम सीम्न्यस्ति तटाकें तर्रुघ्पिरिः ॥ शुंगेस्य मंडपो द्रष्टा पश्चिमेर्थ दमप्पते : ॥ ५ ॥ पड्स्थंभो मंडपोस्त्यत्र गोष्टीं पत्यंक सेवका : ॥ कुर्वति मंडपास्त्रत्रे त्येकविंशति मंडपाः॥ ६ ॥ यामास्तङ्गि वायाताः सिवालीच भिगावदो ॥ भाषो दुहाणी वासील गुढली त्यिखला इमे ॥ ७ ॥ मीर्चना च पसींदश्य खेडि छापर खेंडिका ॥ तासोछ एपां घामाणां सीमा मंडा वरस्यच ॥ ८ ॥ तडागे त्रागता नयो गोमती ताल नाम युक् ॥ केलवास्त नदीमिधी गंगाया विविशुर्यथा ॥ ९ ॥ काकरोली लोहाणास्या सिवालीनां जलाशया : ॥ निपान वापी कृपाथ्य त्रिशासंस्या इहागताः ॥ १०॥ सर्वसेतु मितिर्देध्यं चतुः पष्टि शतानिच ॥ त्रयोदशा द्याणि तथा गजानाम परंवदे ॥ ११ ॥ श्रीराजसिंह चपते रघे गजधरै : कता ॥ गाला योगेन देध्येष्ट सहस्राणि गजावले : ॥ १२ ॥ विश्वकर्मीक वानेवं तडागानां तुलंबता ॥ कर्तव्या पड्सहस्रोय द्रजमाना वधिः परा ॥ १३॥ तावत्संख्या मितंकोपि तडागंकतवात्रवं॥ त्रया सप्तसहस्त्रीचद्रजलंबो जलारायः ॥ १४ ॥ सेतुंकताविरचित्री धर्मसेतु र्धरापते॥ श्रीरामसेतुत्रतिमः कीर्त्तिसेतु : त्रभातिने ॥ १५॥ कोष्टानिद्वाद्शा त्रेत रष्ट्रान्हणां फलंभवेत् ॥ पाँठस्य द्वादशास्कंघ युक्तभागवतस्यसत्॥ १६॥ एकविशति संख्यानि मंडपानि तदीक्षणात् ॥ एकविशतिदुः खानामभावो भविनांभवेत् ॥ १७॥ चत्वारिशद्थाप्ट युक्समभवन्सेतीमहा मंडपा स्तेप्वादीवहुमूल्य वस्त्र रचिताः सद्दाहमुष्टास्ततः ॥ पापाणैः ससुधामरै विरचिताः केचिनुतेपुरिथतः स्वाज्ञां कार्यकृते दिशान्यजयते श्रीराजसिंहो चपः॥ १८ ॥ वस्रकोष्टाइमस्प्राप्ट चत्वा रिशन्मितेपुहि ॥ मंडपेप्य विशयोद्यो शिखाकल्पित मंडपो ॥ १९ ॥ तहर्शन कराणांस्या द्वनधान्य सुखं धुवं ॥ इतिराजसमुद्रस्य त्रोक्तासर्वा स्थितिर्मया

॥ २०॥ श्रीराणोदयसिंहेद्रः स्थानेस्मि न्कृतवान्पुरा ॥ सेतुंबद्धंमहायत्नं निष्फलं तद्भूदिह ॥ २१ ॥ ततोजलाशयं चक्रे श्रीमानुद्यसागरं ॥ तत्राकरो त्सेतुवंधं संबंधें धर्मपद्धते : ॥ २२ ॥ अस्मिन्स्थे राजसिंहो राणेंद्रो राजराजवत् ॥ धन व्ययं वितन्वानः सेतुंचके तद्द्रुतं ॥ २३ ॥ सेतोस्तु कर्ता रघुवंशकेतू रामश्रराणो दयसिंहदेव: ॥ श्रीराजसिंहो नृपतिस्तथैव मन्योनभूतो भविता न चास्ति ॥ २४ ॥ पूर्णेशतेसप्तदशे सुवर्षे त्रिंशन्मिते भाद्रइहागताद्राक् ॥ वेताल स्ताल जवायताल नाम्नी नदीताल गभीर नीरा ॥ २५ ॥ संप्लावितं नीर भरें :पुरंद्राक् तया ग्रहान्यत्र विनाशितानि ॥ चकारबंधं नृपति स्तद स्या न्यायेन युक्तं भूविनीचगेयं ॥ २६ ॥ तथात्र वर्षे त्विष त्रागताद्राक् निशीथकाले भिनवे तडागे ॥ श्रीगोमती धन्य नदी जलंबा वभूव हस्ताएक मात्रमुच्चं ॥ २७ ॥ तद्रक्षितं राण रुपेण गंगा स्पद्धं करीयं भुविवर्द्ध माना ॥ श्री गंगया सार्द्धं महो तुला-र्थं भंपात्रहा ब्धोन्य पतत्तडागे ॥ २८ ॥ शते सप्त दशे तीते त्रिंशदाख्याव्द माघके ॥ पूर्णिमायां हिरण्यस्य पल पंच शतै : कृतं ॥ २९ ॥ ददो सुवर्ण प्रथिवीं महादान विधानतः ॥ श्रीराणा राजसिंहाख्यः पृथ्वीनाथो महामनाः॥ ३०॥ ऋष्टाविंदाति संख्यानि रूप्य मुद्रा वलेरिह ॥ सहस्राणि विलग्नानि महादानस्य भूपतेः ॥ ३१ ॥ दत्तायां कनक क्षितौ तुभवता विप्रेभ्य एवयहे रुद्रंभिक्षु मवेक्ष्यभिक्षक गणो दिग्दंति नामष्टकं ॥ हिंस्रोजंतु चयश्च विष्णु गरुडं नागवजो वेधसं भूतोघो मघवान मेव महितो दूरं प्रयाति दुतं ॥ ३२॥ दत्तायां कनक क्षितो तुभवता वित्रेभ्य एषांग्रहे श्रीराणामणि राजसिंह सकलं दुःखं प्रनष्टं ध्रुवं ॥ वन्हेः शीतसवं तमो भवमिना न्मालिन्यजं चाथते चंद्राद्रीष्मभवं रजो जमनिला चेंद्राच दुर्भिक्षजं ॥ ३३ ॥ दत्तायां हेमएथ्ट्यां प्रभुवर भवता सिंहजेम्यरतु सर्व कार्य कुर्वत्य गर्व निखिल सुखरुते तद्रहे राजसिंह ॥ गो-विंदी दुग्ध दोग्धा पशुपति रिपवा रक्षकः सत्पशूनां जीवोवाल प्रपाठी रिपु गण विजये पण्मुखः संमुखो भूत् ॥ ३४ ॥ पूर्णे राते सप्तद्शेव्द एक त्रिंशान्मिते श्रावण शुक्क पक्षे ॥ सुपंचमी दिव्य दिने तडागे जहाज संज्ञा विद्धुः सुनौकाः ॥ ३५॥ लाहोर सद्गुर्जर सूरतिस्थाः सत्सूत्रधारा वरुणस्य मन्ये॥ सभा द्वितीये जलधौतु सेतुं द्रष्टुं सुहार्देन समागतस्य ॥ ३६ ॥ शते सप्तदशे तीते एकत्रिंशन्मितेव्दके ॥ स्वजन्म दिवसे हेम पलपंच शतैः कृतं ॥ ३७ ॥ विश्वचक्तं महादानं विधिनां दाचराकवत् ॥ भूचके राजसिंहोस्ति विश्वचकेस्य तद्यशः ॥ ३८ ॥ दत्तेहाटक विश्वचक्र उचितं विष्रेभ्य एपांयहे उच्चेयांति

तद्रभंका निशिरविं पृता विधुं वादिने ॥ तद्रात्री दिन मन्हिरात्रि रघुना कर्माणि कुर्युः कृती विप्राधमें कृतात्वया कथमय स्थाप्योत्र धर्मः प्रभो ॥ ३९ ॥ स्तिवर्णे विश्वचक्रे क्षितिधव मवता दत्तव्यां क्षित्रेय्यो गेहेप्वेकत्रवासं विद्धात विद्यात विद्यात सित्तत्वित्ता वाहनानि ॥ देवानां तित्यातानि स्फुटिमिम वदनो धेनवो राहु रिद्धः सूर्यो वा श्रेपत्राखः सुरगज इतिवा शंभुनंदी विचित्रं ॥ २० ॥ दत्ते हाटक विश्वचक्र मुचितं विप्रेम्य एपांग्रहे दारियं खलुसर्व थेव विगतं श्रीराण वीरत्वया ॥ यद्धश्चीः किलकल्प दक्ष धनदी चितामणिः कामगो मेंहः स्पर्शमणिः खनिश्च निध्यो रत्ना करो यत्ततः ॥ २९ ॥ इतिश्री राजप्रशस्ति काव्ये द्वादशः सर्गः॥

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ एवंत्रतिष्टा विधियोग्यरूपे कृते तडागे क्रियमाण कार्ये ॥ उत्साहपूर्णो न्युराजसिंहो निमंत्रणे प्रेशितवा न्टपेभ्य : ॥ १ ॥ पूर्णादरं दुर्गगुणे इवेरेम्यः त्वगोत्र भूवेभ्य उतापरेभ्यः ॥ व्ययो ययायोग्य महोमहाश्वान् रथास्तथा साराधि वर्षं युकान् ॥ २॥ शिवोपधानाः शिविका वङीस्ताः संप्रेपया माससुहस्ति नीश्च ॥ विश्वासयोग्यान्मनुजान्द्विजा दीन्विशेषवेता नयनायतेषां ॥ ३ ॥ ॥ बुळकं ॥ च्ययोविझालेषु महाग्रहेषु राणामणेः कार्यकरेनीरेसीः ॥ पदांवराणां च पद व्रजानां सुवर्ण सूत्रोत्तमवाससांवा ॥ १८ ॥ व्यलंकतीनां विळसत्कतीनां प्रयद्मनीता तुलरत्नकानां ॥ मनोज्ञमुका वलिपुप्पराग प्रवालगारुत्मतहीरकाणां ॥ ५ ॥ गोमेद वैडूर्यंक नीलकानां रूप्यस्य हेम्रइच महासमृहः ॥ सुवर्णं मुद्रा रजताच्छ मुद्रा गिरिगुंहथित्र सुपात्रसंघः ॥६॥ कस्तूरिका शस्तवयोग रूणां कर्पूर पुरश्यगणो ऽ गुरूणां ॥ काइमीरजानां निकर : सुगंध द्रव्यस्य नव्यो विविध : प्रवंध : ॥ ७॥संस्थापितः स्थापित पुष्यकीर्ते रुपर्युपर्ये वधनप्रपूर्तेः ॥धान्यादिहृहाः शिवि राणिशालाः कृताः पुनस्ते विविधा विशालाः ॥ ८ ॥ कुळकं ॥ त्यमुप्य वस्तु प्रसरस्य छोकेः पूर्वकदाप्या नयनं नदछं ॥ प्रयक्तयातेनवितर्कि एप प्रकल्पितः फर्कशतार्किकींचे ः ॥ ९ ॥ रघो : सकाशा व्यिळकोत्सनामा प्रदानु मदा गुरु दक्षिणांतां ॥ द्रव्यं सुभव्यं बहुयाचितंत विभावितं सद्यनिभूभृतान ॥ १० ॥ उन्धुं विजेतुं धनदं प्रतस्ये ततुः सशीच्रं धनदस्तदेव ॥ रात्रोधनं भूरिरघो गृंहीये संस्थापया मास महाभयाह्यः ॥ १२ ॥ युग्मं ॥ तथारघोरुनम वंशजस्य श्रीराज-सिंहस्य वसुत्रदातुं ॥ कृतत्रतिज्ञस्य रहेकुवेरः संस्थापया मास घनंतु युक्तं ॥ १३ ॥ गोधूम गोत्राश्चणको बहाँलाः सर्व दुलानां एव पर्वताश्च ॥ क्षमा भृतोमुह गण-त्य तुंगा गोधूम पिएस्य विशिष्ट होलाः॥ ११ ॥ घृतस्य तेलस्य तुवापिकास्तु महाद्रयोवा गुड मंडलस्य ॥ असंड संडस्य महा महीधा धराधराः त्रोज्बल शर्कराणां ॥ १५ ॥ घृतोघ पकान्न महा गिरीद्राः शिलोबया में भोड

कानां ॥ दुग्धोल सन्मोदकभूधराश्च फलावले वीदक तुंग संघाः॥ १६ ॥ कृता मुद्रःकार्थ करें निरेद्रीक् जयांति चैते नृप राजसिंह ॥ पापाण शैलान्य हवोद्र यस्तु देशे श्रुतं दृष्ट मिहाद्य चित्रं ॥ १७ ॥ शैलैरमीभिः पटशैवलैश्र रतें स्तुरंगे: करिभिश्र गोभि:॥ युक्तइच दानाय घृत प्रवाहे राजं स्तवायं नग-रः समुद्रः ॥ १८ ॥ अश्वाजनैः श्वासजितः स्वगत्या प्रचंड वेतंड गणाः सुशुंडाः ॥ रथा स्तया धन्य रुपैः सनाथाः संस्थापितादान कृते न्पस्य ॥ १९ ॥ हेला खेणा पिगजा महांतो महामदा विंशति संख्ययाकाः ॥ ञ्जानीय राज्ञे विनिवेदितास्तान् ग्रहीतवा न्सप्त दश क्षितीशः ॥ २० ॥ तथा परेणापि गजइयंसदानीत मीशेन गृहीत मेतत् ॥ जलाशयो त्सर्ग विधों मयंते देया विचार्येति गजाः सयुक्तं ॥ २१ ॥ निमंत्रितास्ते नरनाथ संघाः समागताः सर्व कुटुंव युक्ताः ॥ त्र्यश्वेस्तथेपां करिभिर्गजेवा रथेः पुरे दुर्गम एव मार्गः ॥ २२ ॥ तपेव सर्वे मनुजा द्विजातयः प्रचंड विद्याः खलु पंडितो तमाः॥ कवीर्वराणां निवहास्तु चारणाः सुवंदिनो ऽ मंदगुणाः समा-ययुः ॥ २३ ॥ पुरंतदामर्त्य मयंच गोमयं स्वनोमयं वापि हया वळीमयं ॥ करेणुपूर्णं करिसद्घटामयं दृष्टं महाश्चर्यमयं जनवजैः ॥ २४ ॥ त्रवस्य पकानगणस्य भूयः समस्त भोज्यस्य समागतेभ्यः ॥ अनंतसंख्ये भ्यइहा द्रेण कृत प्रदानं प्रभुणा समानं ॥ २५ ॥ स्वीयैः परैर्वापिनिमंत्रणार्थ मश्वादि हरूत्यादि विभूपणादि ॥ वस्त्राच मानीतमथो ग्रहीला योग्यं परादृत्य ददौ तद-न्यत् ॥ २६ ॥ एवंबहुप्ये वदिनेषु लोके निवेद्यमाने हिनिमंत्रणस्य ॥ वस्तुत्रजं योग्यमहो गृहीत्वा अन्यत्परावृत्त्य दुदो वदान्यः ॥ २७ ॥ शते सप्तदशे पूर्णे वर्षे हाभिंश दाइये ॥ माघ शुक्क द्वितीयायां राजसिंहस्य भूपते : ॥ २८ ॥ परमार कुलो-त्पहा श्रीराम रसदेवधूः॥ राजसिंह नृपाज्ञातो वाण्या उत्सर्ग मातनोत्॥ ३९॥ व्हवारी घट मध्ये लग्ना रजत मुद्रिकाः ॥ चतुर्विशति संख्यायुक्सहस्त्र प्रमिता इह ॥ ३० ॥ ततस्तु सेती घरणी घवोत्तमो जलाशयो त्सर्ग कृते तुलाकृते ॥ हेम्नस्तथा हाटक सप्तसागर त्यागाय वैत्रीणि सुमंडपान्ययं ॥ ३१ ॥ कर्नुंसमाज्ञा पयद्त्रराणा श्रीराजसिंहो बुधसूत्र धारान् ॥ कृतानि कुंडानि नवैवतंत्र वेदी चतुर्हस्त मिताकृतावा ॥ ३२ ॥ सुमंडपः षोडश हस्तमान इदृक्सु संख्या मित-कार्य सिद्धे ॥ वदाम्यहं तन्नवलंडयुक्तं क्षितौ प्रसिद्धे न्यते : सुनाम्न : ॥ ३३ ॥ अस्यासुद्दष्टी वचतुः पुमर्थ प्राप्तिस्तु योग्ये समये नराणां॥ यशोस्तु वैपोडश सत्क-लेंदु त्रभं प्रभोवेंतिकतः प्रकारः॥ ३४॥ स्तंभाकता षोडश संमितास्ते दानानि

किंपोडश वामहांति ॥ कृतानि कर्नुंच कृताः प्रतिज्ञा छेपाहि दिग्भितिषु भूमिभन्नां ॥ ३५॥ द्वाराणि चलारि कृतानि तेपां संदर्शनान्मुक्त चतुष्टयं स्यात् ॥ एतादृशो मंडपराज पर्व कृतस्तु यूपो पिचसूत्रधारेः॥ ३६ ॥ तुटा विधानस्यच सप्तसागर दानस्य वा मंडप युग्म मुतमं ॥ तुटाक्रमोद्वासित मेवमद्वतं श्रीराजसिंहेन कृतं मनोहरं ॥ ३७ ॥ एवं त्रयं संदित मंडपानां त्याकृतं हेतुर्यं महींद्राः ॥ तापत्रयं दर्शन तास्य न्दणां हर्तुं त्रिनेत्र प्रियतांच छन्धुं ॥ ३८ ॥ गते शते सप्तदशे सुवर्षं द्वात्रिश्च तस्य तपसी तिराज्ञा ॥ पांडो दशम्यां च शनीयहितो जहाशयो स्तर्ग विधे मृदूर्नः ॥ ३९ ॥ श्रात्ते तुमाधे सित पंचमी तियो मही महेंद्रेण पुरो धसा सह ॥ जहाशयो त्सर्ग कृतिधियासनतद विजां सद्धरणं कृतं मृत्य ॥ ४० ॥ होतारो जापको द्वार पाठा वेकां श्रुति प्रति ॥ पर् चतु विश्वातिः संस्या ऋतिजा मिति कीर्तिता ॥ ४९ ॥ एको ब्रह्मा तथा चापं पिंद्वं शित रतो ऽ खिलाः ॥ तेमीमस्य पुराषोक्ता स्तत्र त्रोक्त फळ प्रदाः ॥ ४२ ॥ चतुर्विश्वति तत्वानां पुंससा दान मात्मनः॥ तद्वाणावरणं वीरः पिंद्वंश हितजा निति ॥ ४३ ॥ इति त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

श्री गणेशायनमः ॥ श्री पष्टराज्ञ्या परमार वंश्या श्री इंद्रभाना भिधरावपुत्र्याः॥ त्याज्ञाः सदाकृंबरिनाम भाजा कतामुदा रूप्य तुला कतेहाक् ॥ १ ॥ श्रकारि रात्रा बिह्मंडपंजने रखंड कुंडे रभिमंडितं जवात् ॥ नृणां महाश्यर्ये महोभवत्ततो ऽ घिवासनं तञ्जूतं विधानतः ॥ २ ॥ गरीवदासारूयपुरोहितेन वे पुत्रत्रयु-केन तु हेमरूप्ययो: ॥ कर्नुं तुलामंडप युग्मकं कृतं पुरोधसाकारि ततोधि वासनं ॥ ३ ॥ राणामणिश्री व्यमरेशसूनो भीमस्य राज्ञस्तुवधूः पवित्रा ॥ तोडा स्थितेर्मृपति रायसिंह मातातुटां रूप्यमयी विधातुं ॥ १ ॥ प्याज्ञापयामास तदेव मृष्टं रानेंद्र छोके निशिमंडपंसत् ॥ समस्तयस्तु स्फुरितं कृतंवा धिवासनं तत्र तयोक्तरीत्या ॥ ५॥ चौहानवंशो नमवेदछापुर स्थितवंद्रुराव वरस्यसत्सुतः ॥ सरामचंद्र : किलतस्य चात्मज :सत्केसरीसिंह इतिद्वितीयक : ॥ ६ ॥ रावोद्वितीयः रुतएपराणा श्रीराजसिंहेर्न सङ्घरस्थः॥ कर्तुतुलां रूप्यमयी विचारं भात्रा करोडे सबलादिसिंहः॥ ७॥ उवाचरावोय महान्महामतिः रावोभवानेप कतोसि भूभुजा ॥ तुलां करोतेवतदा तुलारुते सकेसरीसिंह इहोचतो भवत् ॥ ८ ॥ सकेसरीसिंह महामनामुदा विधायवस्तु प्रसरं सविस्तरं ॥ सकुंडसन्मंडल वेदि मंडपं रुलाकरोद्रा गधिवासनं ततः ॥ ९ ॥ सुमंडपं चारणवाईटोवा सत्के सरीसिंह इतीह सेतो: ॥ तटे तनीद्रप्य तुटांविधानुं तथांतिके खादर वाटि

क्रयाः : ३० : नाषेत्र शुक्र मतन्यां राजातिह चपत्रिया ।। राठाँड क्यामहन्य हुनोहोसहरी व्यवाद् १ ११ । विश्वलहत्र रतन नुहासुद्धं न्नतिष्टित्ते ॥ वारिका राजनगरे राजनिह उरक्क्या ॥ ३२ १ ततो नवन्यां नवहुंबुनीनां नान विवासी स्वकाहलासी । विविध वाविध वाध्यासी मुरीतिसाः सर्वे जना निसाँदः । १३ . तरोत्हा नंडपतव्य बहुँ नर्नेमुदेया विद्ये विदानं । वरोतहा नव-न्यः मुक्तं रहे निष्ठचे तादेहार्यपुरनं ॥ १४ ॥ स्टोबरा तं रविताः स्तास्त विविश्वतः : शुक्तंबर्च्यः । सर्वातुदिश् बुंनहो स्वेतः तरमयन्येति कटल्यसूर्व ॥ १५ ॥ मुराबिने मोल्यरा । प्रमुक्ते मच्छ्यस्यद्व मालिकाने । । नामस्य बद्रा एवनंडरेतु वसंतर्व प्रविभातिचित्रं ॥ १६ ॥ प्रकल्पिनं तत्रवरंग ब्रह्मिनः सत्पन्नरमें मृतस्त मंडले । मसेडरारे गुमबर महुतं वर्क वतुबेक विरामितं पुनः । १७७ सनंदरोव चतुरत्र सहुदं सहावारं संहलस्य वारा । श्रीद्यस्यसम्ब मुखायसत होत्यमने : पोड्या नव्यसताचे : 1 १८ ॥ होयन्य मूर्येत सुद्धन् लब्बदे बहाबिदेश बनुरान्य हुउदे । बीरे उसूडं बनुरत्र बेदिका सहंग्रहीं तिनरत्तर्तये ॥ ३९ ॥ राजाविराजः च हुरोहितेन हुत्तः सनेतो सुन प्रवर्षेत्रः ॥ प्यावतिष्ठेत चरानचंद्री विराजते नंडर सम्बद्धी ॥ २०॥ सहोद्धीये स्तर्वेश्व प्रेंके नोनालितीरी रविद्वारेनाये : अनिनंत्र अयाननरेश संये विंशोनियो देनगरी पंथेतः । २३॥ महीमहिँदी नवराज्ञतिहो वर्षेत्रपूषि वराजि ववेड्यः ॥ इतेब्रमुक्तः प्रयमेदिनेद कृतीस्वामो नियमी नवन्यो ॥ ५२ ॥ देहस्य शुद्धिप्रविधायप्राय श्वितंच कतानिविशु इविनः ॥ शुनिन्नृति हेरिन कर्न छेद्दे सहाने यो हास प्रमावद्यनः ॥ २३ ३ श्री राजसिंह : इत्वान् प्रायसितं पदा ददा । प्रायसितं शुहनन्या तिशुहननद-हुन् : । २४ । ततो हरः न्वति मुद्दावर्वय दुरोवसा विष्ठवरेः समेतः । न्वन्ति प्रदेवे कृतवारवारेच्याः पूरांच पृथ्वीयर भावदायी ॥ २५ ॥ गरोश पृञां पृथिदी श्वरन्तुर हो हतात्रातिनहानु तत्रदां । श्रीगोत्रदेव्या अरिगोत्रवृदिदां गो.विंद्यूनां बहुगोष्टनप्रदां ॥ २६ ॥ छवा छत्तरे विलस्तुन्ये न्वेनन्यनातः क्षितिरेष्ट्रकत्यं । रानीविधिष्टय प्रयास्वनेवे चकार पूजां वर्रो त्येव ॥ २० १ ग्रीकासाल्युहरेहितत्व कलातु पूर्व वर्स परेषां । तिलाश्रितामा सन्तिल द्विजानों सहत्विज्ञों दावर शिवीनों । २८ । बुद्रक्तो द्वर पीठद्रनी न्यस्य पीटाचल मारकारे ॥ प्रान्तम पारा विकायनार्थे श्री विषयेकेः रहवारतंत्र ॥ २९ । क्लारके : प्रसेचना कमगतीहि वसे मुसेचनानि सिरलके डिमानो ॥ श्रियो ३ इतद्वयः सङ्क्षत्रावां अमृतपूत्राः समिमृतुद्वाश्रीः । ३० । छद्वाय ताई सञ्चरकेवार्त कुनुंस सूत्रं वृतवसे सूत्रं॥ आकला कीनिधितपेतरसं संकरर

नारं प्रददों हिजेम्यः ॥ ३१ ॥ व्यनच्यंता कारक मर्च्यंदान कलाददों या हिज पुंगवेम्यः ॥ सुदक्षिणाः संगर कर्मचर्म त्यागेषु वा दक्षिण भावदाञीः ॥ ३२ ॥ गरीवदासास्य पुराहितस्य पुत्रभ्युकस्य महाचित्रामा । वासः समूहं शुमवासनादं ताम्यां दत्रों भूपति राजसिंहः ॥ ३१ ॥ मुकामणि खाजितकुंडलेच श्रीमंडलाल्येमणि मृद्रिकाश्य ॥ त्यकीयमुद्रा चलनायजंव हीपि खिलेरवो त्यत्र गदाब्यं ॥ ३१ ॥ प्राप्तुंस रलाल्कटकांगदांश्य यज्ञोपवीतानि सुवर्णवंति ॥ जलाशयोत्सर्ग सुयज्ञ सिच्ये दद्रों नरेंद्रोत्रत राजसिंहः ॥ ३५ ॥ युग्मं ॥ नाना विधान्यामरणानि नूनं त्वस्य क्षितीशाभरणतसिंखे ॥ जलाशयोत्सर्गविधिप्रसिद्धये जलाच्छपात्राणिस्वर्णवंति ॥ ३६ ॥ श्री भोजनामाधिकदान जातपुण्यासये भोजनपात्रपंति ॥ विवेध पूर्वं तम पूज्य त्यत्युत्र प्रयुक्तं त्वस्य ॥ दत्यन्महींश्रो मणिमुद्रिकागणान्त्यं मूण्य स्वान्युवर्णस्थितये तदालये ॥ ददन्महींश्रो मणिमुद्रिकागणान्त्यं मणीनांच तदीयमंदिरे ॥ ३८ ॥ सुरूप रूप्योत्तमपात्रपंति रूप्याति पूर्वं मणीनांच तदीयमंदिरे ॥ ३८ ॥ सुरूप रूप्योत्तमपात्रपंति रूप्याति पूर्वं न तदालयेषु ॥ वासः समूहा नतिनूतनांश्य मनस्सुतेषां सुखवास सृष्टे ॥ ३९ ॥ एवंससर्वाचेन मंत्र कृत्वा नानाव्ये र्चितपादपञ्च ॥ सुभाग्यमाजं कृतकार्यवर्षं स्वमन्यमानोत्र विभातिवारः ॥ ४० ॥ ॥ कुलकं ॥ इतिश्री पतुर्वेशः सर्गः ॥ १४ ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ ततः सवादित्र विचित्र नादं कुरंग वेगो चतुरंग संगं ॥ उत्तंग मातंग घटासमेतं नानाजनस्तोमसमाकुठंच ॥ ९ ॥ चठत्यताका विठ शोमिताश्रं संस्थाप्य वित्रान्सपुरहति जश्र्य ॥ अठंकता नत्य गता वर्छानां संक्ष्य प्रदेशेषु सुवंधुरेषु ॥ २ ॥ तान्छोकपाळानि वभूरिभूपान् परयन्नवद्यं वश्रगः क्षितीशः ॥ अभे सरांस्तान्त्र विशायसर्वा न्विचित्र वादित्र घरात्ररांश्र्य ॥ ३ ॥ व्यतंड सोमाग्य मृतोतिमञ्या नारीविचित्रामरणाश्र्यनञ्याः ॥ जळाडितत्रोहृतधन्यकुंमाः कता पुरस्ता जितविन्यरंमाः ॥ ८ ॥ धीरपुरस्कृत्य पुरोहितंजळयात्रां विचित्रां कृतवान्त्ररेश्यः ॥ युधिष्ठिरस्या पिचराजसूयके शोमानवे ताहशरीति रीरिता ॥ ५ ॥ ॥ कुळकं ॥ त्रोकं जनैळींक रतोय मुचतो जळार्य मयों प्यपरो स्तितंवदे ॥ दानाय तच्छत्र गळत्सुहाटक शहं त्रसन्ना इरुणा करिप्यति ॥ ६ ॥ तथात्र कृत्या परुणस्यपूजां विधान पूर्वं सकळांगयुक्तां॥ ध्यानाय्यनीरं कळशेपुकृत्या नारीः पुरः सत्कळशाः कळोक्तीः ॥ ७ ॥ महामहोत्सा हमयः स्पुरज्यो उसहयः स्पष्टन्यः सविसमयः ॥ दिजावळी मंडित मंडपे शुभे ऽ भवत्त्र विरोति विशिष्टतृष्टिनान् ॥ ८ ॥ संस्थाप्यवेयां कळशान् जळाड्या न्वसारता न्विज् चतुः

महाराणा राजिसंह- १. ]

वीरविनोद.

[ राजतमुद्रकी प्रशस्ति- ६१०

काया : ॥ १० ॥ माघेत्र शुक्त सप्तम्यां राजसिंह नृपत्रिया ॥ राठौड रूपसिंहस्य पुत्रीजोधपुरी व्यधात् ॥ ११ ॥ त्रिंशत्सहस्र रजत मुद्रासृष्टां प्रतिष्ठितां॥ वापिकां राजनगरे राजिसंह नृपाज्ञया॥ १२॥ ततो नवस्यां नवदुंदुभीनां नाना विधानां नवकाहळानां ॥ विचित्र वादित्र वरप्रजानां सुरंजिताः सर्व जना निनादैः ॥ १३ ॥ ततोमहा मंडपमध्य ऊर्ट्व स्तंभेपुवेद्या विद्धे वितानं ॥ नृपोमहा सत्व-मयः सुयुक्तं रजोनिटत्ये तदिहार्थयुग्मं ॥ १४ ॥ पट्टांवराणां रचिताः पताका विचित्ररुपाः शुभमंडपस्य ॥ सर्वासुदिक्षू र्ड्वमहो नृपेण जगज्जयस्येति कृतस्यनूनं ॥ १५॥ सुगंधिभि मील्यगणैः प्रसूनैः सत्पञ्चवैश्रांदन मालिकाभिः॥ माघेप्य-वद्रा एवमंडपेपु वसंतएव प्रविभातिचित्रं ॥ १६ ॥ प्रकल्पितं तत्रचरंग विक्षिभिः सत्पद्मगर्भे भृतसप्त मंडलं ॥ सपोडशारं शुभरत मद्भतं चक्रं चतुर्वक्र विराजितं पुनः ॥ १७॥ समंततोवा चतुरस्र मद्धतं सद्रारुणं मंडलम्त्र कारणं ॥ श्रीपद्मनाभस्य सुखायसप्त द्वीपत्रभोः पोडशं सन्त्रमाणकैः ॥ १८ ॥ ज्ञेयस्य भूपेन सुरुत्त लब्धये चक्रश्रियेवा चतुरास्य तुष्टये ॥ वीरेणसृष्टं चतुरस्र वेदिका सद्रंगवङ्णी निभरत्नपूर्तये ॥ १९ ॥ राजाधिराजः स्व पुरोहितेन युक्तः समेतो गुरुणायथेंद्रः॥ यथावसिष्टेन चरामचंद्रो विराजते मंडप मध्यदेशे ॥ २० ॥ सहोदराचे स्तनयेश्व पोंत्रे नीनाक्षितीशे रिपदुर्गनाथैः ॥ निमंत्रणायातनरेश संघे विशोभितो देवगणे र्यथेंद्र: ॥ २१ ॥ महीमहेंद्रो न्यराजिसहो धर्मेंकमूर्ति धरणी धवेडच: ॥ कृतैकभुकः प्रथमेदिनेच कृतोपवासो नियमी नवम्यां ॥ २२ ॥ देहस्य शुद्धि प्रविधायप्राय श्चितंच कुलातिविशुद्ध चित्त : ॥ श्रुतिरुमृति प्रेरित कर्मरुंदे श्रद्धामयो ब्राह्मणमावदान : ॥ २३ ॥ श्री राजसिंह : कृतवान् प्रायश्चितं यदा तदा ॥ प्रायश्चितं शुह्रमस्या तिशुह्रमभव-त्पुन : ॥ २४ ॥ ततो नृप : स्वस्ति सुवाचनंच पुरोधसा विप्रवरे : समेत : ॥ स्वस्ति प्रदंवे कृतवान्धारित्र्याः पूजांच पृथ्वीश्वर भावदायीं ॥ २५ ॥ गणेश पूजां पृथिवी श्वरस्फुर द्रणेशतात्राप्तिमहासुखप्रदां ॥ श्रीगोत्रदेव्या अपिगोत्रवृद्धिदां गोविंदपूजां बहुगोधनप्रदां ॥ २६ ॥ कृत्वा कृतार्थं विलसत्पुमर्थं स्वमन्यमानः क्षितिपेपुधन्यं ॥ रामोवसिष्टस्य यथाश्वमेधे चकार पूजां वरणं तथेव ॥ २७ ॥ गरीवदासारूयपुरोहितस्य कृत्वातु पूर्वं वरणं परेषां ॥ निजाश्रिताना मिखल द्विजानां सद्दिजां वावरणंशुचीनां ॥ २८ ॥ मुदाकरो दत्रतु पीठदानं स्वराज्य पीठाचल भावकारि ॥ प्राग्जनम पापा धिकधावनार्थं श्री विप्रपंक्तेः पदधावनंच ॥ २९ ॥ कलापकं ॥ प्ररोचना कृज्जगतोहि धर्मे सुरोचनाभि स्तिलकं द्विजानां ॥ श्रियो ऽ क्षतलाय सद्क्षतार्वा प्रसूनपूजा मिपसूनुदात्रीं ॥ ३० ॥ कृलाव तादं मधुपर्कदानं कुसुंभ सूत्रं घृतधर्म सूत्रं॥ आकल्प कीर्तिस्थितयेलनल्पं संकल्प

वाच्यं विति तलुरोध सानामोक्तमेकं वितिराजसागरः ॥ नामापरं राजसमुद्र इत्यतो नृपस्तडागस्यतु जन्मनामवै ॥ २९ ॥ इत्युक्तवाने वहि राजसागर स्तवतरं राजसमुद्र इत्यपि ॥ नामास्य चक्रे दिनपंचकोत्तरं दिव्येमृहतें विति मुमिनायकः ॥ ३० ॥ महोत्सवं द्रष्टु मिमंपुरंदरः समागतो हात्र विनिश्चितं वधेः ॥ यतस्तदये सरवारिदवजः प्रवर्पतिस्मां नुकर्णं दानै : दानै : ॥ ३१ ॥ ततामहा मंडप मध्य उत्तमा होमक्रियाया मभवन्परायणाः ॥ श्रीवेदपाठेपु जपेपु तत्पराः क्रियासु सर्वासु त्येव मृत्विज ॥ ३२ ॥ नवेषु कुंडेषु नवस्वयाग्नयः श्रीगार्ह् पत्या हवनीय सिन्नाः ॥ प्रजञ्बलु स्तत्र वितान मंडलं धूमेन धूमं सकलं तदा भवत् ॥ ३३ ॥ धूमावलीमि गंगने तदा भवन् महावितानानि पराणि मूपते ॥ रजस्सुरक्षो कृतये जगल्कता कृतानि किं धूसरवर्णवाससा ॥ ३४ ॥ महा वितानेप्वय धूममालया कृतं तुमालिन्यमिदं तदा भवत् ॥ श्रनेक मालिन्य हर्राह मंडपस्थितस्यस्रोक प्रसरस्य पर्यतः ॥ ३५ ॥ य्यनंत धूमालि मनंत संस्थित ज्योतींपि वन्हे : ग्रुभगंध वाहकान् ॥ सुगंध वाहान्त्रपकल्प यस्वहो संक ल्पनीराणि सदाब्दपूर्तेषे ॥ ३६ ॥ ततः कतार्थः समरे समर्थे श्वापश्च 🕆 कस्य पुमर्थकांक्षी ॥ मनो दधे राजसमुद्र भद्र प्रदक्षिणार्थं सक्छार्थसिध्ये ॥ ३७ ॥ यस्या क्षितौ पूर्व महोऽभवन् दिाळा निस्नो स्रतत्वं पटु कंटका जनैः ॥ साम्यंच संमार्जन मत्र निर्मितं भाग्यं भुवस्त न्वपतेः समागमे ॥ ३७॥ श्रारण्य व ऽ स्या वित रज्जवो भवत् यस्यां क्षितों वीर ऋपा क्षया पुरा ॥ क्रोशा-दि कक्षानकते जने जीवात् घृतो दतादी कुशसूत्र रज्जवः ॥ ३९ ॥ इति राज भशस्ती भट्ट रणछोड कृते पंचदशः सर्गः

श्रीगणेशायनमः पूर्णेतु पोडश शते शुभ कारि वर्षे द्वाविंशति श्रमितके किछ माप्येच ॥ पक्षे सिते उदयसिंह नृष स्ट्तीया मध्ये करो दुद्य सागर मु प्रतिष्ठां ॥ १ ॥ उदयसागर नाम जलाशयो नमपिर क्रमणे रमणी पुतः ॥ उदयसिंहन्यः शिविका स्थितः समतनो दिति सूत्रनिवेशनं ॥ २ ॥ जसवंतिंहिंह् रावल इति जल्पित चान्त्रभोः पार्थेः ॥ यवं कार्यं भवता श्रपवा श्राोहणं कता ॥ ३ ॥ कार्या प्रदक्षिणार्थे द्विज्ञायसो श्रस्ततो देयः ॥ श्रुजाति पक्ष युगलं तूर्णां स्थितवा न्महाशयो भूषः ॥ १ ॥ ततो चपः सामगवेद पाठिभि युकः पुरः स्थापित ऋतिगा दिकः ॥ नाना प्रतिहार करस्य पष्टिका खोद्य दुर स्थित सर्वे मानुषः ॥ ९ ॥ विचित्र वादित्र महा स्थावः पुरः स्थित प्रोशतदंति पंकिकः ॥ विराजि वाजि प्रजशिता

नहारागाः राजांतेंह्- १.]

गेरविनो ३

[ राजतमुद्रको व्यक्ति— ११३

मकः दिवां शुक्त ओ दिविका पुरः सरः ॥ ६ ॥ पुरस्य पूर्णी वतकुंन सल्बली महामहोत्साह मयो महोत्सवः ॥ तमस्त जीयां वसना वज्ञ त्वकां सुकां-चल गंथि विधान सुंद्रः॥ ७॥ वेदो दितं राजसमुद्र राज ल्लुस्त्रसंवेष्टन इसं कर्तुं ॥ त्वपाणि संस्थापित नव्य भव्य सत्कुंकुमोद्द व्यवतंतु पंकिः ॥ ८ ॥ सुखपरिक्रमणाय नहोनुको धराणेम्ब्नि सुचेलकत्लिकाः ॥ व्ययस्ताः त्वजनेन पद्म स्प्रशन्त सुकुमारपद्मे ऽ त्यजद्वुतं ॥ १॥ वसनोपानयुगर्स पद्यो धुँलापि भूनुजा त्यका ॥ सुकुमार पदेनापेच धमांबुतपद्यति प्रकल्पयता ॥ ३०॥ अपाद चारो सहलां प्रियमो विराद्धकः संप्रतिपाद चारी ॥ स्वन्भरा भाति महा प्रभावो राजाधिराजः प्रमु राजतिहः ॥ ११ ॥ प्रवृक्षिणा वृक्षिण-तो वितन्वन् सद्क्षिणो द्क्षिण मार्ग गामो ॥ प्राची दिशा द्क्षिण दिश् प्रतीची सोन्या गताल्हन् वह वृक्षिणानिः ॥ १२ ॥ द्विता दिकान् धन्य धनेश्व धान्ये रतोषय स्तवं सना स्तयेव ॥ सद् श्वनेदो तम् रासस्या दिकं प्रस्काञ्च मिह्मरुतः ॥ १२ ॥ युगमं ॥ तडागं वेख्यन् राता क्यबंड नवतंतु। मे ॥ नवलंड घरा मध्ये कीर्ति स्थापितवां व्यिरं ॥ १९ ॥ शुक्लांवरं चंत्र निव क्षितीक्र राज्ञां सुतारा इव तार हाराः ॥ तेवंत एवत्युचितं हि गौर्यः सहीर मुक्ता भरणाति रन्या ॥ १५ ॥ इममुल्तवमङ्गतं महेंद्रो सचिरं ब्रष्टु मुपायतो मुवात्र ॥ जलवास्तु पुरः सरा स्तदीचा इति वधीते जलानि हर्षपूर्णाः॥ १३ ॥ प्रथमं राचि शैल्प शोभितानां प्रमद्दानां प्रमद्दाति भूषि।तनां ॥ ऋथ वर्षण मीर पूरितामां सक्छांगेष्वभव सुद्यीतछतं ॥ १७॥ जलवारा विख्यु स्थिताः लियः जतकंपासु तडागसत्तदस्याः ॥ त्रुतजांबूनव्कांतकांतयः अगाव्रत्नव द्रीमा गताः कि ॥ १८॥ वानेता यानि मेखलोचना स्ताध्यकिता उत्तव द्रीना गताः कि ॥ जलकारा विलमार्गं गामिनोस्कन्या इतिविक धन्यवन्याः ॥ १९॥ तनुलग्ना ईपरातिहरुदेह घटनानां घटतिवनस्तनीनां ॥ घनदार विष्पूरितांगिकामा निव कोतूहलदं जलांगनामां ॥ २० ॥ पद्चंकम्पोषु होत्य मेतत् अरितिहत्य सहोद्रं समीद्य ॥ सुकुम्यतरं सुकिववितः शिविकर रोहण मादि शन्महाँद्रः॥ २३॥ पद्चंक्रमणे इतोष्यमां निजराक्षीं परनाखंद्रजाः ॥ महता समबेक्य सुक्षमां शिविकारोहण माविस्त्वमुः ॥ २२ ॥ सथ राज समुद्र मंडलेरिमन्परितः सूत्रसुवेष्ठमं वितन्वन् ॥ निजम्बलये सुधनंसूत्रं सततं रक्षति राजसिंह राणा ॥ २३ ॥ जय परिक्रमणेषु समागता विविधपुष्प विराजित मालिकाः ॥ सपदि राजसमुद्ध वरेपिता वरुणदेव मुदे करुणानृता ॥ २६ ॥

वसनग्रंथिविधानभूपिताभि र्युवितिभिः परिवेष्टितो नरेंद्रः ॥ भुविनाना विध दिव्य सुन्दरीभिः परितो बेछित इन्द्र एवनूनं ॥ २५ ॥ वसन ग्रंथि विधान भृषिताभि वीनताभि न्रंपमाद्यतं समीक्ष्य ॥ जनता वीक्ष्य हि रासमंडले श्री हरि भूगताम जाताम उत्तरिक तमाच्या जाता नाव्य हि तत्तरिक आ हिर रेवं कृतवान्ध्रुवं विहारः॥ २६ ॥ चतुर्दशोद्धापित छोकवासि प्राणीस्फुर नृति विवर्दनाय ॥ चतुर्दश क्षोश मितस्तडागो जछेनपूर्णो भवदेवतूर्णे ॥ २९ ॥ प्रदृक्षिणायां शिविराणि पंच श्रीराजसिंहः कृतवानि हेति॥ हेतुस्तुपंचेद्रियजान्विका सन्हर्त्तुं प्रकृतोय महोसुरुतः॥ २८॥ ईपय्कृष्ठाधार धरोधरेंद्रो महाफल प्राप्तियुतोहि जातः॥ धृतासमस्ता न्नियमांन्यमांश्य तनोसिपुष्यं यमयातनाहत् ॥ २९ ॥ कमल बुरिजस्यपाइवें तटाकतीये त्रयोदइयां॥ एकोगजोनिमय्रो अटितिप्रकटो भवद्रभीरेपि ॥ ३० ॥ यत्तद्वरुषेनाय मुपायनाधी धरेंद्रपुष्यस्य ॥ राज्ञोस्य त्रेपितइति विशेष विद्विस्तदा त्रोक्तं ॥ ३१ ॥ श्राम त्रदाने धृतपकदाने पकान्नदाने र्यसनप्रदानेः ॥ ब्रब्यप्रदानै र्नृपत्र्यागतांस्ता नतोपयन्तोप युतोमनुष्यान् ॥ ३२ ॥ एवंफराधार घरोधरेंद्रः पट्टेदिनानाम भवन् ततोयं ॥ पडर्जुनीरोग तनुः पड्टिम विवर्जितौ बाच्यमतः किमन्यत् ॥ ३३ ॥ ततोनरेंद्रेण चतुर्दशीदिने सुशर्मणा भर्मतुरहास्य-क्मणः ॥ प्रकल्पितं सुंदररूप सागरं दानस्यवादा विधवासनमदा ॥ ३१ ॥ वित्रंवितानं चपछाः पताका सुपछवा श्वंदन मालिकाश्व ॥ सत्सवंतो भद्रकरीच पङ्क्यो विनिर्मिता मंडप युग्ममध्ये ॥ ३५ ॥ रुलार्चनं मंडप युग्ममध्ये वृतेहरे विप्रप - श्ववास्तोः ॥ पुरोहिता देवेरणंनरेंद्र ऋतिग्गणस्या व्यद्गानुद्रमेन ॥ ३६॥ ततश्चतुर्दिक्षुच मंडपद्ये कोणेपुर्पाठेपु समस्तदेत्यः॥ स्रम्यच्यंदप्सृ प्रभृतीन् यहादिका न्वेयांचदेवा न्प्राविभाति भूपति । ॥ ३७ ॥ नृनामवन् इंटर्र युग्ममध्ये होमेनरान्सर्त्विज उत्तमास्ते ॥ श्रीनेदपाठेपु जपेषु मर्दछिरम् स्टा रपतेः सुखाय ॥ ३८ ॥ ततः शिवाङ्यः शिविश्रांनरस्थिनः हित्रस्याहः च्छिवरं प्रतिप्रभुः ॥ व्यकल्पयन् हयगतिं गतकमः सपामग्च्य वर्गाटकेट्टः ॥ ३९ ॥ श्रीराणवीरः शिविरं त्रविरूप शुग्वत् फटायार सिर्वे प्रकल्पह ४ जलाशयोत्सर्ग विधेरुपस्करं कर्तुसमाज्ञा प्रयदेष मानुपान 🖫 🔑 । इतिर्वा षोडपसर्ग : संपूर्ण : ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ सप्तदश सर्गो छिल्यने ॥ व्यत्यन्तिः हिर्म पूर्णे मायां पूर्णेतुनको न्यराजसिंहः ॥ राष्ट्रीयनेनः स्कृष्टिकार स्वर्धान्त्रः शुभमंडपेरिसन् ॥ १ ॥ श्रात्रा विशोधी व्यक्तित्वन्त्रः कृष्टि कृते राष्ट्रीत् नामा ॥ सत्रीमसिहेन सुतेन सकः कृष्टे राजा राजीवह नामा ४ ४ ।

सुतेन वा सूरजसिंहनामा तथेंद्रसिंहाभिधसूनुना च ॥ सुतेन युक्त श्र्य महा वहादुर सिंहेन राजन्यगणे रुपेतः ॥ ३ ॥ अमरसिंहशुभाभिधपौत्रवान जयसिंहमुखोत्तमपौत्रयुक् ॥ त्रियमनोहरसिंहसमन्वितः प्रविलसहलसिंहविशो भितः ॥ ४ ॥ सुतेन युक्तोपि नरायणादिदासेन योग्यैः कुलठकुरै श्र्य ॥ महा पुरोधो रणछोड राया दिकेश्य भीपू वरमंत्रिमुख्यैः ॥ ५ ॥ विराजितो मंडप मध्य देशे पूर्णाहुतिं पूर्णमनाः प्रकल्प्य ॥ जलाशयो त्सर्ग विधि च तूर्णं संपूर्णं मेवं कृतवा नरेंद्र: ॥ ६ ॥ समस्त जीवा विछ तृप्तयेवै जलाशयों त्सर्ग मयं विधाय ॥ मला जगर्जीवन मे तदस्य सुजीवनं राणमाण र्विभाति ॥ ७ ॥ यथा दि। छेपो हयमेधकर्ता सत्सेतुकर्ता भुवि रामचंद्र :॥ युधिष्ठिरो वा कृत् राजसूय तथैव राणा मणि रेव भाति ॥ ८ । ततः सुवर्णा द्वतसप्तसागरदानोङ्कसन्मंडपमध्य उत्तमे ॥ श्री राजसिंह : परिवार संयुतः प्रविष्ट एवाति विशिष्ट दिष्ट युक् ॥ ९ ॥ शास्त्रेरितं कांचनसप्तसागर दानस्य सर्वा हुति पूर्व कानिये ॥ कर्माणि कृता किल निर्मलोत्तम स्वतः सुधर्मा धिप धन्य वैभव : ॥ १० ॥ सप्तेव कुंडानि च कांचनेन विनिर्मितान्यंबुधि रूप कानि ॥ संस्थापि तान्ययत एव तानि सोपस्कराणि क्रमतो वदामि ॥ ११॥ ब्रह्मप्रयुक्तं लवणेनपूर्णं कुंडंतथैकं सपयः संकृष्णं ॥ परंघृताचंदा महेरामन्यत् तथापरं सूर्ययुतंगडाद्यं ॥ १२ ॥ दघ्नातिधन्यः समहेंद्रमन्यत् परंरमायुक् धृतद्यर्करंच ॥ गौरीयुतं वा परमंबयुक्तं सप्तेति कुंडानि मयेरितानि ॥ १३ ॥ एतानि सर्वाणि सवस्तुकानि दलेवराज्ञी सहितो ग्रहीला ॥ धन्या शिषोधीर पुरोहितोका त्सुर्लिग् प्रयुक्ता जयतिक्षितीशः॥ १४॥ महादानं सदत्वायं राज सिंहो महीपति । । सप्तसागर पर्यंतं भातिकीं चिं प्रकाशयन् ॥ १५ ॥ जलाशय त्याग विधो समस्त सज्जला विल्यागविधिमीये त्यलं ॥ कार्या हिमत्वा शुभसप्त सागर दानंकतं दानिवरेणयुक्तता ॥ १६ ॥ यंथेषु दृष्टं किलसप्तसागर दानं तदाधिक्य कृतीस्फुरत्पणः ॥ स्वकल्पिताद्यन्वित सप्तसागर दानंनचाष्टांबुधिदो भवन्रुप:॥ १७॥ गांभीर्याद्राज सिंहोयं जित्वात्र सप्तसागरान् ॥ तान्महादान विधिना द्विजेभ्यः प्रदद्ये मुदा ॥ १८ ॥ ज्योतिर्विन्मतमेकतो जलधयः पर्भाग केंतर्भुव क्षाराब्धि मेमवासते जलधयः सप्तैकतोवावनेः ॥ मध्येराजसमुद्र एष तदिदं स्पष्टीकृतं तत्रत दानोत्सर्ग विधानयो मेममतं तत्सत्यमेव ध्रुवं ॥ १९ ॥ रताकरेणीय विधिस्तुवाडवा नलस्यपोषं तनुतेयथात्रमुः ॥ तथाकरोत्कांचन सप्त सागर दानंनवैवाडव वह्निपोषणा ॥ २० ॥ ततस्तुलामंडप संप्रविष्टः श्री

भेरुरेव हितीय:॥ ४०॥ आसीद्वास्कर तस्तुभाधववुधो ऽ स्माद्रामचंद्रस्तः सत्सर्वेइवर क: कठोडि कुलजो लक्ष्म्यादि नाथस्सुत:॥ तैलंगोस्यतु रामच् इतिवा कृष्णोस्यवा माधव: पुत्रोभून्मधुसूदन स्त्रय इमेब्रह्मेश विश्नूपमा॥ ४२ यस्यासीन्मधुसूदन स्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा ऽ भून्माता रणछोड ए कृतवान् राजप्रशस्त्याह्नयं॥ काव्यंराणगुणोध वर्णन मयंवीराकं — — पूर्ण सप्तदशोत्रसर्ग उदगाहागर्थ सर्ग: स्फुट:॥

॥ श्रीगणेशायनमः॥ घांसो दिन्यगुढो तथासिरथलः सालोल श्रालोदव मन्मेरोपिधने रियोधनमयो भाडीदिका सादडी ॥ त्र्यंवेरी शुभ ऊसरोल उदिर श्रीमानसानो पुनर्भावो द्वादशसंख्यया परिमितान् यामानि मानेकदा ॥ १ । श्रीमद्राजसमुद्र सुंद्रतरोत्सर्गे ग्रहारी कृतान् श्रीराणामणि राजसिंह चपित र्धन्यः पुरोधोविधि ॥ विश्वाणायगरीबदास विलसन्नासे मुदादत्तवान् सर्वाध्यक्ष वराय सर्व विषये चित्तानुसंधानिने ॥ २ ॥ गरीवदासास्य पुरोहिताय यामानि मान्द्रादशसं मितांस्तान् ॥ दत्वाददौ ब्राह्मणमंडलाय यामान्धरां भूरिहल प्रमाणाः ॥ ३॥ ब्रह्मार्पणं कर्मसमस्त मेतत् ब्रह्मण्यदेवः परिकल्प्य नूनं ॥ गृह्णन् द्विजेभ्यः श्रुति निर्मिताञ्चा : सतंजयत्येष महीमहेंद्र : ॥ ४ ॥ वर्षतिमेघा वहवोमुहु : शनैर्दिनत्र याणानुमितं यद्यतः ॥ दृष्ट्रोत्स्वंते हरिरेष सार्थकं कर्नुसहस्रं स्वदृशां समागतः ॥ ५ ॥ यत्पौर्णमास्यां कृतवान्नरेद्रः कर्मत्रयंते नतुपूर्णिमायां ॥ यथैवचंद्रः परिपू-र्णकांति स्तथात्रपूर्णा तिरुचिर्न्टपः स्यात् ॥ ६ ॥ मनोरथः पूर्णतमोस्य भूयात्फलं तथास्या त्परिपूर्णमेव ॥ पूर्णपरं ब्रह्म तथातितुष्टं प्रमोदसंपूर्ण तमोन्टपोस्तु ॥ ७॥ निवर्त्यसर्वे स्वतुला विधानं पूर्णाहुतियात मनन्यचेताः ॥ तुलाधिरूढा तुलपहराज्ञी जातेवसी भाग्यसु पुरवपूर्णा ॥ ८ ॥ सुवर्णवर्णा जितवत्पलंरुचा यशोविशेषेण चराजतींरुचिं ॥ श्रीपदृराज्ञी किलजेतु मुचता तुलाकरोद्रूप्य मयींतुलांततः ॥ ९ ॥ निवर्त्य ऽ सांगं सकलंतुलाविधि पूर्णाहुतिं प्राप्तमनंत मोद्युक् ॥ गरीव-दासाख्य पुरोहितस्तदा सुवर्णपूर्णी कृतवा न्महातुलां ॥ १० ॥ ततः प्रसन्नो रणछोडराय नामानमाह त्रियमात्मजंसः ॥ त्रारोप्यरूप्या तिलसनुलायां प्रमो-दपूर्णो भवदेवतूर्ण ॥ ११ ॥ सर्वेषुवर्षेषुयतः सुवर्णवान् तुलांसुवर्ण प्रचुरां ततो-तनोत् ॥ रूप्यामकीर्ति स्फुरितेनराज नुलांतथाकार यदेषसूनुना ॥ १२ ॥ तोडा-स्थिते : श्रीयुतरायसिंह भूपस्यमाता रजतेनपूर्णो ॥ तुलामतुल्याः मकरोदुदारो छसन्मनाधर्म धुरंधराभूत् ॥ १३ ॥ चौहानवं**३य स्तुसलूंवरस्थः सकेसरीसिं**ह इतिप्रसिद्धः॥ रावस्तुलां रूप्यमयीं विधायधन्यो भवद्दर्भ मयोविशुद्धः ॥ १४ ॥

सचारणो वारहट प्रसिद्धः सल्केसरीसिंह इतिप्रपूर्णे ॥ रूप्येणरूप्या भयशः प्रकाशं कुर्वस्तुरुां तामकरो दुदारः ॥ १५ ॥ व्यस्मिन्दिने राजसमुद्र नामकः श्रोक्तस्तडागो गिरिमंदिरंमहत् ॥ श्रोक्तंनरेंद्रेण चराजमंदिरं राजादिशब्दं नगरं पुरंतथा ॥ १६ ॥ त्रयात्र घस्नेतु सहस्रनेत्र समानसंपत्ति विराजमानः ॥ श्रीरा-जिंहो विक्रम्भोज श्रीविक्रमाको पमदानवीर: ॥ १७ ॥ पूर्वेरितान्धान्य धरा-धरांस्ता न्यकान्नशैला निपशकराद्रीन् ॥ गुडादिखंडादिक पर्वेतांश्र्य ददोहिजादि भ्यइहागतेभ्यः ॥ १८ ॥ ततोगिरीणाम भवद्विछक्ष्यता चित्रंहितेपा मभयजनुः पुनः॥ त्रानीयधान्यादि सुकार्यकजनैः ऋतंऋतार्थे रिहसेययाप्रभोः ॥ १९ ॥ नैतादशंजन्म नवाप्यरुक्ष्यता ईदृग्गिरीणा मभवजनुः पुनः॥ एतेस्थिता एवतु यावकावले र्यहत्रजोभित्र निचत्रमत्रतत् ॥ २० ॥ श्रत्रोत्सवे सद्घृतवापिकाः पुनर्मुहुः कताकार्य करेर्महाजनेः ॥ मुहुर्मुहुस्तारि रिचुर्नाचित्रता पानीयवाप्योरि . रेचुस्तदद्वतं ॥ २१ ॥ श्रम्यक्षियं प्रेक्येटोके दिक्यालांश युतोह्मयं ॥ इंद्रप्रचेती **गन्दश्रीज्ञानां ज्ञाधिकलवान् ॥ २२ ॥ ततो**यहृतरं भव्यं द्रव्यंद्नं पुरोधसे ॥ ऋतिग्मो ब्राह्मणेभ्यश्र प्रभुणा सादरंमुदा ॥ २३ ॥ प्रभोराज समुद्रस्य रिगर्नुग तांगकैः ॥ तटस्पद्विजदारिय दुमादृरीकृताधुर्व ॥ २४ ॥ मन्येराज समुद्रस्य रुकैः क्क्षोठ सचयेः ॥ याचकाळे द्वेरिद्रास्य पंकप्रकाटनंकतं ॥ २५ ॥ यसन् राजसमुद्रस्य तटेसङ्घर्वतीपुरी ॥ द्राग्डारेड सुदास्त्रोमे श्रीदः स्याःश्री पतेन्तप ॥ २६ ॥ तटेराज समुद्रस्य वसन् श्रीशन्यिश्यं ॥ द्राक्ट्रिय मृदास्रोमे देहि तातं दुर्ह्यापेशात् ॥ २७ ॥ सप्तसागर दानेन तत्सत पुरुपार्जितं ॥ दिजानांदीर्घ विधि प्रभोदूरी कतंत्रया ॥ २७॥ सप्तसागर दानस्य मुवर्णीय प्रवाहनः दूरी क्तालया राज न्द्रिजदारियसदृहुमः ॥ २८ ॥ ट्रनेह्म नुछान्वर्णः मुवर्ण गिरि सिन्नात्॥ कुर्वन्सतां ग्रह्नंत हारिष्ट दमनो प्रृवं॥ २०॥ नुटा सृवणं दानेन राजांसह प्रमोत्तया ॥ दूरीकता हास्वितुपा मनुखासा घमणता ॥ ३० ॥ संदर्ग राजतमुद्र रूपमपरं रूपं द्यानींबुधिः॥ सब्ये त्रोङ्घोळक्ळोळः फेनाः स्फटिकस् टमाः॥ सारसाः सरसारसीरे मांव्यत्यनवद्यावद्याः॥ ३१ ॥ मृकान्वीयं पुर्ण्यय मति किलतटे यस्यसङ्घरकांतां कृत्वारम्यां पुगर्ताग्यवनभयमयः ध्रावाहारि हेताः ॥ गोमलुतुंग संगान्द्रवति विगद्सच्छेय चडाच्यपदाः श्रीगणागर्तासह प्रमुत्तसवतः श्रीतहागः समुद्रः ॥ ३२ ॥ विद्यापः मेनुवंधं गिरिधरः श्रीतः पृत्तोजीवनौषे नानानवादासंगं शिवसदनयुनः पोनुषद्भापात्रस्यः ॥ नेता वत्या समुद्रस्तद्धिक इतिनेत्रयने शिवसदनयुनः पोनुषद्भापात्रस्यः ॥ नेता क्षारनीरं कदाचित्॥ ३३॥ त्रियतम मथुराया मंडलाञ्चंड काल्यवन कलितभीत्या गत्यगोवर्डनेशः॥ वसतितवतडाग स्यांतिकेत्वनमुदेत ज्ञलिधमपरमेनं राजिसहे तिजाने॥ ३४॥ अमावास्यां विनानेव स्पृश्यः सिंधुः सगर्जनः॥ तडागस्ते तद्धिकः सदास्त्यस्य विगर्जनं ॥ ३५॥ समुद्रयातुः स्वीकारो नकलोयातु रत्रतु॥ त्याकृते यत्स्वीकारे वीरायं सिंधुतोधिकः॥ ३६॥ श्रीराणोदयसिंह सृनुरभवत् श्रीमत्त्रतापः सुतस्तस्य श्रीज्यमरेश्वरोस्य तनयः श्रीकर्णसिंहोस्यवा॥ पुत्रो राण ज्यत्पतिश्च तनयो स्माद्राजिसहोस्यवा पुत्रः श्रीजयसिंह एषकृतवा न्वीरः शिलालेखितं॥ ३७॥ पूर्णेसप्तदशे शतेतपित्वा सत्पूर्णिमास्येदिने द्वात्रिशिन्मत वत्सरेनरपतेः श्रीराजिसहित्रभोः॥ काञ्चंराजसमुद्र मिष्टजलघेः स्टष्टप्रतिष्टाविधे स्त्येत्राक्तं रण्छोडभटरचितं राजप्रशस्त्याद्वयं॥ इति अष्टादशसर्गः॥ १८॥

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ लक्ष्मी सत्कांतिचंद्रा मृतशुभ विषसत्कामधुक् शार्ङ धन्व प्राक्वेचो ऽ पारिजातामरयुवति मणी सत्सुराचो दयश्य ॥ शंखाच्छोच्चै : श्रवो युक जिद्दा गजमहा भंगभृद् भूतिरदा धन्वंतर्युद्भवो वांबुभिरिति भवतः क्षीर सिंधु स्तडागः ॥ १ ॥ कुंभोद्भव प्रकर कृष्टजलोविशुष्को जात स्ततो लवण नीरमयः समुद्रः ॥ कुंभोद्भव प्रकर कृष्टजलोतिरुदा मिष्टस्तवक्षितिप राजसमुद्र एवः ॥ २ ॥ श्रीद्वारिकोद्भव कृते परिमुक्तभूमिन्यूनः कच्चित्तदुद्धिः किलकृष्ण वाक्यात् ॥ यत्तीर भिन्नधरणी पुरवासि कृष्णोनूनंसुपूर्ण' इतिते ऽ व्धिवरस्तडागः ॥ ३ ॥ खातेषष्टिसहस्त्र भूपतनयाः पूर्तीसहस्त्रास्ययुग्गांगाद्या भवणीकृतावि परो s न्यः सेतुबंधेंबुधेः ॥ स्वाते पूर्तिपुमिष्टसृष्टि शुभवा न्यत्सेतुबंधेस्यतत् सिंधो रेककृतेरवि व्रसमयान्यन्यामहे धन्यतां ॥ ४ ॥ अल्पस्य साम्यं नददातिकश्चित् समस्यसाम्यं नचदृष्ट मस्य ॥ ततोमहत्वेन जलारायोयं त्रोकः समुद्रः कविभि र्निचत्रं॥ ५ ॥ जलेनिमया येयामा नतेमया महीपते ॥ तेलया वरुणहारे भया स्तत्पाप पंक्तयः ॥ ६ ॥ येषांविशिष्ट यामाणां क्षेत्राएयत्र जलाशये ॥ मप्नानि तीर्थ क्षेत्राणि तानिजातानि भूपते ॥ ७॥ येजन्मिनां जीवनदाः स्थले तेजीवन त्रदाः॥ यादसांच नृणांत्रामा गुणयाम भृतोंबुगाः॥ ८॥ भूस्थानक्षा जलेमग्ना स्तेपां वीजां कुरैर्डुमाः ॥ जलेभवन्वाटिकातो वरुणस्यत्वयाकृता ॥ ९॥ वोधिद्रुमोजल स्थायी तपस्तपति दुः करं ॥ प्रवाल मालयाज्ञाखां गुलाभिः सार्थकाइयः॥ १०॥ वटदृक्षास्थिता स्तोये तपंति प्रचुरं तपः॥ क्षालयंति जटाजालं नूनमत्ते त्रयोगिनः ॥ १९॥ लत्कीर्त्ति स्वर्णदी भृचदुपति सहित प्राप्तकाछिदिका युग्नी छच्छायानुमाना त्स्नपनकर गजोत्कुंभ सिंदूर संगात्॥ भाजत्सारस्वतौ घस्तदिति नरपते तेतडागः

महताम रामसिंह- १. ] <sub>प्रयागो</sub> न्यप्रोधा अक्षयास्याः प्रविद्धति पदं युक्त मस्मिन्निकामं ॥ १२ ॥ यथा **ब**हेतपाजले बुधावदंति जंतवः ॥ विचित्रमत्र शास्त्रिनस्तया जयंति मूपते ॥

क्तिश्वताहुमाः सर्वे वनस्थाएवतेभवन् ॥ युक्तंविद्रोपोधमी ऽत्र वरुणस्योपयोगतः ॥ १३ ॥ पूर्वपत्रवनेसिंहगर्जनानि जलादाये ॥ जातेत्रजलकञ्जोल गर्जनानि ज्यन्त्रलं॥ १४॥ वरुणारुयतस्तोया नयनात्सजितस्त्वया ॥ प्रेक्षंतेतन्म्रगाद्द्यस्त्वां **ष्यग्रयस्टास्कैः॥ १५॥ कमलोपस्वयानीत स्तडागेवरुणालयात् ॥ कमलाय** सापितोत्र कमलादानतत्परः ॥ १६ ॥ प्रदक्षिणा स्वागतायामाला भूपालतां स्तया ॥ तडागे वरुण प्रीत्ये प्रेपिताः करुणानिधे ॥ १७ ॥ वटानां जलमग्रानां जरा राजंति तत्रते ॥ मीना ग्रहाणि कुर्वंति नीडानि पतगा इव ॥ १८॥ निर्मेलो जीवरक्षा रू द्विश्व तर्पण कृत्वया ॥ नव सूत्रापेणे नायं तडागो द्विजता मितः ॥ १९ ॥ पूर्वेपश्चिम सुदक्षिणोत्तर देश भूमिपुन दृष्टिगोचरः ॥ ईट्शः बढु जलश्चयो बुधेः सिंघु रुक्त इतिनात्र चित्रता ॥ २० ॥ श्रीराजनगर सास – – रहुत भूतले ॥ विराजते राज सिंहो गोडा मंडल मातनीत् ॥ २१ ॥ तत्र हिजातयो नाना देशात्प्राताः सुवेपिणः ॥ पट् चलारिश दाख्या युक् महस्रमितयः स्थिताः ॥ २२ ॥ एतावंतो ग्राम नाम सहिता व्यथिकाः पुनः॥ मञ्जूणास्तु थ्यसंस्याता त्र्यागता नात्रसंशयः ॥ २३ ॥ ततो गरीवदासास्यः पुणेहित बरोहिसः ॥ तत्रस्थित्वा स्वयं स्वाज्ञा कारिणः कार्य कारिणः ॥ २३ ॥ सापवित्वा स्वहस्ताभ्यां तदस्ते रप्य हिर्निशं ॥ सप्तसागर दानस्य तुछादानस्य गप्रमोः ॥ २४ ॥ धन श्रीपद्व राज्याश्य तुलाद्रव्यं तथा वहु ॥ स्वकल्पितं स्वर्ण तुरादानस्य वहुद्दाटकं ॥ रणछोड राय रूतं तुला द्रव्यं दामितं दत्वा पूर्वोक्ते-भः सदापूर्व मुदान्वितः ॥ २५ ॥ विवेकादर पूर्व स तान् व्यधानुष्टमान सात् ॥ अग्नदानं वहुविधं कृतवां स्तत्र भूपतिः ॥ २६ ॥ ततः सभा मंड पत्यो राजसिंहो महीपतिः ॥ द्विजेभ्यो याचके भ्यश्च चारणेभ्यो दिवा निशं ॥ २६॥ वंदिभ्यः सर्वे ठोकेभ्यः सुवर्षे दिव्य वर्णकं ॥ रूप्य मुद्रा लपा ऽ भुद्रा भरुं कार्ग ( - - - )॥ २७ ॥ वासांसि हेमहरानि-गिजनो जितवाजिनः॥ उर्जुग मातंग गणा न्दत्वा संमोद मादघे ॥ २८ ॥ हेलानां बहलानांच ताधपत्राणि भूपति । । ग्रामाणां विलसद्दान्य ग्रामाणां दत्तवां लया॥ २९॥ याचकैः कनक विक्रयं परं कर्तुमत्र कनकं प्रसारितं॥ वीक्ष्यराज नगरं महाजनाः सत्सुवर्णं भयमेव मूचिरे ॥ ३० ॥ याचके स्तुरग विक्रया पतास्या - - न्विपणिपूर्ववाजिनः ॥ वीक्ष्य राजनगरं जनोवदस्तिधु देश

मिति सिंधु सुंदरं ॥ ३१ ॥ याचकैर्भवतएव भूपते याचनात्रिजगणो पिचस्मृतः ॥ स्थापितंतु धनरक्षणे मनस्तैर्यतो विगुण तास्तितेषुच ॥ ३२ ॥ तुलाकर्तुंद्रव्य क्षितिपभवतः प्राप्य गुणिनस्तुलाकर्ता रोल्पाधिक मितिकृते विक्रयविधी॥ स्विव इवासार्थे तद्रहुळकनकस्या प्रतिपळं तुळाकर्नु ( - - ) जयसिरचयन् याचकगुणान ॥ ३३ ॥ निमंत्रणायात धराधवेभ्यः स्वेभ्यः परेभ्यः सकलिहजेभ्यः ॥ वैश्यादिः केम्यो ऽ खिलमानुषेभ्यो वासांसिगांगेय गुणोत्तमानि ॥ ३४ ॥ अश्वाँस्तया वातगतीन् गजेंद्रान् गिरित्रमाणान् मिणमूणणानि ॥ द्वाविवेकाद्रमनायतेभ्य त्राज्ञां ददानो जयति क्षितींद्र : ॥ ३५ ॥ युग्मं ॥ निमंत्रितेभ्यो खिल भूमि पेभ्यो दुर्गा धिपेभ्यो निज बांधवेभ्य : ॥ स्वेभ्य : परेभ्य : कनको त्तमानि वासांसि चाश्वान् एशदश्व वेगान् ॥ ३६॥ तुंगाँश्च मातंग गणा न्यदाढ्या न्विभूषणा लीगीत दू षणांश्य ॥ संप्रेपियत्वा प्रविभाति भूपो महा महोदार चरित्र ( - - ) ॥ ३७ ॥ अासीद्रास्करतस्तु माधववुधो ऽ स्माद्रामचंद्रस्ततः सत्सर्वेश्वरकः कठोडि कुलजो लक्ष्मयादिनाथरसुतः ॥ तैलंगोस्यतुरामचंद्रइतिवा कृष्णोस्यवामाधवः पुत्रोभूनमधु-सूदनस्त्रयइमे ब्रह्मेशविष्णूपमाः॥ यस्यासीन्मधुसूदनस्तुजनको वेणीचगोरचामिजा 'ऽ भून्मातारणछोडएवकृतवान् राजप्रशस्त्याइयं ॥ काव्यंराणगुणोघवर्णनमयं वीरांकयुक्तंभहत् द्वाविंशोद्भवद्त्रसर्ग उदितो वागर्थसर्गः स्फुटः ॥ चतुर्विंशत्यास्य इहा भवज्ञवमुदे सर्गीर्थसर्गोन्नतः॥ ३८॥ इति एकोनविंशतितमः सर्गः॥ १९॥ श्रीगणेशायनमः ॥ जसचंतसिंहनाम्ने राज्ञेराठोडनाथाय ॥ सार्डे नवसत्सह्स्र प्रमितरजत मुद्रिकामूल्यं ॥ १ ॥ परमेश्वर प्रसादाभिधं गजंपंचविंदाति प्रमितैः ॥ राजतमुद्राञ्चतके र्येहीतमित नूतनं तुरगवरं ॥ २ ॥ फत्तेतुरंग संज्ञं षट्शत मित रजतमुद्रिका क्रीतं ॥ कनक कलश हयमपरं हेमपूर्ण वसनानि ॥ ३ ॥ नानविधानि बहुतर संख्यानि महादरेण जोधपुरे ॥ राणेंद्र : प्रेषितवान् हस्ते रणछोड भद्रस्य ॥ ४ ॥ ऋथ रामसिंहनाम्ने राज्ञे किलकंच्छवाह भूपीय ॥

रणछाड अद्दस्य ॥ ४॥ अथ रामासहनान राज्ञ । कलकछाह सूराय ॥ राजतमुद्रा सार्वविद्याता यायुतरिचत मूल्यं ॥ ५॥ सुंदरगजनामानं गजोत्तमं रजतमुद्राणां ॥ पंचद्राद्याते : कल्पित मूल्यंछिव सुन्दराख्यहयं ॥ ६ ॥ अथ सार्वसन्नद्यात मित राजतमुद्रा प्रमित मूल्यं ॥ हयहहनाम तुरगं कनक कित बहुलवसनानि ॥ ७॥ आंवेरि नगर मध्ये प्रेशितवान राणपूर्णेंद्ध : ॥ हस्ते प्रशस्त कीर्ति : स्वपुरोहित रामचंद्रस्य ॥ ८ ॥ बीकानेर प्रभवे अनूपसिंहाय रावाय ॥ सार्व सुसन्नसहस्रं राजतमुद्धा प्रमित मूल्यं ॥ ९ ॥ मनमुक्तिनाम

करिणं सार्द्ध सहस्रा च्छरजतमुद्राभिः ॥ कृतमूल्यं तुरगवरं साहण सिंगारसंद्ध मन्यह्यं ॥ १० ॥ शतसार्द्ध सप्तशतमित राजतमुद्रा रचित मूल्यं ॥ तेजनि धानाभिध मपिहेममयान्यं वराणि बहुळानि ॥ ११ ॥ त्रेमादर पूर्वकिळ वीकानेर स्कुटाभिधे नगरे ॥ त्रेपितवान राणेंद्रो माधवजोसीहस्तेहि ॥ १२ ॥ रावाय भावसिंहा भिधायहाडा न्द्रपाळाय ॥ पड्सप्ततियुक् त्रिशताये दशसहस्त्रेस्तु ॥ राजतमुद्राणां कतमूल्यं द्विरदतु होणहारास्यं ॥ १४ ॥ सार्डसहस्त्रत्रमितिक राजतमुद्रा रचितमृल्यं ॥ तुरगंतर्नन चतुरं तुंगतरं सर्वशोभास्यं ॥ १५ ॥ सत्सार्द्धसप्तशतमित राजतमुद्रा प्रमितमृल्यं ॥ शिरताजाभिधमपरं ह्यंसहे माम्वराणि राणमणिः ॥ वृंदीनगरे भास्कर भट्टकरेत्रेपयामास ॥ १६ ॥ चंद्रावत चंद्राय मुहुकमसिंहाभिधाय रावाय ॥ सार्ब द्विशताग्रयसत्सप्त सहस्राच्छ रूप्य मुद्राभिः॥ १७॥ कृतमूल्यं गजराजं फतेदोय्रत शुमाभिधं तुरगं ॥ सार्ब सहस्र प्रमित राजतमुद्रारचित मूल्यं ॥ १८ ॥ मोहसंज्ञसार्वं सप्तदाते रूप्यमुद्राणां ॥ कतमूल्यं हयसरसं हयमन्यं हेमपूर्णं वसनाट्यं ॥ १९ ॥ राजाज्ञाया ग्रहीला भद्दोगा द्वारिकानार्थं ॥ रामपुरानगरेल्यं सर्वसिदंतु सोर्पयामास ॥ २० ॥ भारी भूपाठाय रावछवर व्यमरसिंहाय ॥ राजसमुद्रैकादशसहस्त्र मूल्यं त्रतापर्थगारं ॥ २१ ॥ करिएं राजतमृद्रा सार्द्धसहस्र प्रमित मूर्त्यं ॥ हयमुकुटास्यंसार्द्धं सप्तशत प्रमित रूप्यमुद्राभिः॥२२॥कतमूल्य मपरमञ्जं मूरति मूर्तिचहेम वसनीघं ॥ एतत्सर्व जोसीदेवानंदस्य किल्ह्स्ते ॥ २३ ॥ दता जेसल्मेरोमहापुरे त्रेमपूर्वमिष ॥ संत्रेषितवानेतं सराणवीरोन्पति धीरः ॥ २४ ॥ जसवंतासिंहनाम्ने रावलवर्षाय पट्सहस्त्रेस्तु ॥ पंचशताचे राजतमुद्राणां ा रु ॥ जलवतासहनाम्न रावळवयाय पट्सहत्वस्तु ॥ पथराताम्म राजतनुदृत्याः रिवतमृत्य मिमंहेम ॥ २५ ॥ शुमसारधारसंइं द्विवेदि हरिजीक्हरतेतु ॥ इंगरपुरेनरपतिः प्रेपितवान् हेमयुक्तं वसनानि ॥ प्रथमं राजसमुद्रोत्सर्गास्मे राजसमुद्राणां ॥ तत्रसहस्रोण कतमृत्यं जसतुरगनामहयं ॥ २६ ॥ पंचरात्र रूप्यमुद्राक्तमृत्यं तुरगमपरंच ॥ कनकमयांवर टंदंदनवान् राजसिंहत्यः ॥ २७ ॥ राजत मुद्रेकाद्यः सहस्रमृत्यं प्रतापशृंगारं ॥ द्विपमंवराणि च ददो दोसी-भीषू प्रधानाय ॥ २८ ॥ सिरनागं कृतमूल्यं सप्त सहस्रे स्तुरूप्य मुद्राणां ॥ ्राचनात्र ॥ एट ॥ सरनाग छत्तमूल्य सत् तहल्य रहल्य पुरुषा ॥ हिपमंबराणि सददो राणावत रामसिंहाय ॥ २९ ॥ राजसमुद्र जलाइय कार्यकता मय गण्याय॥ राजत मुद्राणांवा छत मृल्यान् पंचविंहाति सहस्रेः॥ एकाधिक पंचाहा युत पंचहाताय कैरनुरगान् ॥ सुखदेक पिष्ठ संस्थान् कुरराज त्यराजयेसददो ॥ ३०॥ कुछकं ॥ एकाय सप्तति लसत्यंच हातायेतु सप्तविंहातिकेः॥ दिल्य सहस्रे राजत मुद्राणां रचित सन्मूल्यान् ॥ ३१ ॥ पडिधिक शतंद्वयमितास्तुरंगमाश्र्या-राजत मुद्राणां रचित सन्मूल्यान् ॥ ३१ ॥ पडिधिक शतंद्वयमितास्तुरंगमाश्र्या-राणेन्य इहादात् ॥ त्रवाहमध्ये भाटेभ्यो भूपतिः त्रददी सप्त सहस्रेः ॥

विरचित मूल्यं रजतमुद्राणां द्विरदन मनूपरूपं द्विरदवरं सार्द्वनव शतकैः ॥ ३२ ॥ राजत मुद्राणां च कृतमूल्यं विनय सुंदरकं ॥ हयमन्यं दिलसारं राजत मुद्राचतु : शतगृहीतं ॥ ३३ ॥ कनकमयांवर दृदं सुलब्ध राज्या यवांघवेशाय ॥ न्यभावसिंह नाम्ने राशेसं प्रेपयामास ॥ ३३ ॥ लाधूम सानिहस्ते लाधूकं तीर्थयात्रार्थे ॥ दला बहुलं द्रव्यं प्रेषितवा न्प्रेमकद्भुषः ॥ ३४ ॥ राजत मुद्राणांवा त्रिंशत्य यचतुः सहस्र कृतमूल्यान् ॥ सद्देष्टा दश तुरगान्निमंत्रणायात न्पतिभ्यः ॥ ३५ ॥ त्रिसहस्त्र रजतमुद्रा मूल्या-करिणी सहेलीति ॥ तोडेश रायसिंह न्यपस्यमात्रे ददौ कुमारेभ्यः ॥ ३६ ॥ सार्देचतुः शतयुक् त्रिसहस्र सुरूप्य मुद्रिका मूल्यान् ॥ तुरगांस्रयोदश ददौ निमंत्रणायात न्पतिभ्यः ॥ ३७ ॥ एकाग्रपष्टि संयुत पंचरात प्रमित रूप्यमुद्राणां ॥ सप्त ददो भूपोश्वान् निमंत्रणायात न्पतिभ्यः ॥ ३८ ॥ पट्त्रिंशद्धिक शतयुक् त्रिसहस्र त्रयंतुरूप्यमुद्राणां ॥ दिशत तुरंगान् सददौ शासनयुत चारणोघ भाटेभ्यः ॥ ३९ ॥ तत्र विवेफिस्रिसहित विंशति तुरगान् स्वशासनिभ्योदात् ॥ पूर्वोक्तसंख्य तुरगान् राणा जगिसंह शासनिभ्योपि ॥ ४० ॥ श्रीकर्णसिंह शासनिकेभ्योश्वानां चतुष्टयं सददौ ॥ त्र्यमरेशशासनिभ्यः सप्ततु-रंगान् प्रतापसिंहस्य ॥ ४१ ॥ शासनिकेभ्यो ष्टादशहयानुदयसिंह शासनिभ्यस्तु ॥ अष्टित्रंशतुरगान् हयमेकंविक्रमार्क शासिनने ॥ ४२॥ युग्मं ॥ हयमेकंतु रतन सीशासनिने राणवीरोदात्॥ शुभसप्त विंशति हयान् संयाम नृपस्य शासनिभ्योदात् ॥ ४३ ॥ श्रीरायमञ्च शासनिके भ्योश्वानेक विंशति प्रमितान् ॥ कुंभाशासनि काया इवमेकमेकोनविंदाति प्रमितान् ॥ ४४ ॥ मोकलद्वासिनकेभ्य स्तुरगान्हम्मीर शासनिभ्योदात् ॥ पंचहयान् लाखान्यशासनिकेभ्यो हयान्सप्त ॥ ४५ ॥ युग्मं ॥ खेता ऽ जेसीशासनिकाभ्यां हयमेकमेकमदात् ॥ रावलसुशालिवाहन महासमरसीक शासनिभ्यांतु॥ ४६॥ हयमेक मेकमेकं रावत वाघस्य शासनिने॥ मोकलसहोदरस्य द्विशत हयान् भूपएवमत्र ददी ॥ ४७ ॥ लक्षेक द्वाविंशति सहस्रशत युग्म साष्ट्रपष्टिमितेः ॥ राजतमुद्रा हंदैः क्रीताः शतपंचकं द्विपंचाशत् ॥ ४८॥ तुरगान् लक्षक द्विसहस्त्र शतकाष्ठके रितिक्रीताः ॥ करिणीगजा स्त्रयोदश दत्ताविरेंद्र राजिंसहेन ॥ ४९ ॥ पंडितेभ्यः कविभ्यश्च वंदि चारण पंक्तये ॥ अश्वान्धनानि वासांसि ददौ ( - - - - - - )॥ ५० ॥ जलाशयोत्सर्ग विधानमेवं कुला महादान समूहमेवं ॥ तथैवनानाविध दानराजी विराजते राजित राजवीर:॥ ५१ ॥ इति श्री राजसमुद्र प्रशस्त्या भव्टरणछोड़ विरिचले विंशति सर्गः ॥ २०॥

श्रीगणेशायनमः॥ पूर्णे सप्तद्शे शते शुमकरे तष्टा दशा स्थेव्दके माघे सहुव रूणा सप्तमितिया वारभ्य कालादितः॥ पंच त्रिशदभिस्य वर्ष उदिता पादावधीत्यवदे छप्नं राजसमुद्र नामकमहा नव्ये तढागे धनं ॥ १ ॥ पड्च-तारिशदास्यानय रजेत महा मुद्रिकाणां शुभानां उक्षाणीत्यं सहस्राग्यपि स्विर चतुः पिष्ठ संस्था मितानि ॥ षट्संस्था युक् शतानि प्रकटितपदयुक् पंचविंद्रात्युपात स्वग्राएयेवं विलयान्युत गणनमिदं तेकपक्षे मयोक्तं ॥२॥ विवेकमत्र वक्ष्यामि रूप्यमुद्रा बलेहितत् ॥ सप्त विदाति रुक्षाणि ॥ १॥ विकास विकास १९ १० विकास १९ १० विकास १० विक संस्यसहस्राप्टशतानिच ॥ सपादाशीतिका भाद्र पितृव्यस्यतफे तथा ॥ ५ ॥ पुत्र मोहमसिंहारूय सीशोद्या संग शोभितः ॥ छक्षद्रयं सहस्राणि हादरीय शतानिच ॥ ६ ॥ पंचाष्टत्रिंशदधिक पद्पा गणनाभवत् ॥ एपा सांवञ्दासस्य पंचोळीकुछशाळिनः ॥ ७ ॥ चतुर्छक्षाण्यष्टयुक सप्तति प्रमितानिच ॥ सहस्राण्येकशतकं सप्तायं भरणे मृदां ॥ ८ ॥ चतुष्कीनिः सृतानां तु छेखने गणना भवत् ॥ द्वात्रिशत्सुसहस्राणि पट्शतानि सपादक ॥९॥ एकमत्रा न्यदायातं द्रब्यं वा त्रभुषार्थतः ॥ तथा त्रसाद दानादि तङेखे गणना तियं॥ १०॥सस रुक्षाणि सैकानि त्रतिष्ठा करणे मितिः ॥ एतद्राज समुद्र-स्य पूर्व संख्या अमेलनं ॥ ११ ॥ पूर्वोक्त द्रव्य गणना विवेकः क्रियते पुनः ॥ द्वात्रिंशत् संस्य रुक्षाणि सहस्र द्वितयं तथा ॥ १२ ॥ गणनाष्ट शतान्यासी त्सपादा शीति र-प्युत॥ पूर्वाराजसमुद्रस्य कार्यार्थेच भृतेः रुते॥ १३॥ सप्तरुक्षाययेक पष्टि सहस्त्राणि ससमवे ॥ चतुश्र्वतारिशद्य युक्तानि शतकानिच ॥ १२ ॥ श्रीमद्राजसमुद्रस्य कार्येये ठक्कुराः स्थिताः ॥ तेपांघामोत्पति रूप्य मुद्राणां गणनाभवत् ॥ १५॥ प्वपूर्वीक संख्याया-मेलनं भवतिरफुटं ॥ एकपक्षे लग्नरूप्य मुद्रासंस्थेयमीरिता ॥ १६ ॥ देशमामभुजां मुख्य क्षत्रादीनां महोधनं ॥ यतुष्की सनने रुप्तं वकुं शकश्वतुर्भुवः॥ १७ ॥ ग्रहाचतुर्भुणं छग्नं तडागे वासतोवनं ॥ तद्विपस त्रिपातानां पोडशाशंतिदिष्यते ॥ १८ ॥ गोभूहिरयय रूप्याणां दत्तानामन्नवाससां ॥ वराह निहिरश्चेत्स्याद्गणको गणनामयेत् ॥ १९॥ इवासानां गणनां कुर्याययश्चानां सद्तित्। ॥ इवसना ऽऽवेगजयिनां गणनारुद्धवेहुणी ॥ २० ॥ मतानां राणद्तानां तुंगानां गणनामुचां ॥ भतंगानां गणेदाश्चेत्रधना जायते तदा ॥ २१ ॥ एककोटिः पंचलकाणि रूप्यमुद्राणां वातत्सहस्राणि सप्त ॥ छप्नान्यस्मि

न्षट्शता न्यष्टकंवैकार्ये प्रोक्तं पक्षएव द्वितीये ॥ २२ ॥ सहस्र लक्ष कोटीनां संख्या ज्ञातातुयावहुः ॥ तैरत्र लग्नद्रव्यस्य संख्योक्ता मंतुरस्तुमा ॥ २३ ॥ लग्नं राजसमुद्रेतु यावत्तावद्धनं वुधः ॥ तरंगगणनांकुर्याद्यदस्यैव तदाचरेत् ॥ २४ ॥ स्पर्दा लक्ष्मया सरस्वत्या लग्नालक्ष्मीस्तुयावती ॥ नवक्ति तावतीयुक्तं तडागेत्र सरस्वती ॥ २५ ॥ सप्तदशेतीते पंचिश्लिशन्मिताब्द जन्मदिने ॥ द्विशतपलमिताच्छहाटक कल्पद्रुम नामकं महादानं ॥ २६॥ पडशीतितोलमितियुत सुहिरएया३वाभिधं महादानं ॥ श्रीराजसिंहनामा प्रश्वी नाथो रचितवान्सः॥ २७ ॥ युग्मं ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे चतुर्श्विशानमतेद्दके ॥ श्री राणा राजिंसेहेंद्रो जीलवाडाविध व्रजन् ॥ २८ ॥ वैरीसालं सिरोहिस्थं शत्रु संघेन पीडितं ॥ रावं सिरोहिन्यतिं चक्रेनिज पराक्रमें: ॥ २९ ॥ एकलक्ष प्रमितिका रूप्य मुद्रास्ततो यहीत् ॥ पंचयामान्कोरटा दीन् जयाहोग्राहवोन्टपः ॥ ३० ॥ राणासुवर्णकलञ्जा चौर्यं तहेश त्रागतं ॥ तद्रुप्यमुद्राः पंचारात् सहस्राण्ययहीत्ततः ॥ ३१ ॥ राते सप्तद्शे तीते चतुर्सिंशान्मितेव्दके ॥ श्री राणेंद्रोद्यत्संस्याः ( - - - ) रजयहेगजं ॥ ३२ ॥ त्रिविक्रमाश्रय कृतो विक्रमार्कस्य दानतः ॥ वक्तुंकः सुक्रमाच्छको राजसिंह पराक्रमान् ॥ ३३ ॥ राजसिंह विचित्रोयं प्रताप तपनस्तव ॥ वने संस्था-निपरिपूं स्तापयत्यद्भुतं महत् ।॥ ३४ ॥ राजन्भवत्रतापाप्तिः शत्रु स्त्रीवाष्प सिंचनैः ॥ ज्वलत्यत्र नचित्रंतद्द्विट्कीर्त्तं नव - पः ॥ ३५ ॥ श्राञ्जुस्त्रीनेत्रपद्मानि संतापयति संततं ॥ श्री राजसिंह भवतः प्रताप तपनो-द्भुतः ॥ ३६ ॥ त्रतापोदीपस्ते क्षितिप जगदालोक किरणः शिखाभिः शत्रूणांवदन निकुरंवंमलिनयन् ॥ दिशां दिव्यांस्नेहं कवलयतिवा प्राणपटली पतंगालीं दग्धां कलयति तनूपात्र वसतिः ॥ ३७ ॥ यश्धंद्रेसांद्रं किरति कर हंदं रिपुगणाः शिवोजातः कर्णस्फटिक विलसत्कुंडलघरः ॥ विधुंभाले गंगांशिरसि मुजयो: शुभ्र मुजगान्द्धानो भस्मांगो वसति धवले शैलशिखरे ॥ ३८ ॥ भूभार मेषभुजयो विंद्धातिपाणौ खड्गोरगं मुखरुचौ प्रचुरंप्रतापं ॥ कर्णेपिमाति विमलां विधुरातिलायत् कीर्तिस्तवात्रं भुवनं वथबञ्जमीति ॥ ३९॥ राजेंद्रो भवताद्यं जयकरो वैरिव्रजानां जवात्.॥ गांभीर्यात्किल सिंधुरेव हयसहित प्रदस्तिकल ॥ चक्रेसर्विवेशेषणा दिविलसहर्णेयुंतं नामते श्रीराणामणि राजिसह नृपते विभ्यत्सुमेधाधरः॥ ४० ॥ राष्ट्रप्रदो जलधिजाप्रदंउत्तमेभ्यो भाव्यष्टसिंह तुलनो हरिसेवनोयत् ॥ त्र्यास्याविशेषणगवादिमवर्णयुक्ता चक्रेविधि स्तदुःचितं

तवराणवीर ॥ ११ ॥ श्रीराणोदयसिंह सूनु रभवत् श्रीमत्प्रतापःसुत स्तस्य श्रीत्रममेश्वरोस्य तनयः श्रीकर्णसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोराणाजगत्पतिश्य तनयोस्माद्भाजसिंहोस्यवा पुत्रशीजयसिंह एप कतवात् वीरः शिखाळेखितं ॥ १२ ॥ पूर्णेसप्तदशेशते तपसिवा सत्पूर्णिमास्ये दिने द्वात्रिशन्मितवन्सरे नरपतेः श्रीराजसिंहप्रमोः ॥ काव्यं राजसमुद्रमिष्ट जल्लेः मृष्टप्रतिष्टाविये स्तोत्राक्तं रणखोडभदृराचितं राजप्रशस्त्याद्वयं ॥ १३ ॥ व्यातीद्वात्तकर तस्तुमाधववुयो इस्माद्रामचंद्रस्ततः सत्सवेश्यरकः कठोडिकुळ्जो लक्ष्म्यादिनाथस्सुतः ॥ तेलंगोन्स्यतुर्यामचंद्रस्ततः सत्सवेश्यरकः कठोडिकुळ्जो लक्ष्म्यादिनाथस्सुतः ॥ तेलंगोन्स्यतुर्यामचंद्रस्तिवा कृष्णोस्यवा माधवः पूत्रोभून्मधुसूदनस्वयद्दमे ब्रह्मेश्रविष्णूपमाः ॥ १४ ॥ यस्यासीन्मधुसूदन स्तुजनको वेषीच गोस्वामिजा मून्माता रणळोड एपकृतवान् राजप्रशस्त्याद्वयं ॥ काव्यं राण गुणोध वर्णनमयं वीरांक युक्तं महत् सर्गों मृद्रशुनेक विंशति शुभाभिस्योर्थं वर्गोत्तमः ॥ इति एकविंशति तमः सर्गः ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ शते सप्त दशे तीते पंचित्रंशनियते ऽब्दके ॥ शुक्कें कादिशकायांतु चेत्रे प्रस्थान मातनोत् ॥ १ ॥ श्रीराजसिंहस्या ज्ञातो जयसिंहा मिधोवळी ॥ महाराज कुमारोयं व्यजमेरी समागतः ॥ २॥ व्यीरंगजेवं म्छे च्छेत्रं द्रष्टुं दिक्षीपति ययो ॥ पश्चाद्राज कुमारोयं ययोसेना समारतः ॥ ३ ॥ दिक्षीतः कोज्ञ युग्मस्थे व्यर्वेकि ज्ञिवि रोजमे ॥ दिक्षीयरं दद्शोयं सोस्यादर मथा करोत् ॥ ४ ॥ मुक्तामाला उरोभूपा व्यस्मे हेमांवराएय दात् ॥ महा गर्जेंद्र भूपाकं तादक् तुंगतुरंगमान् ॥ ५ ॥ भाळास्य चंद्रसेनाय पुरोहित वरायच ॥ गरीवदाससन्नान्ने हेमवासां सिवा ह्यान् ॥ ६ ॥ महत्र्यप्रकुरे-भ्योदादन्येभ्योपि यथोचितं ॥ ततोयं जयसिंहा स्योगण युकेश्वरांशिवं ॥ ७ ॥ रष्ट्रा गंगा तटे स्नाला महा रूप्य तुरां व्यघात् ॥ करिणींच ह्यं दला यातो छंदावनं प्रति ॥ ८॥ मयुरांच ततोदृष्ट्वा ज्येष्टेराण पुरंदरं ॥ ददर्श दर्शनीयोयं राणेंद्रो मोद मादघे ॥ ९ ॥ शते सप्त दशे तीते वर्षे पट्त्रिश दाइये ॥ पोपस्य रूप्णेका दुर्यां मेवाडे दिश्चिकापतिः ॥ १०॥ त्याया तस्तस्य पुत्रस्य त्र्यादो अकवरा भिधः ॥ तया तह वरःखानः प्राप्तः सेना समा छतः ॥ ११॥ सुंदरे राजनगरे राज मंदिर मंहवः ॥ तल्लो कै: कल्पिता तत्र शकः शका वतो तमः ॥ १२ ॥ पुत्रः सवलसिंहस्य पूरावत वरस्यसः॥ धातरं मुहुमसिंहस्य घोरं रणिमहा करोत् ॥ १३ ॥ वीरश्वोंडावतः कोपि तथा विंशति सद्भद्धाः ॥ कृता युद्धं दिवं याता भिता भारवत्समंडलं ॥ १४॥ विधे: कलेवंटा दाज्ञां ददी राणा : ॥

दहवारं महाघडे दन्यघडाच वाहुजाः॥ १५ ॥ त्र्यायांतु कृतसंकल्पा ऋपि योदुंमदुक्तितः॥ नालिकोलकसंस्तोमाः सौरसंघामहोन्नताः॥ १६ ॥ राणोक्ति तस्तथाजातं ततो दिङ्घीश आगतः ॥ दहवारी महाघट्टे कुलातद्वार पातनं ॥ १७॥ एकविंदाति तिथ्यंतं स्थितोत्र निशिचैकदा ॥ दिव्योदयपुरं प्राप्तो गुप्त एषास्त्युपश्रुतिः ॥ १८ ॥ तदा अकबरः प्राप्तो महोद्यपुरेततः ॥ तथा तहवरः खान स्तत्कृत्यंतद्भटैः कृतं ॥ १९ ॥ एकछिंगं द्रष्टुमगाद्देवादकवरस्ततः ॥ ऋंबेरी चीरवाघडों हष्ट्वा शिविरमागतः ॥ २०॥ भाला प्रतापः कर्केट पुर वासी गजहयं ॥ दिल्लीश सैन्यादानीय राणेंद्रायन्यवेदयत् ॥ २१ ॥ भदेसर स्थावङ्कारूया हयोघान्हस्तिनांगजो ॥ न्यवेदय न्नूष्ट्रवंदे नेनवारास्थित प्रभोः ं॥ २२ ॥ पंचाशक सहस्राणि चणानष्टानि तिह्रधेः ॥ दिङ्घीश्वरस्ततः प्राप्त श्चित्रकूटेन्यथा एथां ॥ २३॥ ज्ञापयिता त्र्यकवर स्थितस्तत्र समागतः ॥ तथा हसनञ्चित्रां छप्यन्नाद्त्र नागतः ॥ २४ ॥ नाहींप्रतितवायातो राणेंद्रो रोप पोषितः ॥ कोटडी यामतः शीघ्रं ततः सेनासमादृतः ॥ २५ ॥ संप्रेषितो भीमसिंह: कुमारो राण भूभुजा ॥ ईडरध्वंस मतनोत्सेदहसाततोगत: ॥ २६ ॥ वडनगरं लूटित मथचत्वारिंशत्सहस्र मिताः ॥ राजतमुद्राजयहे दंडिवधो भीमसिंह इह ॥ २७॥ ऋहमदनगरे लक्षद्रयं प्रमित रूप्यमुद्राणां ॥ वस्तूनां छुंटनिमह कारितवान् भीमसिंहोवली ॥ २८॥ एकामहा मसीदिर्विंखंडिता लघुमसीदिसुत्रिंदात् ॥ देवालयपातनरुषः त्रकादिाता भीमसिंह वीरेण ॥ २९॥ राणा महीमहेंद्रस्य त्राज्ञयाविज्ञ उत्सुकः॥ महाराजकुमार श्री जयसिंहो ( - - ) नाम ॥ ३० ॥ भालास्यचंद्रसेनेन चोहानेनचमूभृता ॥ तथा सवलसिंहेन रावेण रणसूरिणा ॥ ३१ ॥ केसरीसिंहनाम्नातद्वात्रारावेण शोभितः ॥ राठोड गोपीनाथेन अरिसिंहस्य सूनुना ॥ ३२ ॥ भगवंतादिसिंहेन धन्यराजन्य राजिभिः ॥ सहितः स्वाहितजयं जयंकर्त्तुंसमीहिते ॥ ३३ ॥ त्रयोद्शसहस्राणि अश्ववार वरावलेः ॥ सिद्वेशितसहस्राणि पदातीनां महात्मनां ॥ ३४ ॥ संगेयहीलात्रययो चित्रकूटतिंत्रति ॥ ततस्तेठकुरारात्रो संगरं चकुसन्मदाः ॥ ३५॥ सहस्रसंख्या न्दिङ्ठीश लोकान् जद्युर्गजत्रयं ॥ येनागतास्तां रुतुरगा न्नि:सृतस्तदकव्वर: ॥ ३६ ॥ पंचाशतुरगान्वीरा गृहीला तान्न्यवे-द्यन् ॥ कुमार जयसिंहाय जयसिंहोमुदं दधे ॥ ३७ ॥ जयसिंह: कुमारोय श्री राणेंद्रस्य दर्शनं ॥ कृतवान्कृतकृत्यावा महाराणकृतो कृतिः ॥ ३८ ॥ शक्तावतस्यशकस्य केसरीसिंह वर्म्भणः॥गंग कूंवर इत्येष कुमार पदवींद्धत्॥३९॥

श्रष्टादश हिपान्मता न्हर्योघानुष्ट्रसंचयान् ॥ दिङ्घोश सेन्या दानीय राणेंद्राचे न्यवेदयत् ॥ ४० ॥ राणेंद्रेण कुमारोथ भीमसिंहो वटान्वितः ॥ श्रेपितो ऽ कवरास्थेन तथा तहवरेणच ॥ ४१ ॥ खानेन संगरंचके शक-रक्षो रखोपमं ॥ उद्धंष्य देवसूरींता महानाठिं नठोपमः ॥ ४२ ॥ घानो-रानगरे चक्रे नियुदंयोधविकमः ॥ र्याकासोठांकि वीरोथ युद्धरक्षां रखंटयधात् ॥ ४३ ॥ राणेंद्रेण कुमारोय गजिसहो बळान्वित :॥ प्रस्थापितो वर्भजायं तद्वेगमपुरंमहत् ॥ ४४ ॥ राष्ट्र त्रयं रूप्यमुद्रा ठक्षत्रय मथापिवा ॥ दत्वेव मिलनंकार्यं मयाराणेन निश्चितं ॥ १५ ॥ श्रीरंगजे़वो दिल्लीका उक्तवा-न्सतदुत्तरं ॥ विधेः कटेर्वलाजातं यत्तदुत्र वदाम्यहं ॥ ४६ ॥ श्री राणो दयसिंह सूनुरभवत् श्रीमत्रातापः सुत स्तस्यश्री श्रमरेश्वरो स्यतनयः श्री कर्णसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोराण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यवा पुत्रः श्री जयसिंह एपकृतवा न्वीर: शिलालेखितं ।। ४७ ॥ पूर्णे सप्तदशेशते तपसि-वा सत्पूर्णिमास्येदिने हार्थिशन्मित वत्सरे नरपतेः श्रीराजसिंह प्रभोः ॥ काव्यं राजसमुद्र मिष्ट जलघे: सृष्टप्रतिष्ठाविधे: स्तोत्रात्कं रणछोड भद्ररचितं राज प्रशस्त्वाइयं ॥ ४८ ॥ युग्मं ॥ त्र्यासीद्वास्कर तस्तुमाधववुधो ऽ स्मा द्रामचंद्रस्ततः सत्तवेंश्वरकः कठोडिकुळजो छक्ष्म्यादिनाथस्ततः ॥ तेंछंगो-स्पत् रामचंद्र इतिवा कृष्णोस्य वा माधवः पुत्रो भून्मधुसूदनस्रयहमे ब्रह्मेशविरुनू पमाः ॥ ४९ ॥ यस्यासीन्मधुसूदन स्तुजनको वेणीच गोस्वामिजा ५ भून्माता रणछोड एप्कतवा न्राजप्रशस्त्याहर्य ॥ काव्यं राणगुणीय वर्णनमयं वीरांक युक्तंमह द्वाविंशोभवदत्र सर्ग उदितो वागर्थ सर्गः स्फुटः ॥ ५०॥ इति श्री राजप्रशस्ति श्रीराजसर्ग द्विविंशतिः सर्गः॥ २२ ॥

श्रीगरोशायनमः ॥ शतेसप्तद्शेतीते सप्तत्रिशन्मितेब्द्के ॥ कार्तिके शुक्रदशमी दिने राणापुरंदर:॥ १ ॥ नानाविधानि दानानि द्रव्यंदला लनंतकं ॥ हिजादि-भ्योहरिष्यात्वा जपमालांकरे द्धत् ॥ २ ॥ इदिसंस्थाप्यचजपन् शमनाम स्वनामच ॥ सयशः स्थापयन्छोके मूलोकंत्यकवान्त्रपः ॥ ३ ॥ ददानोमहादान छंदंद्विजेभ्य स्तथागाः सवत्साः सुवर्णादिपूर्णाः ॥ तदुत्यंफळंशंवळंसंदथानो चपो दुर्गमस्वर्गमार्गाययातः ॥ ४ ॥ महादान सन्मेडपस्तंमसंघाः कृतादारुणाते भवन्तर्गरूपाः॥ तदायोगनिः श्रेणिकाश्रेणिकाभिः क्षितिस्पर्शहीनं विमानसमानं ॥ ५ ॥ महेंद्रेणसंप्रेपितंमेदिनींद्रः समारुह्यदिव्येर्गेणैः संरतश्य ॥ सनाकः मुसंप्रापधर्मेणसाबं महाराजसिंहो नरेंद्रेषुसिंहः ॥ ६॥ महेंद्रेणसंगानितस्तेन

दिञ्यासने स्थापितो मानितस्तोषितंयत् ॥ महादानमाला तडागप्रतिष्ठा करोविङ्क नामयही धर्मपूर्णः ॥ ७ ॥ ततः स्वीयवैकुंठ छोकेत्वकुंठ प्रभावी हरिः घेषयित्वा विमानं ॥ मुदा कार्य संस्थापयामासयुक्तं स्वपूर्वोद्भवे : संयुतं राजिंसहं ॥ ८ ॥ ततः कडेजे नगरे शिविरंव्यतनोद्दली ॥ जयसिंहो जयमयः सत्पंचद्रावासरान् ॥ ९ ॥ उङ्घंच्यकृतवान्वीरो राणसिंहासनिश्यतः॥ ररक्षरणदक्षोयं क्षोणीमक्षोहिणीपतिः॥ १०॥ शतेसप्तदशेपूर्णे सप्तत्रिंशन्मिते ब्दके ॥ भाग्री विदेशीर्यमार्ग प्रकाशीमार्गणार्थदः ॥ ११ ॥ वसत्कडंजेनगरे जयसिंहो महामनाः ॥ श्रुलातहवरंखानं देवसूरी विलंघ्यच ॥ १२ ॥ त्रायांतं घइ मर्बादा छोपिनं कोपपूरित: ॥ स्वश्वातरं भीमसिंहं भीमंवा प्रेपयत्सतु ॥ १३ ॥ बीका सोलंकिनं दृष्ट्वा तंसमाइवास्यतत्परां ॥ महाभीमो भीमसिंहो वीकासोलंकि नांबरः ॥ १४ ॥ जन्नतुर्म्लेच्छसत्यानि रुद्धस्तहवरो भवत् ॥ दिनाष्टकांत मुक्तोप्य राहु नुक्तेंदु विच्छवि:॥ घानोरा पाइवं त्र्यायातो जयसिंहो दलेलखां॥ छपन्नदेशशैलेष्वा यातोह्यागरतोस्यतु ॥ १६ ॥ मार्गो दत्तो राणलोके गींगूंदा घट त्रागतः ॥ रुद्धाघडा स्ततोराणा लोकेलींकेषु विश्वते ।। १७ ॥ रतसी रावतेनापि स्थितं घंडे शिलोक्कटे ॥ दलेलखां न शकोभूत्तदागंतुं कथंचन ॥ १८ ॥ अथश्री जयसिंहेन भालाख्यो वरसाभिधः॥ प्रेषितो मिलनं कर्नुं तेनोक्तं मार्गगामिना ॥ १९॥ दलेलखांनं प्रत्येवं भवान्दिल्लीश मानितः॥ सहस्राएयश्ववाराणां संगेयच दशात्रते ॥ २०॥ राणेंद्रस्येक राजन्यो घटं रुद्धास्थितो भ्वान् ॥ निःसरवे वनिश्चिंतो राणेंद्रस्य तवस्फुटं ॥ २१ ॥ स्नेहस्तद्त्र पर्यंत मायातस्व मतःपरं॥ नवाबे नोच्यतेचत्तं घाटा ब्रिः सारयाम्यहं ॥ २२ ॥ उच्यते चेत्स्थापयामि नवाबेन तदेरितं ॥ पश्चात्सैन्यं ममायाति मास्तुतेनापि वारणं ॥ २३ ॥ घडत्रयस्य मार्गस्य दृष्ट्यर्थे प्रेषिताभटाः ॥ तैः सनवावेनतू - - कंदृष्टाघद्टास्त्रयो दृढं ॥ २४ ॥ ततोनिनः सतस्तत्र नवावस्तदनं तरं ॥ सहस्र रूप्यमुद्रास्तु द्वैकस्मै द्विजातये॥ २५ ॥ अधेसकृत्यचतं नवावो रणकेसरी ॥ निःसृतो न्येनमार्गेण रात्रो तत्रापि सैन्यवान् ॥ २६ ॥ रत्नसी रावतोरतं योधाना मार्गतोजवात् ॥ रणंचक्रेनि : सरणं नवाव : कष्टतोव्यधात् ॥ २७ ॥ इत्यं द्लेलखानस्तु नि : सृतो घडतरुळ्ळात् ॥ दिळीञांतिक मायातः एष्टोदिळीरुवरेणसः ॥ २८ ॥ त्वंनिः सु-'त्यकिमायातो सणाकस्यानुयोगतः॥ दलेलखांतदोवाच रानंलब्धंमयात्रभो॥ २९॥ राणेंद्रो ममपश्चानु हंतुंमां समुपागतः ॥ योघामे मारितास्तेन नानाहंतेन निसृतः॥ श्रन्नाभावा त्रित्यमेव लोकानांतु चतुः शतं ॥ स्ताहं तन्निःसृतस्त

च्छुत्वादिङ्कीश त्र्याकुलः॥ ३० ॥ व्यथाकवर त्र्यायातो मिलनंकर्त् मुचतः ॥ राणा श्री कर्णसिंहस्य दितीयस्तनयोवली ॥ ३१ ॥ गरीवदासस्तत्पुत्रः श्यामसिंह इहागतः ॥ कुलामिलन वार्चातं परावृत्यगतोदृदां ॥ ३२ ॥ ततो ऽद्लेलखानस्तु मिलने दार्ब्यमातनोत् ॥ तथा हसन अडीखां मिलनस्य विधि व्यधात् ॥ ३३ ॥ जयसिंहोथ मिलनं कर्नुमुचोग मातनोत् ॥ श्री मद्राजसमुद्रस्य त्र्यप्रभागेस्थितस्ततः ॥ ३४ ॥ सहस्राएयस्व वाराणां सप्तसंसप्तकतिपां ॥ मध्येस्थितः सप्त सप्ति समतेजा: समावभी ॥ ३५ ॥ जयसिंह: स्थित: सप्तनाम सप्तिसमेहये ॥ तस्नेक्ष-कजनैः प्रोक्तं व्यक्ववारमयं जगत् ॥ ३६ ॥ पदातीनामयुतकं संगेस्थापितवान्त्रभुः ॥ तदापत्तिमयं श्रोक्तं जगद्याजनेर्ध्रुवं ॥ ३७ ॥ महाशोर्यो महाधेर्यो जयसिंह स्ततोवळी॥ भालेंद्रं चंद्रसेनास्यं चोहानं स्थापयन्पुरः॥ ३८॥ रावं सवलसिंहास्यं परमार द्विरोमणि ॥ वैरीसाछं महारावं राठोरान्वीर ठक्करानः ॥ ३९ ॥ चौंडावता ग्रणेचंडान् शकान् शकावतांस्तथा ॥ राणावतान् रणाजेयान् राजन्याजन्य दुर्जयान् ॥ ४० ॥ सचातिखर्व राढ्यान्स संगे संस्थाप्य सत्सवः ॥ राणेंद्रो रण दुर्घपों मिलनार्थं मुदा ऽ चलत् ॥ ४१ ॥ रक्तध्वजैः शोभमाना भांतिनाना पदातयः ॥ सपल्वछद्रुमा गोत्रा एकत्र स्थापिताः किमु ॥ ४२ ॥ वैरिवाह गणेर्मही धरकुछै: सद्रम छंदैरहो राजचक चयेश्र वाडव शिलि स्फुर्ज त्प्रतापे र्रतः ॥ उचाहोगिवरे मीहोमिनिवहे मीबीदया पूर्वया गांभीवेंण युतो विराजित जयीराणा ऽर्णवः किंपरः ॥ ४३ ॥ व्योरंगजेव वीरस्य दिझीशस्य सुतस्यसः ॥ जगत्राणसुरत्राणत्र्याजमस्य प्रतापिनः ॥ ४४ ॥ त्राज्ञयाति-ज्ञता सिंधु गीभीर्य गुणसागरः ॥ दछेछख्ां महाबीरो हसन्ना जदपृरितः ॥ ४५ ॥ तपाहसन अञ्जीकां अन्येपि म्लेक भूभुजे ॥ राठोडो रामसिंहास्यो रतलाम पुर स्थित: ॥ ४६ ॥ हाडा किशोर सिंहास्यो गोंड़ भूपा स्तथा पुरे ॥ हिंदू म्लेच्छ महावीरा त्र्यायाता : संमुखं सुखात् ॥ २७ ॥ दिह्वीपतीय : स्वीयेश्व देशे पार्छे : समा रतः ॥ जयसिंहो विभाजाव दिञ्यालै मंघवा रूतः ॥ ४८॥ ततः श्री जर्पासहारूपः पूर्वोक्ते छकुरैर्छतः ॥ गरीवदास नाम्नास्वपुरोहित यरेणवा ॥ भीप प्रधान वेश्पेन युक्ते सुयोनिते जसाः ॥ महा भाग्यो महा शोयीं महोत्साही महामनाः ॥ ४९ ॥ हिंदू म्छेन्छ महा वीर देशनाय विशोमिनः ॥ वमास्य सुर्त्राण मणे देशन मातनोत् ा ५० ॥ च्याजमास्य मुस्वाणोरार्णे द्रस्या दरं भृशं ॥ भक्तो द्विनयो पेत: सुस्नेह मनु दर्शयन् ॥ ५३ ॥ एकादश गजानश्वां श्व-लारिंदानिमतान् शुभान् ॥ न्याजमारूयाय रानिंद्रो प्रेषया मास दर्पवान् ॥ ५२ ॥ श्राजमास्यः सुरत्राण एकमद्छ हिप ॥ श्रश्नाविंद्याति संस्याद्वान् सहम वसन त्रयी ॥ ५३ ॥ पंचादा त्रामिता भूपा समूहं रान भूभुजे ॥ ददों महानं हेम मय मिलनं व्वनयोरभूत् ॥ ५४ ॥ दलेलखां तदोवाच सुलतान शृणु प्रभो ॥ श्रयं-वीर श्र्यंद्रसेनो राना भाला शिरोमणिः ॥ रावः सवलिंहोयं रत्नसी नाम रावतः ॥ चोंडावता रणे चंडाः शक्ताः शक्तावता स्तथा ॥ ५५ ॥ परमाराश्र्य राठोडा स्तथा राणावतोत्तमाः ॥ रणेसिंहाः पर्वतेषु मार्ग मद दुरुत्तमाः ॥ ५६ ॥ युपुधुर्नमहायोधा ज्ञातव्यंविज्ञतांषुधे ॥ दिल्लीशेन परारानोक्त्या रिक्षतुं ध्रुवं ॥ श्र्याजमाप्युक्त वानवं सत्यमेव नसंशयः ॥ संतुष्टो जयसिंहाय ददावाज्ञां कृताद्रः ॥ ५७ ॥ जयसिंहोमहाभाग्यो वीरः शिविरमागतः ॥ श्रस्यासीद्राग्यतः शिव्रं मिलनंतुजितावदत् ॥ ५८ ॥ पूर्णः सर्गः ॥ इति त्रयोविंद्राति नाम सर्गः ॥ २३ ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ त्रेम्णाच्यमरसिंहास्य पौत्रयुक्तस्यधर्मणः ॥ राणेन्द्र राजसिंहस्य राजराजस्यसंपदा ॥ १ ॥ हेम्रोदशसहस्रोघ तोलकैः पूर्णतोभृतः ॥ शुद्धात्मनेवसृष्टाया स्तुरुायात्र्यतुरुाजुषः ॥ २ ॥ महासेतौहस्तिनीसत् संधेवंधुर सुंदरं ॥ तोरणंभातिभौरोचा धोरणंतुलयाद्ववं ॥ ३ ॥ महोज्वलतयािकंवा . ऐरावतकुलस्थितिः ॥ हस्तिन्येषामुर्द्निधने चित्ररूप्योचभूषणं ॥ ४ ॥ दत्तां कुराह्यंप्येपा अच्छेवाभवत्ततः ॥ दर्शितंतूत्रतीकृत्य हस्तिपेनांकुराह्यं ॥ ५ ॥ महातोरणमेतनु गौरकीर्त्योन्नतीकृतं॥ प्रांजिंतसांजित्युगं भुजयोर्भातिभूपतेः ॥ ६॥ द्वितीयंत्रोष्ट्रणंतत्र पाइवेंस्तिलघुसुन्दरं ॥ तथात्रमरसिंहास्य पुत्रस्यातिविचित्र कृत् ॥ ७ ॥ राणेन्द्रराजसिंहस्य पहराज्यातिविज्ञया ॥ श्रीराणाजयसिंहस्य मात्रामित्रप्रतापया ॥ ८ ॥ सदाकुंवरिनाम्न्याया तुलारूप्यमयीकृता ॥ श्रास्ते तत्तोरणांचित्रं हस्तिन्यांहस्तयुग्मवत् ॥ ९ ॥ श्रास्तेगरीवदासस्य पुरोहित शिरोमणे ः ॥ कृताया ः स्वर्णपूर्णाया स्तुलायास्तोरणंमहत् ॥ १० ॥ गरीवदासस्य पुरोहितस्य ज्येष्टः कुमारो रणछोडरायः ॥ त्रास्तेकृतायाः किलतेनरूप्यः श्चाजनुलायाः शुभतोरणंसत् ॥ ११ ॥ श्रीराणोदयसिंहसूनुरभवत् श्रीमस्नतापः सुत स्तस्य श्री त्र्यमरेश्वरोस्य तनयः श्री कर्णसिंहोस्यवा ॥ पुत्रो राणजगत्य-तिश्वतनयो स्माद्राजसिंहो स्यवा पुत्रः श्री जयसिंहएष कृतवान्वीरः द्वीला ऽ लेखितं ॥ १२॥ पूर्णे सप्तदशे शते तपसिवा सत्पूर्णिमास्ये दिने हात्रिंशन्मित ब्रत्सरे नरपतेः श्री राजसिंहप्रभोः ॥ 'काव्यंराजसमुद्र मिष्ठजरुधेः सृष्टप्र-तिप्राविधे : स्तोत्राछं रणछोड भट्टरचितं राजप्रशस्त्याइयं ॥ १३ ॥ युग्मं ॥

त्र्यासीद्रास्कर तस्तु भाधववुधो ऽ स्माद्रामचंद्रस्ततः सत्सर्वे ३वरकः कठोडि कुळजो रुक्ष्म्यादिनायस्सुतः ॥ तेंछंगोस्यतु रामचंद्र इतिवा कृष्णोस्यवा माधवः पुत्रोमृन्म धुमूदन स्वयद्दमे ब्रह्मेश विष्णूपमाः॥ १८॥ यस्यासीन् मधुसूदनस्तु जनको वेणीच गोरवामिजाऽभून्माता रणछोड एपछतवान् राजत्रशस्या इयं॥ काव्यं राण गुणीघ वर्णनमयं ( - - - - ) चतुर्विशस्यास्य इहा भवद्ववमुदे सर्गार्थ सर्गोन्नतः ॥ १५॥ राजप्रशस्ति येथोयं प्रसिद्धः स्याजगत्यछं॥ छक्ष्मीनाथादि वाछानां पाठार्थ जायतां घुवं ॥ १६ ॥ नारायणादि पुण्यात्म राणेंद्रान्वय वर्णनं ॥ कर्णस्थितं स्या ( - ) र्णीचं पुत्रपीत्र सुखप्रदं॥ १७॥ रामादि राजस्तुति युक्काव्यं रामायणोपमं॥ श्रुता धनं धनेशः स्यात्काव्ये काव्यो गरुगिरं ॥ १८ ॥ नानाराजेतिहासाक्तं ग्रंथः स्याद्वार तोपमं ॥ भारत्यां भारती तुल्यः पठन् भारत खंडके ॥ १९ ॥ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी वाहुजो वाहुवीर्यवान् ॥ वेस्पोलभेदनं श्रुता शृद्धो भद्रं तथाखिलं ॥ २० ॥ संस्तभ्य चित्तमन्येभ्य पठन्सभ्यत माप्नुयात् ॥ इभ्यताभुवने मार्येनारुभ्यं तस्य किंचन । ॥ २१ ॥ विप्रोप्ति होत्रधामेभ्यः क्षत्रियो ऽखिरुसूमिपः ॥ वैद्योधनीस्यात्कायस्यः श्रियासुस्यो भवेद्युदं ॥ २२ ॥ राजाश्रुत्वा चक्रवर्ती शोर्य गांभीर्य धैर्यवान् ॥ देश स्वास्थ्यं रुभेदेरि विजयं कुरुते सदा ॥ २३ ॥ पठन्स्कुरद्धागवते नवमस्कंष सक्क्यां ॥ ध्याकंठं सुखभुग्भूत्वा वेंकुंठं प्राप्नुयादिदं ॥ २४ ॥ दयाससाह कृतवान् खेरावाद स्य मारणं ॥ तत्केतु हुंदुभियाहं वन्हेडास्य हुंटनं ॥ २५ ॥ धारापुरा मारणंच मसीदितति पातनं ॥ ध्वत्तं चक्रे व्यहमद नगरं छुंटनं कतं ॥ २६ ॥ महामसीदि पतनं कृतवान् समरे कृती ॥ इत्युक्तः त्रभुवीराणां पराक्रम विनिर्णयः ॥ २७ ॥ जगदीशमिश्रतनयो मायुरहीरामणि महामिश्रः ॥ राजसमुद्र जलाशय सूत्रनिवेशे परिक्रमणे ॥ २८ ॥ हादशशतमण मितिकं धान्यमहीधमहासेतो ॥ हादश-शतमणमितिकं धान्याद्रिकांकरोलीस्थे ॥ २९ ॥ सेतीस — प्यत्यासार्ध सहस्राछ रूप्यमुद्राणां ॥ कता ढव्युकगणं सरूप्यमुद्रादिकं तदार्थिभ्यः ॥ ३० ॥ पब्दिनपर्यंतमयं - - तदाराजसिंह देवेन ॥ उक्तं जनसमद्मिश्रों ऽ स्मन्निकटतः पुर: कुरुते ॥ ३१ ॥ इत्युत्साहेनतदा मक्त्या मिश्र: पुर: स्थितो नृपते: ॥ धान्यादि धनंसार्थि वजायदता त्रियोन्धपत्यासीत् ॥ ३२ ॥ श्रीराणोदयसिंह सूनुरभवत् श्रीमव्त्रतापः सुतस्तस्य श्री चमरेऽवरोस्य तनयः श्रीकर्णसिहोस्यवा ॥ पुत्रोराणजगत्पतिश्य तनयो स्माद्राजसिहोस्यवा पुत्रः श्रीजयसिंह एक्क्तवान्वारः हिाला ऽऽ लेखितं ॥ ३३ ॥ पूर्णसप्तदशेशते तपसिवा सत्पूर्णिमास्येदिने कार्के शन्मितवल्सरे नरपतेः श्रीराजसिंह प्रमोः ॥ कार्य्यः राजसमुद्र निष्कल्ये सुष्ठप्रतिष्ठाविधे : स्तोत्राकं रणछोड्महरवितं राजप्रदास्त्याइयं

ञ्जासीद्रास्कर तस्तुमाधववुधोः ऽस्माद्रामचंद्रस्ततः सत्सर्वेश्वरकः कठोडिकुलजो लक्ष्म्यादिनाथस्सुतः ॥ तैलंगोस्यतुरामचंद्र इतिवा कृष्णोस्यवा माधवः पुत्रोभुन्म-धुसूद्न स्वयइमे ब्रह्मेशविष्णूपमाः॥ ३५॥ यस्यासीन्मधुसूद्नस्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा ऽ भूत्माता रणछोड्एष कृतवान् राजप्रशस्त्याइयं ॥ काव्यं राणगुणौघ वर्णनमयं ( - - - - - ) चतुर्विशत्याख्य इहा भवद्रवमुदे सर्गीर्थ सर्गीव्रतः ॥ ३६॥ दुहा ॥ राणा कोइ रजपूत जेवडता जायो नहर ॥ समुद्रफेरणसूत राणातुहीज राजसी ॥ १ ॥ ऐजो स्त्रोरंगकाह मेंगलमुगल मारिजे ॥ राणो राषेराह रजवट भरीया राजसी ॥ २ ॥ संवत् १७१८ माहा वदि ७ नीमषोदवारो मुहुर्त हुन्त्रो जद् स्त्रतरा ठाञ्जर मिल कांमकरावे राणावत माहसिंघजी रामासिंघजी, राणावत भाउसिंहजी चूंडावत दरुपतजी, मोहणसिंघजी, रावत लुणकरणजी, चूंडावत केशरीसिंघजी, चूंडावत योकमसिंहजी, मांजावत नरसिंघदासजी, मांजावत गरीवदासजी, राठोड़सिंघजी, राठोड़ रामचंदजी, राठोड़ हेमजी, राठोड़ मोकमसिंघजी, वितगरा साह रामचंद चेचांणी, साह कलु पंचोली राम जगमालोत, साह मुकुंददास पंचोली, हरराम सिघवी, छषुपंचोछी, वाघो गजधर, मुकुंद गजधर, किल्याण सुत जगनाथ उरजण सुतलालो लंपो जसो हरजी जगनाथ सुत मेघो मनो ॥ संवत् १७३२ प्रतिष्ठा हुई शुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥

## शेषसंग्रह नम्बर ५. उदयपुरं-अंबामाताकी चरणचौकी की प्रशस्ति,

संवत् १७२१ वरषे जेठ शुदि १० रवी वरखसंन्यास्यापन्न विरषसितातः विरे श्रीराणा राजसिंहजी राज टतमान नगररोवे परमधंध्ये धरती मुरतमी श्रंवाजीरि सुतार सुरजानहरट ८८८१ करा षरती ताँवापत्र दियो सुतार मणवजी धरतपवडा सुरजपथमान श्रीसेवगनाम रावतखाटनाम श्रीमाताजी सेवतरुमापत् सुभकारजसीधइ संतारस्तान हैं धरती दिखि तरत घर नोरा दिया घरहर चालवधरो वोटाहै तांवापत्र दिधो नदेजनीरो माहे गधेगाल छै शेपसंग्रह नम्बर ६.

वड़ीके ताळावकी प्रशास्त्र,

सिद्दश्रीएकिंगजी प्रसादात् महाराजाधिराज महाराणाजी श्री राजसिंहजी विजयराज्ये तलाव जानसागररो कामकरायो कुँवरजी श्री जेसिंहजी भीमसिंहजी कुँवर पदभुकव्यं राजधर सूत्रधार किहाना सुत जसा संवत् १७२१ मार्गशीर वदी १० गुरे नीमरो मुद्दर्त हुवो सं० १७२५ वर्षे काम पूरोहुवो प्रशस्ति प्रतिष्टितं शुभंभवतु वैशाख श्रद् ३ गुरे

श्रीगणेशायनमः ॥ कलयतुकमलायाः कामदः कर्मरूप स्तुहिनकिरणविव योतितानदवज्ञः॥ विकचकमलच्छाः क्षीरघोवद्यनिद्र स्सजलजलदनित्यं भावनी यस्सभव्यं ॥ १ ॥ गुणगणगुरुगीत्या गंगयागीतगात्रः कनकंकदनकांत्या कांतयाकांत्कायः ॥ धुतघनधृतिधाम धैर्यधारीधरएयां भवतुभविकम्मिभृतये भूतभर्ता ॥ २ ॥ वंदेछंबोदरंवंयं जगदंबोदरोद्रयं ॥ विवोदरयुतिदेंहे विंवोदर मिबद्विपं ॥ ३ ॥ तैलंगज्ञातितिलकं कठोडीकुलमंडनं ॥ श्रीमंतंमिसरंरूण भद्वं वंदेप्रतिक्षणं ॥ २ ॥ महाराजाधिराजश्री राजसिंहनिदेशतः ॥ उदमीनायकविः कर्षे जनासागरवर्णनं ॥ ५ ॥ श्रास्तिसर्वत्रविख्यातो रामवंशः सुपुषयवान् ॥ यस्यसाम्यंनयातीह वंशः कोपिमहीतले ॥ ६ ॥ तत्रान्ववायेशिवदत्तराज्यो वापाभिधानोजनिमेदपाटे ॥ संघामभूमीपर्टुसिंहरावं ठातीत्यतोरावळइत्यभाणि ॥ ७ ॥ राहप्पराणाजनितस्यवंशे राणेतिशब्दंत्रथयन्त्रथिव्यां ॥ रणोहिधातुः खळुशब्दवाची तंकारयन्येपरिपून्द्वतार्तान् ॥ ८ ॥ तस्माधरपतिराणा दिनकर राणावभवाथ ॥ श्रजनिजसकर्णराणा तस्मादमूत्र नागपाटास्यः ॥ ९ ॥ श्री पूर्णपाळनामा प्रथ्वीमञ्चस्ततोजातः ॥ श्रयभुवनसिंहउदित स्तःपुत्रोभीमसिंहो मृत् ॥ १०॥ अजनिजयसिंहराणा तस्माजज्ञेचलखमसीराणा ॥ श्रारसीततो हमीरस्ततोप्यभूत्केत्रसिंहोस्मात् ॥ ११ ॥ तस्माह्याखाभिरूयो राणाश्रीमोक्छ स्तस्मात् ॥ श्रीकुंभकर्णंडदभूद्राखा श्री रायमञ्जोस्मात् ॥ १२ ॥ संग्रामितह राखाभूपालमणिस्ततीजातः ॥ श्रीराखोदयसिंहः प्रतापसिंहस्ततोजातः ॥ १३ ॥ ष्यमरसमोमरसिंह स्ततोन्तपः कर्णसिंहोभूत् गुणगणनिधि स्ततोभूद्राणा श्रीमञ् गत्सिंहः ॥ १४ ॥ जगत्सिंहमहीभत्तीं कल्परक्षः कथंसमः॥ वितनावि दःसीयं चितिताद्धिकत्रदः ॥ १५ ॥ भात्वान्श्रीमज्ञगत्सिह् त्तुद्धनात्स्य यद्वयधात् ॥ स्वातिरुप्तितोमुका नत्याज्ञन्मोत्सवः कथं ॥ - 12 त्मजस्सासा द्विष्णुरूपस्यचाभवत् ॥ राङ्गीसमगुणाचारा

[शेपसंग्रह नम्बर ६ -६

१७ ॥ पुत्रीराठोडनाथस्य राजसिंहमहीभृतः ॥ मेडताधिपतेर्नित्यं विष्णुपूजा रतस्यच ॥ १८ ॥ शंभोगौरीहरेः श्रीः कलशभवमुने राजपुत्रीगुणाट्या लोपा मुद्रायथास्ते न्रपमनुजननी स्याचसंज्ञोष्णर३मेः ॥ रामस्यासीद्यथावे जनक न्यसुता साद्यचींद्रस्य पत्नी तह्रद्रेजे विराजद्रुण कलित जगत्सिहपत्नी जनादे १९ ॥ दात्री दानव्रजस्या त्रियारेषु निधने, पार्वती वोत्रभावा दीनेनित्यं द्यालुर्न्पमुकटजगत्सिंह राणा त्रियासीत् ॥ कर्मती नामधेया जनक गृह वरे साप्रसूतेस्म पुत्रं राणा श्री राजसिंहं गुणगणनिलयं चारिसिंहंद्वितीयं ॥ २०॥ राणा श्रीराजसिंहे कलयति मुकुटे राजलक्ष्माणि चाथो मातासेयं जनादे लंभत वहुसुखान्युत्सवंतं विलोक्य ॥ तस्याभव्याथ धीमान् त्रियवचन निधी राजसिंहो नृपेंद्रो नाम्नामातु स्तडागं सदुदयपुरतः पश्चिमस्यां व्यधातं ॥ २१ ॥ वड़ी यामस्य निकटे तत्कासारस्य राजतः॥ जनासागर इत्येवं प्रसिद्धि स्समजायत॥ २२ ॥ किंदुग्धं दिधवाघृतं मधुसुरा चेदिक्षुवार्दे रस स्साम्यंनो लभतो जलस्य लसतः श्रीमजनासागरे ॥ क्षारोमत्सर भावतो ज्वलितहत्तद्वाडवो दुः खभाग्लंकां प्राप्य विमुक्त लोकवसती रत्नाकरो प्यंवुधिः ॥ २३ ॥ पांडव लोचनमुनिभूपरिमित (१७२५) वर्षे तपो मासे ॥ शुक्रदशम्यां जननी वहुपुण्य प्राप्तयेनूनं ॥ २४ ॥ मही महेन्द्रः किल राजसिंह श्वकार पद्माकरवासवस्य ॥ उत्सर्गमुत्साह विलासि चित्त स्सिद्धित्तविस्तार विराजमानं ॥ २५ ॥ युग्मं ॥ उत्सर्गे पूर्णतांयाते तस्मिन्सेतौ सुखस्थितः ॥ सुश्राव श्रीराजसिंहो द्विजराजो दिताशिषः ॥ २६ ॥ वीराधीशोधिनीरात्सि तितमरुचिमान् वीरगीरार्त्तवंधुः क्षीराव्धिस्यानहीरा धिकवि-मलयदाः पुंजधीराञ्जनेत्रः ॥ साराक्तस्स्वीयदारा लयहद्यलसत् कोस्तुभारा धितांब्रि स्ताराधीशास्यहारा धिकलसिततनुः पातुनारायणोवः ॥ २७ ॥ 'मक्तप्रत्यक्षरुक्षी मृदुरुजनुरुता संगमान्मोद्मानः कामंमाद्यन्मिरिंदी भवद्-खिलजग इंद्यमानांब्रिपद्मः ॥ भक्तंयद्भुक्तशेषं सपदिसुखमया भुंजमानावभूबु र्द्यात्सयो ५ नवयं फलमिहसुजगन्नाथदेवः प्रसादात् ॥ २९ ॥ भक्तानंदातिसका खिलकलितनित स्साधुवकाहितस्या लक्तादित्राज्यरका नलवहुललस नमंत्रशका-तितेजाः॥ कामाइयामाभिरामा लिकरुचिरविधुः कांतिधामाननेंदु वीमारिव्रातहामा रुचिरपशुपतिः पुरायनामावताद्वः ॥ ३० ॥ दक्षाधीशस्सुवक्षा विमलसुरधुनी जीवनक्षांलितांगों यक्षाधीञ्चातिपक्षाः चलपतितनुजा नेत्रलक्षार्कतेजाः ॥ साक्षाद्या यत्सुहांक्समरिपुवरगणोः मिङ्काक्षारकामो छाक्षावङ्घोहिताक्षा दितिजकतनतिः पातुदाक्षायणीदाः ॥ ३:१ ॥ सार्वदिक्शूलधारी मृत्युंजयइति जगद्गीतः ॥ श्रीविश्वेश्वरदेव श्चित्रचरित्रं करोतुशिवः॥ ३२ ॥ श्रीवैद्यनाथइतियः एथितः

न्तुर्राधिव्यां संताप संतति हति व्यसनेविदग्धः ॥ सोयंपुरत्रयविनाज्ञ त्रु विकाज्ञवुद्धि त्रिरज्ञकमं कुरुयता दिहज्ञंकरङ्गं ॥ ३३ ॥ योगीन्द्रिष्यान रूपो धरिषधर सुता स्वांतधैर्या पकर्पी कंजाक्षो जन्हुपुत्री जळजनित जटा द्वेतकांति प्रतानः ॥ नंदीयत्पादपंकेस्ह्युगल रज स्थापनापूत एष्टो वीराविर्भृतकंपं प्रतानः ॥ नद्विष्ट्याद्युष्करहृत्युग्व रज स्वापनापूत एटा वासावमूतकप कटयतु कुराठं वीरभद्रे श्वरोवः ॥ ३४ ॥ मंगटकदंवक्वः करोतु ग्रंभोर्जटा जूटः ॥ कुरुते सुरस्रवंती यर्वेदुगटन्सुघा श्वांतिः ॥ ३५ ॥ क्षारामोधि प्रसुप्त द्विजपिति विटसत् केतनांगाव्ज राजन् माल्ये — श्वमंतोमधुरमधु करीटंद्शोमां वहंतः ॥ वित्रंभक्युङ्कसन्तो नरहद्यसरः कंजपुंजायमाना रक्षातुक्षीण दुः बाः क्षपितरिपुचल इक्षटक्मी कटाक्षाः ॥ ३६ ॥ घनसारगोर घनसारमवस्त्रो वहुमूपण प्रभुमद्रारुण नेत्रः॥ वनसाठि मित्र मतिचित्र चरित्रो मुद्रान्न युघ्य — — — — रसञांतिः॥नवनीपककाम संगकामा नवनीशाच्युत देहि कामधामा ॥ ३८॥ ब्रह्मरुद्रछसदिंदु चंद्रकस्सांद्र देवनिवहोस्ति यदापि ॥ श्रस्तुनंदनिलयां गणेलस इस्तुनः किमपिधाम तन्मुदे ॥ ३९ ॥ उत्सर्गे पूर्णतांपाते तस्मिन् सेतो सुखस्थितः ॥ सुश्राव श्रीराजसिंह इतिविशोदिताशिपः ॥ ४० ॥ येन सर्वे कृतामूमी जना पूर्ण मनोरयाः ॥ श्रीराजसिंह भूमींद्र थ्यिरंजीवतु भूतते ॥ ४१ ॥ इतिश्री मन्महाराजधिराज महाराणा श्रीराजसिंह निदेशा चैछंग तिलक कठोडी बामाधिप श्रीमत् कृष्णभड तनयाभ्यां श्रीतक्षीनाथ भड भास्कर भडाभ्यां धार्माधिप श्रामत् इञ्चानः पानाना श्रावस्तात्व वह नार्वस्त स्वाना विरचिता श्रीमजनासागर प्रशस्तिः संपूर्णतां प्राप संवत् १७३४ वैशाख छण्ण १३ लिखित मिदं कठोडी श्रीमत्छण्णमद्दात्मज मास्करमद्देन लिखितं सूत्रधार सगराम सुत नाथू ज्ञाति भगोरा ॥ एक पष्टि सहस्राय लक्ष युग्मं सुपुपयदं ॥ सगरीन चुत नामू शारी नगरी ॥ एक मेठ राह्यान छरा चुन चुनुष्पद् ॥ कार्येस्मिन् रूप्यमुद्राणां छग्नं भद्र पदंतदा २६१००० दोयळाल इगसठ हजार रूपिया तळावरी प्रतिष्ठा हुई जदी रूपारी तुळा कीषी गामगळूंड चित्तोड़ तिरा गाम देवपुर थामळातीरा त्रोहित श्री गरीबदासजीहे आघाट करे मया किघी तळावरी पाळरो पांवळेने खाडाखोदा सीसोफेरेने नीम सोधेन गज १५ जासार कीधा कमठाणारा गजधर सुतार सगराम सुत नायू तेन कोठारी १७३५ वर्षे.

शेपसंग्रह नम्बर ७

देवारीके दरवाजेकी उत्तरीय शाखकी प्रशस्ति

महाराजधिराज महाराणाजी श्रीराजिंसहजी आदेशात सावण सुद ५ सोमे संवत् १७३१ विषे पोलरा कमाड चढाव्या लिखतु जोसी गोरखदास साह पंचोळी नायू पंचोळी-

## शेपतंगह नन्बर ८ - १.

देवारीके भीतर तृमुखी वावड़ीकी प्रशासि.

॥ श्रीगणेशायनमः॥ तुहिन किरण हीरक्षीर कर्पूरगौरं वपुरपजलदामं कालिका पांगव ह्या : प्रति कृति घटना ऽऽ।ऽऽ।ऽऽ कलयतु कुशलंबो राजसिंह क्षितींद्र ॥ १ ॥ चतुर्मित पुमर्थ सिंह तरणाय सद्रयः सदा चतुर्भुजधर श्रतुर्युग विराजि राज यशाः॥ चतुर्भुज हरिःशिवं दिशतु राजसिंहत्रभो अतुः श्रुति समीरितं निज\_ चतुर्भुजा भिर्भृतं ॥ २ ॥ श्रीरामरसदे सृष्टवापी वर्णन सुंदरी ॥ कुवे त्रशस्तिः शस्ता श्रीराजसिंह नपाज्ञया ॥ ३॥ त्रादो वाप्पो रावलोभू हैरिस्ताइन तापदः ॥ तदंशे राहपः पूर्वे राणा नाम थरो भवत् ॥ २ ॥ ततस्तु हरसू राणा नरूराणा ततो भवत् ॥ जसकर्णं स्ततो राणा नागपाट स्ततो दृपः ॥ ५ ॥ भूणपाट स्ततः पीथा ततो भुवनसिंहकः ॥ ततस्तु भीमसिंहो भूजविसंह स्ततो भवत् ॥ ६॥ लक्ष्मीसिंह स्ततो राणा अरिसिंह स्ततो भवन् ॥ ततो हमीर राणेंद्रो बेता राणा स्ततो भवत् ॥ ७ ॥ ततोलाखा नियोराणा ततो मोकल नामकः ॥ ततः श्रीकुंभकर्णो भूद्रायमञ्चरततो भवत् ॥ ८ ॥ ततः सांगा भिधोराणा रत्नसिंह स्ततो भवत् ॥ तद्वाता विक्रमादित्यो विक्रमादित्यविक्रमः ॥९॥ तद्रातोदयसिंहेंद्रो राज्योदयमयः सद्रा ॥ ततः प्रतापसिंहोभू त्प्रतापपरिपूरितः ॥ १० ॥ श्री मानमरसिंहोभू ततो ऽ म्रवरप्रभः ॥ ततः श्री कर्णसिंहेंद्रः कर्ण राजपराक्रमः ॥ ११ ॥ ततः श्री मजनिसहो जनत्पालनतत्परः ॥ प्रत्यक्ष राजततुलां कुर्वत्सर्वप्रदोभवत् ॥ १२ ॥ कृतवान्मोहनंलोके श्रीमन्मोहनमंदिरं ॥ मक्तप्रथमजगृहे तथाश्रीमेहमंदिरं ॥ १३ ॥ ॐकारेश्वरमीज्ञानं समीक्ष्याऽमर इंटके ॥ सुवर्णस्यतुलंकता वर्पन्स्वर्णरराजसः॥ १४ ॥ श्वेताश्वदानंव्यतनो द्वैमंकल्पतसंद्दो ॥ सुवर्णप्रथिवीद्वा सोवर्णान्सतसागरान् ॥ १५ ॥ विश्वचक्रं सुवर्णस्य द्वामुंद्रमंदिरे ॥ श्री जगन्नाथरायंश्री युक्तंसंस्थापयन्वभो ॥ १६ ॥ द्रानीरायंशिवंशक्तिं गणेशंभास्करंतया ॥ प्रतिष्ठाप्यतदेवा ऽदा होसहमंविधानतः ॥ १७ ॥ हेमीकल्पलनावापी हिरएचार्यद्दोतथा ॥ पंचयामान्जगत्सिहो रत घेनुंचद्नवान् ॥ १८ ॥ ततः श्री राजसिंहेंद्रो राज्यसिंहासनेस्थितः ॥ त्राखंड होपमः श्रीमान् जयतिक्षितिमंडहे ॥ १९॥ श्री सर्वतुविहासास्यं स्वारामंकृतवां स्तथा ॥ दहवारीमहाघडे द्वारंकाष्टकपाट नुक् ॥ २० ॥ त्वसुर्विवाहसमये 🧵 एकप्रतिकन्यका ॥ दृद्रोमहाक्षत्रियेभ्यो गजवाहांवराणिच ॥ २१ ॥ दाराशिको षसहित सतादुङहखानत ॥ राठोडकच्छवाहेश युक्तः शाहिजहांभिधं ॥ २२ ॥

-⊮महाराणा राजसिंह- १.]

दिक्षीश्वरंसमायांतं श्रुलैवाभिमुखोभवत् ॥ निःसार्यशौर्यसंपन्नो राजसिंहोविराजते ॥ २३ ॥ दम्धंमालपुराभिरूयं नगरंज्यतनोदिह ॥ दिनानांनवकंस्थिला लुंटनं समकारयत् ॥ २४ ॥ रूपसिंहोमंडलाय गढस्थोम्लेच्छपाज्ञया ॥ यस्यराघव दासस्य वैश्यस्यामेपळापितः ॥ २५॥ सोयंतद्रूपसिंहस्य दिल्लीशार्थसुरक्षितां ॥ पुत्रीपाणियहाणोचत् सोभाग्यांकृतवान्त्रभुः ॥ २६ ॥ जद्मवंतसिंहरावलमिह डुंगरपुरगतंनिजं कतवान् ॥ दंडंचवासवालास्थिते रूपरिकुदालसिंहस्य ॥ २७ ॥ देविरुयापतिमनिशं कतवात्रिस्तेजसंहरीसिंहं ॥ मीनाक्षयीकत्य मेवलदेशंग्रहीत वान्तप्तिः ॥ २८ ॥ पुत्र्याविवाहसमये नयतिलष्टाधिकांसुकन्यां ॥ सुक्षत्रेभ्यो दत्वागजवाजि सुबस्त्रमोजनानिददौ ॥२९॥ जननीरूपतुर्ययां स्थितांविधायविष्णु छोकगते ॥ तस्यानाम्नारचितो महान्जनासागरोनरेंद्रेण ॥ ३० ॥ तस्योल्सगेराज्ञा रूपनुरुक्तिवितार्पितीयामी ॥ गुणहंडदेवपुराख्या पुरोहितश्रीगरीवदासाय ॥ ३१ ॥ ब्रह्मांडमहादानं श्वेताश्वास्यन्पोकरोदानं ॥ रूप्यतुलायांस्थिला गजंददी वाहिरएयकामदुघां ॥ ३२ ॥ ददौमहाभूतघटं हिरएयाश्वरथंतृपः ॥ हेमहस्ति रपंदिच्यं पंचलांगलकंतथा ॥ ३३ ॥ भावलीयामसहितं हैमींकल्पलतांद्दी ॥ स्वर्णप्रथींत्रपोविश्वचक्रं रूप्यनुरादिशन् ॥ ३४ ॥ नाम्नाराजसमुद्रं जरादायं सुप्रतिष्ठितंकृतवान् ॥ सौवर्णसप्तसागरदानं हेर्मातुळांमहीपाळः ॥ ३५ ॥ सत्यो त्रममरसिंहहीमतुरास्यंविधायतत्रददो ॥ एकादशसुयामान् पुरोहितोयद्वरीवदासाय ॥ ३६ ॥ श्रीराजमंदिरवरं शालायकल्पराजनगरंच ॥ कतादेशपतिभ्यो गजाश्व वस्ताणि दत्तवान् मूपः ॥ ३७॥ भूकल्पछक्षोराणेंद्रः कल्पपादपनामकं ॥ महा दानंत्रकल्प्याय माकल्पंकीर्तिमाद्घे ॥ ३८ ॥ राधाकृष्णचरित्रस्य राजसिंहमही पतेः ॥ श्रीरामरसदेनाम्नी राज्ञीजगतिराजते ॥ ३९ ॥ श्रीपुष्टरेतदञमेरि महाप्रदेशे शार्यूळवीरइतिकल्पतभूमिमोगः ॥ राठोडराजमद्संदनएवजातो दाना यनेकसुकृतीपरमारवंइयः ॥ ४० ॥ तस्यात्मजोजगितरायन्नसः प्रसिद्धी जान प्रतापतपनयुति तापितारिः ॥ शौर्याभिमानमयएवनुदारदानं दानंददन्ससननं कनकप्रधानं ॥ ४१ ॥ जातस्तदीयतनुजस्तुनुभारासेहः सस्तिहसंयजयकारं सरीरसाक्षात् ॥ खड्गप्रहाररणखंडितवैरिवारो स्म्यसिंहरनगुण्यारमनोत्युद्धरः ॥ ४२ ॥ तनयाथतस्यविनयान्विता भवत्सनयः इन्द्र्यस्यानयोमया ॥ सङ्ग s भयादिधनदा थयाधिकाच्यभिरामरामरसदे छुन्यनिद्य 🖫 🕫 होर्ड्यक्रिनीहिन् सुजानकुंबरिनाम्न्याः सुपुत्रीच विचित्रसदुदा ॥ न्यद्यन्यस्य विस्टान्स्याः नि इयासत्कविसृष्टशंसना ॥ २२ ॥ रानानंडनगडन्हिन्तुङ्ग न्हेन्हा

तंक्रतियुरसमस्तगुणम् देवप्रवोधोद्रवा ॥ स्यादेशेतिविषेशणादिद्विजव हेर्णेयुतं नानते सत्तेनेविधिरत्ररामरसदे नान्नीतिराज्ञीमणे ॥ १५ ॥ सेयंश्रीराजसिंह स्य राझीसोनाग्यनुंदरी ॥ श्रीरामरसदेनामी जयतिक्षितिमंडले ॥ ४६ ॥ वैदर्भी नल भूभुजो दशरथस्यासीत्मुमित्रा विधो राहिणीवसुदक्षिणा किल यथा पन्नी दिलीपत्यसा ॥ देवस्या नक दुंदुभरिपहरेः श्रीसत्यभामा तथा नाम्नेयं रमणीति रामरसदे श्रीराजिसह प्रभोः॥ २७ ॥ पातित्रत्य पवित्र पुण्य सरिण श्रितामणि विंद्रतां चितस्थापित कंठ कोत्तुभमणि श्रीशागुणीनां पति : ॥ बुद्धिस्तोम जरिण शिरोमणि रियं खीणां गणे सुन्दरं श्रीचूडामणि रेव राम रसदे राजा चिरं जीवनु ॥ १८ ॥ दहवारी महाघडे शाला श्लप्टे विशंक्टे ॥ जया वहा जयानान्नी वापी पाप प्रणाशिनी ॥ १९ ॥ विद्वे राजसिंहस्य प्राणाधिक महाप्रिया ॥ अभिरान गुणे युंका श्रीरानरतदेवधूः ॥ ५० ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे १७३२ वर्षे हाबिंशता इये ॥ माबे धवल पक्षेचे हितीयायां रहत्यती ॥ ५१ ॥ श्रीनान् गरीवदासात्य पुरोहित शिरोमंणिः॥ श्रतिष्ठित शतिष्ठायां वाप्या रचित वान् विधि: ॥ ५२ ॥ श्रीराजसिंह देवेन साधिता हितकारिणी ॥ वापि प्रतिष्ठा विद्धे श्रीरामरतदे बधूः ॥ ५३॥ श्रत्र दानं कृतवती बहुगोदान पंचकं ॥ हरुद्वय मिनां भृमिं हरिराम त्रिपाठिने ॥ ५१ ॥ व्यासाय जयदेवाय क्ष्मामेक हलसंमितां ॥ कन्हास्य ब्राह्मणा यापि तथेव हलसंमितां ॥ ५५ ॥ भानाभडाय वस्या तथैव हलसंमिता ॥ कृष्णात्र्यं त्राह्मणा यापि स्नामेक हल संमितां ॥ ५६ ॥ हल पट्टामितां भूमिनेवं राज्ञी मुदाददौ ॥ निष्कयं गोशतस्यापि रूप्यमुद्रा शतद्यं ॥ ५७ ॥ राना श्रीराजसिंहस्य श्रीरामरसदे वधूः ॥ महोत्साहं कृतवनी वापि उत्सर्ग उत्सवे ॥ ५८॥ वर्षे पुष्कर वेद शैलघरणी संस्येसमे माध्ये पक्षे गुछ तमे तथा युधमहा वारे दितीया दिने ॥ श्री वण्पा रणछोड सन्दान्वर : तंसृष्टवान्त्वा - - - ॥ ५९ ॥ सहस्रे रूप्यमुद्राणां चतुर्विश्चिति संमितः॥ एकार्यः पूर्णतां प्राप्तं वापी कार्यं महादुतं ॥ ६०॥ श्री इतिश्री महाराजाधिराज महागणाजी श्रीराजितहजी महीपति पत्नी श्रीरामस्तदे विरिवतं वापीत्रशित भंड रणछाड़ कता संपूर्ण लाल चेचाणी वापी महे चहुवाण धामाई शतीदाशस्य वयु चंद्रकुंवर तत्पुत्र रामचंद वीर साह लाला पोरवाड़ गजघर नायू गीउ भूबररो नाथू सुगरारो

\_\_\_X\_\_\_

## शेषतंत्रह नम्बर १०.

श्रीगणेशायनमः जलघरसमशातिः द्यांतबंद्पंनृतिः द्यक्तिनित्तम्सीय स्नेत-कोमकिमाजां ॥ निजकरधृतचक केदितारातिष्टुन्डुः जनकजनिपतिर्यः पानराने भरोषः॥ १ ॥भारवदंशावतंसा जर्वतिवार्णोच नादितारिकुटाः ॥दिद्योशनानहनने प्रतापपटवोगिरीझरूव्धवराः॥ २ ॥ उद्पाहुद्यनग्द्रात्प्रतापनूरो पराजानिः॥ श्री मोक्लेशसमता मक्बरमूपे करोहेपन् ॥ ३ ॥ तन्नात् प्रनाप नपा हमन वसुधा पतिर्वारः ॥ ध्यनरसनोऽनरनिहः प्रतापदित्रन्त्रप्रञ्चलः ॥ २ ॥ भूमीश्वराणांनिवहान्विज्ञिता बाट्योपेबाठप्रसम्प्रतापः ॥ द्वानहाँविप्रजनेपुन्यः स्वर्गपर्योदेवरिष्विहन्तुम् ॥ ६ ॥ तन्नाद्नुद् मोजनमान दानी श्रीकर्णामहो धरणीसतेजः॥ भीमादिनि अत्रिनि स्त्रधन्या दिहीस्तरं यः सनरेजुहाव ॥ ६ ॥ तस्य श्री कर्णसिंहत्य वनुवतनयोज्यः ॥ श्रीजनन्दि राणीति विदितो धन्णीन्छे ॥ ७ ॥ व्यमिनवहन्मीरेण स्वयस्त्रीयासविद्वतारिक्केन ॥ स्मरमुंद्रेगणकगति भुरंभरेणेहपाटितावरिणी ॥ ८ ॥ क्षेत्रनान चरित्रेक्रिकत्वे कृतंबिक्तं ॥ परासा घरणीतळ निद्नर्जुन रूपत नाक्षितं ॥ ९ ॥ छत्रं ह्यान् नत्रणतं गजानां ग्रामान् शतंपोडम दानपुरुन् ॥ पोद्द्यानीर्थ यहार नृपदिः कर्ना र्षं स्तोतु मिहप्रसन्येत् ॥ १० ॥ पूर्वनिद्धार प्रानादं पर्जारहानद्धिपै ॥ मांबात दुर्शने वर्षत्त्वपैद्योटें घरावरः ॥ ११ ॥ पञ्जाह्जुदाक्रनगणि जिताक्रीमारके मीद्यदित्मतातं ॥ श्रीराजनिंहा इदरं मलेने ऽरसीलुमारं दचुदा-हिमांगुः॥ १२ ॥ वदंतुविदुपोनीन नरिस्तीनूपद्यनिनं ॥ द्विरोह्यनवैद्यते कर्णमृतु मुखाबहं ॥ १३ ॥ तराज्ञतिहत्य सदानुदादी वाल्देवि वाल्द्रिननः क्छामृत् ॥ ह्यान् हिरएवं घीरतों द्विजेन्यो दर्गेनुदां मोदमनो दनव ॥१२॥ अर्वजीव हरोगीपा - - - निषेद्रानदः ॥ मूर्वेषु द्वीवद्रानियां मुत्रेश तमुत्रोतृपः ॥ १५ ॥ घोरसिह्त्य उननो जनाई चन्या शुना ॥ गनीजो वमृता माना मगबद्रकि तलस ॥ १६ ॥ तया त्वतुळ माणिक्य नृपदा राविदो होरः ॥ तेने बनोदिवा त्वप्ने प्रासाद नवरोहसौ ॥ ५७ ॥ चहेद्दानस्यनेचे



. .

वग्गड देश वखेरजेर समसेर जोरकर । देवदुर्ग भय देर देर दल साह सदुत्तर॥ दृदसर राजसमुद्र रान किहो निज कारण। ताको उच्छव तुमल हुवो विध विध मनु हारन ॥ श्रवरंग कोप व्रजतें उठन नाथ उद्य गिरि रक्खिंटय । दिझीश रचित जिजिया दुसहमान रानदुरु मुक्किय ॥ ३ ॥ जिजिया दल जरावन्त पुत पच्छन प्रति पच्छिय। चगगरूप चवरंग छैन राना घर छन्छिय॥ कर प्रकोप कृपार निखिल मेवार निमजन। अखिल छत्रि इसलाम लरे निज निज मत लजन ॥ परलोक गमन राजर नृपत कहि सुभाव संतत कथा । दिल्लीश घोर च्याहव दलन ज्वलन फैल फुल्लिय जथा ॥ ४ ॥ कुल रहोर कबंध वंश विकमपुर विकह। व्यक्तिल सार इतिहास जहां जैसो जुर जिकह ॥ कृष्णवंश गढ कृष्ण स्यात जैसी कह दिन्नी। रीवां नगर वघेल निखिल तारीख सुलिन्नी॥ सज्जन नृपाल ब्याहाय समुभ्त सासन फतमल रानतें । कविराज दास इयामल कियो पुरन खंड प्रमानतें ॥ ५ ॥









इन महाराणाका जन्म विक्रमी १७१० पोप रूप्ण ११ [हिजी १०६४ ता० २५ मुहर्रम = ई० १६५३ ता० १५ डिसेम्बर ] को घोर राज्याभिषेक विक्रमी १७३७ फॉर्तिक शुक्क १० [हिजी १०९१ ता० ८ शब्वाल = ई० १६८० ता० ३ नोवेम्बर ] को हुआ था.

जब चोड़ा द्याममें महाराणा राजसिंहका देहान्त हुन्या, उस वक् कुंवर जयसिंह कुरज (जिसको राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें कडंज लिखा है) गांवक मोर्चेपर बादशाही कृंजिको हटानेकी कोशिशमें थे, जो कि उदयपुरसे २५ कोस ईशान कोणमें उत्तरकी तरफ़ झुकता हुन्या है। वहां पन्द्रह दिन गुज़रने पर सोलहवें राज़ गदीनशीनीका दस्तूर किया, च्यार सुना कि तहल्बुरखां कृंजि लेकर देसूरीकी तरफ व्याया है; तव व्यपने भाई भीमसिंहको कृंजि समेत उधर भेजा; देसूरीके जागीरदार सोलंखी विक्रमादित्व उससे व्यामले, च्यार तहल्बुरखांको घाटेपर न चढ्ने दिया; च्याठ दिन बाद वह मारवाडकी तरफ चलागया। महाराणा जयसिंह घाटेके नीचे घाणेराव तक व्यायये थे, च्यार दिलेखां मारवाडकी तरफ पहाडोंमें या, महाराणाके हुक्मसे रावत स्वसिंह चूंडावत रूप्णावतने कृंजि समेत गोर्गूदेका घाटा रोका; यह सुनकर दिलेखांन रातके वक् दूसरी राहसे वापस जानेका इरादा किया, रावत् रव्यसिंहने घाटियोंमें जाकर कुळ लड़ाई की, परन्तु दिलेखां वापस चलागया।

राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें छिखा है कि मेवाड़के सर्दारोंने उसे जान बूमकर जानेदिया. दिछेरख़ांके ४०० श्रादमी मारेगये. इन्हीं दिनोंमें श्रालमगीरके शाहज़ादह मुहम्मद श्रक्वरको राजपूतोंने वहकाकर वागी वनाया, जिसका वयान इस तरहपर है:-

जव महाराणा राजसिंह व उनके मुसाहिव श्रीर मारवाड़के राठौड़ोंने सलाह की, कि हम वादशाहको वहादुरीसे नहीं दवा सक्ते, श्रीर जो वादशाह श्रजमेरमें सुस्त बैठा रहे, तो भी अपना ही नुक्सान है; इसिछये कुछ भेदोपाय (तदीर) करना चाहिये. पहिले तो राव केसरीसिंह चहुवान, रावत् रत्नसिंह चूंडावत कृष्णावत, राठौड़ दुर्गदास श्रीर सोनंग वगैरह वड़े शाहजादह मुश्रज़मसे मेल करनेकी फ़िक्रमें लगे; उस वक् शाहज़ादह मुऋज़म देवारीके वाहर उदयसागरकी पालके पास ठहरा हुआ था: राजपूर्तोंके वकीळोंके च्याने जानेका चर्चा च्यजमेरमें पहुंचा. तब मुत्र्जनमकी मा नव्वाव वाईने अपने वेटेको छिखा, कि तुम मकार राजपूतोंके जालमें इर्गिज मत याना, वर्ना वर्वाद हो जायोगे. शाहजादह फ़िकमें था, लेकिन् अपनी माकी नसीहतसे मुज्यूत होगया, त्र्योर राजपूत वकीलोंको त्र्यपने पास न त्र्याने दिया. दुर्गदास श्रीर राव केसरीसिंह वड़े चालाकथे, मुख्यूज़मसे ना उम्मेद होकर सोजत जैतारणकी तरफ़ गये, श्रीर शाहजादह श्रक्वरको श्रपना मददगार वनाना चाहा. जव वकीलों व राजपूर्तोंका त्राना जाना शुरू हुत्रा, तो मुत्र्यूज्ञमने एक खृत त्र्यपने भाई त्र्यक्वरको लिखा, कि तुम इन राजपूतोंके वहकानेमें न आना, और इसी मत्लवकी एक अर्ज़ी वादशाहकी ख़िदातमें भेजी, कि मेरे नौजवान भाई श्रक्वरको राजपूत छोग बहकांकर अपना मददगार वनाना चाहते हैं. आलमगीरको अक्वरकी तरफ़से इत्मीनान था. मुञ्ज़मको एक फ़र्मान लिख भेजा- जिसमें कुरत्र्यानकी एक त्रायत लिखी हुई थी; कि ( منابهان عليه हाज़ा वुहतानुन् अज़िम.) अर्थ "यह बड़ा झूठ है" श्रीर यह भी लिखा कि खुदा हमेशह तुम्हें सीधे रास्तेपर कायम रक्खे, और बदरवाह लोगोंकी वातोंसे वचावे.

इस काग् ज़का मत्छव यह था, कि अक्बरको तुम झूठी तुहमत लगाते हो; (क्योंकि राजपूतोंने पहिले मुख्य ज़मसे साज़िश करनी चाही थी, जिसको उसकी माने रोका.) यह सब बातें बादशाहके कानतक पहुंच चुकी थीं. इसलिये वादशाहने जाना, कि यह अपनी बात अक्बरकी तरफ टालता है. ग्रज़ मुख्य ज़मके लिखनेका कुळ असर न हुआ, और अक्बर, दुर्गदास राठोंड़की चिकनी चुपड़ी बातोंमें आगया; इसके पास एक बड़ी बादशाही जंगी फ़ौज थी. और उसने फ़ौजके सब सर्दार व. चाम्मरोंको इनकाम, इकाम, चौर खिताव देकर राजी करित्या. तहन्तुरखांको सात हजारी जात व सवारका मन्सव देकर चामीरुल्डमरा बनाया; चौर जो छोग शाहजादहरो, वर्षिछाफ थे, उन्हें कृद किया.

विक्रमी १७३७ माघ छणा १२ [ हि॰ १०९१ ता॰ २६ जि्लिहज = ई॰ १६८१ ता॰ १७ जेंन्युअरी] को वकाये निगारोंकी अर्जियोंसे आल्मगीरने अन्वरका सारा हाल सुना, इस अचानक और भयानक फ्सादके उठने व अपने प्यारे बेटेके वागी होनेसे वादशाहके दिलपर रंज और खोफ लागया; क्योंकि तीस हज़ार सवार राठोड़ और कई हज़ार सीसोदिये व वादशाही नोकर मिलाकर ७०००० फीजसे ज़ियादह उसके पास होगई थी। अक्चरने तरूनतशीन होकर खुवा और सिका अपने नामका जारी करदिया; काज़ी खुवुला और मुहम्मद आक्ठिल व शेल तथ्यय, अमरोहेके मीर गुलाम मुहम्मद, चारो आदिमयोंने इस कामके करनेको मण्हवी फ़त्वा दिया. आत्क्मगीरने अपने प्यारे बेटेका, मुक्किले लिये आता सुनकर बहरामन्दलां तोपस्ननहके दारोगाको बुलाकर हुक्म दिया, कि लश्करके चारों तरफ़ तोपस्नानहके मोर्च जमादो.

खुकीख़ां छिखता है, कि उस वक् बादशाहके पास कृरीवन् व्याठ सो सवारोंकी कृति होगी, घाटोंकी हिक्ताज़तके छिये व्यादमी तईनात किये, व्योर महरोंके पासकी घाटियोंपर भी मोर्चे जमादिये. हाफ़िज़ मुहन्मद व्यमीनख़ां व्यहमदाबादके प्रकृता व्योर दूसरे स्वेदारोंके नाम फ़र्मान भेजेगये, कि व्यपन व्यपन इटाक़िका वन्द्रोवस्स रक्खें. विक्रमी माघ शुक्र १ [हि॰ ता॰ २९ ज़िल्हिज = ई॰ ता॰ २० जेन्युअरी ] को वादशाहने शिकारके छिये सवारी की, टोटते वक् तमाम सोचोंको मुडाहज़ह किया; व्योर वज़ीर व्यसद्खांको हुक्म हुव्या, कि हमेशह मोचोंकी निगरानी रक्खे. मञ्जासिरेव्याडमगीरीमें ख़फ़ीख़ंके विखंडाफ़ वादशाहके पास दस हज़ार सवार मोजूद होना छिखा है. हमारे विचारसे गिर्दनवाहके थानोंपरके व्यादमी एक्टे होगये होंगे.

शाहज़ादह अक्चरके वकीळोंको राजाअतलां खोर वादशाह कुळीलांके वकीळों समेत बीटळीके किळपर केंद्र किया. शिहाबुद्दीनलांको वादशाहने पहिलसे ही राजपूतोंको सज़ा देनेके िळचे सिरोहीकी तरफ भेजा था, शाहज़ादह अक्चरने उसे मी अपनेमें मिळानेके िळचे मीरलांको मेजकर बुळवाया; लेकिन वह नहीं खाया, क्योंकि उसने सोचा होगा, कि शाहज़ादह अक्चर खासानीसे नहीं जीत सका, इस सबबसे कि— अव्वळ तो बादशाहका सामना, दूसरे तीनों शाहज़ादे मौजूद हैं, उनकी

लड़ाई. यह सोचने वाद मीरख़ांको भी समभाकर अपने साथ लिया, और दो दिनमें अजमेर पहुंचा, जिसके एवज ख़िलअत वृगेरह इज़त मिली. उस वक्त हामिदख़ां भी वादशाहके पास आया, जब कि वादशाहको एक एक आदमी फ़िरिइता सा मालूम होता था. वादशाह दिलसे वड़ा मज्बूत था, हरदम शाहज़ादहके लिये यही कहता, कि वहादुरने अच्छा मोका पाया है; अब जल्दी क्यों नहीं आता ?

कि वहादुरने अच्छा मोंका पाया है; अव जल्दी क्यों नहीं आता ? श्रसद्खां श्रोर मुहम्मद् श्रमीनखां गिर्दनवाहकी गिर्दावरी श्रोर संभाल रखते थे, हिम्मतख़ां वीमार होजानेसे त्र्यजमेरकी हिफ़ाज़तके छिये रक्खागया. शाहज़ादह मुत्र्य़ज़्म उदयपुरके पास उदयसागर तालावसे तीन दिनमें ८० कोस ज़मीन तेकरके विक्रमी १७३७ माघ शुक्क ६ [हि॰ १०९२ ता॰ ४ मुहर्रम = ई॰ १६८१ ता० २५ जैन्युअरी ] को अजमेर पहुंचा. ख़क़ीख़ांने छिखा है, कि बादशाहको मुत्र्यज्ञमकी तरफ़से भी अन्देशा होगया था, इसिलये हुक्म दिया, कि तोपख़ानहका मुंह मुत्र्यज्ञमके छइकरकी तरफ़ फेरदो. शाहजादहको भी कहछा दिया कि नेकनियतीसे याया है, तो यपने दोनों वेटोंको लेकर यकेला चलायावे. मुख्याम ख़ैरख्वाह ही था, मए अपने वेटे मुइज़ुद्दीन श्रोर श्रृज़ीमुइज्ञानके हाथोंपर रूमाल लपेटकर वापकी ख़िद्मतमें हाज़िर होगया. ख़फ़ीख़ां शाहज़ादह मुश्रज़मके साथ दस हज़ार सवार छिखता है, श्रोर मुस्तइदख़ां मश्रासिरेश्रालमगीरीमें एक हज़ार सवार होना वताता है, छेकिन् हमारी रायमें मन्त्रासिरेन्ध्रालमगीरीका लिखना ठीक मालूम होता है, क्योंकि तीन दिनमें अस्सी कोस दस हज़ार सवार नहीं पहुंच सके. अगर कोई कहे, कि जैसे एक हज़ार सवार गये, वैसे ही दस हज़ार सवार गये, तो यह जवाव है- कि अव्वल तो दस हज़ार घोड़े एकसे नहीं होसके, कि तीन दिन तक वरावर एकसा धावा करें; दूसरे एक हज़ार सवार मांडल वग़ैरह थानोंसे वदलते हुए भी पहुंच सक्ते हैं, श्रीर दस हज़ारका इस तरह पहुंचना श्रासान नहीं; तीसरे उद्यसागरसे दस हज़ार सवार शाहज़ादहके साथ गये हों, तो भी थकते थकाते अजमेर पहुंचने तक उनमेंसे एक हज़ार सवार पहुंचे होंगे. शिहाबुद्दीनख़ां ्रिगिर्दावरने बादशाहके पास ख़बर भेजी, कि अक्बरकी फ़ौज कुड़कीमें ठहरी हुई है, इसके सुन्तेही आलमगीरने अपने वख़्शियोंको हुक्म दिया, कि फ़ौज तय्यार हो; उस वक् हरावल, गिर्दावर और अरल फ़ौज सब सोलह हज़ार सवार वादशाहको फिर मुख्बिरोंने ख़बर दी, कि शाहज़ादह अक्बर छड़ाईके छिये

श्रागे बढ़ा है, लेकिन् उसकी फ़ौजके सर्दार भागते जाते हैं. विक्रमी माघ शुक्क ७ [हि॰ ता॰ ५ मुहर्रम = ई॰ ता॰ २६ जैन्युश्ररी] को कमालुद्दीनख़ां वगैरह सर्दार बादशाही फ़ौजमें श्रामिले. इसी दिन बादशाही फ़ीज त्यागे बढ़ी, त्यार देवराई गांवमें ठहरी; उधरसे शाहज़ादह त्यावरकी फीज भी सरकती त्याती थी, बादशाही फीज वहीं ठहरी रही. इसी दिन डेद पहर रात गये बादशाह इशा (रात ) की नमाज़ पढ़कर शाहज़ादह मुत्रज़म समेत बेठे थे, उस वक़ त्यां हुई, कि शाहज़ादह त्यम्बरकी फीजसे तहव्युरख़ां हुज़ूरकी ख़िवतमें हाज़िर हुत्रा है, हुक्म दिया, कि उसे हथियार वगेर यहां हाज़िर कियाजावे. तहव्युरख़ांने हथियार खोटनेसे इन्कार किया, यह सुन्ते ही त्याटमगीरने तटवार मियानसे निकाटी, त्यार झुंमटाकर कहा, कि "उस नाटायम्को हथियार समेत त्याने हो।" शाहज़ादह मुत्रज़मने त्र्यदेशिक टोगोंको इशारा कर दिया, कि उसे त्याते ही मार डाटना. टुत्रुख़ाने हुक्मके मुवाफ़िक़ तहव्युरख़ांसे कहा; वह धवरा कर वापस जाने टगा, त्यार डेरोकी रस्सीमंपर उटमनेसे गिरा; गिरते ही गुज़ंवदींगोंने चारों तरफ़्से त्याकर टुकड़े टुकड़े कर डाटा. यह ख़बर शाहज़ाटह त्यम्बरके टहकरमें पहुंची, जिससे फीज उरकर विखरी. विकसी माध शुक्र ८ [ हि॰ ता॰ ६ मुहर्गम चईंची, जिससे फीज उरकर विखरी. विकसी माध शुक्र ८ [ हि॰ ता॰ ६ मुहर्गम चईंची, जिससे फीज उरकर विखरी. विकसी माध शुक्र ८ [ हि॰ ता॰ ६ मुहर्गम चईंची, जिससे फीज उरकर दिखरी. विकसी माध शुक्र र ही फीज समेत वादशाही फीज़से डेद केंससर टहरा हुत्या था, त्यारत वर्धोंकी वहीं छोड़कर माग गया.

खुकीखांने मुन्तख्नुज्जावमें लिखा है, कि वादशाहने चालाकांसे एक जन्न्ली फ़र्मान शाहजादह मुहम्मद व्यक्यरके नाम इस इंगसे लिख भेजा,' जो राजपूनोंके हाथ लग गया, उसमें यह लिखा था— कि "ऐ मेरे प्यारे शाहजादह तू मेरी हिदायत के मुवाफ़िक़ इन नालायक राजपूनोंको स्व घोखा देकर लाया है, लेकिन व्यव इनमे यपनी हरावलमें करना चाहिये, जो दोनों तरफ़्से फ़ल किये जायें." इस फ्रांनके देखनेसे राजपूनोंको शक् पेदा होगया, व्यार ये शाहजादहका माथ छाउ़कर चलदिये. हमारे कियाससे भी व्यालमगीरने ऐसा किया हो, तो नव्यम्जुव नहीं, स्वांकि वह चालाक व्यार फ्रेंची था. शाहजादहके भाग जानेकी स्वय पाकर फ्रंस्वालानहके दारोगा मुहम्मद व्यल्लियों उसके फुल कररसानह व सामानपर कृत्वा करिल्या, व्यार दर्वरस्यां नाजिए, शाहजादह व्यक्तरसं चेटे नीकोसियर व मुहम्मद व्यक्त्य, व्यार दर्वरस्यां नाजिए, शाहजादह व्यक्तरके चेटे नीकोसियर व मुहम्मद व्यक्त्य, व्योर दर्वरस्यां नाजिए, शाहजादह व्यक्तरके चेटे नीकोसियर व मुहम्मद व्यक्तिया, व्योर दर्वरस्यां नाजिए, शाहजादह व्यक्तरके चेटे नीकोसियर व मुहम्मद व्यक्त व्योर साहित्यत्वीतसा व च्यक्त्यत्वीतसा व्यक्तिया व साहित्यत्वीतसा क्रांत साहित्यत्वीतसा व स्कृत्यत्वीत वादशाहके पास लेकाव्यात शाहजादह शाहजादम, त्रांत शाहजादह आह्वादह शाहजादम, क्रिल्यच्या, त्रानेज्ञां, नागोरके साव इन्द्रसिंह, व्यविरक्ते महाराजा समिनिह व्योर सजा सुजानसिंह वगेरहको भेजा; शाहजादह शाहजालम बहादुरहा प्रचास स्वार क्रांत प्रचास सुजानसिंह वगेरहको भेजा; शाहजादह शाहजालम बहादुरहा प्रचास

'हज़ार श्रशकीं, उसके दूसरे बेटे मुङ्ज़ुद्दीनको दो लाख रुपया, श्रज़ीमुद्दीनको तीन हज़ार श्रशकीं, श्रोर दूसरे साथियोंको पचास हज़ार श्रशकीं देकर विदा किया.

विक्रमी माघ शुक्क ९ [ हिज्ञी ता० ७ मुहर्रम = ई० ता० २९ जैन्युऋरी] को वादशाह वापस अजमेर आये, और विक्रमी माघ शुक्क ११ [हिज्ञी ता० ९ मुहर्रम = ई० ता० ३१ जैन्युअरी] को सुना, कि राजपूतोंने थानेदारको मारकर मांडलगढ़का किला लेलिया. शाहजादह मुहम्मद अक्वरके सलाहकार, जो वादशाही द्वीरमें केंद्र होकर आये, उन्हें नीचे लिखे मुवाफ़िक सजा मिली:-

कार्ज़ी खूबुझा, मुहम्मद आिक्ल, शैख तय्यव, और मीर गुलाम मुहम्मद अमरोहे वालेको, जिन्होंने कि वादशाहपर चढ़ाई करनेका मज्हबी हुक्म दिया था, वीटलीगढ़के किलेमें भेजदिया; इनके सिवाय औरोंको भी क़ैंद वग़ैरहकी सज़ा हुई, और आलमगीरकी वड़ी शाहज़ादी ज़ेबुनिसा वेगमकी लिखावटें मुहम्मद अक्वरके नामपर ज़ाहिर होनेसे उसका सारा माल अस्वाव छीनने वाद चार लाख रुपये सालाना, जो मिलता था, ज़व्त करके उसको सलीम गढ़में भेजदिया,

विक्रमी माघ शुक्क १५ [हिजी ता॰ १३ मुहर्रम = ई॰ ता॰ १ फ़ेब्रुअरी ] को बादशाहसे अर्ज़ हुआ, कि शाहज़ादह मुहम्मद अक्वर तो सांचौर पहुंचगया, और शाहज़ादह मुअंग्ज़म उसका पीछा करता हुआ जालौरको गया है. फिर उसी दिन ख़वर मिली, कि महाराणा जयसिंहके प्रधान साह दयालदासने शाहज़ादह आज़मकी फ़ौजपर रातके वक् छापा मारना चाहा. शाहज़ादहने यह ख़बर मिलेने पर फ़ौरन् दिलावरख़ांको उसके मुक़ाबलेके लिये भेजा, और दयालदास भी लड़नेको तथ्यार होगया, बहुतसे आदमी मारेगये; आख़िर दयालदास अपनी औरत को मारकर चलदिया, और उसका सब सामान बादशाही मुलाज़िमोंके हाथ आया किलीचख़ां शाहज़ादह मुअंग्ज़मसे बगेर पूछे बादशाहकी ख़ियतमें चलाआया; इसलिये उसकी ड्योडी बन्द कागई.

इन्हीं दिनोंमें शाहजादह आज़मने महाराणा जयसिंह के पास महाराणा कर्णसिंह के पोते और ग्रीबदासके बेटे महाराज श्यामसिंह को मेल करादेन के मन्शासे मेजा. श्यामसिंह, बादशाही मुलाज़िम, जो दिलेर खांकी फ़ीजमें था, महाराणासे आमिला, और अर्ज़ की, कि दिलेर खांकी मारिफ़त सुलहका पेगाम मेजा जावे, तो यक़ीन हैं कि सुलह हो जायगी; क्योंकि शाहजादह अक्बर के बखें और वर्सात के आजाने से इस वक्त बादशाह भी मुलाइम हैं. महाराणा के दिलपर श्यामसिंह के कहने का असर होगया; इसलिये कि यह भी तक्ली फ़ की हालतों में थे; इस तोरपर दोनों तरफ़ से लड़ाई बन्द हुई.

महाराणा जयसिंहने व्यपने मुसाहिव कोठारियाके रावत् रुक्माङ्गद, सलूंबर व पारसीठीके चहुवान राव केसरीसिंह, वावलके रावत् घासीराम शकावत वर्गेरह को ज्ञाहज़ादह मुहम्मद त्राज़म, दिछेरख़ां, हसनत्र्यूटीख़ां वग़ैरहकी सलाहके मुवाफ़िक त्रजमेरमें वादशाहके पास भेजा. इन्होंने वहां पहुंचकर सुलहके बारेमें वातचीत की. वादशाहको भी सुछह मंजूर थी, उसने एक फुर्मान भेजा; जिसका तर्जमा यह हैं :-आ्छमगीरके फुर्मानका तर्जमा,

विस्मिछाहिर्रहमानिर्रहीम.

य फर्मान भालीशान, मुहयुरीन मुहम्मद औरंगज़ेब बहादुर, आलमगीर, पादशाह गाजी

जो अर्ज़ी कि राव केसरीसिंह, रुक्माहुद और घासीरामके हाथ भेजी थी, बुजुर्ग दर्गाहमें पहुंची; उससे ताबेदारी, ख़िद्मतगारी श्रीर नेकनियती श्रीर मज़्यूत इक़ारके इरादे मालूम हुए. जो वह वक़ादार खान्दानके सर्दार निहायत खैरस्वाही

निशान आलीशान, पादशाहजादह, सुहम्मद सुशृङ्गम

بشاب شامرادة محمد معظم شاءعالم ارطرف شهستا اعالمكر سام راماج سسكد المسماة الرحس الرحيم \* ----\*(\*)\*--

اتواليطنرمتج الأدنى محبسدا ورتكارب مهادرها ليكربا دشاة

هتان عالىسان مادساهرادة شاه عالم • محمد معلم •

رده الولت حوامال مقدت كش حلاصة محلمال حواسيش - شعة ىة ودمآن وما حوثي - مصلحاند إلى رصاحوثي - سلالة عدويت مسان-

مورد صايات بكران بادشاهي-ومهط تعقدات بهايان حضوت طل (الهي) راما ج سكه-

च्योर सफ़ाई ज़ाहिर करके बड़े हुक्मोंके मुवाफ़िक़ कार्रवाई कुवूल करेंगे, तो हम भी उस ख़्यालके साथ, जो उस ख़ान्दानके मर्ज़ी ढूंढनेवालेकी बाबत हमारे दिलमें है, ख्योर उसके कुसूरोंकी मुख्याफ़ीकी तरफ़ इरादह पैदा करता है, निहायत मिहर्बानीसे फ़र्मान मए पंजे मुवारकके निशानके, ख्योर मन्सव व टीका इनायत होनेकी दस्व्यास्त करेंगे.

श्रीर उस उम्दा ख़ैरख़्वाहकी दूसरी श्रुज़ींपर भी ख़्याल किया जावेगा. जिस वक्त वह नेक इरादहवाला ख़ैरख़्वाह शाहज़ादहकी ख़ियतमें हाज़िर होकर सलामके दस्तूर श्रदा करेगा, जो हज़्रत शाहजहांकी शाहज़ादगीके दिनोंमें गोगूंदा मक़ामपर ज़ाहिर हुए थे, तब उस मिहर्वानियोंकी लायक़के साथ वही इनायत वरती जायगी, जो पहिले राणा श्रमरसिंहके साथ कीगई थी. उस ख़ैरख़्वाहके लिये उसकी श्रुक़ंके मुवाफ़िक़ तसल्ली श्रोर इत्मीनानकी नज़रसे फ़र्मान श्रालीशान भिजवाया गया. ता० १४ सफ़र सन् २४ जुलूम. हिल्ली १०९२ ता० १४ सफ़र [ वि० १७३७ फाल्गुन शुक्त १५ = ई० १६८१ ता० ५ मार्च. ]

<u>~0%0</u>

यह सब लोग व्यजमेरसे उदयपुर व्यापे, इन दिनो शाहजादह व्यक्तर राठीडोंके साथ मारवाड़में फिरता था; शाहज़ादह मुख्यज्ज़म भी उसकी गिरिषतारी व मुकाबलेको दिलसे टालता था. आहजादह त्याज्यमे एक निशान महाराणा जयसिंहको विक्रमी १७३८ वैशाख कृष्ण १० [हि॰ १०९२ ता॰ २४ रवीवृल्यव्यव्य = ई॰ १६८१ ता॰ १४ एप्रिल ] को इस मत्लवसे लिख भेजा, कि शाहजादह व्यक्वर गुजरातसे पहाड़ोंमें होकर देसूरीके घाटेकी तरफ व्याता है, उसे पकड़ छेना, व्योर मोका हो, तो मारडाछना; छेकिन व्यक्यरके साथ महाराणाके सदार रावत् रत्नसिंह चंडावत रूप्णावत श्रोर मारवाड्के राठीड़ दुर्गदास, सोनंग मण जमइयतके थे. अन्वरका इरादह महाराणासे मिछनेका था, छेकिन महाराणाने सर्दारीकी कहला मेजा, कि वागी शाहजादहको किसी हीलेसे मत लाओ, श्रीर जाबितेके साथ दक्षिणकी तरफ पहुंचा दो, क्योंकि सुटहका पेगाम होरहा था.

. ऊपर छिले हुए सर्दारोंने शाहज़ादह अन्वरसे कहा, कि आप बादशाह होगये, इस छिये मुखाकात नहीं होसकी; तय जमइयत समेत भोमटके पहाड़ींमें होते हुए डूंगरपुर पहुंचे, वहांके रावल जज्ञावन्तसिंहने बड़े शिष्टाचारसे मिहमानी करके महाराणाकी मर्ज़िक मुवाफिक सर्वन व राजपीपलांके रास्तेसे शाहजादहकी दक्षिण पहुंचाया. वहां राजा शिवाके वेटे शम्भा घींसलाने वड़ी खातिरके साथ राहेडीके किलेमें शाहजादहको ठहराया.

महाराणा जयसिंहने शाहजादह त्र्याज़मके पास सुटहका संदेसा भेजा था, ष्यालमगीर बादशाहकी शम्भा श्रीर अक्चरके एक होजानेसे बड़ा डर पैदा हुन्या, खासकर इसी सवबसे बादशाहने जल्द सुलह मंजूर करली. शाहजादह आज़म चित्तोंड्के किलेमें ठहरा हुआ था, राजसमुद्र तालायके उत्तरी किनारेपर मोरचणा त्रीर पशुंघकी चौरस जुमीनमें मुलाकात करना करार पाया. तब एक ख़रीता दिलेखाने महाराणाके नाम लिख भेजा, जिसका तर्जमा यह है:-

दिछेरखांके खतका तर्जमा\_

( फार्सी नवल नादमें देखी, )

वाद मामूली ऋक्कावके,

शोक श्रीर दोस्तीकी बातें ज़ाहिर करनेके बाद लिखा जाता है, कि इन

महाराणा जयितंह. ] वीरविनोद.

[ दिलेरख़ांका ख़त –६५४

पर वहादुरी की निशानी चन्द्रसेन भाला (१), जैत भाला (२), सांवल-दास राठोड़ (३), रावत केसरीसिंह शक्तावत (१), केसरीसिंह चहुवान (५), श्रोर उन दोनों (६) पिहले जिक्र किये हुश्रोंको फ़त्हमन्द दर्गाहमें भेजा था. जहां तक हो सका, उस वलन्द ख़ान्दानकी भलाई श्रोर विहतरीके वास्ते श्रृक् किया गया. जिक्र किये हुए लोगोंने इक्रार कीहुई वातें श्रोर बुजुर्ग ख़िझतमें उस दोस्तके श्रानेका वक्त लिख दिया.

दिनोंमें वहादुर ज़ात गोपीनाथ परिहार श्रोर सांवलदास पंचोलीके निशान करने

उस लिखावटकी नक्न उन लोगोंने आपके पास भेजदी हैं, जिससे पूरी केंफ़ियत मालूम होगी. इन इक्नारोंके मुवाफ़िक़ ख़ास दस्तख़तसे एक मिहर्वानीका निशान और अमीरीके दरजे हसनअलीख़ां वहादुर आलभगीरशाहीकी लिखावटें पीछेसे पहुंचेंगी. मुलाक़ातके लिये सिर्फ़ चारही दिन वाक़ी हैं, इस दोस्तके कागृज़

(१) तादर्ज़िका, (२) देलवांड्का, (३) वदनोरका, (१) वान्तीका, (५) तल्वर व पारतोलीका,

(६) परिहार पासवान (१), सांवलदास पंचोली अहल्कार (२).

نتل خطنواب دليرخان مسرامي اعظم شاء بنام راناج سنگه سنگه سند ۲۲ جلوس عالمگيري \*

امارت بناد-شوكت وحشت دستكاد-ابهت وشهامت. منزلت-رفيع الشان سموالمكان مشمول عنايات

والای اعلی حضرت خاقان خدیوگیهان با شند-بعد از شرح مراسم شوق و اختصاص مشهود گردانید مرآید کدن رینولا که بعدنشان نبودن عزّت و تهور دستگامان گوبی ناتهه برمار وسانولداس بنچولی - رفعت و شجاعت دستگامین چندرسین جهالدوجیت جهالدوسانولداس را تهور و راوت کیسری منگد سکتاوت و راوکیسری سنگدچوهان - و نام برده ما را بجناب نصرت انتساب

महाराणा जयसिंह. ]

पहुंचनेपर, जो जल्दीमें छिखा गया है, वह वरुन्द ख़ान्दान कूच व कूच स्वानह हो, एक घड़ीकी देर न करें; जिस तरहपर कि क़रार पाया है, वरुन्द ख़िवातमें हाज़िर होकर ख़ैर भ्योर ख़बीके साथ रुख़्सत हों। इस दोस्तको, जो प्यापके देखनेके लिये शौक्मन्द है, आपके मिलनेसे खुशी हासिल होगी; ज़ियादह कैफ़ियत चन्द्रसेन वर्गेरहके लिखनेसे मालूम होगी. ज़ियादह शौकके सिवा क्या लिखा जावे. खुशीके दिन हमेशह रहें.

महाराणा जयसिंहको वादशाह श्राठमगीरकी दगावाज़ीका ढर था, इस लिये दिलेरखांसे बात चीत करके तसङ्घी की, कि मेरे जाहिल राजपूत विल्कुल नहीं मानते, खीर वादशाही छउकरसे दगा होना वतलाकर मुभे भी शाहजादहसे मिलनेमें रोकते हैं; इसिछिये इनकी भी तसछी होना जुरूर है. महाराज स्यामसिंहने दिछेरखांसे कहा, कि प्यापके दोनों वेटे महाराणाके लंदकरमें भेजदिये जावें, ग्रीर जब महाराणा मुखाकृति करके वापस जावेंगे, उन दोनोंको छोटा देंगे; दिलेराज़ांने जुशीसे दोनों वेटोंको धोढ़े व्यादमियों समेत महाराज इयामसिंहके साथ भेज दिया.

महाराणा जयसिंह दिखेरखांके दोनों वेटींकी कई सर्दारींकी निगरानीमें रख-कर विक्रमी १७३८ त्यापाड शुक्र ९ [ हि० १०९२ ता० ७ जमादियुस्सानी = ई० १६८१ ता॰ २५ जून ] को शाहज़ादह त्याज़मकी मुराक़ातके टिये पहाड़ाँसे निक्छे,

هالي بوستاد دوردد درويجه خيروخوني آن رفيع صولت بودة بعرض عالي رسأبدة مغور نبوده= مومى الهم كمارقرارمقدمات وسامت رسيدن إيشان بشرق ملازمت بيص مستمت عالي بوشته دادند سأل آن مشأر اليهم الاع داشته الاسكيفيت اوان معلوم خوامد كوديد-وسال موصبت موران مرئين بدستعط مالي مطابق قواردون حال وتوشتعات بنده دراكاه وامارت بناة حس ملبطان بهادر عالمكرشامي متعاف ميوسد جون درماعث ممين جاررور باقبمت سعود رسيدن إين رليمة الوذاء كه محالتا وشتدشد- إن علوشان كوچ بكوچ در نوديكي بيايند-وتروب يكامت لكسد كه و معرب كه قراريات بمالرمت مالى معتقيما شده ساركي وخوبي رخصت گردند- دوستان را که مشتاق ایشان ام بدیدن آن شوکت منولت خورسندی ماصلكودد-ديكوكا فبت ارنوشته چدروس وميود معلوم خواهدشد هزيادد بعزشوق جد كارد-إيام شادماني وإيمايان ملط به

उनके साथ सादड़ीका भाला राज चन्द्रसेन, वेदलाका राव सवलिंसह चहुवान, वीझोलियांका पंचार राच वेरीशाल, महाराणा जगत्सिंहके पोते अरिसिंहका वेटा भगवन्तिसंह,
चहुवान केसरीसिंह, वड़ापछीवाल ब्राह्मण पुरोहित ग्रीवदास, मेड़ितया राठोंड़ ठाकुर
सांवलदास वगेंरह सर्दार थे; ओर राजसमुद्रकी प्रशस्तिके अनुसार सात हज़ार
सवार, दस हज़ार पेंदल; ओर कर्नेल् टॉड व दूसरी राजपूतानहकी स्यातिकी
पोथियोंमें सोलह हज़ार सवार, चालीस हज़ार पेंदल, हज़ारों भील, मीने,
मेर वगेंरह हथियारवन्द पहाड़ियोंपर और हज़ारों रअव्यतके लोग भी जल्सा देखनेके
लिये होना लिखा है. आस पासकी पहाड़ियोंपर एक लाख आदिमियोंकी भीड़ भाड़
थी. महाराणा शाही लड़करके नज्दीक पहुंचे, उस वक् शाहज़ादहकी तरफ़से दिलेरख़ां
और हसनअलीख़ां व रतलामका राजा भीमिसिंह राठोंड, हाड़ा किशोरसिंह पेश्वाई
करके डेरोंमें लेगवे. मुस्तइदख़ां मआसिरे आलमगीरीमें लिखता है—िक "महाराणा को वाई तरफ़ विठाकर ख़िल्खत, जड़ाऊ तल्वार, जम्धर, फूलकटारा, घोड़ा, हाथी,
सोने, चांदीके सामान समेत, और उनके सद्गिरोंको सो ख़िल्खत, चालीस घोड़े, दस
जड़ाऊ जम्धर देकर रख़्सत दी."

राजसमुद्रकी प्रशस्तिक २३ सर्गके ५३ वें श्लोकमें छिखा है, कि शाहजादह आज़मने एक मस्त हाथी, अहाईस घोड़े, सोने चांदीके सामान समेत, और ५० अदद जेवर देकर विदा किया.

हमको पुराने दृष्त्र मेंसे शाहज़ादह आज़मके निशानका हिन्दी खुलासह उसी वक्का लिखाहुआ मिला है, जिसकी नक्क यहां लिखीजाती है:-

काग्ज़की नक्ल.

"निशान १ एक शाहजादह आज्मजीका महाराणा जयसिंहजीके नाम विक्रमी १७३८ श्रावण रूणा ६ गांव घाटीके मकाम आया— तीनों परगनोंकी वावत तुमने िळखा, दिलेरखां और हसनअ्छीखांकी मारिफत अर्ज हुजूरमें गुज़रानी; जिसपर यह वात कुवूळ हुई, कि तुम ताळावपर आय हाज़िर होना; दाम ४० छाख छूट हुआ, ३ तीन किरोड दाममेंसे. असवार हज़ारकी चाकरी मुआ़फ, दीवार ( किछा ) नहीं वनवाना, और वादशाही चोर राठोड़ वगेरह अपनी हहमें नहीं राखना."

इस काग्ज़का यह मत्छव होगा, कि गांव घाटीमें महाराणाके डेरे थे, मुटा-कातकी तारीख़से १२ दिन वाद फुर्मान च्याने की तारीख़ छिखी है; शायद रियासत के दुफ्तरमें यह काग्ज़ उस दिन सींपा गया होगा, च्योर तीन किरोड़ दाम, जो छिखे-द

---महाराजा जपनिह.]

गर्वे हैं, चूँज ज्वे, या नजल — ज्वाः श्लाम एक एक मुस्तर र १९ र विकास मही पनामेंसे, विक्री क्री क्रिक्ट क्रिक्ट में पह होगा; हज़र नवस्त्र नेस्ट ने स्टान नास्टे स्ट्रॉन होता थे अस 

से उनके न स्वनंक हुन्य है. यहमेन है कि चना राज्य कर चना, इसे समा मात्र कृत असा मालूम होता है, कि माजला राज्य है और परमिष्टे पर्राप्त दिलाने और तितृत्व मुमुख् कर्नाने में यह हरारहाने दिस होनाः ती गरीनशीनिति दर् बादगाही कुर्वन सामाहि प्रताप गुणमाह मार्ग किस्से, जिससे अधिक देशनाः । इस एड्राइट बीम क्रिन होले हिम के दि महामार मीमीरिया चीर नगरर ना वादग्रहमें निकासे को के की निकार दिलांक देश थी -

हुन्सी नहीं नुसाहित रकते इन दिक्षिपीरी हुन्स्सी ग्रियनमें वह तहरीर श क्लेंडे हिंगे, जो नीचे दर्ज हैं, नेजा हैं, उम्मेर हैं, कि इत्र इन प्रत्यांनी हैं। मंत्र प्रमंतिः, स्रोर तो पुछ इसके बाद पर्यासह त्रस्थांन्स दरेगा, उसकी भी पुतृह होने सदरता बरणा जारे-

९ विनोट मण् तमाम उन ज़िलेंहि, जी पहिले उसकी स्वाबादीके वक्षे उसके शामिल थे, वापन दर्रे.

२ मन्दिर और हिन्दुओं हे इवादनन्त्रनोंकी जगह, जो मस्तिदें बनाई गरे है यानेको इस तरह न बनवाई जावे.

३ मदद, जो सना बादशाहनको दिला **चाचा** है, हमेशह दिला गरेगा, वर कोई नई वात, या नया दुवम न बदाया

राजा जरावन्तके बेटे या 🐎 🧓

मुल्क वापस दिया जांवे; श्रीर छोटी 🖗

त्र्यापकी बादशाहत श्रोर नसीवका सितारा हमेशह चमकता रहे (१). श्रुज़ीं

ज़ा फ़िद्वियान सूरसिंह व नरहर भट्ट.

यह श्रर्ज़ी कर्नेल टॉडकी किताबसे नक्क कीगई है, परन्तु कर्नेल टॉडने रयामिसहको, जो बीकानेर वाला लिखा है, वह गलत है; क्योंकि मन्नासिरेन्नालम-गीरी श्रीर त्रालमगीरनामह वगेरह फार्सी तवारीख़ोंमें भी दूसरी लड़ाइयोंके मोक़ेपर स्पामिसहको सीसोदिया लिखा है; श्रीर राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें, जो कि उसी समयकी खुदी हुई है, २३ वें सर्गके ३२ वें श्लोकमें यह दर्ज है, कि कर्णसिंह के दूसरे पुत्र ग्रीवदास थे, जिनके बेटे स्थामिसहने बादशाही लक्करसे श्राकर सुलहकी बात चीत की.

शाहज़ादहकी मुठाक़ात होनेके वाद महाराणा, दिलेरख़ांके डेरेमें मिलनेको गये; वहां दिलेरख़ांने महाराणासे कहा, कि आपके राजपूत जाहिल और बेवकूफ़ हैं, कि मेरे दो लड़कोंको वे एतिवारीके सबव आपके एवज़ अपने पास रक्खा; अगर आपसे दगा कीजाती, और मेरे बेटे मारे जाते, तो हम लोगोंकी ज़िन्दगी वादशाही बन्दगीके लिये ही है; लेकिन् आपके मारे जानेसे, जो आपकी रियासतको नुक्सान पहुंचता, उसका हर्गिज़ बदला न होता; इस लिये बादशाही ख़ान्दान और नौकरोंकी ज़वानका एतिवार रखना चाहिये. महाराणाने जवाब दिया, कि वैकुंठवासी महाराणा राजसिंहजी काकाजीके (२) याने आप के भरोसे छोड़ गये हैं. इस तरह दोस्तानह वातें होनेके बाद दिलेरख़ांने अपनी तरफ़से रईसानह दस्तूरके मुवाफ़िक़ महाराणाको कपड़ेके ९ थान, जड़ाऊ तलवार, ढाल, बर्छा, ९ घोड़े, एक हाथी; और महाराणाके कुंवरके लिये कपड़ेके तीन थान, जड़ाऊ ख़ंजर, जड़ांऊ उर्वसी, जड़ांऊ बाजूबन्द, और दो घोड़े देकर विदा किया.

<sup>(</sup>१) कर्नेल टॉड इस दर्व्यास्तको महाराणा राजिसहिकी तरफ्से बादशाह आलमगीरके पास अजमेरमें पेश करना लिखते हैं, शायद शाहजादहकी सलाहके मूजिब अजमेरमें पेश हुई हो, तो तअ़ज्जुब नहीं; लेकिन हमारे क़ियाससे महाराणा राजिसहिक वक्तमें सुलहका पैगाम भेजना बिल्कुल गृलत है; यह दर्व्यास्त महाराणा जयसिंहके समयमें ही गई होगी.

<sup>(</sup>२) काकाजी, यानी बापका भाई, इससे यह मुराद है, कि दिलेरख़ांको महाराणा राजितह का दोस्त क्रार देकर यह शब्द कहा.

महाराणाके कुंबरके छिये मन्त्रासिरेन्यालमगीरीमें ऊपर छिखी चीजोंका देना छिखा है, लेकिन् जब कभी महाराणा और शाहजादोंकी मुलाकात हुई है, उस वक्त महा-राणाके पाटवी महाराजकुमार साथ नहीं गये, और यह दिछरखांकी मुलाकात उसी वक हुई मालूम होती है, जब महाराणा शाहजादहसे मुलाकात करके लीटे, तो शाहजादहकी मुलाकातमें कुंबरका कुछ भी जिक्र नहीं है; इससे मालून होता है, कि दोस्तीके तरीकेसे दिलेरखांने महाराजकुमारके वास्ते ऊपर लिखी हुई चीज़ें भेजदी होंगी.

महाराणा उदयपुर श्राये, श्रीर शाहजादह श्राजम श्रपने वेटे वेदारवरूत श्रीर दिलेखां वर्गेरह समेत स्वानह होकर विक्रमी १७३८ श्रावण शुक्र ६ [ हि॰ १०९२ ता॰ ४ रजव = ई॰ १६८१ ता॰ २३ जुटाई ] को वादशाह त्र्यालमगीरकी खिसत

में अजमेर हाज़िर हुआ.

हमको एक व्यस्त खानगी काग्ज उसी सुलहके वक्तका मिला है, जिस की हरएक कुलमपर शाहजादह मुहम्मद आज्मकी सहीहका स्वाद 🔑 खास दस्त-खती मीजूद हैं इस काग्ज़के देखनेसे सब छोग समभछेंगे, कि उक्त शाहजादहने वादशाहत मिलनेकी उम्मेदपर महाराणासे कैसे कैसे इकार किये थे; उस व्यस्ल कागजका तर्जमा नीचे छिलाजाता है:-

### याद्दाइत,

जिस वक् ख़ैरख्वाहोंके मन्त्राकी मुवाफ़िक् शाहज़ादह व्यालीजाह व्याजमशाह तरुतपर जुल्स फुर्मोवें, तो राना, नीचे लिखी हुई इनायतींका उम्मेदवार है-

#### स्वाद-

(१) जो पर्भने पांच हज़ारी ज़ात और पांच हज़ार सवारकी वावत वर-तरफ होगये हैं, फिर बहाल किये जावें; तफ़्सील-फ़ूलिया, मांडलगढ़, बदनौर, बसार, गयासपुर, परधां, डूंगरपुर.

#### स्वाद-

(२) जिस वक् हज्रत खुदाके साये मुवारक तरूतपर जुलूस करें, तो सिवाय पांच हज़ारी ज़ात पांच हज़ार सवारके, हज़ारी ज़ात और हज़ार सवार दो अस्पा सिंह अस्पाकी तरको फ़ौरन् दी जावे.

#### स्वाद-

(३) सिन्सिनी (जाटोंकी एक गढ़ीका नाम है) फ़त्तह होनेमें ब्रोहाश करनेकी वावत हजारी जातकी तरकी हो.

### स्वाद-

(१) तीन किरोड़ दाम इनआमकी वावत हमको कहीं जागीर नहीं मिली, उनमेंसे फ़र्मानके मुवाफ़िक दो किरोड़ दाम दक्षिणमें वतलाये गये हैं, और एक किरोड़ दामके एवज़में पर्गनह सिरोही इनायत हो.

## स्वाद्-

(५) खुदाकी मिहर्वानियोंसे उम्मेद कीजाती है, कि जिस वक्तृ हज़रत शाहजादह, ख़ेरस्वाहोंकी स्वाहिशके मुवाफ़िक़ तस्तपर जुलूस करें, श्रीर इस तावे-दारसे उम्दह ख़ेरस्वाही जाहिर हो, तो सिवाय जपर ज़िक्त किये हुए मन्सवके नीचे लिखेहुए पर्गने इनायत किये जावें; तफ़्सील- ईडर, खेड़ी, मांडल, जहाज़पुर, मसऊदा इलाक़ह मन्दसीर, ख़ेरावाद, टींक, सावर, टोड़ा, मसऊदा, मालपुरा, वग़ेरह.

# स्वाद-

(६) यह तावेदार उम्मेदनार है, कि सात हज़ारी ज़ात व सात हज़ार सवारका फ़र्मान इनायत हो.

# स्वाद्-

(७) इक़ारी फ़र्मान मए पंजेके निशानके ख़ास मुहर श्रीर दस्तख़तसे इस मज्मूनका इनायत हो, कि जिज़्यह तमाम हिन्दुस्तानसे मुश्राफ़ न हो, तो हमारे मुल्कसे न लिया जावे; दक्षिणमें हमारी तरफ़से हज़ार सवारकी नौकरी मौकूफ़ कीजावे.

## स्वाद

(८) चचा और भाई और इ़ज़्तदार नौकर, जो यहांसे रंजीदह होकर हुज़्रमें जायें, तो उनपर कुछ तवज्जुह न की जावे.

## स्वाद-

(९) देवितया, वांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, वगैरहके ज़मींदार, जो अपने इलाक़ोंपर मौजूद हैं, हुजूरमें हाज़िर होनेपर कुछ दरजा न पावें.

### स्वाद-

(१०) हमारी जमङ्यत कामको तय्यार है, इसके सिवाय दूसरे राज-पूत श्रीर ज़मींदारोंकी जमङ्यत भी मेरे वुलानेपर श्राजावे, श्रीर उनके लिये मुनासिव श्रर्ज़ मंजूर कीजावे.

#### स्वाद-

( ११ ) जो मन्सवदार श्रीर ज़र्मीदार शाहज़ादह श्राहीजाहके तावेदार हों, उनके नाम लिखकर मुभ्रे इनायत होंवें; उनके सिवाय जो तावेदारी न करें, में उनसे कुवूल कराजंगा; इस ख़ैरस्वाहीमें किसी इलाकेका नुक्सान हो, तो मुत्र्याफ़ फ़र्मावें.

इस फ़ार्सी काग्ज़की एक एक क्लमके ऊपर शाहज़ादहके हाथका " स्वाद 🗸 "

िखा हुआ है, जिससे सहीहका मल्लव है; यानी मंजूर किया गया.

दिखा हुआ है, जिससे सिहां हैं निया निजूर किया गयी. इंश्वरकी कुद्रत देखना चाहिये! कि जिस वादशाहतकी उम्मेदमें एक शाहज़ादह मारा फिरता हैं, उसीपर दूसरा इरादह रखता हैं. यह इक्रार ख़ानगीमें महाराणा श्रोर शाहज़ादहके हुए थे. उसने श्रपने वापके पास जानेके वाद इस रिपासतकी हिमायतके छिये कोशिश करनेमें कमी न रक्खी होगी, छेकिन् वादशाह श्रालमगीर पूरा मल्डवी, शकी श्रीर चालाक था, जिसके सामने मुश्किलसे पेंठ होती थी. शाहज़ादह श्राज़मका इस ख़ानगी इक्तारसे यह मल्डव होगा, कि शाहज़ादह मुम्मद श्रमकरके वागी होते क्व वा शाहज़ादह मुग्नज़म श्रामके श्रीर चाया था, जिससे वादशाहको मिहवानी उसपर ज़ियादह हुई. श्राज़मने विचारा, कि में भी श्रपना मल्डव वनांकं; क्यों कि श्रालमगीरके मरने वाद बहादुरशाह वादशाह वननेका सामान कर रहा है.

श्राजमने श्रपने वापसे छड़ाई श्रोर सुछहका सारा हाछ श्र्जुं किया, जिसपर वादशाहने फ़ौज खुर्बमेंसे एक छाख रुपया छोड़कर महाराणाको चार पर्गने देदिये, श्रोर जिज़्यह मुख़ाफ़ किया; श्रोर हज़ार सवारों की नीकरीके बारमें कुछ जिक्र नहीं है. वादशाहने शाहज़ादह कामबस्शक बस्त्री सुहम्मद नईमको मस्नद नशीमीका दस्तुर श्रोर फ़र्मान देकर उदयपुरकी तरफ़ खानह किया; उस फ़र्मानका मज़्मून उसी वक्रका छिखा हुआ हुमें मिछा है,

जिसकी नक् यह है:--

## फूर्मानके मज्मूनकी नक्र.

कुर्मान एक, राणाजी जवसिंहजी टीळे विरान्या, जव वादशाह च्योंरंगज़ैव जीकी तरफ़से टीळा च्याया- हाथी १, कटारी जड़ाऊ १, घोड़ा **भा**या; च्योर राणाजीका ख़िताव पंज हज़ारी मन्सव, एक किरोड़ बीस · मुवारकपुर, मांडल, मांडलगढ़, वदनीरके पर्गने इनायत किये; जिसके रुपये साल एकके तो एक लाख देने, दूसरे सालके लाख २ देने; दाम जगह तीनके एक किरोड़ वीस लाख, १ मांडलगढ़, २ पुरमांडल, ३ वदनौर, तीनी महाल तुम्हारेमें ज़ियादह थे, सो सर्कारसे तुमको वस्को़.

वरस दोमें छाख तीन छेना, जिस पीछे छेना नहीं. सन् २४ जुलूस (१) १२ रजव.

इस फ़र्मानके खुलासहसे जो वातें टपकती हैं, ये हैं:— शाहज़ादह मुहम्मद आज़मने तीन किरोड़ दाम फ़ौज ख़र्चके लेने ठहराकर चालीस लाख दाम छूट किये, और दो किरोड़ साठ लाख दाम वाक़ी रहे, जिनमेंसे वादशाहने वाक़ी छोड़कर एक किरोड़ वीस लाख दाम लेने रक्खे, और ऊपर लिखेहुए पर्गने इनायत किये; लेकिन् एक हज़ार सवारोंकी नोंकरी और जिज़्यहका मुत्र्याफ़ करना शाहजादहके इक़ार मूजिव फ़र्मानमें नहीं लिखा, जिससे सावित होता है, कि वादशाहको यह दोनों वातें नागुवार थीं; उदयपुरके वकीलोंने शाहज़ादह मुहम्मद आज़मको अपना इक़ार पूरा करने को कहा होगा, तव शाहज़ादहके अर्ज़ करनेपर वादशाहने हज़ार सवारकी नोंकरी वहाल रखकर जिज़्यह छोड़नेके लिये इजाज़त देने वाद शाहज़ादहसे निशान लिखवाया होगा, जिसका खुलासह यह है:—

निशान शाहजा़दह आज्मशाहजीका महाराणाजी श्रीजयसिंहजीके नाम,

अर्ज़ी तुम्हारी आई, सो पर्गनह तुमको वख्शा, सो तुमको मालूम रहे. अ-सवार हज़ार एक, चाकरीमें भेजना; और जिज़्यह तुमको छूट है. ता॰ २४ शहर शत्युवान.

श्रालमगीरका फ़र्मान विक्रमी १७३८ श्रावण शुक्क १४ [हि॰ १०९१, २४ जुलूस ता॰ १२ रजव = ई॰ १६८१ ता॰ २९ जुलाई ] का लिखा, श्रोर निशान शाहजादह मुहम्मद श्राजमका विक्रमी १७३८ प्रथम श्राह्विन कृष्ण १० [हि॰ १०९२ ता॰ २४ शश्र्वान = ई॰ १६८१ ता॰ ८ सेप्टेम्बर ] का है, इनके खुलासहसे

<sup>(</sup>१)वि०१७३८ श्रावण शुक्क १४ [हि०१०९१ ता०१२ रजव = ई०१६८१ ता०२९ जुलाई ]

समक सके हैं, कि बादशाह आलमगीरने किस रोब दावके साथ उदयपुरपर चढ़ाई की थी, और सुलह किस तरह दवकर की; दबनेका सबब हम नहीं लिख सके, ज़ाहिरा मालूम होता है, कि शाहज़ादह मुहम्मद अक्वरकी बग़ावत और उसके मरहोंसे मिलनेका दबाव हुआ होगा, क्योंकि खुद आलमगीरने उदयपुरकी सुलहके बाद जलद दिल्लाकी तरफ़ कूच किया था. इस सुलहका दूसरा सबब यह होगा, कि ढाई वर्ष तक बादशाहने आप आकर लड़ाई की, तोभी राजपूर्तोकी ताकृत न घटी, और इस लड़ाईमें ख़र्बके सिवाय कुछ भी फ़ायदह नहीं हुआ.

महाराणा जयसिंह च्योर उनके भाई भीमसिंहका हाल.

महाराणा राजिसहिक वेटोंका जिकतो हम ऊपर लिख व्याय हैं, लेकिन जानना चाहिय कि विक्रमी २०१० [ हि॰ १०६३ = ई॰ १६५३ ] में जब महाराणी पुंवारके गर्भसे महाराणा जवासिहका जन्म हुव्या, उसी वक्त महाराणी चृद्ववानके गर्भसे महाराजा भीमसिंह भी जन्मे. इन दोनों कुंवरोंकी वधाई वानी खुराख़वरी देनेवाले लोग महाराणा राजिसहिक पास पहुंचे, महाराणा सो रहे थे, कुंवर जवसिंहके जन्मकी ख़बर देनेवाला महाराणाके पैरोंकी तरफ, त्योर भीमसिंहकी खुराख़वरी सुनानेवाला सिरानेको तरफ वेठ गया. जब महाराणा उठे, सो पहिले पैरकी तरफ, नज़र गई: उस व्यादमीने उठकर व्यर्ज की, कि महाराणी पुंवारके गर्भसे महाराज कुमारका जन्म हुव्या है; किर सिरानेकी तरफ़से दूसरेन व्याकर व्यर्ज की, कि महाराणी चहुवानके गर्भसे महाराज कुमारका जन्म पहिले हुव्या है. तब महाराणाने फ़र्माया, कि हमको जिसकी पहिले ख़बर मिली, वह वहा, श्रीर जिसकी पीछे मिली, वह बोटा है.

उस वक् इस वातपर ज़ियादह विचार नहीं किया गया, क्योंकि इनसे वटे दो राजकुमार, सुल्तानिसंह खोर सर्दार्रासंह मोजूद थे. महाराज कुमार जयसिंहको वड़ा खोर भीमसिंहको छोटा समभते रहे. जब सुल्तानिसंह खोर सर्दार्रासंह दोनों वट्ट राजकुमार गुज़र गये, तब महाराणाने व्यपनी ज़्वानके छिहाज़से कहा, कि जयसिंह पाटवी रहे, इसपर भीमसिंहने कुछ उज् न किया, परन्तु जब महाराणाका देहान्त होगया, खोर जयसिंह गदीपर बेठे, तो वह मोका छहाईका था, पर भीमसिंह महाराणाके हुक्मके मुवाफ़िक छहाई भगड़ोंमें बहासुरी दिखाते रहे. भीमसिंहको खपने वड़प्पनका ख्वाछ जुरूर था, इस छिये सुछह होनेक बाद वह वादशाह खाटमगीरके पत विकमी १७३८ भादपद शुक्र १४ [हि० १०९२ ता० १३ शब्दान = ई० १६८१ ता० २९ खॉगस्ट]को खजनेर पहुंचे, वादशाहने राजाका पद खोर कुछ मन्सव दिया, जो उनके मरनेके वक् पांच हज़ारी तक पहुंचा था. खाटमगीर चाण्य धा, उसने,

श्रापसमें वखेड़ा डाठनेका ज़रीश्रा समक्ता होगा. उसी दिन भीमसिंहके साथ शाहजादह कामवस्टांका वस्टा़ी मुहम्मद नईम, जो महाराणा जयसिंहकी गही नशीनीका दस्तूर ठेकर गया था, वादशाही हुजूरमें पहुंचा. महाराणाने उसको ४००० रुपये, श्रोर १९ थान कपड़ेके, दो घोड़े श्रोर चार ऊंट दिये थे; वे उसने वादशाहको पेश किये; वादशाहने उसीको वस्टा़ दिये. इन दिनों दक्षिणमें मरहटोंने वड़ा फ़साद मचाया, श्रोर श्रक्वर भी उनके शामिल होगया; इस सववसे वादशाहने श्रपना ही जाना जुरूर समक्तर विक्रमी १७३८ श्राश्विन शुक्त ७ [हि० १०९२ ता० ५ रमज़ान = ई०१६८१ ता० २० सेप्टेम्वर] को जंगी फ़ौज समेत श्रजमेरसे चलकर देवराई गांवमें मक़ाम किया, श्रोर वहांसे श्राह्वन शुक्त ८ [हि० ता० ६ रमज़ान = ई० ता० २१ सेप्टेम्वर] को वड़े शाहजादह मुश्रज़मके वेटे श्रज़ीमुश्शानको जुम्दतुल्मुल्क श्रसद्खां वर्ज़ारके साथ श्रजमेरको भेजा, कि वहांका बन्दोक्स रक्खे; श्रोर उनके मातहत एतिक़ाद्खां, कमालुद्दीनखां, राजा भीमसिंह राजसिंहोत, कुंवर समेत श्रोर महमतखां वर्गेरहको खिल्ल्य्र्त, जवाहिर, घोड़े श्रोर हाथी देकर मुक्रर किया. इनायतखां श्रजमेरके फ़ौज्दार श्रोर सम्यद यूसुफ़ बुख़ारी वीटलीगढ़के किलेदारको भी खिल्ल्य्रत देकर श्रजमेर भेजा.

विक्रमी आश्विन शुक्क ९ [ हिजी ता० ७ रमजान = ई० ता० २२ सेप्टेम्बर] को वादशाहने ख़बर पाई, कि प्रथम आश्विन शुक्क ५ [हिजी ता० ३ रमजान = ई० ता० १८ सेप्टेम्बर] को दिल्लीमें उसकी बहिन जहां आराबानू बेगम ने इन्तिकाल किया.

विक्रमी कार्तिक शुक्क १४ [ हिज्ञी ता॰ १२ ज़िल्काद = ई॰ ता॰ २६ नोवेम्बर ] को वादशाह बुर्हानपुर पहुंचा, दूसरेही दिन ख़बर मिली, कि मेड़तेमें तीन हज़ार राठौंड लड़ाईके लिये तय्यार थे, उनपर एतिकादख़ांने हम्ला किया, श्रीर दोनों तरफ़के वहादुरोंने वड़ी दिलेशी दिखलाई; ५०० राठौड़ोंके साथ सोनंग (१) श्रीर उसका भाई श्रजबिसंह, सांवलदास, विहारीदास श्रीर

<sup>(</sup>१) जोधपुरके इतिहासमें सोनगकी वावत इस तरह लिखा हैं, कि थोड़ी लड़ाई होने वाद भीमितिंह राजिसहोतकी मारिफ़त बीच विचाव होनेपर सोनंग अजमेर जाते वक् पूंजलोते गांवमें मौतसे मरगया, और उसका भाई अजविसंह, रामितंह करणवलुवोत, सवलिसहे खानावत, बाहरखां, हरीसिंह महेशदासोत, गोपीनाथ, सादूल, कुशलिसंह, अर्जुन गोपीनाथोत, घासीराम, अनोपिसंह राठौड़, तीन चारणों समेत १४ आदमा एतिवारखां (एतिकादखां) से लड़कर मारे गये.

ोकुळदास वर्गेरह प्रच्छी तरह लड़कर मारे गये; वाक़ी सव भाग गये. इस हाईमें सदार तरीन होर अफ़्ग़न बगेरह घावल हुए; श्रोर वहतसे सदार व संपाही मारे गये.

विक्रमी १७३८ माघ शुक्र १२ [हिजी १०९३ ता० १० सफर र्झ्ड १६८२ ता० २० फ़ेब्रुग्ररी ] को वादशाहने सुना, कि पुर, मांडल वगेरह पगैनों ते मारवाड़ी राठोंड़ माल चास्वाव लूट लेगपे. विक्रमी १७३८ फाल्गुन शुक्र ३ [ हिची १०९३ ता० १ रवीउ़ल् चव्वल = ई० १६८२ ता० १३ मार्च ] को बुहानपुर से वादशाह व्योरंगावादकी तरफ चला, व्योर विक्रमी चेत्र रुणा १० [हिन्री ता० २३ स्वीउल् अव्वल = ई० ता०३ एप्रिल ] को वहां पहुंचा.

विक्रमी १७३९ चैत्र कृष्ण ८ [ हिची १०९४ ता० २२ खीउल् अव्यल = ई॰ १६८३ ता॰ २१ मार्च ] को पुर, मांडलके पर्गनहके क्रीग्दार, कृष्णगढ़के राजा मानसिंह रूपसिंहोतको बादशाहने बदनीरके पर्गनहकी फ़ीन्दारी राजा दरुपत बुंदेछेसे उतारकर दी. इससे मालूम होता है, कि ऊपर लिखी हुई हज़ार सवारोंकी नौकरी श्रीर जिज़्यहका मुश्राफ़ होना शाहज़ादह श्राज़मसे ठहरा था; वादशाहने टालाटूडी की; चोर उक्त शाहज़ादहने जिज़्यह मुख्याफ़ करके हज़ार सवार तलव किये; इसपर महाराणा जयसिंहने सवारोंके भेजनेमें देर की; जिससे पुर, मांडल, श्रीर वदनीरके पर्गने महाराणाके कृब्जेमें नहीं त्याये. इन्हीं दिनोंमें शाहजादह व्याजन का निशान महाराणाके नाम त्र्याया, उससे भी यही सावित होता है, कि हजार सवार नहीं भेजनेके सवव तीनों पर्गने खालिसेमें मिलालिये गये थे.

शाहजादह मुहम्मद त्राज्मका निशान, जो सूर्व दक्षिण श्रीरंगावादसे आया था, उसका तर्जमा मए फ़ार्सी नक्लके नीचे छिखाजाता है. मालूम होता है, कि उस वक् वादशाहको फीजी सिपाहियोंकी वहुत जुरूरत थी.

शाहजादह आजमके निशानका तर्जमा.

वाद मामूली चलकावके, वादशाही मिहवानियोंमें शामिल होकर जाने, कि इन दिनोंमें दुक्म दिया गया हैं, कि उस उन्दह सर्दारको लिखा जावे, कि हमेशह एक हज़ार सवार उस सर्दारके, दक्षिणमें गोकरी करते रहे हैं-इस ख्यालसे, कि वाज़ पगीने जिज़्यहके तौरपर उससे लेलियेथे, एक हज़ार सवारकी हाज़िरी मुत्रागृह फुमादी गई थी. श्रव ज़ब्त की-हुई जागीरें मिहवानीके साथ वापस इनायत की जाती हैं. टिखी हुई जमइयत

श्रापसमें वखेड़ा डाठनेका ज़रीश्रा समक्ता होगा. उसी दिन भीमसिंहके साथ शाहज़ादह कामवस्कृका वस्कृति मुहम्मद नईम, जो महाराणा जयसिंहकी गही नशीनीका दस्तूर छेकर गया था, वादशाही हुजूरमें पहुंचा. महाराणाने उसको ४००० रुपये, श्रोर १९ थान कपड़ेके, दो घोड़े श्रोर चार ऊंट दिये थे; वे उसने वादशाहको पेश किये; बादशाहने उसीको वस्कृत दिये. इन दिनों दक्षिणमें मरहटोंने वड़ा फ़्साद मचाया, श्रोर अक्वर भी उनके शामिछ होगया; इस सववसे वादशाहने श्रपना ही जाना जुरूर समक्तिर विक्रमी १७३८ श्राश्विन शुक्त ७ [हि० १०९२ ता० ५ रमज़ान = ई०१६८१ ता० २० सेप्टेम्बर] को जंगी फ़ौज समेत अजमेरसे चलकर देवराई गांवमें मकाम किया, श्रोर वहांसे श्राह्वन शुक्त ८ [हि० ता० ६ रमज़ान = ई० ता० २१ सेप्टेम्बर] को बड़े शाहज़ादह मुश्र्ज़मके वेटे श्रज़ीमुख्शानको जुम्दतुल्मुल्क श्रमदख़ां वज़िरके साथ श्रजमेरको भेजा, कि वहांका बन्दोक्स रक्से; श्रोर उनके मातहत एतिक़ादख़ां, कमाछुद्दीनख़ां, राजा भीमसिंह राजसिंहोत, कुंवर समेत श्रोर मर्हमतखां वग़िरहको खिल्श्रत, जवाहिर, घोड़े श्रोर हाथी देकर मुक्रेर किया. इनायतख़ां श्रजमेरके फ़ोज्दार श्रोर सम्यद यूसुफ़ बुख़ारी बीटलीगढ़के किलेदारको भी खिल्श्रत देकर श्रजमेर भेजा.

विक्रमी ऋशियन शुक्क ९ [ हिजी ता० ७ रमजान = ई० ता० २२ सेप्टेम्बर ] को वादशाहने ख़बर पाई, कि प्रथम ऋशियन शुक्क ५ [हिजी ता० ३ रमजान = ई० ता० १८ सेप्टेम्बर ] को दिझीमें उसकी बहिन जहां ऋशराबानू बेगम ने इन्तिकाल किया.

विक्रमी कार्तिक शुक्क १४ [ हिजी ता॰ १२ जिल्काद = ई॰ ता॰ २६ नोवेम्बर ] को वादशाह बुर्हानपुर पहुंचा दूसरेही दिन ख़बर मिली, कि मेडतेमें तीन हजार राठौड़ लड़ाईके लिये तय्यार थे, उनपर एतिकादख़ांने हम्ला किया, ख्रीर दोनों तरफ़के वहादुरोंने वड़ी दिलेरी दिखलाई; ५०० राठौड़ोंके साथ सोनंग (१) ख्रीर उसका भाई ख्रजवसिंह, सांवलदास, विहारीदास ख्रीर

<sup>(</sup>१) जोधपुरके इतिहासमें सोनगकी वावत इस तरह लिखा है, कि थोड़ी लड़ाई होने वाद भीमतिंह राजिसहोतकी मारिफ़त वीच विचाव होनेपर सोनंग अजमेर जाते वक् पूंजलोते गांवमें मौतसे मरगया, और उसका भाई अजबिसह, रामिसंह करणवलुवोत, सबलिसिंह खानावत, नाहरखां, हरीसिंह महेशदासोत, गोपीनाथ, सादूल, कुशलिसंह, अर्जुन गोपीनाथोत, घासीराम, अनोपिसंह राठौड़, तीन चारणों समेत १४ आदमी एतिवारखां (एतिकादखां) से लड़कर मारे गये.

वीरविनोव.

गोकुठदास वर्गेरह त्र्यच्छी तरह छड़कर मारे गये; वाक़ी सब भाग गये. इस ठडाईमं सर्दार तरीन् श्रेर चफ्रान चग्रेस्ह घायठ हुए; ख्रीर बहुतसे सर्दार व

सिपाही मारे गये. विक्रमी १७३८ माघ शुक्र १२ [हिज्ञी १०९३ ता० १० सफ्र = ई० १६८२ ता० २० फेन्नुच्यरी ] को वादशाहने सुना, कि पुर, मांडल वगेरह पर्गनों से मारवाड़ी राठोंड माल च्यस्याव लूट लेगचे. विक्रमी १७३८ फाल्गुन शुक्र ३ [हिज्री १०९३ ता० १ रवींड़ल् अव्वर्छ = ई० १६८२ ता० १३ मार्च ] को बुर्होनपुर से बादशाह श्रोरंगाबादकी तरफ चला, श्रीर विक्रमी चैत्र रुष्ण १० [हिजी ता॰ २३ खीउ़ल् अव्वल = ई॰ ता॰ ३ एप्रिल ] को वहां पहुंचा.

विक्रमी १७३९ चेंत्र कृष्ण ८ [ हिन्ती १०९४ ता० २२ रवीवृत्र् श्रव्वल ≈ ई॰ १६८३ ता॰ २१ मार्च ] को पुर, मांडरुके पर्गनहके कींग्दार, कष्णगढ़के राजा मानसिंह रूपसिहोतको बादशाहने बदनीरके पर्गनहकी फीन्दारी राजा दछपत बुंदेरेसे उतारकर दी. इससे मालूम होता है, कि ऊपर लिखी हुई हज़ार सवारींकी नौकरी श्रीर जिज्यहका मुञ्जाफ होना झाहजादह श्राजमसे ठहरा था; वादशाहने टालाटूली की; च्योर उक्त शाहज़ादहने जिज़्यह मुख्याफ़ करके हज़ार सवार सलब किये; इसपर महाराणा जवसिंहने सवारोंके भेजनेमें देर की; जिससे पुर, मांडल, घ्योर बदनीरके पर्गने महाराणाके कृञ्जेमं नहीं खाये. इन्हीं दिनोंमें शाहजादह ध्याजम का निज्ञान महाराणाके नाम त्र्याया, उससे भी यही सावित होता है, कि हुनार सवार नहीं भेजनेके सबब तीनों पर्गने खालिसेमें मिलालिये गये थे.

शाह्जादह मुहम्मद त्र्याज्मका निशान, जो सूचे दक्षिण श्रीरंगावादसे श्राया था, उसका तर्जमा मए फ़ार्सी नक्ट़के नीचे छिखाजाता है. मालूम होता है, कि उस वक् वादशाहको फोजी सिपाहियोंकी वहुत जुरूरत थी.

शाहजादह आज्मके निशानका तर्जमा.

वाद मामुली ऋत्कावके, वादशाही मिहवानियोंमें शामिल होकर जाने, कि इन दिनोंमें हुक्म दिया गया हैं, कि उस उम्दह सर्दारको लिखा जावे, कि हमेशह एक हजार सवार उस सर्वारके, दक्षिणमें नौकरी करते रहे हैं-इस ख्यालसे, कि बाजे पर्गने जिज्यहके तौरपर उससे हेल्वियेथ, एक हज़ार सवारकी हाज़िरी मुख्याफ़ फ़र्मादी गई थी. अब ज़ब्त की हुई जागोरे मिहर्वानीके साथ वापस इनायत की जाती हैं. हिसी हुई जमह्यत पुराने श्रापसमें बखेड़ा डालनेका ज़रीश्रा समका होगा. उसी दिन भीमसिंहके साथ शाहजादह कामबरूज़का बरूज़ी मुहम्मद नईम, जो महाराणा जयसिंहकी गद्दी नशीनीका दस्तूर लेकर गया था, वादशाही हुजूरमें पहुंचा. महाराणाने उसको ४००० रुपये, श्रीर १९ थान कपड़ेके, दो घोड़े श्रीर चार ऊंट दिये थे; वे उसने वादशाहको पेश किये; बादशाहने उसीको वरूज़ दिये. इन दिनों दक्षिणमें मरहटोंने बड़ा फ़्साद मचाया, श्रीर श्रक्वर भी उनके शामिल होगया; इस सबबसे बादशाहने श्रपना ही जाना जुरूर समभक्तर विक्रमी १७३८ श्राश्विन शुक्र ७ [हि० १०९२ ता० ५ रमज़ान = ई०१६८१ ता० २० सेप्टेम्बर] को जंगी फ़ौज समेत श्रजमेरसे चलकर देवराई गांवमें मक़ाम किया, श्रीर वहांसे श्राह्वन शुक्र ८ [हि० ता० ६ रमज़ान = ई० ता० २१ सेप्टेम्बर] को बड़े शाहज़ादह मुश्रज़मके वेटे श्रज़ीमुश्शानको जुम्दतुल्मुल्क श्रमदख़ां वज़िरके साथ श्रजमेरको भेजा, कि वहांका बन्दोबस्त रमखे; श्रीर उनके मातहत एतिक़ादखां, कमालुद्दीनखां, राजा भीमसिंह राजसिंहोत, कुंवर समेत श्रीर मईमतखां वग़ैरहको खिल्श्रत, जवाहिर, घोड़े श्रीर हाथी देकर मुक़र्रर किया. इनायतखां श्रजमेरके फ़ौज्दार श्रीर सम्बद यूसुफ़ बुख़ारी वीटलीगढ़के किलेदारको भी खिल्श्रत देकर श्रजमेर भेजा.

विक्रमी आश्विन शुक्क ९ [ हिजी ता० ७ रमज़ान = ई० ता० २२ सेप्टेम्बर ] को वादशाहने ख़बर पाई, कि प्रथम आश्विन शुक्क ५ [ हिजी ता० ३ रमज़ान = ई० ता० १८ सेप्टेम्बर ] को दिङ्कीमें उसकी बहिन जहां आराबानू बेगम ने इन्तिकाल किया.

विक्रमी कार्तिक शुक्क १४ [ हिर्जी ता॰ १२ ज़िल्काद = ई॰ ता॰ २६ नोवेम्बर ] को वादशाह वुर्हानपुर पहुंचा. दूसरे ही दिन ख़बर मिली, कि मेडतेमें तीन हजार राठोंड लड़ाईके लिये तय्यार थे, उनपर एतिकादख़ांने हम्ला किया, श्रीर दोनों तरफ़के वहादुरोंने वड़ी दिलेरी दिखलाई; ५०० राठोंडोंके साथ सोनंग (१) श्रीर उसका भाई अज़बसिंह, सांवलदास, विहारीदास श्रीर

<sup>(</sup>१) जोधपुरके इतिहासमें सोनगकी वावत इस तरह लिखा है, कि थोड़ी लड़ाई होने वाद भीमितिह राजिसहोतकी मारिफ़त वीच विचाव होनेपर सोनंग अजमेर जाते वक़ पूंजलोते गांवमें मौतसे मरगया, और उसका माई अजविसह, रामिसेह करणवलुवोत, सबलिसिह खानावत, बाहरखां, हरीसिंह महेशदासोत, गोपीनाथ, सादूल, कुशलिसेह, अर्जुन गोपीनाथोत, धासीराम, अनोपिसेह राठौड़, तीन चारणों समेत १८ आदमी एतिवारखां (एतिक़ादखां) से लड़कर मारे गये.

गोकुछदास वगे़ेपह श्रन्छी तरह छड़कर मारे गये; वाक़ी सव भाग गये. इस छड़ाईमें सदार तरीन् होर श्रक़्गन वगे़ेपह घायछ हुए; श्रोर बहुतसे सदार व सिपाही मारे गये.

विक्रमी १७३८ माघ शुक्र १२ [हिची १०९३ ता० १० सफ़्र = ई० १६८२ ता० २० फ़ेब्रुचरी ] को वादझाहने सुना, कि पुर, मांडल वग़ेरह पर्गनों से मारवाड़ी राठोंड़ माल च्यस्याव लूट लेगपे. विक्रमी १७३८ फाल्गुन शुक्र ३ [हिची १०९३ ता० १ रवींड़ल् खट्यल = ई० १६८२ ता० १३ मार्च ] की बुर्होनपुर से वादझाह च्योरंगावादकी तरफ़ चला, च्योर विक्रमी चेत्र छणा १० [हिची ता०

२३ स्वीउ़ल् श्रव्यल = ई॰ ता॰ ३ एप्रिल ] को वहां पहुंचा.

विक्रमी १७३९ चैत्र कष्ण ट [ हिजी १०९४ ता॰ २२ रवीवृळ् अञ्चळ व्ह १० १६८३ ता॰ २१ मार्च ] को पुर, मांडळके पर्गनहके फोंन्दार, रूष्णगढ़के राजा मानिसह रूपसिहोतको वादशाहने बदनोरके पर्गनहकी फोंन्दार, रूष्णगढ़के राजा मानिसह रूपसिहोतको वादशाहने बदनोरके पर्गनहकी फोंन्दारी राजा दरूपत बुंदेछेसे उतारकर दी. इससे मालूम होता है, कि ऊपर टिखी हुई हज़ार सवारोंकी नोकरी और जिज़्यहका मुख्गफ़ होना शाहज़ादह आज़मसे ठहरा था; वादशाहने टाळाटूछी की; और उक्त शाहज़ादहने जिज़्यह मुख्गफ़ करके हज़ार सवार तळव किथे; इसपर महाराणा जयसिंहने सवारोंके भेजनेमें देर की; जिससे पुर, मांडळ, और वदनोरके पर्गने महाराणाके कृष्णेमें नहीं खाये. इन्हीं दिनोंमें शाहज़ादह धाज़म का निश्चान महाराणाके नाम खाया, उससे भी यही साबित होता है, कि हज़ार सवार नहीं भेजनेके सवव तीनों पर्गने खाळिसेमें मिळाळिये गये थे.

शाहज़ादह मुहम्मद त्राज़मका निशान, जो सूचे दक्षिण त्रीरंगावादसे त्राया था, उसका तर्जमा मुप् फ़ार्सी नक्लके नीचे छिखाजाता है. मालूम होता है, कि उस वक्

वादशाहको फीजी सिपाहियोंकी बहुत जुरूरत थी.

शाहजादह आज़मके निशानका तर्जमा.

वाद मामूली श्वरकावके,

वादशाही मिहवानियों में शामिल होकर जाने, कि इन दिनों में इक्म दिया गया है, कि उस उम्दह सर्दारको लिखा जाने, कि हमेशह एक हज़ार सवार उस सर्दारके, दक्षिणमें नौकरी करते रहे हैं—इस ख्यालसे, कि वाज़े प्रगंने जिज़्यहके तौरपर उससे लेलिये थे, एक हज़ार सवारकी हाजिरी मुच्याफ़ फ़र्मादी गई थी. च्यव ज़न्त की-हुई जागीरें मिहवानिके साथ वापस इनायत की जाती हैं. लिखी हुई दस्तूरके मुवाफ़िक़ नोकरीपर हाज़िर रहे. इस वास्ते छिखाजाता है, कि वह ताबेदारीका ख़याल रखनेवाला इस बुज़ुर्ग मिहर्वानीकी कृद्र जानकर वहे शुक्रके साथ एक हज़ार उम्दह सवार अपने किसी रिश्तहदार या एतिवारी नोकरके साथ इस वक्तमें, जब कि बुज़ुर्ग फ़त्हमन्द लश्कर फ़सादी नालायकोंके सज़ा देने और कृत्ल करनेमें उनके वद कामोंके एवज मश्गूल है, जहां तक होसके, जल्द भेजे; इस मुआ़मलेमें बिल्कुल सुस्ती, ग़फ़लत, काहिली, देर रवा न रक्खे; इस कार्रवाईको वड़ी तारीफ़के लायक ताबेदारी जतलानेका मोका समभे, जिसके एवज़में वड़े फ़ायदे हैं. २४ शाञ्चवानकी रात, सन् २७ जुलूस आलामगीरी— मुताबिक विक्रमी १७४१ द्वितीय आवण कृष्ण १० [हिज्ञी १०९५ ता० २४ शाञ्चवान = ई० १६८४ ता० ७ ऑगस्ट ].

سمت ۱۷۴۱ نشان اعظم شاء - بنام رانا حرب کند \*

با سدد مسبحاند

پاں شامے

زبدة نبك فعوامان مقيدت كيش - خلاصة دوا خوامان ارادت انديش -نتيجهٔ دودمان وفاخوئي- بخبهٔ خاندان رضاجوئي- سلاله ندويت منشان مبوديت إطوار -نقاوة إخلاصمندان إطامت شعار - شايستن الطاف واحسان بيكران - سزاوار نوازش واطاف نمايان - مطبع الاسلام راناجے سنگد-مشمول مواطف بوده بداند-که درینولاحکم مقدس معلی صادر شد که به آن زبدة الامثال نگارش بزیرگردد که معیشه جمعیت یکه زارسوار آن خلاصته لاشباه دردکن خدمت میکرد - نظر بر پرگنهائی كه بعنوان جزيم ازو گونته بوديم قيدبودن يكهزا رسوار مذكور را موقوف نومودهبوديم-چون معال ماخوده بمقتضاے مراحم معلى باز باومرحمت شده-باید جمعیت مرقومه بدستورقدیم بغدمت مامور و قیام نماید-لهذا مرقوم میگردد که باید آن انقیاد اندیش قدراينعنايت والاشناخة درادا كشكراين مومبت كبري يكهزار سوار خوش اصبه بسركرد كئى يكه از اقربا يا موكرعمدة معتمد خود درينوقت كه رايات جاه وجلال بتاذيب وكوشمال وقتل واستيصال نسدة اینطرف که عن قریب بسؤای اعمال تکومیده وانعال ناپسندیدهٔ خویش رسیده نیست و نابود مطلق خواهند شد متوجه است ـ بسرمت مرچه تمامتر وتعجيل مرچه شهابتر بعضور ساطع النور مقدس

as in the ability of the ability of

महाराणा जयसिंह च्यपनी नाम्बरीके वास्ते एक वडा भारी तालाव बनवाना विचारकर मोकेकी तालाञा करने लगे; श्रीर इसी वर्षमें दो तालावोंकी नींव डाली; एक तो उद्युपसे उत्तर डेढ़ मीलकी दूरीपर, जिसे 'देवाटी' का तालाव कहते हैं, मोतीमहरुसे नीमच माताके पहाड़ तक रुम्बा बनवाया; श्रीर दूसरा उदयपुरसे पांच मील उत्तरको वायु कोणकी तरफ झुकता हुन्या थूर गांवमें, जिनमेंसे पहिला तो मीजूद है, श्रीर दूसरा फूटनया; लेकिन् इन तालावोंके वनवानेसे महाराणाका दिल खुश नहीं हुन्ना, क्योंकि- इनके पिता महाराणा राजसिंहने वड़ा भारी 'राजसमूद्र' नाम तालाव बनवाया था, श्रीर यह उससे भी वडा वनवानेका इरादह रखते थे. इसिलिये विक्रमी १७४४ [ हिची १०९८ = ई॰ १६८७ ] को ऊपर लिखे दोनों तालावोंकी प्रतिघा की, ज्योर इसी संवत में उदयपुरसे १८ कोस दक्षिण ज्यप्ति कोणको झुकते हुए 'जयसमुद्र' तालावको नींव डाली.

इस तालावका वन्द दो पहाड़ोंके बीच व्यक्ति व्यौर वायु कोणको झुकता हुआ। १२५४ फुट छंत्रा, १०५ फुट ऊपरसे चौड़ा बांघा गया है, जिसकी पिछली दीवार ९८ फुट ऊंची श्रीर उससे भीतरकी दीवार १२ फुट ज़ियादह ऊंची है; दोनों तरफ़की दीवारें श्रीर सीढियां वनवाकर पानी रोका गर्या था; छेकिन दोनों दीवारीका बीच, खानगी भगड़ीके सबव खाळी रह गया था, जिसे महाराजाधिराज महाराणा श्रीसजनसिंहने छाखों रुपये लगवाकर मिटीसे भरवाया, इसका ज़िक हम ध्यागे करेंगे. इस तालावमें छोटे नदी नाले तो बहुत गिरते हैं, लेकिन् वड़ी नदियां गोमती, भामरी, रूपारेल, श्रीर बगार जिनको रोककर वन्द बांघा गया था, दूर दूरसे पानी लाकर तालावको भरती हैं। वन्दकी सीढ़ियोंपर सिफ़ेद पत्यरके हाथी वने हैं, ज्योर वन्दके दोनों तरफ़ दो बारहदरी हैं. पूर्वके पहाड़पर तिः मन्जिले गुम्बजदार महल हैं, श्रीर महलोंकी ब्योदीके साम्हने वड़ी बारहदरी हैं. इन सबकी मरम्मत महाराणा सजनसिंहने करवाई. इन्हीं महलों के दक्षिणी वाजू बहुतसे मकानींके खंडहर पड़े हैं, जिन्हें ज़नानह महछ बतलाते हैं. इस ताळावका बन्द सिफ़ेद पत्थरका बनाहुआ है; जो राजनगरके पत्थर से दूसरे दरजेका हैं. इस वन्दके पीछे श्रीर पूर्वी पहाइके नीचे महाराणा जयसिंहने एक शहर बसाकर उसका नाम 'जयनगर' क्ला था, टेकिन वह श्रव नहीं रहा; सिर्फ़ दो महर्टीके गुम्बज़ श्रीर एक सिफ़ेद पत्यरकी बावड़ी वे मरम्मत पड़ी हैं. इस तालावके पानीमें दस गांव- चीवोड़ा, नामला, भटवाड़ा गामड़ी, सेमाल, पाटण, कोटड़ा, घाटी, संगावली स्पीर सलाव डूवे हैं; पानी कम होनेपर वाज़े गावोंके खंडहर नज़र त्याते हैं. जब यह गांव डूब गये, तो किनारेपर त्यावादी इ.ई. तालावसे दक्षिणमें छोटासा गांव सौ घरकी वस्तीका 'बोरपुरा' त्र्यावाद है, यह गांव

कुरावड़ रावत रत्नसिंहकी जागीरमें था, जिसके वदलेमें महाराजाधिराज महाराणा श्री सजनसिंहने दूसरे गांव देकर उसे खालिसेमें मिलालिया; श्रीर पहिले जो इस ज़िले का हाकिम सराड़े गांवकी पालमें रहता था, उसको यहां रखकर सद्र मकाम बनाया.

वन्द्के ऊपरसे यह तालाव एक वड़ी नदीकी तरह भराहुआ मालूम होता है, और महलोंसे भी सारा तालाव नहीं दीखता; इसीसे महाराणा जयसिंहने तालाव के भीतर निकले हुए पहाड़पर महल वनवाये थे, जो अवतक मौजूद हैं, जिन्हें लोग रूठी राणीके महल वतलाते हैं. यह वात लोगोंने झूठ मस्हूर करदी है, कि एक महाराणी नाराज होगई थी, जिसके लिये यह महल वनवाये गये थे.

कर्नेल टॉडने भी ऐसे किस्से सुनकर अपनी कितावमें ज़ियादह दर्ज करिंद्ये हैं. उन महलोंसे कुल तालावकी सेर अच्छी तरह नज़र आती हैं; और इसीलिये वे महाराणाने वनवाये मालूम होते हैं. इस तालावके वीचमें दो पहाड़ भी आगये हैं, जिनमें किसानोंके दो चार घर मवेशी समेत रहते और वहीं खेती वाड़ी करते हैं. जब उन लोगोंको वाहर आनेकी जुरूरत होती है, तो भेला (१) पर बैठकर चले आते हैं.

विक्रमी १७४८ ज्येष्ठ शुक्क ५ [ हिज्ञी १९०२ ता० ३ रमजान = ई० १६९१ ता० २ जून ] को 'जयसमुद्र' तालावकी प्रतिष्ठा हुई, ज्योर महाराणा सोनेकी तुला विराजे. इस तालावके वन्द्पर महाराणा जयसिंहने एक वहुत अच्छे खुदवां काम (नकाशी) का मन्दिर वनवाना शुक्त किया था, लेकिन् वह अधूरा रहगया. इस तालावमें पूर्वकी पहाड़ियोंको काटकर दो तीन पानीके निकास वनाये गये हैं, वर्षाऋतुके लिये यह वड़ी वहारका मकाम है. यह तालाव, जो वड़े पहाड़ों ज्योर भीलोंके देशसे दूर, ज्योर शहरके पास होता, तो हर एक ज्यादमी ज्यासानीसे देख सका; लेकिन् जिस ज़मानहमें यह वना है, हर एकका जाना वड़ा कठिन था, जिसमें अब पहिलीसी दिक्तें नहीं रहीं, फिर भी तच्यारीके साथ सफ़र करना पड़ता है. इसकी वरावरीका दूसरा तालाव हिन्दुस्तान भरमें नहीं हैं; विल्क दुन्यामें भी कुद्रती भीलोंके सिवाय किसी आदमीका वनवाया हुआ न होगा; क्योंकि होता, तो मश्हूर होता. यूरोपिअन मुसाफ़िरोंकी ज़वानी भी यही सुनागया है, कि दुन्यामें आदमीका वनाया हुआ इससे वदकर कोई तालाव नहीं है. इस ल ा हाल उस ज़िलेके जोगी लोग, जो गीत गाने ज्योर भीख मांगनेमें वयान

<sup>े</sup> हैं, इस तरह पर है:-

<sup>(</sup>१) भेला बहुतसी लकड़ियोंको बराबर बांयकर बनाया जाता है, जो नावका काम देता है.

#### गीतोंका मुख्तुसर मस्टव,

"महाराणा जयसिंहके वकुमें व्यक्षीगढ़का पूट्यां बहुवान राजपूत ठाळसिंहका वेटा गुळाळसिंह जीविकाकी तळाञ्चामें चित्तोड़ व्याया, महाराणाने मगराके ज़िळेमें १ बम्बोरा, २ सियाड़, ३ मांडकळा, ४ बोरी, चार गांव उसको जागीरमें दिये.

कुछ दिनों वाद महाराणाने नाहर मगरेमें शिकारके वक् एक सूत्र्यरका पीछा किया, परन्तु वह केवड्के दरस्तोंमेंसे निकलकर चांद घाटीमें नज़रसे छिपगया, थोड़े दिन वाद वीरपुराके पटेल डांगी व्यमराने उसी सूत्र्यरकी ख़बर दर्वारमें मालूम कराई, महाराणा जयसिंह व्यपने सर्दारों समेत वीरपुरे व्यापे, व्योर सर्दारोंने पहाड़ोंके ढालमें सूत्र्यरको मारकर महाराणाके नज़ किया. इस शिकारकी गोट (खुशीका खाना) खाते वक्त की क्यां रक्त की राजल पीति वीर्त के किया किया मित्र की व्याप्त की वादाविक वास्ते हैवरका बांधना मुनासिब है, इसपर महाराणाने कहा, कि यह बात नहीं हो सक्ती, क्योंकि वह कई बार दूट चुका है, तव गुलालसिंह चहुवानने राय दी, कि वरवाड़ाकी खानसे मज़बूत पत्थर कीर खुहारियाकी खानसे लोहा निकाल जावे, व्योर कारीगर मज्दूर मालवेसे चुलाये जावें. यह बात मन्तूर होकर काम जारी हुत्या, क्योर प्रमार राजपूत संभालवर मुक्रेर हुए.

इस जगह गोंमती नदी बहती थी, जिसमें जांचेरी वगेरह भी रूपारेळ समेत मिलगई, घोर इस नाकेका नाम देवर था, यह वात इस तरह मश्हर है— कि एक देवा पटेळ नाम कोई शस्स ग्वनकी इड़तमें मारा गया, जिससे इस जगहका नाम देवर हुआ. गुलाळसिंह चहुवानने प्रमार राजपूतोंके (जो ताळावके कामकी संभाळपर मुक्रेर थे) ग्वनकी वावत शिकायत की, महाराणाने प्रमारांको मोकूफ करके गुलाळसिंहको मुक्रेर करिदया. इसने मज़दूरोसे एक एक रुपया मांगा, इस सबवसे वह छोग फर्यादी हुए, श्रीर गुलाळसिंह जिळा-वतन (देश बाहर) कियागया. वह, डूंगरपुरके रावळके पास चळा गया, जो उसका बहनोई था, कुछ दिनों पींछे क्टूनीके प्रमारींके हाथसे मुक्रावळमें मारा गया."

विक्रमी १७४२ पाँप शुक्त १५ [हि॰ १०९७ ता॰ १४ सफ्र ≈ ई॰ १६८६ ता॰ ९ जेन्युत्ररी ] में हातिम नाम एक शरुसको, जो पहिले उदयपुरके महाराणाका नौकर था, बादशाहने भीमके टोडेका फीज्दार बनाकर वहां भेजा; हमें यह पता नहीं लगा, कि हातिम कौन था, ध्योर क्यों बादशाहके पास चला गया. यह श्रह्वाल मश्रासिरेशाल्मगीरीसे नक्ल किया गया है.

शाहज़ादह श्राज़म श्रोर दिलेखांके इकार मूजिय पुर मांडल, बदर्गेर वर्गेरह पर्गने कृत्ज़ेमें नहीं श्राये, श्रोर न हज़ार सवारकी नोकरी मुशाफ हुई; महाराणाने भी सवारोंको नोकरीपर नहीं भेजा; श्रोर बादशाहने, जो जिज़्यह छाडा, घार मुलहकी, वह शाहजादह मुहन्मद अन्वरकी बगावन, श्रोर दक्षिण के दुसादोकी बदालन थी. दूसरे राजपूरोंका दुसाद, जिसमें कि ढाई वर्ष तक नुद बादशाह लड़ा, तिमपर भी नहीं मिटा; और विना निटाये छोड़कर जाना भी ठीक नथाः इसमे और सब शर्ने नन्जूर करके एक हज़ार सवार नौकरीमें भेज देना नुहन्नद आजनने लिखवा दियाः पर नहारायाने इसपर अनल नहीं दिया, जिससे तीनों परोनीपर क्वज़ नहीं हुआ. क्वज़ न होनेके सबब एक किरोड़ बीस लाख ढ़ान यानी नीन लाख रुपये द्वान खुर्चके नहाराणाने नहीं दिये; श्रीर इसको एक असा नी गुज़र गया था. बादशाह आलनगीर दक्षिणकी लड़ाइयों में ऐसे फंसे, कि निकलना कठिन हुआ. नहाराणा जयसिंहने विचारा, कि एक हज़ार सवारोंकी जनकृपत वृक्षिणमें भेजी जाय, तो २५ हुः मोहवारी की सवारके हिसावते एक हज़ार सवारके तीन लाल रुपये होने हैं, और प्रमांडल, बढ़नार के पर्गनोंके क्वेंज़ेने न आने में रियासतका नुक्सान है: इसिल्ये जिज्यहरू एक लाख रुपये देवेने ठीक हैं, लेकिन तीनों पर्गने अपने क्वेंज़ेने करलेना चाहिये, जिज्यह आगे पीछे भी मुख्याक हो मक्ता है, वर्ना दुछ हिन्दुस्नानके शामिल हम भी हैं. इस तरह मोच विचारकर लिख भेजा, उसके जवावमें विक्रमी 15% आपाड़ गुड़ ११ [हिन्री ११०१ ना० ९ ज्ञव्याल = ई० १६९० ता० १८ जुलाई ] को एक फ़्नोन आया, जिसका नजेना नए नक् यह है :-



बाद मानूली अल्कृषके-

बादशाही मिहवांनियोंसे इञ्ज़तदार खीर खुश होकर मालूम करे, कि जो खुज़ीं इन दिनोंमें वलन्द दर्गाहमें भेजी थी, फ़ायदह वस्क्रानेवाली, पाक, साफ निमाहमें गुज़री; मालूम हुआ, कि वह उम्दह राजा इक़ार करता है, कि खगर बुज़ुर्ग दर्गाहसे पानि पुर और वदनोर उसको बस्का दिये जारें, तो इन दोनों जागीरोंके एवज़ हर वरस लाख रुपया नक्द जिज़्यहकी वावत चार क़िस्तमें सुबह अजमेरके सर्क़ारी ख़ज़ानहमें दाख़िल करता रहें; और माल ज़ामिनी पेश करें.

इस वास्ते निहायत वुजुर्गी खोर पर्वेरिशके रास्तहसे उस उम्दह सर्दारको एक हजार सवारकी तरकी खोर खरसी ठाख दाम इनखाम इनायत करनेसे, जिसके खरूठ खोर तरकीके पांच हजारी जात, पांच हजार सवार, खोर हजार सवार दो ध्यस्पा, खोर दो किरोड़ दाम इनखाम होते हैं, सर्वेठन्दी वस्कृकर दोनों जागीरें तरकीकी



 तन्खाह और इनक्षाममें दीजाती हैं; ख़िल्क्ष्यत और हाथी इनायत किये जानेसे इन्ज़त वर्ष्ट्या जाती है. मुनासिव है, कि हमारी वड़ी उन्दह मिहवानियोंका शुक्र अदा करके अपने इक़ारके मुवाफ़िक़ माल ज़ामिनी अजमेरके दीवानके पास पेश करे, और हर वरस जिज़्यहका एक लाख रुपया मुक़र्रर कीहुई क़िस्तोंसे सूवेके सर्कारी ख़ज़ानहमें अदा करता रहे; इस मुक्षामलेमें सख्त ताकीद जाने; हमारी वुज़र्ग ज़वर्दस्त दर्गाहमें ख़ेरखाही और ताबदारीको हमारी मिहवानियोंकी ज़ियादती और अपनी उन्मेदोंकी विहतरीका सबब सम के ९ शब्वाल सन् ३४ जुलूस को लिखा गया. [हिजी ११०१ = ता० ९ शब्वाल वि० १७४७ आपाद शुक्त ११ = ई० १६९० ता० १८ जुलाई].

मारिफ़त उम्दह वज़ीर, वलन्द ख़ान्दान, जुम्दतुलमुलक मदारुल महाम, असदख़ांकी.

असद्भां घन्द्ग् याद्शाह आलमगीर गाजी

مبلغ يك لك روبيه بابت جزيه بچهار قسط عائد خزان عامره صوبه دارلخ براجمير كند و مالفامن بدهد بنائوين ازراه ذر وبروري وبنده نوازي آنعدة الاشباء را بمومبت اضافه دزارسوار و حنايت مشتاه لك دام انعام كه اصل واضافه پنجهراري دات و پنجهزار سوار مزار سوار دواسيه و دوكرور بامانعام باشد سربلندي بخشيده دو محل مسطور در تنخواه اضافه و انعام مرحمت فر موده بعنايت خلعت و فيل بين الاقران حرماية امتياز عطافر موديم بايد كه شكروسها س عواطف و مراحم فراواك اشرف اعلى بتقديم رسانيده مطابق تعهد خويش مالفامن در اجمير بديواك آنجاداه و مرسال مبلغ يك لك روبيه جزيه باقساط مقر و بخزانه عامره صوبه مذكوره و اصل مينبوده باشد درين باب قدفي شديدد اند ورسوخ ارادت و بندگي را دربار كاه عظمت و جلال تمرمزيد احسان و افضال و سود و بهبود حال و ما ل خويشتن شناسد بنهم شوال سال سي و چهارم از جلوس و الانكارش يافت \*

به رسالهٔ سیادت ونقابت پناه — شرانت و نجابت دستگاه — عهدهٔ وزوات و فیع الشان — زبدهٔ آمرات بلندمکان — ناظم مناظم ملک ومال — ناهیج مناهیج درلت و اقبال — خان هجاعت نشان — جهد آالهلک مدارالههام اسد خان ۴



हमको इस वातका पुस्तह पता नहीं मिला— कि वदनीरका पर्गनह कव मेवाइसे निकलकर वादशाही कृ को में चला गया, जो महाराणा उदयसिंह च्योर प्रतापसिंहके वक्से जयमळ मेइतिया च्योर उसकी च्योलादकी जागीरमें च्याज तक वहाल है; च्योर इस पर्गनेके छूटनेके वाद ठाकुर सांवलदास मेइतिया वगेंग्रह वदनोरके जागीरदारोंको उसके एवज़ मेवाइसे कोनसा पर्गनह मिला; चलवत्ता लड़ाइयोंके वक्त मेवाइके कुल जागीरदार पहाड़ोंमें रहते थे, लेकिन सुलह होनेके वाद फिर च्यपनी जागीर पाते रहे. चलवता पट्टेक गांव जुकर वदलते रहते थे, तो भी वाज़ वड़े वड़े जागीरदारोंके खास ठिकाने कम वदले गये हैं. कई लोगोंकी ज्वानी सुना, कि विजयपुरका पर्गनह वदनोर वालोंकी जागीरमें रहा है, जो कि च्यव शकावतोंकी जागीरमें है.

श्रव हम वह हाल लिखते हैं, जिससे महाराणा जयसिंह व उनके वलीश्रहद

व्यमरसिंहके वीचमें नाइतिफाकी हुई-

महाराजा जयसिंहने व्यमरसिंहका विवाह, ध्योर शादियोंके सिवाय, जयसटमेरके रावल सवलिंदिकी पोतीके साथ करवाया था. कुंवर व्यमरसिंह भटियानीपर जियादह मिहवान थे; कुंवर कुंवरपदेके महलमें रहते थे, जहां कि व्यव शंभूनिवास वना हुच्या है; ध्योर उन्होंने भटियानीजीके लिये व्यपने महलोंके पास ही जुदा महल बनवाया; जहां कि ध्यव रूपनारकी व महासहानीकी हवेटी हैं. यह वात महाराजाको नागुवार हुई; क्योंकि कदीमसे दस्तूर हैं— कि राजकुमारका जनानह भी महाराजाको जनानाला महाराजाको जनानालान महीर हो रहता है, जुदा नहीं रह सका. महाराजाने मना किया, लेकिन कुंवर व्यमरसिंहको भी उसकी पाट लगाई; उस वक्त सीसोदियोंमें शराव धीनेकी कुसम ध्योर मनाई धी, यहां तक कि एक वात ऐसे मग्रहूर है जिसको वाज़े लेगा कहते हैं— कि यह वात महाराजा राहपकी है, वाज़े इनसे भी पहिलेकी बतलाते हैं, वह इस तरहपर है:—

"किसी गोहिलोत वंशके राजाको सस्त वीमारी हुई, तव हकीमेंनि कहा, कि शराव पीनेसे यह वीमारी दूर हो सकी है; महाराजाने साफ इन्कार किया. (१) हकीमेंनि किसी दवाके शामिल शराव मिलाकर पिलादी. जब महाराजा तन्द्रहरूत हुए, तो तवीवोंने व्यूर्ज की, कि देखिये, शराब भी क्या उन्दह चीज है!

<sup>(</sup>१) इस पहेंजुका यह सबब था, कि कुछ राजपूत कौमें शुद्धसे शराब नहीं पीती पी, और पिछछे जुमानहमें वाम मार्ग फैछ बानेसे राजपूतानहके राजपूत छोगोंने इसका पोना शुद्ध किया, छेकिन चिनौड़के राजाओंने वहीं दस्तूर जारी रक्सा, जो वंश परंपरासे चछा आता था.

जिससे आपकी वीमारी जाती रही. महाराजाने हैरतमें आकर कहा- कि मैंने कमी शराब नहीं पी, तुम यह केंसे कहते हो! हकीमोंने अर्ज़ किया, कि हमारा कुसूर मुआ़फ़ हो, हमने दवाईमें मिठाकर दी थी; तब महाराजाने हकीमोंको तो रुख़्सत किया, और सीसा मंगवाकर आगपर रखवाया; ठोगोंने जाना- कि किसी कामके वास्ते रखाया है, जब वह गठगया, तब महाराजाने मुहमें डाठ ठिया, जिससे उनका देहान्त होगया. इसी वक्तसे मेवाड़के राजा सीसोदिये कहठाये. सीसा नाम सीसा और व्याकरण की रीतिसे (उद् ) धातुका अर्थ पीना है, दोनोंके मिठनेसे सीसोद शब्द हुआ."

त्राख़िरकार महाराणा जयसिंह स्रोर कुंवरमें नाइतिफ़ाक़ी वढ़ी, महाराजकुमार के मुंह तो शराव लग गई, जिसके मुंह यह लग जाती है, उसको इसकी जुदाई जानकी जुदाईसे भी ज़ियादह सरूत हो जाती है. इन्हीं दिनोंमें महाराणाका जय-समुद्रकी तरफ़ जाना हो गया, श्रीर दोनों तरफ़से श्रापसमें रंज बढ़ता गया. राज-पूतानहमें व्याम रिवाज है, कि वापके जीते वेटा सिफ़ेद पगड़ी सिरपर नहीं वांधता, इन्हों ( कुंवर अमरसिंह ) ने आप सिफ़ेद पगड़ी बांधी, स्रोर अपने वेटे संग्रामसिंह को भी वंधवाकर महाराणाके पास जयसमुद्र पहुंचे, महाराणाने नाराज होकर हुक्म दिया, कि तुम अभी उदयपुर चले जान्त्रो. कुंवर उदयपुर आये, आपसमें विरोधकी त्राग भड़क ही रही थी, कि ईंधनके समान त्रीर एक वात हुई, कि उदय-पुरमें एक कायस्थं कंकजीकी अभेरतसे महाराणाकी दोस्ती थी; इससे कंकजीका द्रजा वढ़ाया गया. कुंवरने शहरमें एक मस्त हाथी छुड़वा दिया, जिसने दो आदमी जानसे मारडाले. श्रीर दो चार घर गिरा दिये. यह ख़बर वड़े तूलके साथ कायस्थ कंकजीने जयसमुद्र महाराणाके पास लिख भेजी. महाराणाने राजकुमारको वहुतसी छानत मलामतके साथ लिखा, कि तुम हमारी रऋय्यतको मारते व तङ्घीफ देते हो, निकाले जान्त्रोगे. राजकुमार त्राधी रातके वक्त घोड़ेपर सवार होकर कंकजीके मकान पर आये; नीचे खड़े होकर आवाज दी, कंकजीने भरोखेसे सलामकरके जवाव दिया. राजकुमारने गुस्सेमें कहा, कि मैं ग्रीव राजपूत हूं, इस शहरमें रहने दोगे, या नहीं ? श्रीर ख़बर नहीं रक्खोगे तो ठीक नहीं होगा. कंकजीने कहा, कि हमारे मालिक महाराणा जयसिंह मौजूद हैं, हम इन टेढ़ी वातोंसे नहीं डरते. तव वह बोले, कि भला, तुम होइयार रहना, तुमको तो सज़ा देदूंगा. यह कहकर राजकुमार महलों आये, और कंकजीकी औरतने तुहमत और शिकायत आमेज एक अर्ज़ी.

महाराणांके पास लिख मेजी. वे उस च्यर्ज़िको देखते ही त्र्याग ववूला होगये, 🤏 . फ़ीज लेकर उदयपुरकी तरफ खानह हुए. यह ख़बर पाकर राजकुमार भाग निकले, महाराणाने पीछा किया, वे किले चित्तीड़पर जा चढ़े. उनके साथ सलुंबर व पार-सोलीका राव केसरीसिंह चहुवान, महाराज सूरतिसंह, वान्सीका रावत् गंगदास ज्ञाना-वत, कोठारियेका रावत् उद्यभान चहुवान, देखवाडेका राज सजा भाला, वाठहें का रावत् महासिंह सारंगदेवोत श्रीर रावत् श्रमोपसिंह वर्गेरह बहुतसे थे. जब महाराणा चित्तोड्की तलहदीमें पहुंचे, तो राजकुमार किले चित्तोड्से सूर्य पोलके रास्ते निकल भागे, उस वक्त सूर्यपोलके ख़ुरेसे उतरते वक्त पत्थरकी चिकनावटके सवय महाराज सूरतसिंह घोड़ेसे गिरा, श्रीर जवड़ी टूट जानेसे वेहोश होगमा; तव चहुवान राव केसरीसिंह पट्टी बांधकर उस तक्कीफ़के वक्तमें भी उसको राजकुमारके साथ छेगया. राजकुमार बूंदी पहुंचे, श्रीर महाराणा उदयपुर वापस श्राये; राजकुमारके वृंदी जानेका यह सवव था, कि वृंदीके राव राजा शत्रुसाछकी छोटी वेटी गंगाकुंवरीका विवाह शत्रुसारुके वेटे राव राजा भावसिंहने महाराणा जयसिंहसे किया था, च्योर महाराणी हाडी गंगाकुंवरीके गर्भसे राजकुमार व्यमरसिंह जन्मे थे; इसीसे उक्त राजकुमार श्रापनी निनहाल ( वृंदी ) मददके लिये गये, लेकिन् यहाँके राव राजा श्रानिरुद्धसिंह तो वादशाही नौकरीमें थे; श्रीर उनके पुत्र युद्धसिंह वालक थे, तो भी रावराजाकी रानी ( वुद्धसिंहकी मा नाथावत ) ने एक लाख रुपया चौर हज़ार सवार मददको दिये. राजकुमार चमरसिंहने वूंदीके नागर रघुरामसे पचास हजार रुपये उधार ठिये. उनके पास सब मिछकर बीस हजार सवार होगये थे. वृंदािसे कूच करके मेवाड़में श्रमछ जमाते हुए उदयपुरसे पूर्वकी तरफ़ श्राठ कोसके फ़ासिछेपर नाहरमगरेके करीव कर्णपुर गांवमें श्राठहरे.

यह ख़बर सुनकर महाराणाको वड़ी फ़िक हुई; क्योंकि मेवाड़के अक्सर सर्दार राजकुमारसे जामिले थे, श्रीर फ़ीज भी मुकावला करनेके लायक न रही सात घड़ी रात गये लाना लाकर महाराणा उदयपुरसे भागे, च्यीर पहाड़ोंमें कठाड गांव पहुंचे. महाराणांके त्रानेकी ख़बर सुनकर वहांका जागीरदार ग्रीबदास मांजावत गांव छोड़ भागा, दूसरे दिन महाराणा कुंभलगढ़के पास कैलवाड़ेमें पहुंचे; वहांका , किछेदार साह रूपचन्द देपुरा जुरूरतके मुवाफ़िक सब सामान छेकर महाराणासे जामिला, फिर घाणेरावमें पहुंचे, वहांका जागीरदार ठाकुर गोपीनाथ भी राजकुमार के पास जानेको तय्यार हो रहा था; उसकी मा महाराणा -शक्तिसिंहकी ऋोठादमेंसे थी, शक्तिसिंहका बेटा बल्ल, जो महाराणा

उंटालेके किलेके द्वांजेपर मारा गया था; उसके पुत्र कम्माके वेटे सुजानसिंह शका-वतकी वेटी थी. इस संवन्धसे महाराणा उसके पास चलेगये, श्रोर राजकुमारका व श्रपना सव हाल कह सुनाया. उन्होंने गोपीनाधको भी भीतर बुलाया; उसने पहिले श्रपने श्ररमान श्रोर महाराणाकी तरफ़से वेफायदह नाराज़गी रहनेके भगड़े कहे, लेकिन् उसकी माने स्थानाकर कहा, कि श्रपने मालिकसे जुदा होना दोनों लोकसे श्रलग होनेके समान है, श्रोर ख़ेरस्वाह नोकरोंका मालिकके कामपर मर मिटना भी जीते रहनेके वरावर है. तुम्हारे बुजुगोंने मालिककी कभी वदस्वाही नहीं की, श्रार महाराणाका वड़ा प्रताप है, तो राजकुमारकी वगावत जल्दी दूर होगी, श्रोर तुम्हारी वड़ी इज़त बढ़ेगी; श्रोर जो मारे भी गये, तो तामधर्मियों की गिन्तीमें रहोगे. यह दुन्या नापायदार है, इसमें पायदार नाम रखना चाहिये.

इस तरह माताकी नसीहत सुनकर महाराणासे अर्ज़ की, कि अव हुजूर वेिक रहें, ओर नोकरोंकी नोकरी देखें; उस वक् किसी शाइरने कहा है— "राण जतन कर राखिया गांडे गोपीनाय". गोपीनायने वाप वेटोंकी छड़ाईका हाछ और महाराणाकी मढ़दको आनेके छिये महाराजा अजीतिसंह और राठोंड़ दुर्गदासको छिल भेजा; और महाराणाने साह रूपचन्दको कुंभछगढ़से ख़ज़ानह छानेको वापस भेजा, अवचन्द ख़ज़ानह छेकर क़िछेसे निकछा ही था, कि राजकुमारकी कृंजि आप इंदिन, तब उसने यह तद्दीर की, कि ख़ज़ानहकी देगें तो आस पास छिपा दों, और छकड़ियां इकड़ी कराकर जानवरों की हड़ियां जहाई, आप अपने तमाम आदिमयों समेत भेष बदछकर एक तरफ़ जा बेठा, राजकुमारकी फ़ोज चितासी जछती देखकर मुदेंको जछाना ख़याछ करने से किनारा करगई; रूपचन्द ख़ज़ानह छेकर घाषेराव आया; महाराणाने उसकी वड़ी ख़ातिर की.

महाराणांके साथ उद्यपुरसे ही उनका मामा राव वेरीशाल पंवार वी मोलियां वाला खोर वीरू महासहाणी मोजूद थे: पर रास्तह भूलकर केवड़ेकी नालमें होते हुए छप्पन वागड़की तरफ जा निकले, खोर साह रूपचन्द्रके वेटे सिंहाने डूंगरपुरकी राह ली. महाराणांको यह भी शक था, कि राजकुमारसे सिंहा जा मिला; इस सववसे सहा कोतवालको उसके पीछे कुछ फ़ोज़ देकर भेज दिया, खोर यह भी कह दिया, कि खगर सिंहा इधर खावे, तो ले खाना, खोर राज कुमारके पास जानेका इराद्ह रखता हो, तो मार डालना. सहा कोतवालने डूंगरपुरके पास ही सिंहाको जा घरा, वह साथ हो लिया, खोर राव वेरीशाल पंवार, वीरू महासहाणी, सिंहा खोर सहा कोतवाल वारों घाणेरावमें अ

महाराणाके पास हाज़िर हुए. महाराणाने फ़र्मांया, कि देपुरा महाजन क़दीमी लैरस्वाह हैं, इनके बड़े हमेशह लैरस्वाह रहे हैं. इतने ही में दुर्गदास कुछ मारवाड़के राठौड़ोंको छेकर हाज़िर हुन्ना, जिसके साथ तीस हज़ार सवार थे. मोमटके भोमिया, मेरवाड़के मेर, श्रीर मेवाड़की छड़ाकू क़ौमोंके हज़ारों छोन घाणेरावमें इकड़े होगये. छिखाहै— कि उस वक्त महाराणाके पास पचास हज़ार श्रादमियोंकी भीड़माड़ थी, श्रोर सवार, पैदछ, सबको मदद ख़र्चमें तेतीस हज़ार रुपये रोज़ दिये जाते थे.

श्राठ दिन वाद महाराणाने नाडोलके जंगलमें क्रोजकी हाजिगी ली, श्रीर देवसूरी घाटेके नीचे श्राकर मक्ष्म किया. मेवाड्के बड़े उमरावोंमेंसे बीमोलियांका राव वैरीशाल पंवार, चावंडका रावत् कांघल स्विसिहोत कृष्णावत चूंडावत, घाणेरावका ठाकुर गोपीनाथ मेड़तिया श्रीर डोडिया ठाकुर हटीसिंह (१) के श्रृलाबह दूसरे या तीसरे दरजेके राजपूत जागीरदार दस हज़ार सवार थे.

राजकुमार व्यमरसिंहने व्यपनी बीस हजार हाड़ा व्योर सीसोदियोंकी फ़ीज समेत उदयपुरमें जा क़ज़ा किया, गहीपर वेठनेके बाद सब सदारीने नर्ज़े दां; लेकिन घाणेरावमें महाराणाके पास फीज इकडी होना सुनकर राजकुमार भी व्यपनी जमह्रयत समेत उदयपुरसे चले, व्यार राजनगर होते हुए जीलबाड़े पहुँचे. उस वक्त महाराणाके साथी सदारीमेंसे राठीह ठाकुर गोपीनाथ व बोडिया ठाकुर हटीसिंह वग्रेरहने व्यर्ज़की. िक व्यगर हक्त हो, तो एक बार फिर राजकुमारको समभातें; क्योंकि व्यापसमें कट मरनेसे मेवाइ व्यार मारबाइकी बहादुरीमें फ़र्क व्याजायगा, जिससे मुसल्मानोंको फ़ायदह पहुंचेगा. दूसरे— व्यपने पुत्रको व्याप मारबालें, तो भी व्यक्तिम व्यापहींको होगा; तीसरे— हम राजपूर्तोंका व्यापसमें मारा जाना एक हाथसे दूसरे हाथको काटना है. व्याखिर इस सरहकी बातें सुनकर महाराणाने फ़र्माया— िक जो तुम लोगोंकी सलाह हो, वह मुभे भी मंजूर है. तब इन्हीं सब सलाहकारोंने जेसी, कि बातें महाराणासे व्यर्ज़की थी, वहीं सब राजकुमारको जीलबाढ़ेमें लिख भेजी, राजकुमारके सदारीने भी उसी लिव्यावटके मुवाफ़िक सलाहदी, जेसी कि सलहकारोंने महाराणाको दी थी. राजकुमारने भी इस सुलहको मंजूर किया, व्योर यह इक्नार हुत्या, कि राजकुमार तीन लाख रुपवेती जागीर लेकर राजनगरमें रहें, इनके पढ़ेमें रियासती दस्तन्दाज़ी न हो; व्योर इसी तरह राजकुमार रियासती, माली व मुल्की काममें दस्त न दें.

<sup>(</sup> ९ ) यह कुंबारियाका जागीरदार था, इसी खान्दानमें अब सर्दारगढ़के

ठाकुर गोपीनाय श्रोर डोडिया ठाकुर हटीसिंह, राव केसरीसिंह वगैरह तरफ़ैनके सदारोंने राजकुमारको महाराणा जयसिंहके पास छाकर हाज़िर किया, राजकुमारके कुसूरकी मुश्राफ़ी चाही, श्रोर नज़ दी. महाराणाने उनका कुसूर मुश्राफ़ किया, फिर कुंवरने श्रपने कुछ सदारोंकी नज़ें करवाई; उनका कुसूर भी मुश्राफ़ किया गया. राजकुमार राजनगरमें रहे, श्रोर महाराणा जयसिंह उदयपुर पधारे; छेकिन् दोनोंके दिछोंमें गुवार भरा रहा. महाराणाके पास ठाकुर गोपीनाथ मुसाहिव, दामोदरदास भटनागर कायस्थ प्रधान, श्रोर राजकुमारके पास राजनगरमें चहुवान राव केसरीसिंह मुसाहिव श्रीर गोवर्धनदास भटनागर कायस्थ सहीहके कामवाछा (१) प्रधान था.

महाराणाके पास चावंडका चूंडावत कृष्णावत रावत् कांघछ भी रहता था, जिसके दादा रघुनाथिसंहसे महाराणा राजिसंहने सलूंबर छीनकर राव केसरीसिंह चहुवानको जागीरमें दे दिया था; इसी सववसे रावत् रघुनाथिसंह उदयपुरकी हाजिरी छोड़कर छाहोरमें वादशाह ब्यालमगीरके पास पहुंचा, ब्योर उसको वादशाहने मन्सव दिया, जिसका हाल महाराणा राजिसंहके वयानमें पूरा पूरा लिखा गया है.

रावत् रघुनाथिसहका बेटा रत्निसंह, जो श्रीपने वापके मरने बाद बाद्झाही नोंकरी छोड़कर वापस चलाश्राया, उसे महाराणा राजिसहने सलूंबरके एवज़ चावंडका पट्टा दिया, जो उद्यपुरसे दक्षिण तरफ जयसमुद्रके पास है. रावत् रत्निसंहने महाराणा राजिसह व बाद्झाह श्रालमगीरकी लड़ाइवोंमें बड़ी बड़ी कारगुज़ारी दिखलाई थी; लेकिन् सलूंबर उसको नहीं मिला, श्रोर उसके देहान्त होनेके बाद रावत् कांबलने वाप बेटोंकी लड़ाईके वक् महाराणा जयसिंहकी ख़रस्वाही की, श्रोर ठाकुर गोपीनाथ व राव बेरीझाल कांबलके मददगार थे; इस मोक़ेपर महाराणासे श्रुर्ज़ हुई— कि राव केसरीसिंह चहुवानको मारडाला जावे, तो राजकुमार की ताकृत टूटे. तव कांधलने कहा, कि मेरी क्दीमी जागीर सलूंबर मुझे मिले, तो में उसको मार सका हूं. महाराणाने सलूंबर देनेका इक्षार किया, श्रोर ख़ास रुक्ज़ा लिखकर केसरीसिंहको राजनगरसे उद्यपुर बुलाया. केसरीसिंह राजकुमार से रुक्सत लेकर वे खटके चला श्राया, दो एक दिन तो गोपीनाथ, कांधल वगेरह के साथ महाराणासे सलाह मदावरा करता रहा, एक दिन महाराणाने फ़र्माया, कि बादशाह श्रालमगीरने पेइतर जिज़्यह मुश्राफ़ करके पुर, मांडल, बदनौरके कि बादशाह श्रालमगीरने पेइतर जिज़्यह मुश्राफ़ करके पुर, मांडल, बदनौरके

<sup>(</sup>१) सहीहके काम वाला उदयपुरकी रियासतमें, वह कहाता है, जो पट्टे पर्वाने वगैरह खास काग्जात महाराणाकी तरफ़के लिखता है; और जिनकी पेशानीपर महाराणा खास इस्तख़तोंसे "सही سعب " के दो अक्षर लिखते हैं.

पर्गने भी देदेनेका इकार किया था, छेकिन् पर्गने नहीं दिये; श्रीर मुश्राफ़ काहुई हज़ार सवारकी चाकरी भी छेना चाहा, तव छाचार पर्गने छेनेके वास्ते जिज़्यह कुबूछ किया. श्वव इस वारेमें क्या करना चाहिये ? इस चातको रावत् कांघछ, केसरीसिंह श्रीर गोपीनाथ विचारकर श्वनं करें.

तव उन दोनोंने केसरीसिंहसे कहा, कि यूरके तालावपर वड़ी वहारकी जगह है, कल दिनभर वहीं ठहरकर सलाह करेंगे; इस वात चीतके लिये कांघल च्यार केसरीसिंह तो वहां पहुंचे, पर गोपीनाथ नहीं गया. कांघलने केसरीसिंहसे कहा, कि ध्याओं ? हम व्यापसमें सलाह करें, थोड़ी देरमें गोपीनाथ भी व्याजायगा. दोनों सर्दारोंने राजपूतोंको दूर करदिया, केसरीसिंह च्यफ़ीम खाता था, इससे वाज वक् पीनक श्रीर बाज वक्त होझ्यारीमें वातें करने लगा, उस वक्त कांघलने कमरसे कटार निकालकर केसरीसिंहकी छातीमें मारा, श्रीर कहा, कि महाराणा तुमसे नाराज़ हैं! केसरीसिंहने उसी जांकन्दनीकी हालतमें एक हाथसे कांघलकी कमर पकड़कर दूसरेसे कटार निकाला, त्योर व्यपने कातिलकी छातीमें मारकर कहा, कि महाराणा खुश व्यापसे भी नहीं हैं ! व्याख़िरकार दोनों सर्दार जहानको छोड़गये. दोनों तरफ़के राजपूत लड़नेको तम्यार हुए, लेकिन महाराणाके चात्मी जा पहुँचे, चौर हर एकके मालिककी लाज्ञा तरफ़ैनके सुपुर्द कीगई.

उस वक् किसी चारण शाइरने मारवाड़ी भाषामें, ये दोहे कहे थे:-

### दोहा,

पंथी जाय संदेसड़ा राष व्यगा कहिया।
चूंडो ने चंदवारियो रण भेट्रा रहिया॥१॥
केहर कांघल मारवे रहीं सदा लग रीत।
कांघल केहर मारियो रीत किना विपरीत॥२॥
कांघल केहर मारने दियो मुखारां हथ्य।
चूंडा चहुवाषा चली सतियां हेकण सथ्य॥३॥

१ ~ दोहेमें शाइरीका तर्ज़ है, कि किसी मुसाफिरने महाराणासे जाकर कहा, कि चूंडावत श्रीर चन्दवारिया चहुवान, दोनों एक जगह मारे गये.

२ - केहर नाम शेरका श्रीर कांघल नाम वेलका है, जो इन दोनों सदिरोंके - नाम थे; एक तर्ज़से शाइरका कृष्टि है, जिससे राव केसरीसिंहकी वहादुरी ज़ियादह त्र्योर कांधलकी कम निकलती है. इससे इस दोहेका यह मत्लव है- कि शेरका बेलको मारना क़दीमी रिवाज हे, लेकिन् बैलने जो शेरको मारा, यह बात क़दीमके वर्षिलाफ़ हुई.

३- कांधलने केसरीसिंहको मारकर मूळोंपर हाथ तो पेश्तर फेरा, लेकिन् सती होनेको दोनोंकी खोरतें साथ गईं.

इन दोनों सर्दारोंके मार जाने वाद रावत् कांधल चूंडावतके वेटे केसरीसिंहको वुलाकर महाराणाने अपने कृं।लके मुवाफ़िक़ सलूंवरका पट्टा दिया, और चहुवान राव केसरीसिंहके वेटे नाहरसिंहके कृं में पारसोली रही, जो अवतक उसकी औलाद की जागीरमें चली आती है. यह ख़बर राजनगरमें राजकुमारको मिली, केसरीसिंहका मारा जाना निहायत नागुवार गुज़रा, लेकिन् लाचारीके सबब सब्न करना पड़ा, क्योंकि उनकी फ़ोंजी ताकृत कम होगई थी; वूंदीकी फ़ोंज तो बूंदी गई, और मेवाड़के सर्दारोंने महाराणासे जाकर कुसूरकी मुख्याफ़ी मांग ली थी. हमको दो मुसव्यदे उसी जमानेके लिखेहण, वादशाह आलमगीरके वज़ीर असदखांके नाम, राजकुमार अमरसिंहकी तरफ़से मिले; जिनका तर्जमा नीचे लिखने हैं:-

पहिला खत.

सर्दारी त्रीर वज़ीरीकी मस्नद त्रापकी मुवारक जातसे हमेशह रीनकृदार रहे— मुठाकृतका शौक जाहिर करनेके वाद, जो वड़ी खुशियोंका सवव है, ज्ञापकी पाक तवीत्र्यंतपर ज़ाहिर किया जाता है, कि इन दिनोंमें वहादुरीकी निशानी कुशलिंह सीसोदिया कुछ कामोंके वास्ते त्रापकी ख़िद्मतमें भेजा गया. ज्ञापकी वड़ी नेक-नियतीसे यह उन्मेद है— कि जो कुछ ज़िक्र कियाहुच्या ज्ञादमी मेरे कामोंके वास्ते ज़्वानी त्र्यंक करे, उसके पूरा होनेमें ज्ञाप पूरी तवजुह फ़र्मावें; ज्ञोर जो काम व नुत्र्यासला मेरे तत्र्यं कुक हो, विला भुव्हा लिख मेजें. खुदाकी मिहर्वानीसे अच्छी तरह तमाम हों.

दूसरा ख्त.

सर्दारी और वलन्द दरजेके लाइक, हमेशह वुजुर्ग मिहर्वानियोंके शामिल रहें; मुलाकातका शोक जाहिर करनेके वाद वुजुर्ग तवीत्र्यतपर मालूम हो, कि बहादुर ज़ात कुशलिंसह सीसोदियाको हुजूर शहनशाहकी दर्गाह और नव्याव कुद्सियह वेगम की ड्योड़ीकी तरफ वाजे कार्साकी अर्जे करनेको भेजा गया है, यकीन है, कि ज़िक किया हुआ वहादुर कुल अहवालको मुफ़रसल ज्वानी वयान करेगा, आपकी वुज़्री दोस्ती और नेकदिलीस उम्मेद है, कि उन हक़ीक़्तांको, जो लिखा हुआ आदमी आपकी ख़िशतमें ज़ाहिर करे, जनाव नव्याव कुद्दियह वेगमकी बुजुर्ग ख़िशतमें अ्पं करदें, खोर मेरी अर्ज़्तंको पाक नज़्रसे गुज़्रों; हर तरहृपर मेरे काममें ऐसी कोशिश करें, कि नव्याव कुद्दियह केरें, के नव्याव कुद्दियह वेगम पूरी तयज्ञह फ़र्मोंं जो काम कि यहांके तथ्रहुक़ हों, वह लिख भेजें, ज़ियादह शोक़ के सिवा क्या लिखा जावे.

इन दोनों कागज़ोंका मल्टब व कुंशलसिंहके भेजनेका सबव मालूम नहीं है, लेकिन् महाराणा चोर राजकुमारके व्यापसकी नाइतिफ़ाज़ीके सिवाय चोर कोई श्रम्य नहीं जाना जाता, जो राजकुमार चोर वादशाही दर्वारसे सम्बन्ध रखता हो; फुशलसिंह सीसोदिया, जिसको राजकुमारने वज़ीरि व्याजमकी मारिफ़्त वादशाही दर्वारमें भेजा, उसकी यह केंफ़्रियत हैं, कि महाराणा उदयसिंहका छोटा वेटा शक्तिसिंह, उसका व्यचलदास, उसका नरहरदास, उसका विजयसिंह और इसका कुशलसिंह शक्तावत था, जिसकी च्योलादमें व्यव विजयपुरका ठाफुर है; इसी कुशलसिंह राजकुमारने शाही दर्वारमें भेजा था. ऐसा मालूम होता है, कि कुंवरके लिखनेपर वादशाही मुलाज़िमोंने कुछ ध्यान नहीं दिया, च्योर वह मोका भी ऐसा ही था, च्यार दक्षिणी लड़ाइयोंमें वादशाह न फंसा होता, तो जुरूर इस च्यापसकी फूटसे वह उपना मल्लव निकालता.

इन दोनों वाप वेटोंकी छड़ाईका खातिमह विक्रमी १७४९ [हिजी ११०३ = ई० १६९२] में हुआ, जीर उसी वक् से राजकुमार राजनगर, जीर महाराणा उदयपुरमें रहते थे. महाराणा जपसिंहका भाई भीमसिंह व्यज्ञेन्समें वादशाह के पास चछागयाथा, जहां उसे राजाका खिताव मिछा—यह सव हाछ ऊपर छिल आपे हैं. उसने वादशाहकी तरफ़्से छड़ाइपोंमें वड़ी वड़ी वहातुरी दिखछाई, और इज़़त भी बहुत पाई, छेकिन विक्रमी १७५२ आवण कृष्ण १२ [हिजी ११०६ ता० २८ ज़िल्हिज = ई० १६९५ ता० ९ ऑगस्ट] को उसका दहान्त होगया. इस भीमसिंहके वारह वेटे थे, १ अज़्विसिंह, २ सूर्जमछ, ३ सोभाग्यसिंह, १ खीर्तिसिंह, .

१० रत्नसिंह, ११ कृष्णसिंह, श्रोर १२ भगवानसिंह. वाद्शाहने वनेडेका पर्गनह कई दूसरे पर्गनों समेत भीमसिंहको जागीरमें दिया था; दूसरे पर्गने तो श्रोर मुल्कों में से मिले थे, सो इनकी श्रोलादके कृष्णेमें नहीं रहे; लेकिन् मेवाड़के मातहत वनेड़ा श्रवतक उनकी श्रोलादकी जागीरमें है. भीमसिंहके मरने वाद वड़ा वेटा श्रवतिसह वापकी गादीपर वेठा.

महाराणा जयसिंहने अपनी राजकुमारी उम्मेदकुंवर वाईकी शादी वृंदीके राव राजा वृद्धसिंहसे करनेके छिये पुरोहित संतोषराम व श्रीकृष्ण योतिपीको भेजा; इन दोनोंने वृंदी पहुंचकर राव राजा वृद्धसिंहको नारियछ भेछाया. फिर वहांसे कोटाके महाराव रामिसहिंक पास गये, श्रीर उनके कुंवर भीमिसिंह को महाराणाकी छोटी वाईकी सगाईका नारियछ दिया. इसके वाद दोनों उदयपुर को छोटे, श्रीर वृंदी व कोटासे वरात सजकर आई. विक्रमी १७५२ फालगुण कृष्ण ९ [हिन्नी १९०९ ता० २३ रजव = ई० १६९६ ता० २६ फ़ेंब्रुअरी ] को दोनों राजाश्रोंका विवाह वड़ी धूम धामसे हुश्रा. इसके वाद राजकुमार श्रीर महाराणा जयसिंहमें दोवारह नाइतिफाकी हुई; इस छिये महाराजा श्रजीतिसिंह श्रीर महाराणाने वृछाया; वे उस वक्त कोटकोछरकी तरफ चढ़ाईमेंथे. जोधपुरकी तवारीख़में छिखा है – िक वादशाही मुछाज़िम छरकरीख़ांसे श्रजीतिसिंहका मुक़ावछा द्वारा श्रीर श्

विक्रमी १७५३ अषाढ़ कृष्ण ८ [ हिजा ११०७ ता ५२ जिल्म । इंग् इंग वही आदि । हिजा ११०७ ता ५२ जिल्म । इंग अपने छोटे भाई, गजिसिंहकी बेटीकी शादी महाराजा अजीतिसिंहके साथ करदी; और ९ हाथी, १५० घोड़े वगैरह बहुतसा दहेज दिया. इसके वाद आपसकी नाइतिफ़ाक़ी मिटाकर महाराजा मारवाड़को चले गये; और राजकुमार राजनगर द महाराणा मिटाकर महाराजा मारवाड़को चले गये; और राजकुमार राजनगर द महाराणा उदयपुरमें रहे. इसके सिवा इन महाराणाका लिखने लायक तारीख़ी हाल नहीं मिला.

नहा ।मला. इनका छोटा कृद, गोरा रंग, वड़ी आंखें, और चौड़ी पेशानी थी. जवानीमें इन्होंने महाराणा राज़िसंहके साम्हने तो वड़ी वड़ी वीरताके काम किये थे, लेकिन् राज्य मिलने बाद पूरे अध्याश होगये; और राजकुमारके बखेड़ेके सबब मुल्की इन्तिज़ाम भी ढीला पड़गया था; दोनों तरफ़के आदमी रअध्यतको लूटते थे. इस इन्तिज़ाम भी ढीला पड़गया था; दोनों तरफ़के आदमी रअध्यतको लूटते थे. इस इन्तिज़ाम वादशाह दक्षिणी लड़ाईयोंमें फंसा हुआ था, वर्नह मेवाड़की हालत और भी विगड़ती. महाराणा जयतिंह. ]

इन महाराणाके वड़े राजकुमार श्रमर्रासेंह, वृंदीके हाड़ा राव शत्रुसारके दोहिते; दूसरे प्रतापसिंह, जिनकी त्र्योखद वावलासके जागीरदार हैं; तीसरे उम्मेद-सिंह, जिनकी सन्तानमें कारोईके मालिक हैं; चौंधे तस्तृसिंह; खीर दो बेटियां धी-अनूपकुंबर, दूसरी कृष्णकुंबर; श्रीर एक ख़्वासके बेटे नारायणदास, व दो देटियां सूरजकुंवर श्रीर उम्मेदकुंवर नामकी थीं-

महाराणा जयसिंहका जन्म विक्रमी १७१० पौप कृष्ण ११ [ हि्जी रेस्टें ता॰ २५ मुहर्रम = ई॰ १६५३ ता॰ १६ डिसेम्बर ] को, चार देहाना किन १७५५ श्राम्बिन रूणा १४ [ हिन्नी १९१० ता० २८ रवीवृत् अन्ततः = र्रेन्स्टर

ता॰ ५ च्यॅक्टोवर ी को हुन्या.

वादशाह आरुमगीरकी मृत्यु तो महाराषा २- यमर्टेड्ड्वे न्यूक्टे 🚉 🚎 उसके राज्य करनेका थहुद बहुतसा इन महाराणांके अन्त्रीन निम्म प्रश्न कर् इसिलेंगे उसका हाल इसी जगह लिखा जाता है-



र दी यह बादशाह दिको १८८५८ अङ्ग्लिक विकास है। = ई० १६१८ ताः १ निक्या स्थित है। स्टाइटन हुन् पेटसे पैदा हुया, इस केन्स्य केन्स्य केन्स्य केन्स्य हाल, तो बारबाह इच्छाई न्यांबर्ज न्यां समूनगरकी टड़ाईडें 🚎 🛶 जानेंक 👝 📜 जाता है-

जब जहांत्र्यारा वेगमने आगरा किलेके वाहर आकर औरंगज़ेव और मुरादको समभाया, और कुछ असर न हुआ; शाहजहां भी औरंगज़ेवको युठाता रहा, लेकिन वह मारडालनेके खोंफ़से भीतर नहीं गया, और अपने वेटे मुहम्मद सुल्तानको भेजकर हिन्नी १०६८ ता० ११ रमज़ान [ विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ शुक्त १३ = ई० १६५८ ता० १४ जून ] को शहर पर कृब्ज़ा कर लिया, और ता० १७ रमज़ान [ विक्रमी आशाढ़ कृष्ण ३ = ई० ता० २० जून ] को किलेमें भी अपना वन्दोवस्त करके वादशाह शाहजहां को नज़र केंद्री बनाया. उस वक्त शाहजहांने अपने पोते मुहम्मद सुल्तानको कहलाया, कि में कुरआनकी कृसम खाकर कहता हूं, कि अगर तू ईमान्दारीसे मेरी फ़र्मांबर्दारी करे, तो में तुभको हिन्दुस्तानका वादशाह वनाटूं, लेकिन उसने इस वातको कृबूल न किया.

मिस्टर वर्नियर फ्रांसीसीकी राय है, कि वह ऐसा करता, तो जुरूर हिन्दुस्तानका वादशाह होजाता, क्योंकि शाहजहांसे कुछ शाही मुलाजिम मुहब्बत रखते थे, श्रीरंग-ज़ेवको छोड़कर शाहजहांके शरीक होजाते, लेकिन् हमारी राय वर्नियरके वर्षिलाफ है, श्रव्वल तो श्रीरंगज़ेव फ़रहयाव, श्रीर दारा ख़राव होगया था; जिससे श्रीरंगज़ेवके दवाव व ख़ीफ़से कोई मुलाज़िम शाहजहांका साथ न देता; श्रगर साथ भी देता, श्रीर श्रीरंगज़ेव व मुराद वर्वाद होते, तो भी शाहजहांकी मुहब्बत दारापर ज़ियादह थी; इसके सिवाय उसकी मददगार जहांश्राराथी, कि जिसने वादशाहको मोमकी पुतली वना रक्खा था; कभी दाराशिकोहके वर्षिलाफ़ मुहम्मद सुल्तानको वलीश्रहद न होने देतो; मुहम्मद सुल्तान ज़लील होकर माराजाता, या केंद्र होता.

हिजी ता० २२ रमज़ान [ वि० आषाढ़ कृष्ण ८ = ई० ता० २५ जून ] को शाहजादह मुहम्मद सुल्तान और फ़ाज़िल्ख़ां ख़ानसामांको आगरे में शाहजहांकी निगरानीपर छोड़कर औरंगज़ेवने दाराशिकोहका पीछा किया, और अपने भाई मुरादको ज़ाहिर तौरपर वादशाह कहकर छब्बीस लाख रुपये, २३० घोड़े मुवारकवादीके साथ नज़ किये. हि० ता० आख़िर रमज़ान [ वि० आषाढ़ शुक्त १ = ई० ता० ३ जुलाई ] को महाराणा राजसिंहके कुंवर सुल्तानसिंह व भाई अरिसिंह, इस फ़ल्हकी मुवारकवाद देनेको सलीमपुर मक़ामपर पहुंचे, जिनको उम्दह ख़िल्आत, मोतियोंकी कंठी, सर्पेच और जड़ाऊ छोगा इनायत किया; और महाराणा राजसिंहके लिये बेश कीमत सर्पेच दिया.

हिजी ता० ४ शब्ब छ [ वि० आषाढ़ शुक्र ५ = ई० ता० ७ जुलाई ] को मकाम मथुरामें औरंगज़ेबने अपने भाई शाहज़ादह मुरादको अपने डेरेमें.

बुटाकर शराव पिटाने बाद गिरिफ्तार करिटया; श्र्योर उसके साथियोंको धमकी, इन्याम व इक्रामसे तावेदार बनाया, त्रीर मुरादको हाथीपर डाठकर सठीमगढमें भेजदिया. व्यविरका मिर्ज़ा राजा जयसिंह व्यव्यल कलवाहा व्योर दिलेरखां भी शाह-ज़ादह सुरुमां शिकोहसे व्यलहदह होकर व्योरंगज़ेवसे व्यामिले. वर्नियर लिखता है, कि " श्रीरंगजेवने राजा जयसिंहको वड़ी खुशामदसे राजी किया, श्रीर उसकी वावाजी कहकर पुकारने लगा ".

हिची ता॰ १९ शब्वाल [ वि॰ श्रावण रूप्ण ५ = ई॰ ता॰ २० जुलाई ] को श्रोरंगज़ेव दिझींके वाहर शालामार वागमें पहुंचा, श्रोर दाराशिकोह मए दस हज़ार सवारोंके ठाहोरकी तरफ चठा गया; श्रीरंगज़ेवने पीछा किया, दाराशिकोह लाहीरमें भी न ठहरकर ठडेहकी तरफ खानह हुत्र्या; श्रीरंगज़ेवने उसके

पीछे सफ्शिकनखां व्योर उदयभान राठीड़ वगेरहको भेजा. दाराशिकोह भक्तरसे सक्सर होकर ठडे पहुंचा, पर वहां भी न रहसका. हिची १०६९ ता॰ २६ सफ़र [ वि॰ १७१५ मागॅशीप रूप्ण १२ = ई॰ १६५८ ता॰ २२ नीवेम्बर ] की

गुजरातकी तरफ रवानह हुन्या. वहांसे कच्छके इठाकेमें गया, जहांके राजाने ध्यपनी वेटी सिपिहरिशकोहको व्याहदी; उसकी मददसे दारा श्रहमदाबाद पहुंचा, जहांके हाकिम शहवाज्खांने दस कोस तक पेश्वाई करके शहरकी हुकूमत, स्रीर दस लाख रुपया नकृद पेश किया. इस मकामपर दाराशिकोहके पास वाईस हजार सवार

श्रीर कुछ तोपलानह एकडा होगया था.

ज्योरंगज़ेवने ठडेसे अपने सर्दारांको पीछा बुठा ठिया, त्र्योर आप ठाहोरसे दिल्लीकी तरफ खानह हुत्रा; क्योंकि उसको बंगालेकी तरफसे शुजाश्रके श्रानेका खटका था. लाहोरके रास्तेमें जिन सर्दारांको इन्ज्याम खोर मन्सव दिये, उनकी फिहरिस्त नीचे लिखी जाती है :-

१ – जीवपुरके महाराजा जरावन्तिसहको, (जिसे राजा जयसिंह व्यविरवालेने तसळी देकर बुटा लिया था), १ हाथी, १ हयनी मए सामानके, त्र्योर जड़ाड तलवार, मोतियाँकी कंठी, जड़ाऊ जम्धर खोर दो लाख पचास हज़ारकी जागीर दी

२ – महेशदास राठोंड़को ( जिसकी श्रीठादमें रतठामके राजा हैं ) १ घोड़ा.

३ – वीकानेरके राव कर्णसिंहके बेटे केसरीसिंहको, मीनाकारीके साजकी तलवार.

४ - शुभकरण वुंदेलेको हाथी.

५- राजा टोडरमञ्जको ख़िल्य्यत.

६ – भगवन्तसिंह हाड़ा, बूंदीके राव शत्रुशालके बेटेको ढाई हजारी

७ – राठौड़ रामसिंह रोटलाके वेटे शेरसिंहको एक हजारी जात, हजार सवारका मन्सव.

८-राजा शिवराम गोंड़के वेटे सूरजमळको सात सो जात सात सो सवारकी तरकासे एक हजारी जात श्रोर श्राठ सो सवारका मन्सव दिया.

हिंची ता॰ १० जिल्हिज [वि॰ १७१६ भाद्रपद शुक्क १२ = ई॰ १६५९ ता॰ २९ ऑगस्ट] को ईदके जरूनपर बहुतसे उमराव सर्दारोंको ख़िल्ऋत और इन्आम दिये.

९ – महाराणा राजसिंहको एक हज़ारी जात, हज़ार सवार श्रीर दो श्रस्पह सिंह श्रम्पहकी तरक़ीसे छः हज़ारी जात, छः हज़ार सवार, श्रीर एक हज़ार सवार दो श्रम्पह सिंह श्रम्पहका मन्सव देकर पांच लाख रुपयेकी जागीर इन्श्राममें लिख भेजी.

१० – त्र्यांवेरवाले राजा जयसिंहके कुंवर रामसिंहको जड़ाऊ धुकधुकी.

99 - जम्बूके राजा सारंगधरको उसके पहाड़ी मुल्ककी जमींदारी, भन्डा और निशान दिया,

१२ - राठौड़ रघुनाथसिंहको डेढ़ हजारी जात, पांच सौ सवारका मन्सव दिया.

१३ - राजा राजरूपको जम्धर, घोड़ा.

१४ - राजा मानसिंह ग्वालियर वालेको ख़िल्ऋत, हज़ारी ज़ात, पांच सौ सवारका मन्सव ख़ौर जड़ाऊ धुकधुकी.

१५- वीरमदेव सीसोदियाको ख़िल्ऋत.

१६ - त्र्यमरसिंह कछवाहे नरवरीको डेढ़ हजारी जात, हजार सवारका मन्सव.

१७- बांधूके राजा कल्यानसिंहको हजारी जात पांच सौ सवारका मन्सव दिया.

हिजी १०७० ता० २३ सफ्र [ विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ९ = ई० ता० ८ ने वेम्बर ] को शालामार बागमें पहुंचकर औरंगज़ेवने नीचे लिखे सर्दारों को इन्आ़म दिया.

महाराजा जदावन्तिसंहको, जिसे वाद्द्याह दिझीकी हिफाजतपर छोड़गया या, ख़िल्ख़त दिया. इस्लामख़ां, भाविसंह हाड़ा, राजा जयिसंहके बेटे कीर्तिसिंह, गेरधरदास गोड़, सवलिसंह सीसोदिया, नरवद हाड़ाके बेटे जगितसह, सूरजमझ ननाहरदास गोड़ वगैरह, जो हाजिर हुए, उनको ख़िल्ख़त दिये; ख्रीर वूंदिके राव गविसंह हाड़ाने पांच हाथी नज़ किये. समीरिके राजा सोभाग्यप्रकादाको ख़िल्ख़त, नेतियोंका चौकड़ा, घोड़ा, जड़ाऊ खंजर ख्रीर मोतियोंकी कंठी देकर रुस्मत दी. ग्वालियरके राजा मानसिंहको सर्पेच वस्ट्या. उस वक्तृ शाहजादह शुजाञ्च्के पटने से इछाहाबादकी तरफ् बढ़नेकी ख़बर सुनकर थ्योरंगज़ेबने शाहजादह मुहस्मद सुल्तान श्योर जुल्फ़िक़ारख़ांको फ़र्मान भेजा, थ्योर त्यागरेसे बढ़नेका हुक्म दिया; फिर त्र्याने पास से भी नीचे छिखे सदारोंको खानह किया:~

राजा श्र्यनिरुद्धसिंह गोड़, वृंदीका राव मावसिंह हाड़ा, गिरधरदास गोड़,

जगत्सिंह हाड़ा, वीरमदेव सीसोदिया, व्यूलीकुलीख़ां वगैरह-

पाँछेसे खुद आलमगीर भी खानह होकर मकाम कोड़ामें अपने शाहजादह मुहम्मद सुल्तानकी फीजमें जा मिला, मीरजुमला इसी मकामपर दक्षिणले आगया; हिजी ता॰ १९ रवीवस्सानी [ वि॰ माघ कष्ण ५ = ई॰ १६६० ता॰ २ जेन्युअरी ] को शाहजादह शुजाअसे लड़ाईके लिये फीजकी तर्तीव की गई, जी क्तीव ९००० नव्ये हज़ारके थी; शुजाअकी फीजसे मुकावला किया गया, लेकिन रात पड़जानेके सबब दोनों तरकके बहादुर अपने अपने डेरोंमें लोटगये.

इसी रातको जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहने, जो ध्योरंगज़ेवकी दिहेनी फ़्रोंजका ध्यरमर था, बादशाही ध्यादिमयोंपर हुन्छा कर दिया, जिसकी इतिछा शुजाञ्चको भी देदी थी, छेकिन् वह शर्तके मुवाफिक नहीं ध्याया. ध्योरंगज़ेवने ध्यपनी विगड़ी हुई फ़्रोंजको बड़ी दिछेरीके साथ दुरुस्त फिया, ध्योर महाराजा जशवन्त-सिंहका पीछा न करके फूजको शुजाञ्चसे छड़नेके छिपे तम्यारी की; मुकावछा होनेपर शुजाञ्च भाग गया, ब्योर ब्योरंगज़ेवने फुल्ह पाई-

श्रीरंगज़ेव श्रपने शाहजादह मुहम्मद सुस्तान श्रीर भीर जुमलाको वहां छोड़कर श्राप श्रागरेकी तरफ खानह हुआ; महाराजा जशवन्तिसह जोधपुर पहुंच गया, श्रीर दाराशिकोहसे मिलावट करके श्रीरंगज़ेवसे लड़नेकी फिक्रमें लगा; तब श्रावेरके राजा जयसिंहने महाराजा जशवन्तिस्किं लिख मेजा, कि हुआ सो हुआ, अब चुप रहना चाहिये. दाराशिकोह महाराजा जशवन्तिस्किं भरोसे पर श्रजनेर श्राया, लेकिन् महाराजा किनारा कर गया, श्रीर श्रीरंगज़ेव श्रा पहुंचा.

इसी साउके हि॰ ता॰ २७ जमादिपुरसानी [वि॰ चेंत्र रूणा १३ = ई॰ १६६० ता॰ ९ मार्च ] को श्रजमेरमें श्रोरंगज़ेव श्रोर दाराशिकोहसे मुकावला हुश्चा, विचारा दारा हारकर भागा; उसकी मुसीवतका हाळ वर्नियर ने श्रपनी कितावमें छिखा है, जो उस वक्त श्रजमेरसे श्रहमदावाद तक उसके साथ था.



सवार था, खोर दो व्हिझतगारीं समेत देखता था, कि दाराशिकाहकी गृहस्पती तमाम रख्यव्यत मलिक जीवनको गालियां देती थी, दाराकी मुर्राधतगर कमाल रंजक साथ सब लोग चिळाते थे, जिनकी गालियां चोर शोरसे एक पूर्धकी थान नहीं सुन सक्ता था

वर्नियर त्र्योर लफ़ीलां दोनों छिखते हैं, कि उस वक्त मिछफ जीकगर छी।। पत्थर और नारोंका कीचड़ व पाखानह, पेशाय वर्गेरह फेंक्त थं; छेकिन उस आहज़-दहको केंद्रसे छुड़ानेकी कोशिशक एवज् यह और श्रीर फुसाद वाराफी मीराफा आखी दश्या प्राप्त अत्या विज्ञानाद वागूमें केंद्र किये जानेनाद नज़रवेग चेरेंग हाणत सबब हुना स्थापनारिने उसका सिर मंनवाकर देखा, श्रीर दिशायक छिन रामा सक्तेबाद सिपिहर दिकोहको कृद करके स्वाछियरके किछमें भेज दिया, श्रीर मांधक जीवनको इन्यान देकर घरकी रुस्सत दी; छेकिन् लुट्टेरीन उसका माछ श्रदशाप रुरहर रासेमें ही नारडाला. दाराशिकोहका यडा वटा मुटमाशिकाह श्रीनगरर राजा एथीसिंहके पास जारहा, जहाँ हिमालयको सरुत माहियोंमें श्रालमगारकी होतका कुछ कार्न चला, लेकिन व्यविरके राजा जयसिंहके लिखनमें राजा पर्थासिंहने उसे पहरूबा दिया. इस शाहजादहको भी बादशाहने कृद करके ग्यालियरके क्लिस भेजा. धुनायुके पीछ मीर जुन्टा टना हुआ या, वह बाह्जादह अपने पुरम्ब समाग श्रासनहे राजा त्सान्डायो चन्ना (१) के पास किंडितवीम मवार होकर जा पहुंचा. छीड़नेपट बनेंड बड़ेकज़ेपडर डंड खपनी कितावकी तीमरी जिल्ले ३१८ वे एछमें लिवते हैं, कि शाहनावह गुजाम् १९०० सवारिक माथ दाकेंमें प्रक्षपृत्रकी उत्तरका बातान बार विपुराके बंगल छानना हुया असकानमें पहुंचा; लेकिन् वर्नियर, जाने फ़ास्टर और फ़ाइबकी रायमें किड़िनबाँडे गम्ने जाना महीह मालूम होता है असकानके सजाने भुजासूकी देटीसे आदी अरना चाहा, जिससे नाराज् होकर शाहनादहेने उस दिखेंके बहुतसे मुसल्मानीकी मिळकर राजापर हम्ला करनेका बरातहर क्या, लेक्नि हम मेहके मुख्यानेस गुजा सु साग गया, स्वार स्वराकानके राजाने ज्बदेत्तीसे शहनादों हे साथ विवाह कॅन्स्टिया, जिस्तार शुनास्प्रेहे शाहनादीने। वीपारा एसाद उठाना बाह्य, इन मबके सिर कुन्हाडीमें क्षांटेंग्येंहें केंब्रिन दिहीं श्रीर श्रागरेमें

इस बातकी ख़बर न मिलनसे शुजाञ्च्के हिन्दुस्तानमें ञ्यानेकी झूठी ञ्यप्वाहें वर्षोतक उड़ती रहीं.

हिजी १०७० ता० २५ जमादियुल अव्वल [विक्रमी १७१६ फालगुण कृष्ण ११ = ई० १६६० ता० ६ फेन्रुअरी ] को शायस्तहख़ां, अमीरल उमरा, बादशाही हुक्मके मुवाफ़िक़ शिवा भोंसलाको दवानेके लिये औरंगावादसे चढ़ा, क्योंकि शिवा ने अहमदनगरके कई ज़िलोंमें कृष्णा करलिया था, किला सूपा घेरागया; लेकिन् शिवा पहिलेसे निकल गया था, शायस्तहख़ांने कृष्णा करके जादवरावको किलेदार वनाया. फिर वारामतीके किलेको जा दवाया, और नीरा नदीके तीरपर राजगढ़के ज़िलोंको वर्वाद करता हुआ शेवापुरके पास पहुंचा, जहां महाराजा रायसिंह भीमसिंहोतसे रसद लानेपर मरहटी फ़ोजका मुक़ावला हुआ, सफ़्राज़ख़ां फ़ोज लेकर मददको पहुंच गया, जिससे महाराजाने फतह पाई.

जब कि श्रोरंगज़ेब दक्षिणसे फ़ोज लेकर महाराजा जशवन्तसिंहके मुक़ा-वलेपर नर्मदाकी तरफ़ चला, उस बक़ बीकानेरका राव कर्णसिंह श्रलहह होकर श्रपने वतन चला गया था, श्रोर शाहजादोंकी लड़ाईमें किसीका शरीक नहीं हुआ; उसपर फ़ुर्सत पाकर श्रालमगीरने श्रपने सर्दार श्रमीरख़ांको फ़ोज समेत भेजा, जो उसको हिजी १०७१ ता० ४ रबीउस्सानी [ वि० १७१७ मार्गशीर्ष शुक्त ६ = ई० १६६० ता० ९ डिसेम्बर] को बादशाही दर्गाहमें ले श्राया, श्रोर उसके कुसूर मुश्राफ़ होकर कुछ श्रसे बाद तीन हज़ारी जात व दो हज़ार सवारका मन्सव दिया गया, श्रोर दक्षिण जानेका हुक्म हुआ। इसी वर्षमें श्रांवरके राजा जयसिंह कछ्वाहेको सात हज़ारी जात व सवारका मन्सव श्रोर पांच लाखकी जागीर दी; उसने उन्नीस घोड़े श्रोर कुछ जड़ाफ हथियार नज़ किये. इन्हीं दिनोंमें चंपत बुंदेलेने लूट मार शुरू की, जिसको राजा सुजानसिंह बुंदेलेके राजपूतोंने मार डाला, श्रोर उसका सिर बादशाहके पास भेजदिया.

इसी वर्षमें शाहजादह मुहम्मद मुञ्जूजमकी शादी कृष्णगढ़के राजा रूपिसंहकी दूसरी बेटीके साथ हुई, ज्रोर दक्षिणमें एक घाटीसे निकलती हुई बादशाही फ़ीजपर तीन हजार सवार मरहटोंने हम्ला किया, लेकिन बूंदीके राव भाविसंह हाड़ाने बड़ी बहादुरीके साथ रोका. फिर तलकोकनपर कृञ्जा करके लड़ता भिड़ता हिजी ता॰ २२ शञ्चाल [वि॰ १७१८ ज्राषाढ़ कृष्ण ८ = ई॰ १६६१ ता॰ २० जून ] को किले चाकनाके पास जा पहुंचा; इस किलेको ५६ दिनकी लड़ाईके.

वाद हिन्नी ता॰ १७ जिल्हिन [ वि॰ माद्रपद रूप्ण ३ = ई॰ ता॰ १३ श्रोंगस्ट ] को फ़ब्ह किया. वादशाही फ़ोंजके २६८ श्रमस्तर व सिपाही मारे गये, श्रोर ६०० ज़रुमी हुए. इस छड़ाईमें बूंदीके राव भाविसह हाड़ा, टोडाके राजा रायिसह सीसोदिया, विजयसिंह (१) सीसोदिया, जो उदयपुरकी फ़ोंजका श्रमसर था, वीरमदेव (२) सीसोदियाने बड़ी बहादुरी दिखछाई. किछा परिन्दा भी छेडिया गया.

हिजी १०७२ ता० ५ जमादियुङ च्यव्यङ [ वि॰ १७१८ पोप शुद्ध ७ = ई० १६६१ ता० २८ डिसेम्बर ] को बादशाही फुर्मान पाकर महाराजा जशवन्तिसँह व्यहमदाबादसे, दिलिएमें शायस्तहख़ंके पास पहुंचा, च्योर उसीके साथ शहर पूनामें व्यागया. बादशाह सस्त बीमार होगया था, बड़ी मुश्किटसे व्यागम हुचा. बादशाही हुम्मसे जूनागढ़के फ़्रीन्दार कुतुबुदीनख़ांने जामनगरके रायसिंहपर चढ़ाई की, जो कि व्यपने भतीजे शत्रुशालको कृद करके राजका मालिक बनगया था. मुक़ावटा होनेपर रायसिंह व्यपने बेटों च्योर राजपूर्तो समेत बहादुरीसे लड़कर मारा गया, च्योर शत्रुशालको जामनगरकी हुकूमत मिली. इसी वर्षमें बादशाह पंजाब होकर कश्मीरकी सेरको गये.

हिजी १०७३ ता॰ शुरू रमज़ान [ वि॰ १७२० चेंत्र शुरू ३ = ई॰ १६६३ ता॰ १० एत्रिल ] को शिवा मरहटा एक व्यादमीको दुन्हा बनाकर बरातके बहानेसे शहर पूनामें व्यागया, व्योर रातके वक् शायस्तहखांके मकानमें पहुंचकर कई व्यादमियोंको जानसे मारा, व्योर शायस्तहखांको ज़स्मी किया; उसका बेटा व्यबुलक्र-रहखां भी कृत्ल हुआ। व्योर शिवा जीता जागता निकल गया. ख़फ़ीखां व्यपनी कितावमें लिखता है, कि मेरा बाप उस वक् शायस्तहखांके पास मौजूद था। इस फ़्सादके होनेसे व्यालमगरिने नाराज होकर शायस्तहखांको वंगालेकी स्वेदारीपर भेजदिया, व्योर दक्षिणकी स्वेदारी शाहजादह मुअज़मको देकर उस तरफ भेजा, शिवाने दक्षिणमें बड़ा गृद्ध मचाकर सूरतको लूट लिया. इन्हीं दिनोंमें भीर जुन्ला व्यमीरूल उमराका हन्तिकाल होगया, जिससे व्यालमगीर ज़ाहिरा रंजीदह व्योर दिलमें खुश हुआ, क्योंकि उसको ज़ियादह बढ़ा

 <sup>(</sup>१) इसकी औछादमें अब परिपावदके रावत भेवाड़के दूसरे दरजेके सर्वारोंमें हैं.
 (२) महाराणा अञ्चल अमरसिंहका पोता, सुरजमक्षका बेटा शाहपुरा बाठें

 <sup>(</sup>२) महाराणा अञ्चल अमरसिंहका पोता, सुरजमञ्जक वेटा शाहपुरा बाले का भाई, वावशाही तीन हजारी मन्तवदार जागीरदार था.

इस बातकी ख़बर न मिलनसे शुजात्र्यके हिन्दुस्तानमें त्रानेकी झूठी त्रप्वाहें वर्षीतक उड़ती रहीं.

हिजी १०७० ता० २५ जमादियुल अञ्चल [ विक्रमी १७१६ फालगुण कृष्ण ११ = ई० १६६० ता० ६ फेंब्रुअरी ] को शायस्तहखां, अमीरुल उमरा, बादशाही हुक्मके मुवाफ़िक़ शिवा भोंसलाको दवानेके लिये औरंगावादसे चढ़ा, क्योंकि शिवा ने अहमदनगरके कई ज़िलोंमें कृष्णा करलिया था, किला सूपा घेरागया; लेकिन् शिवा पहिलेसे निकल गया था, शायस्तहखांने कृष्णा करके जादवरावको किलेदार वनाया. फिर वारामतीके किलेको जा दवाया, और नीरा नदीके तीरपर राजगढ़के ज़िलोंको वर्वाद करता हुआ शेवापुरके पास पहुंचा, जहां महाराजा रायसिंह भीमसिंहोतसे रसद लानेपर मरहटी फ़ौजका मुक़ावला हुआ, सफ़्राज़खां फ़ौज लेकर मददको पहुंच गया, जिससे महाराजाने फ़त्ह पाई.

जव कि श्रोरंगज़ेव दक्षिणसे फ़ौज ठेकर महाराजा जशवन्तसिंहके मुक़ावलेपर नर्मदाकी तरफ़ चला, उस वक् बीकानेरका राव कर्णसिंह श्रलहह
होकर श्रपने वतन चला गया था, श्रोर शाहज़ादोंकी लड़ाईमें किसीका शरीक
नहीं हुश्रा; उसपर फुर्सत पाकर श्रालमगीरने श्रपने सर्दार श्रमीरख़ांको फ़ौज
समेत मेजा, जो उसको हिज्ञी १०७१ ता० १ रवीउस्सानी [ वि० १७१७
मार्गशीर्ष शुक्र ६ = ई० १६६० ता० ९ डिसेम्बर ] को बादशाही दर्गाहमें
ले श्राया, श्रोर उसके कुसूर मुश्राफ़ होकर कुछ श्रसे बाद तीन हज़ारी जात
व दो हज़ार सवारका मन्सव दिया गया, श्रोर दक्षिण जानेका हुक्म हुश्रा
इसी वर्षमें श्रांबरके राजा जयसिंह कछ्वाहेको सात हज़ारी जात व सवारका
मन्सव श्रोर पांच लाखकी जागीर दी; उसने उन्नीस घोड़े श्रोर कुछ जड़ा
हिथियार नज़ किये. इन्हीं दिनोंमें चंपत बुंदेलेने लूट मार शुरू की, ि
राजा सुजानसिंह बुंदेलेके राजपूर्तोने मार डाला, श्रोर उसका सिर व्यास मेजदिया

इसी वर्षमें शाहजादह मुहम्मद मुअज़मकी शादी कृष्णगढ़के रा दूसरी बेटीके साथ हुई, और दक्षिणमें एक घाटीसे निकल्ट फ़ीजपर तीन हज़ार सवार मरहटोंने हम्ला किया, लेकिन हाड़ाने वड़ी बहादुरीके साथ रोका. फिर तलकोकनपर कृष्ण हिजी ता० २२ शब्वाल [ वि० १७१८ आषाढ़ कृष्ण जून ] को किले चाकनाके पास जा पहुंचा; इस पर फ़ीज रखकर वसांतके दिन पूरे किये. मौतमके दुस्त होनेपर वादशाही फ़ीज ने श्रासामियोंको हर तरफ़ मार भगाया. ख़ानख़ानांका इरादह था, कि वहुत दिनों तक वहां रहकर तमाम इलाक़्ह ज़ब्त करले, लेकिन फ़ीजवालोंने तक्षीफ़ींके सवव ख़ानख़ानांको वहां छोड़कर वंगालेकी तरफ़ लोट श्राना चाहा, इस लिये ख़ानख़ानांने युनासिव समफकर श्रासामियोंकी तरफ़से सुलहकी दस्वांस्त हिन्नी १०७३ ता० ५ जमादियुल श्राख्र [ विकमी १७१९ पोंप शुक्र ७ = ई० १६६३ ता० १७ जेन्युश्ररी ] को मन्जूर करली; दो पर्गने वादशाही ख़ालिसेमें रक्खे गये, दो हज़ार २००० तोले सोना, एक लाख श्रव्यांस्त हज़ार रुपया नक्त, एक सौ वीस हाथी श्रीर राजाकी लड़की लेकर ख़ानख़ानांने वंगालेकी तरफ़ कूच किया; लक्ख्यूढ़, कजली वगेरह मक़ामातकी तरफ़से होता हुश्रा; हिन्नी १०७३ ता० २ रमज़ान [ विकमी १७२० चेत्र शुक्र ४ = ई० १६६३ ता० ११ एत्रिल ] को ख़िज़पुर मक़ामपर वापस श्राया, जहां सिल ( क्षई रोग ) की बीमारीसे सस्त तक्लीफ़ उठाकर मरगया.

इस फ़त्रहका हाल वहुत मुस्तंसर यहां लिखागया है, व्यगर व्यालमगीरनामह से फुल तर्जमा किया जाता, तो बेफ़ायदह न होता; लेकिन हमको इतना लिखना फुल ज़ुरूर नहीं था, इसलिये थोड़ासा नोट लिखकर ख़ाली जुग्गफ़ियह दर्ज किया है, जिसको पदकर सम्याह लोग फ़ायदह उठावें

> मुक्त आसामका जुग्राफ़ियह. ( संन् १०७३ हिजी, )

मुल्क श्रासाम वंगालेसे उत्तर श्रीर पूर्वकी तरफ श्रावाद है, श्रीर ब्रह्मपुरा मदी, जो हिमालयके पहाड़ांकी उत्तर तरफ़से निकलकर चीनके मुल्कमें होती हुई श्रासामके वीच बहकर सुन्दरवनके पास गंगामें मिलती है, उसके उत्तर तरफ़ श्रासामका जितना देश श्रावाद हैं, वह 'उत्तरगोल' कहा जाता हैं; श्रीर दक्षिणी तरफ़का मुल्क 'दक्षिणगोल' के नामसे मशहूर हैं. उत्तरगोलकी श्राब्विरी हद चीनकी तरफ़ 'मरीम ज़मी' कृमिक पहाड़ों तक, श्रीर शुक्र हिन्दुस्तानकी तरफ़ गोहाटीसे हैं. दिक्षणगोलकी पूर्वी श्राब्विरी हद सदिया गांव तक, श्रीर इसका शुक्र श्रीनगरके पहाड़ोंसे मिला हुआ है; उत्तरगोलके उत्तरी पहाड़ 'दोला' व 'लामा' नागसे

वोले जाते हैं, श्रीर दक्षिणगोलके दक्षिणी पहाड़ 'नामरूप' के नामसे जाने जाते हैं, जो कड़गांवसे ४ मंज़िलकी दूरीपर है.

नामरूपके (१) पहाडोंके लोग 'नांग ' कहलाते हैं, जो कड़ गांवके राजाके मातहत नहीं हैं; श्रोर एक दूसरी 'दफ्ला' क़ौम है, जो राजा जयध्यजिसहको विल्कुल नहीं मानती. वे वाज़े वक्त नज्दीकी इलाक़ोंको लूट भी लेते हैं.

यह मुल्क दो सो कोस जरीवी छम्वा गिना जाता है, श्रोर चौड़ाई पचास कोसके करीव होगी. गोहाटीसे कड़ गांवका बीच ७५ कोस, श्रोर कड़ गांवसे 'ख्ता' का शहर 'श्रादा' १५ मिन्ज़िलपर है, जिसमें पांच मिन्ज़िल सस्त पहाड़ी, श्रोर जंगल दस मंज़िलसे कुछ कम है. उत्तरीय हिस्सह विल्कुल पहाड़ी है. बहुतसी निद्यां दिल्ला गोलसे निकलकर ब्रह्मपुत्रमें गिरती हैं. इन सब निद्योंमें से बड़ी नदीका नाम 'शनक' है, वह 'लक्खूगढ़' के पास ब्रह्मपुत्रसे मिलती है. इन दोनों निद्योंके वीचकी जमीन करीव पचास कोसके सर्सव्ज श्रोर श्रावाद है. वहांकी श्राव व हवा भी श्राच्छी है, श्रोर इस श्रच्छे ज़िलेकी

त्राखिरी हदपर वड़ामारी जंगल हाथियोंके चरनेका है, जहांसे हाथी पकड़े

जाते हैं. हाथियोंके चरनेको और भी कई जंगल हैं, और वहांसे भी हाथी गिरिफ्तार किये जाते हें. तख़्मीनन ५०० सो, या छः सो हाथी साल भरमें पकड़े जासके हैं. कड़गांवकी तरफ़ 'धनक' नदींके किनारेकी ज़मीन वहुत आवाद और फल फूल वाली हैं. यह उम्दह ज़मीन 'सेमलगढ़' से कड़गांव तक पचास कोस होगी. इस इलाक़ेमें किसानी घरोंके आसपास फल फूल और मेवेदार दरख़्त वाग़की तरह नज़र आते हैं. इस तरफ़ वर्सातके दिनोंमें पानी वहुत फैलजानेसे एक वन्दके तीर सेमलगढ़से कड़गांव तक एक जंचा रास्तह बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ़ वांस वगेरहके दरस्त लगा दिये हैं. वहांके ख़ास मेवे आम, नारंगी, कटहल, तुरंज, नींवू, केला, अनन्नास और एक मेवा 'पनियाला' आंवलेकी किस्मसे हैं, जिसका मज़ा आल्चेके मुवाफ़िक़ होता हैं; नारियल व कालीमिर्च वगेरह मुसालहके दरस्त भी बहुत हैं. वहांके सुख़ सियाह और सिफ़ेद रंगके गन्ने वहुत मीठे और मज़ेदार होते हैं. सोठमें रेशे नहीं होते, नागरवलके पान भी वहुत होते हैं. घास वगेरह व नाजकी किस्म उस मुल्कमें वहुत अच्छी होती है, वहांकी ज़मीन इन चीज़ोंको ज़ियादह ताकृत देती हैं, और कड़गांवके आस पास जंगली अनार व ज़र्द

ञ्चालू भी होते हैं. इस देशकी उम्दह पैदावारकी चीजें चांवल श्रीर उड़द हैं, श्रीर

<sup>(</sup>१)शायद इसका सहीह नाम कामरूप होगा, जो हिन्दुस्तानमें जादू वगैरहके वावत खास जगह महहूर है,

मसूर, मेंहू, जो नहीं होता; रेशम थव्यठ दरजेका तय्यार होता हैं; लेकिन वे लोग अपनी जुरूरतके सिवाय नहीं बनाते. मख़मल और 'टाटबन्द' कपड़े ( १ ) वहां अच्छे होते हैंं

नमकको यह छोग जि्पादह चाहते हैं, छेकिन् वहां इसकी पैदाइश वहुत कम है, थोड़ासा पहाड़ोंकी जड़ोंमें वनता है, जो कड़वा श्रीर ख़राव होता है; जि्पा-दह कड़वा श्रीर ख़राव नमक केळोंके दरस्त़ोंसे वनाते हैं; श्रीर जहां 'नांग' कीम श्रावाद है, वहां 'श्राप' की छकड़ी बहुत होती है, वे छोग इस टकड़ीको नमक के बदछेंमें श्रासामियोंको देते हैं, यह नांग छोग श्रादमियतसे ख़ारिज नंगे घड़ंगे रहते हैं, कुता, विछी, सांप, चूहा, वीटी, टिडी वगेरह, जो मिछे, खाछते हैं, 'नामरूप' 'सिदया' श्रीर छम्चुनढ़के पहाड़ोंमें भी पानीमें इबनेवाछा 'श्रगर' पेदा होता है, श्रीर कस्तूरी वाछे हिरन भी उन पहाड़ोंमें वहुत होते हैं, इस मुक्कमें उत्तरगोळकी ज्मीन श्रव्छी श्रावाद है, जिसमें काटी मिर्च श्रीर खाने पीनेकी चीज़ें दक्षिण गोछ से ज़ियादह होती हैं. दक्षिण गोळकी तरफ़ दुइवार गुज़ार पहाड़ व जंगछ ज़ियादह हैं, इस छिये वहांके राजा छोगोंने दक्षिण गोळमें श्रपनी राजधानी मुक़ररें की है; उत्तर गोळमें बहाफुत्र श्रीर उत्तरी पहाड़ोंके बीचकी चोड़ी ज़मीन कमसे कम पन्त्रह कोस, ज़ियादहसे ज़ियादह पेंताळीस कोस श्र्मुं सर्द श्रीर वर्फ़दार हैं.

उत्तरगोठके पहाड़ी आदमी तन्दुरुस्त और बदनके मण्वूत व शक्के रोब्दार होते हैं, और सर्द मुल्कके निवासियोंकी तरह उनके भी रंग सुर्खी माइल सिफ़ेद होते हैं, किले जमधर और गोहाटीकी तरफ भी पहाड़ी इलाका है, जिसको ट्रंगका ज़िला कहते हैं. इन कई पहाड़ोंके रहने बाले शक स्रतमें एकसे होते हैं, बाज़ेंकी पहिचान खान्दानी लफ़्ज़ोंसे होती हैं. इन पहाड़ोंसे कस्तूरी वाले हिसन और छोटे घोड़े यानी टांगन भी पाये जाते हैं. वहांकी निवयोंका बालू घोनेसे सोना, चांदी निकलता हैं. वाज़ोंके केलमसे २०००० श्वासामी रेता वोकर सोना, चांदी, निकालनेमें लगे रहते हैं; श्वीर फ़ी श्वादमी एक तोलह सोना सालानह राजाको देना पढ़ता है.

उम्मूमन आसामके छोग खराव तरीके वाले अोर वे मण्डव हैं, तबीअतकी स्वाहिश के मुवाफ़िक खाने पोनेमें रोक टोक नहीं, और किसीके हाथकी चीज़ खानेमें पहेंज़

<sup>( ) ) &#</sup>x27;टाटबन्व' एक किस्मका रेशमी कपड़ा है, जिसते ख़ेमे और कृनातें

नहीं रखते; सिवाय आदमीके मांसके और किसी जानदारका गोश्त नहीं छोड़ते; मरे हुए जानवरोंको भी खा छेते हैं; घी उनको विल्कुल नहीं मिलता, और उसके देखनेसे भी न्फ़त करते हैं; वल्कि उसकी खुशवूसे घवराते हैं. श्रीरतोंमें पर्देकी रस्म राजासे ग्रीव तक किसीमें नहीं, और वहांके लोग चार या पांच श्रीरतोंसे शादी करते हैं; श्रीरतोंको वेचना, मोल लेना, वदलना, उनका श्राम रिवाज है. सिर, डाढ़ी, श्रीर मूंछ मुंड़वाते श्रीर नहीं मुंड़वाने वालेसे नफ़्त व हिकारत करते हैं, ज़वान उनकी वंगालीसे जुदी है. मज़्वूती, ज़वर्दस्ती, दिलेरी व वेखें। फी उनकी सूरतसे टपकती है; बहुतसी आदतें चौपाये और जंगली जानवरास मिलती हैं, लड़ाई करने वाले और वड़े मिहनती, व मकार श्रोर फ़सादी होते हैं; रहमदिली, सचाई, मुहब्बत, शर्म श्रोर नेक चलनी उस क़ोंममें नहीं होती. एक टाट सिरपर श्रोर लुंगी कमरमें लपेटते हैं; श्रोर एक चादर कंघेपर भी रखते हैं. सिवाय इसक जूता वगैरह हिफ़ाज़तकी चीज़ कुछ भी नहीं रखते. चूने पत्थरका काम सिवाय कड़गांवके द्वींज़े व मन्दिरोंके अमीर ग्रीव कुल अपने घरोंको लकड़ी, वांस और घाससे वनाते हैं.

कुछ भी नहीं रखते. चूने पत्थरका काम सिवाय कड़गांवके द्वीज़े व मन्दिरोंके किसी जगह नहीं है.

श्रमीर ग्रीव कुछ श्रपने घरोंको छकड़ी, वांस श्रीर घाससे वनाते हैं.
राजा श्रीर श्रमीर छोग श्रादमियोंके कंधेपर तस्त्सवार चछते हैं; श्रीर दूसरे श्रादमी डोछियोंमें. चौपाये जानवरोंमें घोड़ा, ऊंट, गधा वहां विल्कुछ नहीं होता; वाहरसे छेजानेमें गधेको ज़ियादह पसन्द करते हैं; श्रीर ऊंटको देखकर वड़ा तश्रज्जुव करते हैंं. घोड़ेसे वहुत डरते हैंं, श्रमर एक सवार १०० हथियारवन्द श्रासामियोंपर हम्छा करे, तो जान वचाकर भागें, या हथियार डाछकर केंद्र होनेको तथ्यार हों. पेंदछ सिपाही उनसे दो चन्द हों, तो भी ख़ोंफ़ नहीं रखते; उस देशमें सबसे पुरानी दो कोंमें हैं— एक 'श्रासामी' दूसरी 'कछतानी', कछतानी ज़ियादह इज़तदार सममे जाते हैंं, छेकिन् छड़ाई, सस्ती श्रीर मन्बूतीमें श्रासामी ज़ियादह मश्हूर हैंं. छः सात हज़ार श्रासामी सिपाही हथियार बांघे राजाके वहछोंकी चौकीदार्शपर हमेशह तथ्यार रहते हैंं, श्रीर राजाका भी श्रासामियोंपर वरोंकी चौकीदार्शपर हमेशह तथ्यार रहते हैंं, श्रीर राजाका भी श्रासामियोंपर वरोसा ज़ियादह हैं.

इस मुल्कके आदिमियोंके शस्त्र ढाल, तलवार, वन्दूक़, तीर, वर्छा और वांस . किले और किइतयोंमें तोपें व राम चंगियें भी वहुत हैं; इस फ़नमें वह शियार हैं. राजा, उसके सर्दार व हाकिम लोग मरते हैं, तो उनको एक तहख़ा-ह खोदकर उसके अन्दर रखते हैं; लेकिन् उसी तहख़ानहमें उस अमीरके साथ शादी कीहुई ऋीरतें, श्रीर घरमें डाली हुई पासवानें, नौकर, हाथी श्रीर खाने पीने व सोने बैठने श्रीर खुशीकी चीज़ें सोने चांदी वगैरहकी, श्रीर रीशनी व वहुतसा तेख उसी गड्ढेमें रसकर उस तहख़ानहकी छतको मन्वृत छकड़ियोंसे पाट देते हैं; वे छोग समभते हैं, कि यह सब सामान उस मुदेको दूसरी दुन्यामें मिलेगा. कई तहखानों को मीर जुम्लाकी फ़ोंजके सिपाहियोंने खोद डाला, जिसमेंसे १०००० रु० का सोना चांदी मिला था. शहर 'कड़गांव' के चार दवांज़े पत्यर खोर चूनेसे बने हैं, हरएक दवांज़ेसे राजाके महल तीन कोसके फ़ासिलेपर हैं; शहरके गिर्द बांस खोर लकड़ियोंसे दीवार बनाई गई है; शहरके अन्दर भी वर्सातमें चलनेके लिये ऊंची सडकें बनी हुई हैं: हर एक घरके बाहर एक बगीचा स्त्रोर खेत होता है; इसीसे इस शहरका घेरा बहुत बढ़ा है. राजाके महल 'दीख़ु' नदीके किनारेपर हैं, जो इस शहरका घरा वहुत बढ़ा हु. राजाक महुल दालू निर्माक निर्मारपर हु, जा शहरके ध्वन्दर वहती हैं; हर एक जगह छोटे छोटे वाजार हैं, जिनमें पान वेचने वाले बेठते हैं, दूसरे व्यापारियोंकी दूकानें वहां नहीं होतीं; क्योंकि वहांके श्वमीर ग्रीव खाने पीनेका सामान साल भरके लिये एक दम इकड़ा करलेते हैं, ध्यीर राजाके महलें के गिर्द एक जंची सड़क बनाकर किनारोंपर वांस लगाये गये हैं, जिसके गिर्द ख़न्दक् है, जो हमेशह पानीसे भरी रहती हैं; इस सड़कका घेरा एक कोस ध्यीर चीदह जरीवका है. राजाके रहनेके मकान लकड़ी, बांस ध्यीर घाससे बहुत को वनाये गये हैं; एक दीवानखानह, जिसकी छंबाई १५० गज्, श्रीर चौड़ाई ४० गज् है, उसमें ६६ थम्बे छंगे हैं; हर एक थम्बेका घेरा चार गज़का है; बाज़ जगह इस मकान में चूनेकी घुटाई भी बहुत साफ़ कीगई है- छिखा है, कि बारह हज़ार मन्दूर और ३००० खातियोंने इस दीवानखानहको दो वर्पमें तय्यार किया था.

राजाकी सवारीके वक्त ढोल खोर भांज बजाया जाता है; इस बादशाहका छक्त 'स्वर्गां' (बिहिश्ती) वहां वाले बोलते हैं, जिसका यह मल्लव है, कि उनके ख्वालके मुवाफ़िक उस राजाके बुजुर्ग स्वर्गवासियोंपर हुकूमत करते थे, उनमेंसे एक सोनेकी सीढ़ी लगाकर सेर करनेको इस जुमीनपर उतरा, खोर उसको यहां रहना पसन्द आया, जिसकी खोलद यहांपर राज करने लगी; उसी वंशमें यह राजा 'जयध्वजसिंह' है. ऐसे ऐसे मग्रूकर करनेके लिंगे ख्वाली किससे वहां बहुत जारी हैं. हमने यह खुजीव हाल हो सो बीस वर्ष पेश्तरका पाठकोंके पढ़नेको लिखा है.

हिजी १०७४ मुहर्रम [ वि॰ १७२० श्रावण = ई॰ १६६३ घ्यॉगस्ट ] में वादशाह क्झ्मीरकी सेरसे दिझीकी तरफ वापस छोटा, ग्रीर ईरानके शाह अन्यास •के नाम ख़त श्रोर सात छाख रुपयेका सामान तर्वियतख़ांके हाथ े तरफ़से भी एक एठची बहुतसे तुहफ़े लाया था. इसीतरह मुस्तफ़ाख़ां एठची बनाक तूरानको भेजा गया. दक्षिणके मुल्कमें महाराजा जरावन्तिसहसे वाद्शाहकी मज़ीं मुवाफ़िक़ काम न हुए; इसिठिये उसे वापस बुलाकर आंवेरके राजा जयसिंहको दिलेरख़ां दाऊदख़ां, राजा रायसिंह सीसोदिया, कुवादख़ां, राजा सुजानिसह बुंदेला वगैरह समेत चौदह हज़ार फ़ौज देकर दक्षिणकी तरफ़ रवानह किया. कृष्णगढ़के राजा रूपिसंहकी बेटी से मुहम्मद मुअञ्जूमके एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम मुहम्मद अज़ीम रक्खा गया.

हिजी १०७५ शव्वाल [ विक्रमी १७२२ वैशाल = ई० १६६५ एप्रिल ] की दिलिएमें राजा जयिसह और दिलेरख़ांने शिवा मरहटेपर चढ़ाई करके बहुतसे किले, पूरन्धर और रहमाल वगेरह दवा लिये. शिवाने लाचार होकर तावेदारी इक्तियारकी; तेईस किले वादशाही आदिमियोंको हवाले करके वे हथियार राजासे मिलनेको चला आया; राजाने दिलेरख़ांके पास भेज दिया, और सब हाल वादशाहके हुजूरमें लिखकर उसके नाम मिहर्वानीका फ़र्मान मंगा लिया. फिर राजा जयिसहने वीजापुरका इलाकृह लूटना शुरू किया; इस सववसे कि आदिलशाहने आलमगीरके हुजूरमें मामूली तुहफ़े नहीं भेजे थे, और कुछ शिवाको मदद दी थी. वर्सात आजानेके सवव वादशाही फ़ीजोंने अपने इलाकृहमें आकर आराम लिया.

हिजी १०७६ [ विक्रमी १७२२ = ई० १६६५ ] में कश्मीरके सूबेदार सेंफ़ख़ांने छोटे तिव्वतके रईस मुरादख़ांकी भददसे वड़े तिव्वतके जागीरदार 'दलदल नमजल' पर फ़त्ह पाकर उस मुल्कमें वादशाहके नामका खुत्वह श्रीर सिकह जारी किया.

हिजी ता० ७ रजव [ विक्रमी पौष शुक्क ९ = ई० १६६६ ता० २५ जैन्युअरी ] को शाहज़ादह मुहम्मद मुअज़म दक्षिणसे हाज़िर हुआ. हिजी ता० २६ रजव [ विक्रमी माघ कृष्ण १३ = ई० ता० १४ फ़ेंब्रुअरी ] को शाहजहां, जो आगरेके किलेमें अपने दिन काटता था, पेशाव वन्द होनेकी वीमारीसे गुज़र (१) गया; उसको उसकी वेटी जहांआरा वेगमके कहनेसे रख़द अन्दाज़ख़ां वगेंरह लोगोंने मुम्ताज़ महलके मन्बरहमें दफ़न कर दिया. इस मोक़ेपर आलम-गीर दिल्लीकी तरफ था, अपने वापके जीते जी शर्मके मारे उसके साम्हने नहीं गया. इन्हीं दिनोंमें वंगालेके सूवेदारने चाटगांवका किला अराकानके इलाक़हमेंसे फ़त्ह करिलया, इस लड़ाईमें कप्तान मूर वगेंरह फ़रेंगियोंने, जो सोंदागरी सामान जहाज़ोंपर लाये थे, वादशाही फ़ोंजको मदद दी; और इन्आम पाया.

<sup>(</sup>१) शाहजहांने इकनीस वर्ष वादशाहत की धी, और आठ वर्ष नज़रवन्द रहकर ७५ वर्षसे ज़ियादह उन्नमें इन्तिकाल किया.

हिज्ञी १०७६ ता० १ शब्वाल [ विक्रमी १७२३ चेत्र शुक्क ३ = ई० १६६६ ता० ७ एप्रिल ] को मिर्ज़ा राजा जयसिंहने शिवा मरहटेको दक्षिणसे त्यागरे भेज दिया, लेकिन् बादशाही द्वारमें उसको पांच हज़ारी मन्सवदारोंकी लेनमें खड़ा करदिया, जिससे वह रंजीदह होकर चालाकीके साथ बादशाही पहरेमें से निकल भागा. त्यालमगीरनामह क्योर मत्यासिरैत्यालमगीरी किताबोंमें लिखा है, कि उसपर बिल्कुल पहरा न था, बादशाही ख़ोफ़से भेप बदलकर त्र्यपने बेटे शम्भा समेत निकल गया.

हिजी १०७७ सफ्र [ विक्रमी १७२३ आवण शुक्त = ई० १६६६ घोगस्ट] मं तिवंयतखांकी च्रानींसे, जो एठचीगरीपर ईरान भेजा गया था, माट्रम हुआ, किईरानका बादशाह आब्बास काबुलपर चढ़ाई करना चाहता है; इसिल्ये शाहजादह मुहम्मद मुअल्लाको महाराजा जशवन्तिसिंह वगेंग्स समेत वीस हज़ार फ़ोंज खोर तोपखानह देकर उस तरफ रवानह किया. तिवंयतखांको ईरानसे वापस च्यानेपर एठचीगरीम नालायक सममक्तर नज़र वन्द करिवया. इन दिनोंमें राजा जयिसहिने शिवाके दानाद नेतृको फ़ेंद करफे बादशाही दर्गाहमें भेज दिया, जो मुसल्मान होकर कई वर्ष वाद फिर दिक्षणको भाग गया. हिक्की १०७७ ता० १० रमज़ान [ विक्रमी १७२३ फाल्गुल शुक्त १२ = ई० १६६७ ता० ७ मार्च ] को शाहजादह कामवस्त्र पेदा हुआ. इन दिनोंमें शाहजादह मुअल्लाम दिक्षणको स्वेदारीपर भेजा गया, जिसके साथ महाराजा जशवन्तिसिंह, राजा रायिसिंह सीसोदिया च्योर सफ़्शिक्तकों तईनात किये गये, खोर राजा जयिसहको दिक्षणसे वापस च्यानेका हुक्म भेजा गया. इस वर्षमें यूसुफ़ज़ई कीमके पठान छोगोंने पेशावरकी तरफ़ स्ट्र मार शुरू की, अठकके फ़ीज़दार कामिल्ख़ाने हम्सा करके उनको पहाड़ोंने भगा दिया.

हिजी १०७८ ता॰ २८ मुह्र्म [ विकर्मा १७२४ थावण कृष्ण १४ = ई॰ १६६७ ता॰ २० जुलाई ] को व्यविस्का मिर्ज़ा राजा जयसिंह दिखीको व्याता हुवा बुह्रांनपुरमें मराग्या. उसके वेटे रामसिंहको राजाका खिताव व्योर चार हजारी ज़ात व सवारका मन्सव दिया गया. इन्हीं दिनोंमें वीकानेरके राव करणपर, जो दिलिएमें तईनात था, वादशाहने नाराज़ होकर वीकानेरकी रियासत उसके वेटे अनुपसिंहको दे दी. कादगुरका बादशाह व्यवसुद्धाह्लां व्यपने वेटे बुद्धवरसालांस शिकस्त खाकर हिन्दुस्तानमें चटा व्याया, जिसका व्यायमगीर वादशाहने खातिरदारीके साथ रोज़ीना मुक्रर्र कर दिया. इन दिनोंमें मृज़ं हुया, कि व्यासामी टोगोंने बंगालेकी सहंद गोहाटी मक्षामपर व्याकर सूट मार शुरू की है।

राजा रामसिंह, नुस्रतख़ां, केसरीसिंह भुरिटया, रघुनाथसिंह मेड़ितया, बीरमदेव सीसोदिया सिंहत उस तरफ़ मेजा गया.

हिज्ञी १०७८ शव्वाल [ विक्रमी १७२५ चेंत्र शुक्र = ई० १६६८ मार्च ] को महावतखां अहमदाबादसे बदलकर कावुलकी सूबेदारीपर भेजा गया. इन दिनोंमें हुक्म दिया गया, कि नाचने गाने वाले सलामीके सिवाय अपना काम छोड़दें. हिज्ञी ८ शव्वाल [ विक्रमी चेंत्र शुक्र १० = ई० २२ मार्च ] को काश्गृरका खारिज बादशाह, जाफ़रखां वज़िरके साथ दर्बारमें आया, तस्त्वाले कटहरेके पास आकर वेठ गया, थोड़ी देर बाद आलमगीर बादशाह महलसरासे निकले; अब्दुल्लाह शाह उनकी तरफ चला, थोड़ी दूरसे झककर सलाम किया; आलमगीर बादशाहने सीने तक हाथ उठाया, और पास पहुंचनेपर हाथ मिलाया; मामूली मिज़ाजपुर्सीकी बातें होकर रुख़्सत दी गई. हिजी पहिली जिल्हिज [ विक्रमी ज्येष्ट शुक्र ३ = ई० ता० १५ मई ] को आसामके राजाकी बेटी दो लाख रुपये मिहरके साथ शाहज़ादह आज़मको व्याह दी गई.

हिज्ञी १०७९ [ विक्रमी १७२५ = ई० १६६८ ] में इलाहाबाद श्रोर श्रवधके सूवेदारोंको हुक्म भेजा गया, कि जो लोग लावारिस बच्चोंको हीजड़ा बनाकर बेचते हैं, वे गिरिफ्तार कर जन्म क़ैद रक्खे जावें. इसी वर्षसे सालगिरहका वज़न याने तुलादानकी रस्म मौकूफ कीगई. हि० ता० १० श्रश्च्यान [ वि० पोष शुक्क १२ = ई० १६६९ ता० १५ जैन्युश्ररी ] को मुहम्मद श्राजमकी शादी दाराशि-कोहकी वेटी जहांजे़व बानूके साथ कीगई. इसी वर्षमें हुक्म दिया गया, कि मुसल्मान लोग ज़दौंज़ीका लिवास न पहनें— बनारस ठडा श्रोर मुल्तानमें ब्राह्मण लोग श्रपनी कितावें, जो हिन्दू श्रोर मुसल्मानोंको पढ़ाते थे, उनकी कार्रवाई रोक दी गई. गवय्ये लोगोंका सलामको श्राना मौकूफ हुश्रा.

हिजी १०७९ ता० २१ जिल्हिज [ विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ कृष्ण ७ = ई० १६६९ ता० २२ मई ] को मथुराका फ़ोंज्दार अञ्दुन्नवीखां फ़सादियोंके मुकाबलेपर गोलीसे मारा गया; मथुरामें मन्दिरकी जगह वड़ी मस्जिद इसीकी बनवाई हुई है. इसके एवज सफ़्शिकनखांको वहां भेजा, और बीरमदेव सीसोदियाको उसका मददगार बनाया. मुल्क माचीनका एलची अञ्दुलवहहाब हाजिर हुआ, उसे ख़िल्अत दिया गया. हिजी १०८० मुहर्रम [ विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ शुक्र = ई० १६६९ जून ] में रघुनाथिसह सीसोदियाको, जो महाराणासे जुदा होकर हुजूरमें आया, एक.

हजारी जात त्र्योर तीन सो सवारका मन्सव दिया गया. त्र्यांवेरका राजा रामसिंह पांच हजारी किया गया. काशी विश्वनाथका मन्दिर तोड दिया गया. इस वर्षमें अनाजका भाव यह था:- सूखदास चांवल १४ सेर, गेहूं ३५ सेर, चना एक मन दो सेर. घी १ सेर. इसी सन् हिञ्जी ता० २ जमादियुल् अव्वल [ विक्रमी आश्विन शक्क १ = ई॰ ता॰ २९ सेप्टेम्बर ] को गिरधरदास सीसोदिया (१) दिछीमें लाहोरी दर्वाजेके पास यकाताज्खांसे लड़कर मारा गया, त्रीर उसका पोता घासीराम जुस्मी हुआ. यकाताज्लांके भी पांच जुस्म रुगे, श्रीर भी कई श्रादमी घायर हुए. हिजी ता॰ १ शृज्यवान [ विक्रमी पौप शुक्त ३ = ई॰ ता॰ २५ डिसेम्बर ] को वादशाहसे अर्ज हुआ, कि रूप्णगढ़के राजा रूपसिंहकी वेटीसे मुहम्मद मुख्जूम के छड़का पेदा हुन्या; हुक्म दिया, कि उसका नाम 'दौलतत्र्यभूजा' रक्खा जावे. हिली रमजान[ विक्रमी माघशुक्त = ई॰ १६७० जैन्युव्यरी ]में केशवरायका मन्दिर, जो राजा नरसिंहदेव बुंदेलेने जहांगीरके वक्त मथुरामें छत्तीस लाख रुपयेकी लागतसे वनवाया था, वादशाहके हुक्मसे तोड़ दिया गया. हिची ता॰ २८ जिल्हिज [ विक्रमी १७२७ ज्येष्ठ रूपा १४ = ई॰ १६७० ता॰ १९ मई]को शाहजादी बद्धविसा वेगमके मरनेकी ख़बर मिछी, जो शाहजादह मुख्यज्ञमकी सगी वहिन थी. हिजी ता॰ २५ जिल्हिज विक्रमी १७२७ ज्येष्ठ कृष्ण ११ = ई॰ १६७० ता॰ १६ मई ] को जाफ़रखां वज़ीर मर गया.

हिजी १०८१ ता० २७ स्वीउळ अव्यक्ष [ विक्रमी १७२७ भाइपद रूणा १३ = ई० १६७० ता० १४ ऑगस्ट ] को शाहजादह मुहम्मद आज़मकी वीवी जहांज़ेववानू वेगमके पेटसे शाहज़ादह पेदा हुआ, जिसका नाम वेदारवस्त रक्खा गया. हिजी ता० २७ जमादियुस्सानी [ वि० मार्गशोर्ष रूणा १३ = ई० ता० ११ नोवेम्बर ] को शाहज़ादह मुख्यज़्तकी वीवी न्रुक्तिसा वेगमके पेटसे एक शाहज़ादह पेदा होनेकी ख़बर मिळी, उसका नाम रफीउइशान रक्खा गया. हिजी ता० २५ रजव [ विक्रमी पोप रूणा ११ ≈ ई० ता० ८ डिसेम्बर ] को काबुळके स्वेदार महावत्स्ला व वीकानेरके राजा अंशोपसिंह वगेरहको ख़िळ्यत, घोड़े देकर दिलाणको तरफ़ भेजा. हिजी १०८२ ता० २२ मुहर्रम [ विक्रमी १७२८ प्रेष्ठ रूणा ८ = ई० १६७३ ता० १ जून ] को जोधपुरका महाराजा जशवन्तसिंह

<sup>(</sup>१) पह शकावत वंशका सर्दार पा, जिसकी औछादमें बावछके रावत जाववके पर्गने और सॅथिपाके इलाकेमें टाकेदार हैं.

जमोदकी थानेदारीपर भेजा गया, इसी सन् श्रोर संवत्के हिजी ता॰ १७ जमादियुल श्रव्यल [विक्रमी श्राहियन कृष्ण ३ = ई॰ ता॰ २२ सेप्टेम्बर ] को वादशाहकी सभी वहिन 'रोशन श्रारा' मर गई; वादशाहको यह बहुत प्यारी थी. इसी वर्षकी ता॰ २६ श्रश्र्यान [विक्रमी पौप कृष्ण १२ = ई॰ ता॰ २८ डिसेम्बर ] को शाहजादह मुश्र्ज़मके वेटा हुश्रा, श्रोर जवांबरूत नाम रक्खा गया. हिजी ता॰ २६ जीकाद [विक्रमी चेत्र कृष्ण १२ = ई॰ १६७२ ता॰ २५ मार्च ] को "सत्य नामी" मज्हत्रको मानने वाले लोगोंने वगावत की, जिसके दूर करनेके लिये रश्र्दश्र्यन्दाज्को फोज श्रोर तोपखानह समेत नारनीलकी तरफ मेजकर फसाद मिटाया गया; इस भगड़ेमें दोनों तरफ के बहुतसे श्रादमी मारे गये.

हिजी १०८३ [ विक्रमी १७२९ = ई० १६७२ ] में ख़ैबरके पठानोंने बल्वा किया, सूबेदार मुहम्मद अमीनख़ां शिकस्त खाकर पिशावरको भागा, वहादुरख़ां कूका दक्षिणकी सूबहदारीपर भेजा गया, और उसको ख़ानेजहां वहादुर ख़िताव दिया गया. हिजी ता० १० ज़िल्हिज [ विक्रमी १७३० चेंत्र शुक्क १२ = ई० १६७३ ता० ३१ मार्च ] को वादशाह ईदकी नमाज पढ़कर वापस आते थे, कि एक दीवाने आदमीन छकड़ी फेंकमारी, जो तरूतमें छगकर वादशाहके पांवोंमें गिरी; गुर्ज़वर्दारों ने उसे पकड़कर हाज़िर किया; वादशाहने हुक्म दिया, कि छोड़ दिया जावे.

राजा रायिसंह, सीसोदियाके मरनेपर उसके बेटे मानिसंह, महासिंह, अनो-पिसंह, हाज़िर हुए; तीनोंको ख़िल्अृत दियेगये. हिजी १०८४ [विक्रमी १७३० = ई० १६७३ ] में कीतिंसिंह कछवाहा दक्षिणमें मरगया. हिजी १०८५ ता० ११ मुहर्रम [विक्रमी १७३१ चेत्र शुक्त १३ = ई० १६७४ ता० १९ एत्रिल ] को बादशाहने हसन अब्दालके पठानोंका फंसाद मिटानेके लिये कूच किया. हिजी ता० १ शब्बाल [विक्रमी पौप शुक्त २ = ई० ता० ३० डिसेम्बर ] को बादशाहने अपने १८ वें जुलूसपर शाहजादह मुहम्मद सुल्तानको, जो क़ैदसे छूटगया था, बीस हज़ारी जात और दस हज़ार सवारका मन्सव व कंठी और ख़िल्अृत दिया. राणा राजिसिंहको ख़िल्अृत और फ़र्मान भेजा गया.

हिजी १०८६ ता० ९ जमादियुल अव्वल [ विक्रमी १७३२ श्रावण शुङ्क ११ = ई० १६७५ ता० ३ ऑगस्ट ] को मुहम्मद आजमके एक वेटा पैदा हुआ, जिसका नाम 'सिकन्दर शान' रक्खा गया. इन दिनोंमें मक्कहसे अब्दुल्लाहखां कारग्रीके मर जानेकी ख़बर आई. वादशाही सर्कार और शाहज़ादोंके ज्योतिषियोंसे मुचल्का लिया गया, कि नये वर्षकी यंत्री (ज़ायचह) न वनावें. फिर बादशाह हसन

श्रदालका फ़साद मिटाकर दिखीको स्वानह हुत्या. हिन्नी १०८७ ता० २२ रबीउस्सानी विक्रमी १७३३ प्रथम श्रावण रुष्ण ८ = ई॰ १६७६ ता॰ ४ जुलाई ] को राजा रामसिह कछनाहा श्रासामसे श्रापा. हिञ्जी ता० १२ जमादियुळ श्रव्यल [ विक्रमी प्रथम आवण शुक्र १३ = ई॰ ता॰ २४ जुटाई ] को मुहम्मद सुल्तानके शाहजादह मसज़दवस्त्रा पेदा हुऱ्या. हिजी ता० १० शृत्यूवान [ विक्रमी त्र्यादिवन शुक्र १२ = ई॰ ता॰ २० व्यॉक्टोवर ] को जाफुरखां वजीरके मरजानेपर व्यसदखां मीर वस्त्रीको विजारतका उहदह दिया गया- हिजी ता० १७ श्रुयान [ विक्रमी कार्तिक कृष्ण ३ = ई० ता० २७ व्यॉक्टोवर ] को वादशाहजादह मुहम्मद मुख्युन्म खुजानह, तोपखानह खोर सर्दारी समेत कागळरी भेजा गया; उस वक् बादशाहने इन्ऱ्याम इकामके सिवाय उसको 'शाह्यालन बहादुर' का ख़िताब भी दिया, जो उसके वादशाह होनेपर जारी रहा. हि॰ ता॰ २१ श्रास्त्रवान [ विक्रमी कार्तिक कृष्ण ७ = ई॰ ता॰ ३१ श्रॉक्टोबर | को बादशाह जामिया मस्जिदसे घोडेपर सवार होकर वापस व्याते थे, रास्तेमें एक व्यादमी तळवार निकालकर पास व्याग-या, गुर्ज़बर्दारोंने मारना चाहा, पर बादशाहने रोका, योर उसे रणथम्भोरके किछे में चाठ चाने रोज़ मुक्रेर करके भिजवा दिया. हि॰ ता॰ २७ श्रुख़वान [ विक्रमी कार्तिक रुप्ण १३ = ई॰ ता॰ ६ नोवेम्बर ] को एक पानी भरने वालेने मस्जिद सी सीढ़ियोंपर वादशाहके वरावर ऋाकर सटाम कहा, वादशाहके हुक्मसे कोत्तवाळीमें कैद हुआ. हिली ता॰ ७ शब्वाळ [ विक्रमी मार्गशीर्प शुछ ९ = ईं॰ ता॰ १५ डिसेम्बर ] को बड़ा शाहजादह मुहम्मद सुल्तान मरगया, जिसकी उच प्यट्तीस वर्ष ऋौर दो महीनेकी थी. हिंबी ता॰ २४ जिल्हिज [ विक्रमी फाल्गुण रूष्ण १० = ई०:१६७७ ता० २७ फ़ेब्रुयरी ] को शाहज़ादह शाह्यालम बहादुरके वेटा पैदा हुन्ना, जिसका नाम 'मुहम्मद हुमार्गृ' रक्खा गया.

हिजी १०८८ ता॰ २१ रवीवृष् श्रव्यल [ विकर्मा १७३४ व्येष्ठ रूप्ण ७ = १६०९ ता॰ २४ मई ] को दक्षिणके सूचेदार खानेजहां बहादुरने किटा नल्हुमें फ़तह कर टिया; श्रोर इस वर्षमें इसम इसम कि जुल्मका जरन मोक्फ़ किया जावे, श्रोर किसीकी नज् न टी जावे; चांदीकी दावातके एवज चीनी स्रोर पत्यरकी दवातें काममें टाई जावें. हिजी १०८९ [ विकर्मी १७३५ = ४० १६०८] में कीर्तिसिंहकी वेटी शाहजादह मुहम्मद स्रजीमको व्याही गई. मुहम्मद शर्शस्त्रां वेवान वंगालेके टिलनेसे मालूम इस्मा, कि शायस्तहायों स्रमीन्टर उमराने नकारी एक किरोड़ वतीस टाख रुपया गृष्न कर टिया; उमके टिये इसम दिया, कि स्मील्ट उमराके नाम वाकी टिलकर बुमूट किये जावं. हिनी ता॰ ६ जिल्हार

[ विक्रमी पौप शुक्क ८ = ई० ता० २१ डिसेम्बर ] को जम्रोदका थानेदार महाराजा जञ्ञवन्तसिंह मरगया. जोधपुरपर खालिसा भेजा गया. हिजी १०९० ता॰ १८ मुहर्रम [ विक्रमी १७३५ चैत्र कृष्ण ४ = ई॰ १६७९ ता॰ १ मार्च ] को बादशाह अजमेर आये, और बीस दिन बाद छोट गये. इसी वक् तमाम मुल्कसे जिज्यह छेनेका हुक्म जारी किया गया, जिससे श्राम हिन्दुश्रोंमें नाराज्गी फैंली. हिजी ता॰ ७ शऱ्यवान [ विक्रमी १७३६ भाद्रपद शुक्क ९ = ई॰ १६७९ ता० १५ सेप्टेम्बर] को बादशाह दोवारह अजमेर आया, और हिजी ता० ७ ज़िल्क़ाद [ विक्रमी मार्गशीर्प शुक्क ९ = ई० ता० १३ डिसेम्बर ] को उदयपुरकी तरफ़ रवानह हुन्या. हिर्जी ता० ७ रमजान विक्रमी १७३६ न्याश्विन शुक्क ९ = ई॰ १६७९ ता॰ १५ व्याक्टोवर] को शाहजादह आजमके कीर्तिसिंह (१) की बेटीसे एक छड़का पेदा हुन्त्रा, जिसका नाम 'सुल्तान मुहम्मद करीम' रक्खा गया. हिन्नी १०९१ ता० ७ जमादियुल त्राख़र [ विक्रमी १७३७ त्राषाढ़ शुक्र ९ = ई० १६८० ता॰ ७ जुलाई ] को वादशाहसे अर्ज़ हुआ, कि शिवा घोंसला हिजी ता॰ २४ रवीड़रसानी [ विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण १० = ई० ता० २५ मई ] को मरगया. हिच्ची १०९२ ता० २४ रजब [ विक्रमी १७३८ श्रावण कृष्ण १० = ई० १६८१ ता० १० ऒंगस्ट ] को मुहम्मद कामवरूग़की शादी मनोहरपुरके राव अमरसिंहकी वेटी कल्याणकुंवरके साथ हुई.

हमने इस मकामपर उस हालको छोड़ दिया है, कि "जोधपुरके महाराजा जरावन्तिसहके जम्मोदपर मरने बाद उनके दोनों पुत्र अजीतिसिंह और दलथम्भन लाहोरमें पेदा हुए, फिर दिल्लीमें जाकर सोनंग व दुर्गदास वगैरह अजीतिसिंहको छे निकले, और जरावन्तिसिंहकी रानियां कई संद्रिगें समेत दिल्लीमें मारी गई; मारवाड़में राठौड़ोंका फ्साद उठा, और उसके दबानेको बादशाही फ़ौजें आई; यह सब अहवाल जोधपुरकी तवारीख़में लिखा जायगा. इसके सिवाय हिन्दुस्तानपर बादशाहका जिज़्यह लगाना, महाराणा राजिसहका कठोर पत्र पहुंचनेपर उदयपुर की तरफ़ चढ़ाई करना, महाराणा राजिसहिका कठोर पत्र पहुंचनेपर उदयपुर की तरफ़ चढ़ाई करना, महाराणा राजिसहिका लड़ाइयोंका होना, व महाराणां होना, बादशाहके शाहज़ादह अक्वरका बाग़ी होना, और मेवाड़की लड़ाइयोंका सुलहके साथ ख़ातिमह करना वगैरह" जो महाराणा राजिसहि और जयिसहके इतिहासमें लिखा गया है. इस लिये अब दिक्षणकी चढ़ाइयोंका जिक्र लिखा जाता है.

<sup>(</sup> १ ) कीर्तिसिंह आंबेरके महाराजा जयसिंह कछवाहेका छोटा बेटा था.

बादशाह आएमगीर हिली १०९२ ता॰ ५ रमज़ान विक्रमी १७३८ भाइपद शुक ७ = ई० १६८१ ता॰ २० सेप्टेम्बर ] को याजमेरसे कूल करके । हिनी १०९३ ता॰ २३ रवील्ड याल्यल विक्रमी चैत्र कृष्ण ९ = ई० १६८२ ता॰ ३३ राविल्ड याल्यल विक्रमी चैत्र कृष्ण ९ = ई० १६८२ ता॰ ३८ जमादिवुल व्याल्य ता॰ ३८ जमादिवुल व्याल्य ता॰ ३८ जमादिवुल व्याल्य विक्रमी १७३९ त्रापाद कृष्ण ४ = ई० १६८२ ता॰ २६ मई ] को बादशाहने शाहजादह त्राजमको उसके बेटे बेदारवस्त समेत वीजापुरकी तरफ रवानह किया शाहजादह त्राक्य सम्भासे विगाद होजाने से सव किहितयोमं सवार होकर ईरानकी तरफ रवानह किया तरफ रवानह हुत्या. इमाम मस्कृतने उसे गिरिफ्तार करके व्यापना मल्ला निकालने लिये आल्पानिके हवाले करना चाहा; लेकिन ईरानके वादशाहका हुक्म पहुंचनेसे शाहजादहकी उसने ईरान भेज दिया. ईरानके सुलेमान शाह सफ्योने शाहजादहकी बद्दा लातिर की, त्योर कई वर्षों तक उसी देशमें रहने वाद हिरातके इलाक्हमें उसका देहान्त होगया.

इन्हीं दिनोंमें वादशाहने जशवन्तराव दक्षिणीको मरहटी कृंजिका ध्यपसर बनाकर पार हुज़ारी ज़ात च्योर सवारके मन्सवसे छड़ाईके छिये तच्यार किया. हिंची ता॰ २० जमादियुछ ध्याख़र [विक्रमी न्यापाइ कृष्ण ६ = ई॰ ता॰ २८ मई ] को कान्त्र दक्षिणी न्यालमगीरके पास चला ध्याया, उसे वादशाहने पांच मई ] को कान्त्र दक्षिणी न्यालमगीरके पास चला ध्याया, उसे वादशाहने पांच हुगारी जात ध्योर सवारका मन्सव देकर ध्यपना मुलाज़िम बना छिया. हि॰ ता॰ ६० ता॰ ११ न्यॉगस्ट ] को वादशाहने पसहांपर ज़ियादह गालिब करनेके छिये दन्दाराजपुर व जन्तिरके हवशी महत्वां न्योर ख़िरयतख़ांके छिये ख़िल्य्यत भेजा. हिन्नी ता॰ ६ शब्याल [वि॰ माहिवन शुक्र ८ = ई॰ ता॰ ११ सेन्टम्बर ] को बाहज़ादह वहातुरशाहके वेट मुझ्ज़ुश्चीनको ख़िल्यत मोतियांकी कंठी, घोड़ा ध्योर ध्याठ हज़ारी ज़ात व छः हज़ुर सवारका मन्सब देकर ध्यहमदनगर भेजा.

हि॰ १०९४ ता॰ ११ श्रुस्वान [ विक्रमी १७४० आवण शुक्त १२ = र १० १६८३ ता॰ ६ व्यांगस्ट ] को शिवा पांसलाका मुन्शी काजी हेदर बादशाहके पास हाजिर हो गया, जिसको दो हजारी मन्सव, विल्व्यंत प्यार दस हजार रुपया नृद्द दिया गया. रन्हीं दिनोंमें दिलेखां प्यप्गान जियादह वीमार होक्ट मर गया. हि॰ ता॰ ३ शव्याल [ विक्राम प्याश्चिन शुक्त ५ = र १० ता॰ २७ सेप्टेम्बर ] को बादशाहने बहे शाहजादह मुख्जुमको सांप गावकी तरफ भेजा, प्यार हिल एक्ट हुप्या, शाहजादह समदर्सी पाटियोंमें जा घुना; स्सदकी पहातक करी

वीरविनोद. [ आ़लमगीर और आ़दिलशाह - ७०६

हुई, कि आदिमियोंकी आंखोंमें प्राण और जानवरोंके हिंडियां वाक़ी थीं. वादशाही हुक्मसे सूरतके हािकमने कुछ सामान पहुंचाया, लेकिन् गुज़ारा न होनेसे शाहज़ादह घवराकर अहमदनगरकी तरफ़ वापस चला आया. हि॰ ता॰ ३ जिल्हिज [वि॰ मार्गशीर्प शुक्क ५ = ई॰ २५ नोवेम्बर] को वादशाह अहमदनगर दािक्ल हुए. त्रिपुरा नदी और आइतीकी तरफ़ हिजी १०९५ ता॰ ९ मुहर्रम [विकमी १७४० पोप शुक्क ११ = ई॰ १६८३ ता॰ ३० डिसेम्बर] को रूहुछाहुण़ं और वहरामन्दखांको दक्षिणियोंपर भेजा, शिहाबुद्दीनखांने भी दक्षिणियोंपर कई हम्ले किये, और फ़ल्ह पाई, जिससे वादशाहने उसको हिज्ञी ता॰ १५ मुहर्रम [वि॰ माघ कृष्ण १ = ई॰ १६८४ ता॰ ५ जैन्युअरी] को मुहम्मद गाजियुद्दीनखां बहादुरका ख़िताब और उसके साथियोंमेंसे मुहम्मद आरिफ़को, मुजाहिदखां, मुहम्मद सादिक ख़ोस्तीको, सादिकखांका ख़िताब दिया. दितयांके राजा दलपत बुंदेले और उद्योतिसिंह भदोरियांको ख़िल्खांत विद्या. दितयांके राजा दलपत बुंदेले और उद्योतिसिंह भदोरियांको ख़िल्खांत, घोड़ा और हाथी बस्क़ा गया.

गोलकुंडेके बादशाह अबुल हसनने जाफ़रख़ंको अपना एलची वनाकर वादशाहके पास भेजा, जो कि पहिले शाहजादह अक्बरका नौकर था, और जिसको अबुल हसनने ऐनुल्मुल्कका ख़िताब दिया था; आलमगोरने नाराज़ होकर उसे केंद्र करिदया, और कहा, कि अबुल हसन हमारी मरख़री करता है! शम्भाकी दो औरतें, एक लड़की, तीन लोंडियां गिरिफ्तार होकर बहादुरगढ़में रक्खी गईं हिजी १०९६ ता० २६ सफ़र [विक्रमी १७४१ माघ कृष्ण १२ = ई० १६८५ ता० ३ फ़ेब्रुअरी] को बादशाहने सुना, कि मरहटोंका नामी किला 'राहेड़ी' गाजि-युद्दीनख़ांने फ़ल्ह करिलया, जिसपर गाजियुद्दीनख़ांको फ़ीरोज़जंगका ख़िताब और नेज़ा, नक़ारह दिया गया; उसके साथियों मेंसे १५० आदिमयोंको ख़िल्आत बस्को गये. इसी सनकी हिजी ता० १५ रवीज़ल अव्वल [वि० फालगुण कृष्ण १ = ई० ता० २१ फ़ेब्रुअरी] को ख़वासोंका दारोगा बस्तावरख़ां, जो एक आलिम आदमी था, मरगया. हिजी १०९६ ता० २ जमादियुल अव्वल [विक्रमी १७४२ चैत्र शुक्र १ = ई० १६८५ ता० ७ एप्रिल] को बादशाही फ़ोजने बीजापुरको जा घेरा.

इन्हीं दिनोंमें हैदराबादके बादशाह अबुल हसनका फ़र्मान उसके वकीलोंके पास इस मज्मूनका पकड़ा गया, कि "तुमको जो कोतवालीमें केंद्र कर रक्खा है, इसकी कुल फ़िक्र मत करो, जल्दी बदला लिया जायगा; श्रीर श्राज तक हज़रत श्रालमगीरकी बुजुर्गीका ख़याल रक्खा गया, लेकिन् हज़रतने मुभको भी बीजापुरके सिकन्दरकी तरह लावारिस बचा समभकर द्वाया है, तो लाचार हिम्मत करनी पड़ी; श्रव शम्भा राजा भी बहुतसी फ़ौज छेकर फैंठ जायगा, श्रीर ख़ळीलुझाहख़ांको चालीस हज़ार सवार देकर मुक़ावछेको भेजताहूं, देखें! हज़रत कहां केहां मुक़ावला करते फिरेंगे". यह कागृज़ वादशाहके पास पेश हुश्या, जिसपर उसने श्रंपने वड़े शाहज़ादह मुश्र्ज़मको जंगी फ़ौजके साथ हैदरावाद गोलकुंडेके मुहासरेको खानह किया.

खफीखां अपनी तवारीख 'मुन्तख्युङ्घवाव' में छिखता है, कि पेइतर राजा रामसिंह कछवाहे च्यीर खानेजहां बहादुरकी उसके वेटों समेत खानह किया था, श्रीर शाहजादहको पीछे, लेकिन सबसे पहिले श्रालमगीरने हैदराबादपर चढाईका वहाना ढूंढनेके लिये जेलख़ानहके दारोगा मिर्ज़ा मुहम्मदको, जो वडा बोलने वाला था, त्र्यवुळ हसन कुतुबुळमुल्कके पास इस मल्ळवसे भेजा, कि उसके पास, जो बहुत बड़े कीमती हीरे हैं, वे बादशाही हुजूरमें भेज देवे; मिर्ज़ा मुहम्मदको श्रालम-गीरने खानगी हिदायत करदी थी, कि हम तुमको पत्थरके टुकड़ोंके लिये नहीं भेजते हैं, मुल्कगीरीके मल्लवसे भेजे जातेही. जब यह शस्स हैदराबादमें पहुंचा, तो च्युल हुसन बहुत ख़ातिरके साथ पेश च्यापा, कुछ जवाहिर उसके साम्हने रख दिये, ध्यीर कहा, कि हमने व्यच्छे व्यच्छे जवाहिर पेइतर बढ़े हज़रत ( शाहजहां ) के वक्तमं भेज दिये थे: श्रव इनके सिवाय श्रीर नहीं हैं. श्राखिरकार मिर्ज़ मुहम्मद बहुत सरूत कठामीसे पेश श्रापा; तब श्रवुठ हसनने कहा, कि हम भी एक इठाकेके वादशाह हैं, इस तरहकी सरुत कलामीका वर्ताय न होना चाहिये. तय मिर्ज़ा मुहम्मदने कहा, कि वादशाहका ख़िताय श्रपने नामपर श्रापको रखना ज़ेवा नहीं है; जिसपर श्रवुछ हसनने कहा कि श्रमर हम 'वादशाह' न कहरावें, तो हज़रत 'शाहन्शाह' किस तरह होसके हैं. इस फलामसे मिर्ज़ा मन्कूर लाजवाब होगया. खुफ़ीख़ां छिखता है, कि यह सब वातें मेंने मिर्ज़ासे सुनकर छिखी हैं. दूसरा- श्रालमगीरने यह कुसूर क़ाइम किया, कि मादनापंत पंडितको विजारत देकर मुसल्मानींपर जुल्म रवा रक्खा है.

इस तरह श्रवुछ हसनने श्रालमगीरकी चढ़ाई रोकनेका कुछ श्रोर इलाजन देखा, तो लाचार इवाहीमखांको ख़लीलुखाहखांका ख़िताव देकर देख मिन्हाज श्रीर रुस्तम राव समेत चालीस हुज़ार सवारके साथ शाहज़ादह शाहश्रालमसे मुक़ावला करनेको भेजा. इस मुक़ावलेमें श्रालमगीरकी फ़ीज घिर गई थी, लेकिन् श्रांवरके राजा रामसिंहका मस्त हाथी मुक़ाविल किया गया, जिससे दक्षिणी फ़ीजको लाचार होकर हटना पढ़ा; श्रीर स्वाजह श्रवुलमकारिमने किला सीरम फ़ल्ह कर लिया; परंतु

श्रवुल हसनके वज़िर मादनापंतने दस हज़ार सवार श्रपनी फ़्रोजकी मददके लिये श्रीर भेज दिये, जिससे दोवारह लड़ाई शुरू होकर तीन दिन तक सस्त हम्ले हुए, श्रालमगीरकी फ़्रोजके हिम्मतख़ां वहादुर, सथ्यद श्रव्हुलाख़ां, कृष्णगढ़का राजा मानिसंह राठोंड श्रोर सत्त्रादतख़ां ज़रूम़ी हुए, श्राख़िरमें दक्षिणी भाग निकले; लेकिन ख़वरनवीसोंने वादशाहको लिख शेजा, कि दुइमनोंका पीछा नहीं किया गया; जिसपर श्रालमगीरने इन्श्रामके बदले उलहना लिख भेजा, जिससे फ़्रोजी श्रम्सरोंके दिल टूट गये. शाहजादह मुश्र्ममने सुलह करना चाहा, और दली-लुलाहख़ां भी मंजूर करता था, लेकिन् रुत्तम राव वग्रहने नहीं नाना, श्रोर लड़ने लगे; श्राख़िरकार दक्षिणी फ़्रोज भागकर हेदरावाद गई, शाहजादहने पीछा किया; इस शिकस्तकी तुहमत रुत्तम रावने ख़लीलुलाहख़ांपर रक्खी, जिससे वह तीस चालीस हज़ार फ़्रोज समेत शाहजादहसे श्रामिला. श्रदुल हसन हेदराबाद छोड़कर गोलकुंडेके किलेमें जा लिया, श्रीर शाहजादह मुश्र्ममने उस शहरपर कृजा करलिया.

शाहजादहने अपनी नेक आदतके मुवाफ़िक़ इस बातपर अबुल हसनके पास सुलहका पेगाम भेजा, कि मादनापंत और आकना पंडित बज़ीरोंको केंद्र करके हमारे पास भेज दो, सीरम व रामगीरका इलाक़ह बादशाही क़ केमें दे हो, और मामूली नज़ानेके सिवाय एक किरोड़ बीस लाख रुपया देकर अपने कुसूरोंकी मुख्याफ़ी चाहो; जिसपर अबुल हसनने सब बातें मंजूर करके दोनों वज़ीरोंको देना नहीं चाहा; लेकिन पहिले बादशाह अब्दुल्लाह कुनुबुलमुलककी औरतोंने उन दोनों पंडितोंको मरवा डाला. इससे फ़साद दूर हुआ। यह सुनकर आलमगीरने शाहजादहको बुला लिया। यह सुलह आलमगीरकी मर्ज़िक मुवाफ़िक़ नहीं थी, क्यों कि वह हैदराबादकी रियासतको ज़ब्त करना चाहता था.

इन्हीं दिनोंमें बीजापुरको शाहजादह आज्म घरे हुए था, परंतु किले वालोंके हम्ले और रसदकी कमी व बीमारी बग़ैरह होनेसे निहायत तक्लीफ़ थी, जिससे सब सदारोंने मुक़ावला छोड़ देनेकी सलाह दी; लेकिन शाहजादहने अपनी जवां-मदींसे कुंबल नहीं किया. यह सुनकर आलमगीरने रसदकी नदद देकर शाहजादह के पास गाजियद्दीनको भेजा, और शिवाके दामाद अचलाको हिजी १०९७ ता० १६ रबीउलअव्वल [विक्रमी १७४२ फालगुण कृष्ण २ = ई० १६८६ ता० ९ फ़ेब्रुअ-री ] को पांच हज़ारी जात और दो हज़ार सवारका मन्सव, नेज़ा, नक्कारह और हाथी दिया; क्यों कि यह शम्भासे लड़कर आया था. इसके वाद वादशाह खुट

बडी फौजके साथ हि॰ ता॰ १४ शृष्युवान [ विक्रमी १७४३ स्त्रापाद शुक्र ≈ ई॰ १६८६ ता॰ ६ जुरुाई ] को बीजापुर जा पहुंचे, श्रीर बीकानेरके राव अनोपसिंहने भी हाजिर होकर खिल्अत पाया. हि॰ ता॰ ११ शब्बाल विक्रमी भाद्रपद शुक्र १३ = ई० ता० १ सेप्टेम्बर ] को महाराणा जयसिहका छोटा भाई भीमसिंह बादशाहके पास पहुंचा.

## अचानक हादिसह.

त्र्यव हम कुछ वयान उस सस्त हादिसहका करते हैं, जो कि इस तवारीखके यहां तक पहुंचनेपर विक्रमी १९४१ मार्गशीर्प रुप्ण १३ [ हि॰ १३०२ ता० २७ मुहर्रम = ई॰ १८८४ ता॰ १५ नोवेम्बर ] को हमारे ऊपर पड़ा. महाराजा धिराज महाराणा श्री सजनसिंहकी बीमारीके सवव, जो जोधपुर तशरीक छे गये थे, उनके ज़ियादह बीमार होनेकी ख़बर सुनकर कर्नेल चार्ल्स वाल्टर साहिय रेज़िडेफ्ट वहादुर मैवाडकी सलाहके मुवाफिक उक्त तारीख़के दिन मुक्तको भी जोधपुर जाना पड़ा. इसी दिनसे तवारीख़का काम वन्द रहा, त्र्योर में जरूद श्री महाराजा थिराजको लेकर उदयपुर श्राया. हाय! सद श्राम्तोस, कि विक्रमी १९४१ पीप शुक्त ६ [ हिमी १३०२ ता०४ रवीउ़लय्यवल = ई० १८८४ ता० २३ डिसेम्बर ] को रातके वारह वजे इस तवारीख़के कृद्रदान उक महाराजा धिराजका देहान्त ही गया, श्रीर मेरे ख़याल व उनकी कद्रदानीके श्रीजुका चिराग एक दम गुल हो गया. व्याजकी तारीख यानी विक्रमी माघ कृष्ण ९ हिजी ता॰ २३ रवीउछ-त्र्यव्यत = ई॰ १८८५ ता॰ १० जेन्युत्ररी ] तक, इस कितावका मुसव्वदा श्रंधेरेमें पड़ा रहा. श्राज फिर उनके जा नशीन महाराजा धिराज महाराणा फतहर्सिहकी व्याज्ञाके व्यनुसार इसको शुरू करता हूं; व्यगर ज़िन्दगी रही, तो में इस नागहानी बळाका हाळ महाराजा धिराज महाराणा श्री सज्जनसिंहके दत्तान्तमें मुफ्स्सल लिख्नाः

श्रभी तक इस हालके लिखनेकी ताकृत मेरी ज़वानमें नहीं है, ज़ियादह श्राप्सोस इस वातका है, कि उन कृद्रदानने इस कामको किस ज़ोर शोरके साथ शुरू करवाया था, इसे पूरा न देख सके, श्रीर उनकी ज़िन्दर्गा के होर्ग

अब जहां तक दममें दम है, मैं उनके इरादेको पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे वर्तमार स्वामी भी उनके इरादेको पूरा करनेमें दिली मददके साथ हुक्म देते हैं.

अब फिर त्र्यालमगीर वादशाहका बाक़ी हाल लिखा जाता है-

हिजी १०९७ ता० ४ जिल्काद [ विक्रमी १७४३ आदिवन शुक्क ६ = ई॰ १६८६ ता॰ २४ सेप्टेम्बर ] को वीजापुरका किला फ़ल्ह हुआ, और सिकन्दर-अ्छी आदिलशाह, आलभगीरके पास लाया गया; वह ख़ास ख़िल्अ़त, जड़ाऊ ख्न्जर, फूलकटारा, मोतियोंकी कंठी, 'सिकन्दरश्रृलीख़ां' का ख़िताव श्रीर एक लाख रुपया सालाना गुज़ारेके लिये पाकर नज़र क़ैदके तौर शाही डेरोंके पास रक्खा गया. सिकन्दरत्र्यलीके सर्दार अब्दुर्रकफ़्ख़ां व शिर्ज़हख़ां वादशाहके पास लाये गये, श्रीर ख़िल्ख्यत, तलवार, जड़ाऊ ख़न्जर, मोतियोंकी कंठी, घोड़ा, हाथी, छ: हज़ारी जात व सवारका मन्सव श्रोर दिलेखां व रुस्तमखांका ख़िताब दिया गया; इसके सिवाय अपने वर्ज़ार और सर्दारोंको भी बहुतसा इन्आम इकाम दिया. हिजी ता० १७ ज़िल्क़ाद [ विक्रमी कार्तिक कृष्ण ३ = ई० ता० ७ ऋॉक्टोबर ] को बादशाहने सिकन्दरऋंठी बीजापुरीको बुलाकर हीरेका सिर्पेच और बैठनेकी इजाज़त दी; रूहछाहखांको बीजापुरकी सूबेदारी श्रीर बीकानेरके राजा श्रनोपसिंहको सक्खरकी फ़ीज्दारी दी, और श्राप हि॰ ता॰ २२ ज़िल्हिज [ विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ८ = ई॰ ता॰ ९ नोवेम्बर ] को बीजापुरसे चला, ४ दिन बाद शिवांके बेटे शम्भाकी फ़ौज, जो मंगलबेड़ेकी तरफ़ फिरती थी, उसकी सज़ाके लिये एतिकादखांको भेजा.

वादशाह हिजी ता० २५ जिल्हिज [ विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ११ = ई० ता० १२ नोवेम्बर ] को शोलापुर दाखिल हुए. अब आलमगीरको हैदराबाद छीननेकी फिक हुई. वीजापुरकी लड़ाईमें शिहाबुद्दीनख़ांको "गाजियदीनख़ां बहादुर, फ़ीरोज़जंग, फ़र्ज़न्द औरंग," का ख़िताब दिया गया, जो उदयपुरकी लड़ाईमें हसनअलीख़ांकी ख़बर लेनेके वास्ते पहाड़ोंमें मेजा गया था, और उसी वक्से इसकी तरक़ी शुरू हुई, होते होते इस दरजेको पहुंचा, कि उसीकी औलादमें अब निज़ाम हैदराबाद हैं, जो हिन्दुस्तानी रईसोंमें बड़े रईस गिने जाते हैं. उसको बादशाहने हैदराबादका मातहत किला इब्राहीमगढ़ लेनेके लिये फ़ीज समेत नीचे लिखे सर्दार साथ देकर रवानह किया. दिलेरख़ां, शिर्ज़हख़ां वीजापुरी,

जमशेदखां, माळूजी घोरपड़ा मरहटा, रामपुरेका राव गोपाळसिंह चंद्रावत, केटेका हादा किशोरसिंह, कमाळुढीनखां, शिवसिंह, सफ्शिकनखां, दतियाका राव दळपत बुंदेळा, त्याका ऋळीखां, अञ्चुळकादिरखां, जहांगीरकुळीखां, उद्योतसिंह भदोरिया, सर्वराहखां चेळा वगेरह. इन सवको इन्स्याम, इक्राम, ख़िळ्त्यत वगेरह मिळे थे.

बादशाहने कुतुबुल मुक्कपर चढ़ाई करनेका यह बहानह निकाला, कि उसने हिन्दुओं के हाथसे ग्रीवोंको तक्लीफ पहुंचाई, श्रीर एक लाख होन (यानी पांच लाख रुपये) शम्भाके पास इस मल्लबसे भेजे, कि श्रपनी फ़ीजकी तुरुस्ती करके बादशाही लोगोंसे छेड़ छाड़ करे. हमारी समन्म श्रीर मश्रासिरे श्रालमगीरी व मुन्तख़बुहुबाब बगैरह किताबोंसे भी यही पाया जाता है, कि कोई तुहमत रखकर रियासत छीन लेनी चाही.

हिजी १०९८ ता० २९ मुहर्रम [ विकमी १७४३ पोप छणा ३० = ई०
१६८६ ता० १५ डिसेम्बर ] को बादशाह गुलक्गांकी तरफ चला, विचारे श्रवुलइसनने बहुतसे नज़ाने श्रीर तुहके वंगेरह भेजकर हर तरह लाचारियां की, लेकिन्
भालमगीरने एक न सुनी. गाजियुदीनखां फीरीज़जंगने इब्राहीमगढ़का किला फ़द्ध
कर लिया. हिज्ञी ता० २४ रवीज़ल्क्ष्यव्वल [ विक्रमी फालगुण छणा १० =
ई० १६८७ ता० ७ फ़्रेबुश्री ] को वादशाहने गीलकुंडेसे एक कीसके फ़ासिलेपर क़ियाम किया. गाजियुदीनखांका वाप किलीचखां गीलकुंडेसे एक कीसके फ़ासिलेपर क़ियाम किया. गाजियुदीनखांका वाप किलीचखां गीलकुंडेसे दर्वांज़े तक पहुंचा,
वहां कन्धेमें गीली लगी, जिससे तीन रोज़ वाद मरगया; ( उसने ध्यपने खुनसे उस
जमीनको सींचा, जिसकी घोलाद श्रव वहां राज्य करती है ) श्रालमगीर लड़ाईमें
मशापूल था, श्रीर श्रकाल, मरी व हथियारोंसे हज़ारों श्रादमी मरते थे, किले वालोंसे
मिलावटके शुल्हेपर शाहज़ादह मुश्रज़मको वादशाहने केंद्र कर दिया. शाहज़ादह
का कोई कुसूर नहीं था, सिर्फ़ श्रपनी नेक श्रादतके मुवाफ़िक़ वह सुलह
चाहता था.

शाहज़ादह स्थाज़म बादशाहके पास व्यागया, जिसकी तहीरसे किठके छोगों '
मिलकर बादशाही मुळाज़िमोंको किठमें बुलाया, व्योर व्यवुल हसनको गिरिफ्तार करा दिया. उसी दिनसे दक्षिणी बादशाहतका नाम व निशान दूर हुव्या; इस बातसे व्यालमगीर बहुत खुश हुव्या होगा; कि हिमालयसे रामेश्वर तक व्योर बल्ख़ व बदस्शांसे कड़गांव ( व्यासाम ) तक हिन्दुस्तानमें मुग्लियह खान्दानकी हुकूमतका ढंका बजने लगा; लेकिन् इन ताकृतीं ( रियासतों ) के टूट जानेसे मरहटोंने गलबह करके मृगल बादशाहोंको बेपरका परिन्दा बना दिया, व्योर टूट खगोट

व छीना भपटीसे कुछ हिन्दुस्तानियोंका नाकमें दम करदिया. बादशाह आ-लमगीरने शाहजादह मुहम्मद आज्मको विलगांव, श्रीर गाजियुद्दीनखां फ़ीरोज्जंगको त्रादूनीकी तरफ़ खानह किया. यह दोनों क़िले, जो हवशी श्रीर मरहटोंके क़ क़ेमें थे, फ़त्ह कर लियेगये; त्यादूनीके मस्ज़द हवशीको सात हज़ारी मन्सब देना चाहा, परन्तु उसने नौकरी करनेसे इन्कार किया.

हिची ११०० ता० १ जमादियुलन्त्रव्वल [ विक्रमी १७४५ फाल्गुण शुङ्घ ३ = ई॰ १६८८ ता॰ २२ फ़ेब्रुअरी] को शैख निजाम हैदरावादी, जिसे आलमगीरने मुक्रिवखांका ख़िताब दिया था, बड़ी जमइयतके साथ पर्नालेकी तरफ़ भेजा गया; उसको मुख्विरोंने ख्वर दी, कि शम्भा पर्नालेसे खेलनाके किलेकी तरफ़ वैरागियोंका फ़साद मिटानेको गया है, श्रोर वहांसे संगमेश्वरको, जहां बान गंगाका तीर्थ समुद्रसे एक मंज़िल पर है, श्रीर जहां शम्भाके दीवान कलूशाने ( जिसका नाम खफीखां कवि कलशा लिखता है, श्रीर हमको वही सहीह मालूम होता है ) मकान खोर वाग वनवाये थे, गया; खोर मज्हवी रस्में खदा करनेके वाद ऐश, इंश्रत व शराव पीनेमें मशगूल है. यह सुनकर फ़ौजी क़ाफ़िलेको मुक्रैव-खांने कोलापुरके पास छोड़ा, श्रोर चुनेहुए सिपाहियोंको साथ छेकर ४५ कोसकी कठिन पहाड़ियोंमें वड़ी मुश्किलोंसे उस मकानके पास पहुंचा, जहां शमभा था; उस वक्त दो हजार सवार ब्योर एक हजार पैदल उसके साथ थे.

शम्भाके नौकरोंने उसे ग्फ़लतकी नींदसे जागने और होश्यार होनेको कहा, कि वादशाही फ़ीज आपहुंची ! पर वह अय्याश शरावके नशेमें चूर था, जवाव दिया, कि यहां बादशाही फ़ौज नहीं आसकी, इन वद कलाम लोगों से कहदो, कि इस तरहकी झूठी ख़बर लायेंगे, तो ज़बान काटली जावेगी; वे विचारे चुप हो रहे. मुर्क़रवख़ां चुने हुए सिपाहियों समेत आ पहुंचा; शम्भा च्योर उसके वज़ीरके होश ख़ता हुए, लेकिन् तीन चार हज़ार सवार, जो वहां मौजूद थे, उन्हें छेंकर मुक़ावला किया, मुक़ावलेके वक्त वज़ीर कवि कलशके तीर लगा, जिससे वह गिर पड़ा; बादशाही फ़ौजके हाथसे वहुतसे मरहटे मारे गये, मरहटी फ़ोज भागने लगी; आख़िर कवि कलश और शम्भा भी एक मकानमें जा छिपे. मुक्रिवखांका वेटा इख्लासखां दर्वाजेके भीतर घुस गया, शम्भाके दो तीन न्त्रादमी मुकाबलेसे पेश न्त्राये, वह मारे गये. इख्लासखां मकानमें त्र्रपने साथियोंको छेकर, जहां शम्भा था, जा पहुंचा; श्रीर शम्भा व कवि कलशको पकड़ लिया. किर शम्भाकी स्त्रीय उसके बेटे साहू को २५ रिश्तेदारों समेत गिरिफ्तार किया;

भोर मुक्रिवल्ंके पास शम्भाके वाल पकड़े हुए लाया. मुक्रिवल्ंने हाथीपर डाल कर वहांसे कूच किया, बहुतसे मरहटे सर्दार गिरिफ्तार हुए. किसी मरहटे कृमिके सर्दारने उसके छुड़ानेकी कोशिश नहीं की, क्योंकि शम्भाकी तेज़ मिज़ाजी से सब लोगोंका नाकमें दम था, ब्योर ज़ियादह इसका सबब कविकलश वज़ीर था.

मुक्तंबखं वे खें फ़् शम्भाको छिपे हुए सहीह सठामत हिन्नी ११०० ता० ५ जमादिगुळ अव्वल [विक्रमी १७४५ फाल्गुण शुक्र ७ = ई० १६८९ ता० २६ फ़ेब्रुअरी ] को बादशाही छश्करके पास, जो बहादुरगढ़में था, त्र्या पहुंचा. बादशाह आछमगीरको शम्भाकी गिरिफ्तारीसे जितनी खुशी हुई, उतनी बीजापुर श्रोर गोळकुंडकी फ़्हसे नहीं हुई थी. बादशाहने हुक्म दिया, कि हमीदुदीनखां छश्करका कोतवाल मुक्तंबखांकी पेश्वाईको जावे, श्रोर शम्भा छुटेरेको बेड़ियां श्रीर हंसीका लिशास पहिनाकर उंटकी (१) सबारी पर फ़्रोजमें छावे. छाखों श्रादमियोंकी भीड़ भाड़ शम्भाको देखनेके छिपे इक्शी हुई थी. शम्भाके त्रागे आगे नक्हारे श्रीर नक्हीरी वतीर हंसीके बजती थी.

वादशाह च्यालमगीरने च्याम दर्बार करके उसको च्यपने साम्ह्रने बुलावा, जब वह च्यापा, वादशाहने नमाज च्यदा की, च्योर खुदाका शुक्र बजालाया; शम्माके प्रधान कविकल्याने च्यपने मालिकको एक खोक सुनाया, जिसका यह मल्लव था, कि ऐराजा देख ? तेरे प्रतापको, कि बादशाह तेरे साम्ह्रने तस्त्तमे उतर गया. शम्मा च्योर कविकल्या दोनों मुसल्मानांके पेग्म्बर व बादशाहको गाली देने लगे; बादशाहने मुसल्मान होजानेपर जान बस्त्रीका बादह किया, शम्मा बोला, कि च्यपनी वेटीके साथ शादी करदो, तो ऐसा होसका है. (सच है भरता क्या नहीं करता) शम्मा चाहता था, कि किसी तरह मुक्ते जल्दी मरवा डालें. बादशाहने ज्वानें कटवाकर गर्म लोहेंसे सल्लाखोंसे च्याम करवा दिया. हिची ता० २९ जमादियुल व्यव्वल [विक्रमी चेत्र रूणा ३० = ई० ता० २१ मार्च ] को उन दोनोंके सिर कटवाए गये, च्योर शम्माकी मा, भ्योरतें च्योर उसके वेटों साह, मदनसिंह, उद्योतसिंहको इजातसे च्यासदखों बज़ीरके पास डोगेंमें रहनेकी इजाज़त मिली; सबको तसल्ली देकर मुनासिव तन्खाई करदीं; कुल दिनोंके बाद साहूको सात हज़ारी जात व सवारका मन्सव दिया, उस समय साहू नो वर्षका था. शम्माके छोटे भाई

<sup>( ) )</sup> दक्षिणी छोग ऊंट और गधेकी सर्वारीको एकसा समझते हैं.

रानग्रजा व मन्ता वर्गुन्ह नरहटीने वड्डा दमाइ मवाया. यहां तक कि आजनगीरको आख़िर वक् तक छड्डिके छिप तथार गहता रहा.

हिसी ११०१ ता० १० महर्ग [तिस्ती १९४६ तार्ग्योरं स्था १ = इं १८८९ ता० १० ऑस्ट्रोबर ] से एतिस्राक्ती रहिहें है दिस्से जह किया, सम्मास महें रामगाता वहाँने मामा, उमसे सुन्दस्त्रों बादराही तीस्र्यान हैन कर लिया, किर एतिस्त्रकृति सात्रार हिसी ता० २० महर [विस्ती रीम स्था ६ = ईं ता० २ हिसेन्सर ] से इस स्थापुत्रपति एक्त्रमें एक हत्यी तान स्थार तरहाँ तरहाँने तीन हत्यी गान सार हो हत्यर महरद्या मन्मद, कुल्डिक्टरहंस दिस्ती तीन हत्यी गान सार हो हत्यर महरद्या मन्मद, कुल्डिक्टरहंस दिस्ती तीन हत्यी गान सार हो हत्यर महरद्या मन्मद, कुल्डिक्टरहंस दिस्ती विस्ता स्थार हत्या है हिसी १९४८ साया ह स्थार हत्या है कि प्रता विस्ता कर्या है किसी १९४८ साया ह स्थार हत्या है के प्रता हत्या है किसी १९४८ साया ह स्थार हत्या हिसी १९४८ साय हा १० १० विस्त हो १० १० विस्त हिसी १९४८ साय हिसी ता० १ किसी १९४९ साय हा स्थार हिसी ता० १ किसी १९४९ साय हा स्थार है के १० १० विस्त हो १९४९ साय हा स्थार है के १० १० विस्त हो १९४९ साय हिसी ता० १ किसी १९४९ साय हा स्थार है के १० १० विस्त हो १९४९ साय हिसी ता० १ किसी १९४९ साय हा स्थार है के १० १० विस्त हो साय है हिसी १९४९ साय हा स्थार हमा विस्त हो साथ हमा विस्त हो हिसी गया।

ताहरावह कानवन्त्राक्षे कालनगीरने कृतिक्या था, जिसका हाल इन तरहरा है :- हिक्की १९०४ ता० १ रमहान [तिक्रमी १९९० वैद्यान शुक्र ३ = हे० १६९६ ता० ८ मई ] क्षो जुन्दराखनुत्व कानवन्त्रा वर्त्राखो हुक्त हुका, कि वहन्दरन्ता मेनेन शाहरावह कानवन्त्राके मार्थ 'वाक्रमन्त्रेड़ा' का मुहानग्रह को, लेकिन किर प्रतिक्रायहांके पान पहुंचनेका हुक्त होगया. यन्त्रह ही निते शहरावह और महाराने नाइतिहाही होने लगी, 'जंकी' रहंचनेका वस्त्राह गोरहने भी शाहरावहकी जिमावह नाराहणी हुई, कई बादराही गोंकर नग्हरे यमरावाहे नेल करने लगे. यह ख़बर वादराहके पान रहंची, वहति हुक्त काया, कि वहीर कानवन्त्रे शाहरावहके रानराजाके पान मार्ग जाना बहा, पान ख़बर होजाने वर्त्रार में पक्ता वन्त्रेवन्त कर दिया. इन कायसकी हुक्ते नरहर्यने भी वहे होर होते होते मार्थ हुन्ते हिक्स कर होताने वर्त्रार में पक्ता वन्त्रेवन्त कर दिया. इन कायसकी हुक्ते नरहर्यने भी वहे होर होते होते मार्थ हुन्ते हिक्से हुन्ते वहा हुन्ते हुन्ते वहा हुन्ते हुन्ते हुन्ते हुन्ते हुन्ते हुन्ते वहा हुन्ते हुन्ते वहा हुन्ते सहर्योक्षेत्रे हुन्ते मार्थ हुन्ते हुन्ते हुन्ते हुन्ते वहा हुन्ते वहा हुन्ते साथ हुन्ते वहा हुन्ते वहा हुन्ते वहा हुन्ते हुन्ते

घोड़ियां छीन र्छा; नुस्नतजंग उपने वाप व्यसदखांके पास पहुंचा, व्योर शाहजादहको हिरासतके साथ वादशाहके पास राये

हिजी ११०५ ता॰ २१ रजव [ विक्रमी १७५० चैत्र कृष्ण ७ = ई॰ १६९४ ता॰ १७ मार्च ] को शाहजादह व्याजमके एक नोकर श्रीर वारहके एक सय्यदसे लड़ाई होगई, सय्यद मारा गया. जुल सय्यदींने इतिफ़ाक़के साथ शाहजादहके लर्करमें जाकर उनके नौकर श्रमानुहाको घेर लिया, दोनों तरफ़से फ़सादकी सूरत हुई. अर्ज़ होनेपर वादशाहने हुक्म दिया, कि तोपख़ानहका दारोगा मुस्तारखां मोंकेपर जाकर मुलह करादे; टेकिन उसकी कोशिशसे कुछ फायदह न हुन्या, दूसरे दिन तमाम सय्यद बादशाही कचहरीके दर्वाजेपर श्रा खड़े हुए; हुनम दिया गया, काज़ीके पास चले जायें, शर्च्क मुवाफ़िक फ़ैसलह हो जायगा. इन लोगोंने जवाब दिया, कि हम काज़ीको नहीं जानते, व्याप फ़ैसलह कर लेंगे. यह वात सुन्ते ही वादशाहको गुस्सह श्रापा, श्रीर हुक्म दिया, कि जितने सय्यद खास चौकी घोर ब्रदंछीमें नौकर हैं, सब मौक्क़ किये जायें, घोर कभी दर्बारके च्यास पास न वैठने पायें; बहुतसोंने बादशाही सर्दारोंकी सिफ़ारिशसे कुसूर मुच्याफ़ कराये, श्रीर जिन्होंने फ़साद करना चाहा, यह तोपखानहसे उड़ा दिये गये. इससे मालूम होता है, कि त्र्यालमगीरको किसी क्रोमकी रिव्यायत न थी. हिजीता॰ १ शब्याल [ विक्रमी १७५१ ज्येष्ठ शुक्क ३ = ई॰ १६९४ ता॰ २७ मई ] को शायस्तहख़ां मर गया, उसके एवज् ग्वाछियरका फ़ौग्दार स्वाछिह्खां, फ़िदाईखांका ख़िताव पाकर त्रागरेका सूवेदार बनाया गया. हिजी ११०६ ता० २७ सफ्र [ विक्रमी १७५१ कार्तिक रूण १३ = ई॰ १६९४ ता॰ १६ च्यांक्टोवर ] को वड़े शाहज़ादह मुश्रज़मका मन्सव चालीस हज़ारी ज़ात श्रीर चालीस हजार सवार किया गया. इसी दिन महाराणा राजिसहका छोटा वेटा राजा भीम, जो पांच हजारी मन्सवदार था, वादशाही लक्करमें मरगया. हिजी १९०७ ता॰ १ मुहर्रम [ विक्रमी १७५२ श्रावण शुक्त ३ = ई॰ १६९५ ता॰ १३ श्रोंगस्ट ] को रुडुछाहखांकी बेटीसे मुहम्मद श्रजीमके एक वेटा रुडुटकुट्स पेंदा हुआ; दूसरा– हि॰ ता॰ २२ मुहर्रम [ विकमी भाद्रपद रूण ८ ≈ ई॰ ता॰ २ सेप्टेम्बर ] को शाहज़ादह बेदारवस्त वहादुरके मुस्त़ारख़ांकी बेटीके पेटले 🤜 छड़का पेदा हुन्या, जिसका नाम फीरोज़नस्त रक्खा गया. इसी सन्में सन्ता रूटि से साम्हना करनेके छिये कृासिमखां, खानहज़ादखां, सन्विक

महाराणा जयसिंह.

मुराद्वां वगैरह को भेजा, श्रीर कुछ मुकावला होनेके बाद बादशाही सर्हार शिकस्त खाकर एक गढ़ीमें जा छिपे, गढ़ीकी रसद ख़त्म होनेपर कासिमख़ां, तो अफ़ीम न मिलनेसे मरगया, बाकियोंने बीस लाख रुपया श्रीर कुल माल अस्वाब देकर छुटकारा पाया. फिर बिसवापटनसे हिम्मतख़ांने सन्ताको श्रा द्वाया, लेकिन वह

भी मारा गया, और उसका माल अस्वाव मरहटोंके कृञ्जेमें आया.
हिन्जी ११०९ ता० १९ जमादियुल अञ्चल [ विक्रमी १७५४ पीप कृष्ण ५
= ई० १६९७ ता० ३ डिसेम्बर ] को खानेजहां वहादुर मर गया. हिन्जी जमादि-

्युल श्राख्र [विक्रमी माघ = ई० १६९८ जैन्युअरी] में रामराजाका किला 'जंजी' जो कर्नाटक देशमें वड़ा मञ्जूत श्रीर मशहूर था, बादशाही फ़ीजने फ़रह कर लिया: रामराजा श्रीर सन्दा भागा सो क्ली

कर लिया; रामराजा और सन्ता भाग गये, उनकी चार श्रीरतें, तीन ठड़के, दो ठड़कियां श्रीर कई रिश्तेदार केंद्र किये गये. इसी सन्ते हि॰ ता॰ २७ शब्वाल

[ विक्रमी १७५५ प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण १३ = ई० १६९८ ता० ९ मई ] को अमीरख़ां काबुलका सूबेदार दुन्यासे उठ गया, और उसके एवज़ बड़ा शाहज़ादह "शाह आलम" काबुलकी सूबेदारीपर भेजा गया. इसी सन्की हि० ता० २० ज़िल्क़ाद [ विक्रमी दितीय ज्येष्ठ कृष्ण ६ = ई० ता० १ जून ] को दुर्गदास राठीड़ मुहम्मद

अक्बरके बेटे वलन्द्रअल्तर श्रीर एक बेटीको, जो अक्बरकी बगावतके वक्से राठोड़ोंके पास थे, श्रीर जिन्हें उन्होंने बड़ी इज़तसे पाला था, श्रपने कुसूरकी मुआ़फ़ीका ज़रीश्रा समक्तर साथ लेशाया; गुजरातके सूबेदार राजाश्रतख़ांकी सिफ़ा-रिरासे बादशाही द्बरिसे हाज़िर हुआ. हाज़िरीके वक्त हाथ बंधे हुए थे, हुक्मके मुवाफ़िक़ खोल दिये गये, उसे तीन हज़ारी जात श्रीर ढाई हज़ार सवारका मन्सव बस्शा गया;

श्रीर वलन्दश्रस्तरको ख़िल्श्रृत श्रीर सर्पेच वगैरह इनायत हुआ.
हिजी १११० ता० १८ जमादियुल्श्राखर [ विक्रमी १७५५ पौष कृष्ण ४ = ई० १६९८ ता० २२ डिसेम्बर ] को शाहजादह कामबस्श्रका दिली ख़ैरस्वाह नौकर, स्वाजह याकूत जो हमेशह नेक नसीहत दिया करता था, उसके एक दिन शाहजादहके बदमश्राश नौकरोंमेंसे किसीने एक तीर मारा, याकूतने हुजूरमें फ़र्याद

की; बादशाहके हुक्मसे शाहज़ादहके पांच मोतवर श्रादमी केंद्र किये गये; उनमें से शाहज़ादहका धायभाई गुस्ताख़ीसे पेश श्राया, शाहज़ादहको हुक्स पहुंचा, कि धायभाईको लक्ष्करसे निकाल दे, शाहज़ादहने मन्जूर नहीं किया, श्रोर धायभाईकी व श्रपनी कमर एक दोपहेसे बांध ली, जब ज़बर्दस्ती छुड़ाने लगे, तो हमीदुद्दीनख़ांके हाथमें शाहज़ादहने एक कटार मारा, लेकिन कटार छीन लिया गया.

. G. श्राखिरकार धायभाई कोतवालके पास केंद्र किया गया, श्रोर शाहजादहको भी ' लेमहमें नज़र बन्द रक्खा; मन्सव, श्रस्वाव, कारखानह ज़ब्स हुश्रा. इन्हीं दिनों में सन्ता मरहटा भी मारा गया. हिल्ली १९१० ता० २९ जिल्लिङ [ विक्रमी १७५६ त्यापाढ़ कृष्ण ऽऽ ≈ ई० १६९९ ता० २८ जून ] को शाहजादह मुहम्मद कामवरण विस हजारी मन्सवपर बहाल किया गया. उदयपुरसे महाराखा श्रमरसिंहके वकील एक हाथी, दो घोड़े, नो तलवार, नो चमड़ेके पाजामे (१) लेकर बादशाहके दर्वारमें पहुंचे, श्रोर सारा सामान नज़ किया.

हिजी १९११ ता० २२ मुहर्रम [विकमी श्रावण रूप्ण ८ = ई० ता० २० जुलाई ] को महाराणा राजसिंहके छोटे वेटे इन्द्रसिंह श्रीर वहादुरसिंह बादशाहके पास गये, पहिलेको दो हजारी जात, हजार सवार, दूसरेको हजारी जात, पांच सो सवारका मन्सव वरुगा गया. इन्हीं दिनोंमें वीकानेरका राजा स्वरूपसिंह ष्पनोपसिंहोत बादशाही हुक्मके मुवाफ़िक़ रामराजाके उन वाल वश्चोंको बादशाही स्दक्तरमें छे व्याया, जो जुल्हिक़ारख़ांकी गिरिश्तारीमें थे. इसके बाद मरहटोंका किछा ' बसन्तगढ़ ' बादशाही फ़ीजके कृब्जेमें हिब्बी ता० १२ जमादियुल श्राखर िवकमी मार्गशीर्प शुरू १३ = ई॰ ता॰ ६ डिसेम्बर ]को त्र्याया. श्रीर हिज्ञी ता॰ त्राखिर जमादियुक च्याखर विक्रमी पीप शुक्त २ = ई॰ ता॰ २५ डिसेम्बर को शाहजादह मुहम्मद अक्वरके दो नीकर कृधारसे अर्जी लेकर आये, वादशाह आलमगीरने इन्याम इकाम समेत छिख भेजा, कि तुम्हारे हिन्दुस्तानमें याजाने वाद कुसूरोंकी मुत्राफ़ीका हुनम होसक्ता है. इस वक्त वादशाह यालमगीरको मरहटाने दिक् कर रक्का था, फ़ार्सी तवारीकोंमें वादशाही फ़ोजकी ख़रावी व तक्लीफ़ांका हाल नहीं लिखा और कहीं लिखा भी है, तो वहुत थोड़ा, इस वास्त हम एक अस्ट कागजकी नक्छ छिखते हैं, जो महाराणा व्यमरसिंहके वकीछोंने हिञ्जी ११११ ता॰ ८ रजव िविक्रमी पोप शुक्त १० = ई० १७०० ता० २ जिन्युत्र्यरी ] को बादशाही लडकर मेंसे भेजा था.

<sup>(</sup>१) इस किसमें पाजामें उसी जुजानेके उदयपुरके तोगृहानानहमें मीजूद हैं, जिनक उन्हें की तरफ़का पेरा इतना बढ़ा है, कि पहिननेके बाद अच्छे जामेका नीचटा रि

श्रीरामोजयति

स्वस्तिश्री मन्मही मंडल मंडलीक त्रानीक पूजित चरण कमल त्रमल जरावितान विराजमान दिक चक्र वक्र रात्रु श्रेणी सरलकर प्रतापवर श्री ७ जी सलामति.

हुजूर थी पर्वांनो अगहन सुदी १० (१) भोमेरो मोकल्यो वाइदे दिन १८ हस्तुल हुक्मरा जावरो हस्ते तुकजमल्यो, जाट रामो पोस सुदी ६ रवी दिन २६ में पहुंच्यो, तस्लीम ३ करे माथे चढ़ावे लियो, हुक्म थो, उणीज दिन उमराव सव व भाई वेटा पुरीहित अमात्य समत थी चौकी चलावारी समत करे ताकीदरा पर्वांनो मुहसल सुधा मोकलाणा; सो फ़ौज वेगी चलेगी, अर तीन ही परगणा (२) में थी कान्दार, थानादार हुजूर बुलावे, जागीरदाररो (३) अमल करायो, ने वां छुद्रां दरवार चाकरां थी अविधी कीवी, सो गई करे अजमर उज्जैनरा सूबेदारां थी सांची सिपारस लिखावारो जतन कियो है. जाव लिख्यो, सो ये जतन राजनीति रीति तो हुजूर ही थी जु होंई, राज धर्म, मर्म, इशाहीज चाहिजे राज अब इहांके समाचार या प्रकार हैं — तलायांकी (४) चौकी नौसेरीख़ां साथ आरे करे, दोइ तीन वार गनीमां थी वाथां परे, चोपोवंद छुडाये मुजरे दिखाया, सो नवावजी तथा और ही सब लोग राजी व्हेंने हुजूर हैं सब ब्योरो लिख्यो, सो कितरांकी तो नक्ल हुजूर सोकली है. यूं जानी थी, दिन दोइ चारमें काम सिद्ध हो आवे (५) इसामें देव जोग थी धना जादों घोड़ी हज़ार दस थी पोस सुदी ३

<sup>(</sup>१) [हि॰ ११११ ता॰ ९ जमादियुळआखर = ई॰ १६९९ ता॰ ३ डिसेम्बर ].

<sup>(</sup> २ ) पुरमांडल, मांडलगढ़ और वदनौर, 🦠

<sup>(</sup>३) अजमेर इलाके जूनियांके राठौड़ सुजानितंहके वेटे रुणितिह, कर्णितिह और जुझारितिह का पूरा हाल महाराणा अमरितिहके जिक्कों लिखा जायगा,

<sup>(</sup> ४ ) तलायाके मानी रातवाली चार गारदके हैं.

<sup>(</sup> ५ ) अपर लिखे तीनों पर्गने जो वादशाहने खालिसेमें कर लिये थे, उनके पीछे मिलनेका उपाय,

गुरे हैं दिन पहर एक चढ़तां त्यावे चुनगाह (डेरे ) घेरी, प्रातही श्रीजीरा सेवक. बुनगाह थी उत्तर दिसा सोछापुररी चौकी दीरे था, सो चोवदार मोकछे कहावी, जो गनीमरी फ्रोज उणी त्याडी त्यावे है, थें उठे ही फ्रीजवंदी करे जतन राखजो, ने मिरज़ा महम्मद चक्सी पण म्हारी फीज थी थारा ऊपर सारू व्यसवार २०० थी मोकलां हां: सो इणी त्राडी फोंज त्रमवार से पांच पांचरी बार ३ तीन त्राबी, पण श्रीजीरा तेज श्रदव चरे न सक्या: जदी यो मुंहंडो छोड़े पछि दिसा थी पातसाही नक्दी तीवखाने में धस्या, ने तोवखानों वालेने खासरा वजार, करणाटी वजार, रूहलाखां, तर्वियत-ख़ंरो वज़ार लूटे हवेली उमरावांरी वाले पातसाही कोटने वेगमजीरी मिसल दिसी चाल्या, जैतसिंह कळ्याहो, कीरतसिंहजी (१) रो पोतो व्यसवार ५ थी श्राव गंज तथा कोटरी बाट व्यावे व्याछो छरे मुंडो गनीमांरी फेरपो, नवावजी (२) श्यसवार ५० साठ थी वेगमजीरा द्वाव थी निकस्या, दो पहर सुधी घणी खरी बुनगाह रूटे बाले, घणाखरा श्राखा छोग डावरा डावरी घंद करे तीजे पहर घणा खरा ऊंट घोड़ा, कपड़ो रुपैया छै कोस तीनपर जाय डेरो कियो; दादू मल्हार गृनीम उमेदो उमरावहें ख़बर दीवी, जो सवारां ही दोनूं च्याड़ी थी धसे सराको इसे हें डेरो बज़ार छूटे, कोट जपर चलावणी करां, इसामें जुलिकार-खां वहादर, दछेछखां, दाऊदखां, रामिसह हाड़ो, राव दछपत बुंदेछों प्यसवार हुज़ार चार पांच थी कोस वीसरों दोज़्या च्यावे पहुंच्या; तदी गनीमरी फ़ीज़ च्यहटे कोस १० पर जाइ डेरा कीधा. टूट तो लाख पचीस तीसरी हुई लोगांरी, पर कोट वच्यो, इसी त्याज पहिली इणीरी पातसाहीमें कदी न हुई, एक तो श्रीजी रा चाकरांरी, एक कछवाहा ठाकुरांरी भलाई वेगमजी चादि मांडे, सगला उमरावां में हुई; ने पातसा हुन्र हें छिखानी है, पण या बात घणी सबली हुई, सो नजाएजे इणी पर नवावजी थी कोई दिन उच मनाई व्हेने द्वाररा कामरी कोई दिन वछे खेंच व्हें: पण श्री जीरी त्राड़ी थी तो मांति मांति व्यव घणी सूच जनानी; पछे इतनी मांति दोडतां, उपाइ करतां, टको खरचतां ही श्री प्रमुतीरी त्राड़ा है, ज्यूं होसी; त्र्यर पातसाहजी तो डीलां पधारे सितारोगढ घेरघो है, सारे वह है, त्यर रामराजारी फ़ीज तो चारों त्राड़ी इसी धूम मांड़ी है, जो लिखतां वर्ष न है; बुरहाणपुर थी मांडे भागनगर सुधी सुचेन ताई घटी देखिजे त्रणाम काई व्हे जाइगा, दो तीन पहिछी मोकल्यो थो, तहांता काम उसा उसा ही हुया है; यो पण उसी ही होतो दीसे हैं,

<sup>(</sup> १ ) कीर्तिसिंह अविरके महाराजा पद्दिले जपसिंहका छोटा घटा था.

<sup>(</sup>२) जुम्बतुल मुल्क नन्वाय असदावां, वजीर.

पगे लागतां हासघटिया पण अरज हुई है, अर श्री एकलिंगजी उणी राज्यरो सदा सहाइ करें ही है, और नवावजी द्वाररा कामरी ताकीद्रों कागल वक्सी वहरामंद्खांजी हैं वले. (फिर) लिखायों है, जणीरी नकल मोकली है, और व्योरो होइ है, सो वांसा थी अरज वहेगो. राज और वकील जगरूप रात दिन सेवा रहे हैं, वाघमल लसकरमें वाकरी करें हैं, यांरी रियायत वास्ते वार वार अरज काई करे, सगला काम संकेकतो वेगा सिद्ध होसी; राज राठौड़ांरों व्योरो लिख्यों, सो नवावजी थी मली तरह अरज कियो, राजी हुवा है, हजूर हैं मली तरह लिखसी. राज संवत् १७५६ पोस सुदी १० गुरे तीजा पहर सुधी लिखे तयार कियो जी.

यह वुनगाहपर हन्ला इस्लामपुरीमें हुआ होगा, और 'वेगमज़ी' से मुराद आलमगीरकी वेटी ज़ीनतुन्निसा वेगमसे है. इस सव खटलेको वहां छोड़कर श्राप वादशाह मुरच वगेंरह क़िलोंको फ़व्ह करता हुआ, इन दिनोंमें सितारागढ़को घेरे हुए था.

मश्रासिरे श्रालमगीरीके एउ ४०७ में जो हाल लिखा है, उसका तर्जमह नीचे लिखते हैं:-

"हिझी १९१९ ता० ६ जमादियुल अव्वल [ विक्रमी १७५६ कार्तिक शुक्र ७ इं० १६९९ ता० ६१ ऑक्टोबर ] को हज़रत शाहनशाह इस्लामपुरी मकामपर चार वर्ष ठहरकर आप भी वादशाही फोजोंकी मदक्के वास्ते, जो हर तरफ दुइमनों को केंद्र और कृत्ल करनेके लिये भेजी गई थीं, रवानह हुए. हुक्म दिया गया, िक मज़्वूत किलेके गिर्द, जो पत्थर और चूनेसे ख़ास रहनेके वास्ते वनाया गया था, एक दूसरा क्वा कोट ढाई कोस घरेका बनाया जावे. यह वर्ष भरका काम पन्द्रह दिनमें पूरा करित्या गया. नव्वाव जीनतुन्निसा वेगम और दूसरी महलकी ख़िवतगार औरतें व बहुतसा कारख़ानह वहां रख दिया गया. जुन्दतुलमुल्क मदास्ल महाम असदख़ां मए मुनासिव फोजके वहांकी हिफाज़तके वास्ते मुक्रेर किया गया. हज़रत यहांसे रवानह होकर वीस रोज़में मुर्तज़ावाद दुर्फ 'मुर्च' दिखिल हुए". इस मक़ामपर धन्ना जादोंका जो वड़ा हम्ला हुआ, उसका किसी फ़ार्सी कितावमें जिक्न नहीं है. यह कागृज़ लिखनेवाला श्री नाथहारा या कांकरोलीका रहनेवाला मालूम होता है, जिसने मेवाड़ी भाषामें अर्ज़ी लिखी है, परन्तु कहीं कहीं अपनी बोली व्रज भाषा और संस्कृतके शब्द लिखे हैं.

हिची ता॰ २० राष्ट्रग्वान [ विक्रमी १७५६ फाल्गुण कृष्ण ६ = ई॰ १७०० ता॰ १० फेब्रुच्यरी ] को ठाहौरकी सूबेदारी इब्राहीमखांसे उतारकर बड़े शाह-ज़ादह शाहमांठमके नाम कीगई; च्योर कक्ष्मीरका सूबेदार फ़ाज़िळखां शाहज़ादहका नायब बनाया गया.

हिची ता॰ २५ रमजान [ विक्रमी चैत्र रुष्ण ११ = ई॰ ता॰ १६

मार्च ] को शम्भाके भाई च्योर शिवाके दूसरे वेटे रामराजाके मरनेकी ख़बर त्याई: यह सुनकर बादशाह खुश हुन्त्रा. थोड़े दिनों वाद रामराजाका पांच वर्षका बेटा, जो राजा बना था, मर गया: श्रीर इसीसे मरहटोंकी ताकृत कम हुई. हिजी ता॰ ११ शब्बाल विक्रमी १७५७ चैत्र शक्त १३ = ई॰ ता॰ २ एप्रिल को श्रांबेरके राजा विश्वनसिंहके इन्तिकाल होनेपर उसके वहे वेटे विजयसिंहको (१) जयसिंह नाम देकर वापकी जागीरका मालिक बनाया; श्रीर उसके छोटे भाईका नाम विजयसिंह रखकर पांच सो जात, दो सो सवारकी तरकीसे डेढ़ हजारी जात, हजार सवारका मन्सव दिया. सितारेका किला वादशाह त्र्यालमगीर घेरे हुए था, चार महीने घ्यठारह दिनमें हिची ता॰ १४ जिल्काद [ विक्रमी वैशाख शुक्र १५ ई॰ ता॰ ४ मई ] को फ़रह हुआ; श्रीर दूसरे दिन शाहज़ादह प्याज्मशाहने किलेके सर्दार सोभानको हाथ गर्दन वांघे वादशाहके साम्हने हाज़िर किया, उसके कुसूर मुख्याफ़ होकर पांच हज़ारी ज़ात दो हज़ार सवारका मन्सव, खिल्ञ्यत, कटार, घोड़ा, हाथी, नकारा, निशान घोर वीस हजार रुपया नक्द वरूज़ा गया. हिली १९१२ ता० ३ मुहरंम [ विकमी घ्यापाढ़ शुक्र ५ = ई० ता० २२ जून ] को परलीगढ़का किला फ़रह कर लिया. इस कि़लेको इब्राहीम त्र्यादिलशाहने हिजी १०३५ [ विक्रमी १६८३ = ई० १६२६ ] में वनवाया था, जो शिवा घोंसळाके कुञ्जेमें त्र्यागया था. इसके कुछ दिनों पीछे जुल्फिकारखां (२) जो धन्ना जादवका पीछा करनेको गया था, दाऊदखां, राव दलपत बंदेला और राव रामसिंह हाड़ा समेत बादशाहके पास हाज़िर हुआ. हिजी १११२ ता॰ १० शब्वाल [ विक्रमी १७५७ फाल्गुण शुक्र १२ = ई० १७०१ ता॰ २२ मार्च ] को परनालेके किले श्रीर पवनगढ़को जा घेरा, बहुत दिनों

<sup>(</sup>१) यह वही जयसिंह है, जिसने जयपुर वसाया, और सवाई जयसिंहके नामसे महतूर है. (२) यह जुल्फिक्सरब्रोभन्ना जाववकेहरूडेकरनेपर (जिसका हाळ कपर छिले कागुजसे जुलिर होताहै) इस्लामपुरसे हिची ११११ रजर [विकसी १७५६ पीर = ई० १७०० जैन्युअरी ]से पीछे छमा दुआ पा.

तक मुहासरा रहनेके वाद हिजी १७१३ [विक्रमी १७५८ = ई० १७०१ ] में यह दोनों किले वादशाही कड़ोमें आये. इसी तरहपर वरदांगढ़, नांदगीर, मन्दन, चंदन, वगेरह किलोंपर भी बादशाही दर्ग्ल होगया. हिजी ता० ३ श्रूबान [विक्रमी पोप शुक्त ५ = ई० ता० ५ डिसेम्बर] को असद्मां वज़ीर 'अमीरल-उमरा' का ख़िताब और चार हज़ार अशफ़ीं पाकर खेलनाके किलेको घेरनेके लिये मुक्रेर हुआ, जिसके साथ आंवेरका राजा जयसिंह कछवाहा, हमीदुदीनमां बहादुर, मुनड़ममां व इस्लासमां वगेरह किये गये; और वादशाह भी जापहुंचे. वड़ी कोशिशोंके साथ मुक़ावला करनेके वाद हिजी १९१४ ता० २२ मुहर्रम [विक्रमी १७५९ आपाढ़ कृष्ण ८ = ई० १७०२ ता० १८ जून] को यह किला फ़ल्ह हुआ, अभेर परशुराम मरहटा निकल गया. वादशाहने इस किलेका नाम "सस्ख़रलना" (क्रिक्ट) (१) रक्ता, शाहज़ादह वेदारवस्तकी कोशिश्तों यह किला फ़ल्ह हुआ, इस लिये उसको एक लाख रुपया इन्आ़म व फ़ल्हुलाहमांको बहादुर आलमगीर शाहीका ख़िताब दिया.

हिज्ञी ता० २५ जमादियुल आख्र [ विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १९ = ई॰ ता० १६ नोवेम्वर ] को वह्रहमन्द्खां मीर वस्त्री गुज़र गया, उसकी जगह जुल्फ़िक़ारखां नुस्रतजंगको मुक़र्रर किया. वादशाहकी वड़ी वेटी नव्वाव जेवुन्निसावेगमके मरनेकी ख़बर आई. इसके वाद शाहज़ादह आज़मशाहको, जो आहमदाबादका सूवेदार था, अजमेरकी सूवेदारी दी, और दस हज़ारकी तरक़ीसे चालीस हज़ारी जात और सवारका मन्सव दिया. हिज्ञी ता० १८ श्र अवान [ विक्रमी माघ कृष्ण १ = ई० १७०३ ता० ७ जैन्युअरी ] को किला कंदाना जा घेरा, और हिज्ञी ता० २ जिल्हिज [ विक्रमी १७६० वैशाख शुक्त १ = ई० ता० २० एप्रिल ] को फ़त्ह कर लिया. वादशाह वहांसे पूना पहुंचकर साढ़े छः महीनेके क़रीब ठहरे.

हिजी १११५ राष्ट्रवान [ विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्क = ई॰ डिसेम्बर ]में शाहजादह महम्मद अक्वर, जिसका हाल ऊपर लिख आयेहैं, ईरानकी सर्हदमें मर गया. हिजी ता॰ २१ शब्वाल [ विक्रमी फाल्गुण कृष्ण ७ = ई॰ १७०४ ता॰ २७

<sup>(</sup>१) यह शब्द अरबी भाषाका है, इस किलेक फ़त्हकी ख़बर आनेके वक् बादशाह कुर्आन जा यही लफ़्ज़ पढ़ रहे थे, जिसका मत्लव यह है, "हमारे कृब्ज़ेमें आया" इससे किलेका भी हैं। नाम रक्खा.

फ़ेड्रुअसी ] को मरहटोंका किला राजगढ़, जो राजधानी खोर मज्यूत था, फ़रह हुआ; इसके बाद 'तोरना' का किला, जो राजगढ़से चार कोसके फ़ासिलेपर बड़ा मड़हूर्र था, बादशाही क्ल्जेमें आया. शाहज़ादह मुहम्मद खाज़मको ध्यपने पास वाद-शाहने कुला लिया, खहमदाबादकी सूबेदारी इब्राहीमख़ांको खोर ध्यजमेरकी ज़बदेस्तख़ांको दी. राठींड दुर्गदास जो शाहज़ादह धाज़मकी फ़ोजमेंसे भाग गया था, हाजि्र हुआ; उसे तीन हज़्रि ज़ात, दो हज़ार सर्वांग्के मन्सवकी बहालीका हुक्म हुआ. ग़ाज़ियुदीन बहातुर फ़ीरोज़जंगको 'सिपहसालारी' का उहदा, सात हज़ारी ज़ात खोर दस हज़ार सवारका मन्सव दिया गया. शम्भाकी वेटी सिकन्द्रशाहके बेटे मुह्युदीनको ब्याही गई; राजा साहूका ब्याह बहादुरजी मरहटेकी बेटीसे किया गया.

हिजी १११७ ता० १४ मुहर्स [ विक्रमी १७६२ वैदााल शुक्क १९ = ई० १७०५ ता० ८ मई ] को वादशाहने वड़ी छड़ाईके वाद किछा 'वाकत्तलेड़ा' पेदिया नायकसे ज़ब्त किया. हिजी ता० १६ शब्याछ [ विक्रमी फाल्गुण रूप्प २ = ई० १७०६ ता० ३० जेन्युच्यरी ] को वादशाह च्यहमदनगर पहुंचे; इसके वाद शाहजहांकी वेटी 'गोहरच्यारा' के मरनेकी ख़बर दिझीसे हिजी ज़िल्हिज [विक्रमी १७६३ चेत्र शुक्र = ई० १७०६ मार्च ] में वादशाहको मिछी. ज़ुल्फिकारखां नुस्रतजंगकी च्यजंसे मऊमेदानका पर्गनह वृंदीके राव वुद्दसिंहसे छीनकर कोटाके राव रामासिंहको दिया गया. हिजी १९१८ ता० २८ जिल्हाव जुमेकी सुबह [ विक्रमी फाल्गुल रूप्ण १४ = ई० १७०७ ता० ३ मार्च ] को घ्यहमदनगरमें वादशाह आ्रजमगीरने इस दुन्यासे कूच किया, उसकी इस चांदके हिसाबसे ९३ वर्ष, तेरह दिनकी, च्योर सूर्यके हिसाबसे ८८ वर्ष, ३ महीने, १४ दिनकी थी. ५० वर्ष, दो महीने, २७ दिन च्योर सूर्यके हिसाबसे ४८ वर्ष ८ महीने २९ दिन वादशाहन की. च्योरंगावादसे च्याठ कोस च्योर दोळतावादसे तीन कोसपर दफन हुआ, जिसका नाम 'खुन्दावाद' रक्खा गया.

इस बादशाहकी अगदतमें दगा ज्यार खुद मत्ठवी ज़ियादह थी, जेसा कि
परिनयर ठिखता है, कि शाहज़ादह मुरादको घोका देकर बादशाह बनानेका ठाठच दिया, ज्यार उसीको कृंद करके मरवाया; बापको कृंद किया, दाराशिकोहको मारा, शिवा घांसठाको पहिछे वचन देकर बुछाया, ज्यार कृंद किया; ज्यपने बड़े बेटे मुहम्मद मुल्तानको, जिसकी बहादुरीके सबय बादशाहत मिछी, कृंद किया; ग्रेर मण्डवी छोगोंपर जिज़्यह (छागत-कर) जारी किया. हिन्दुर्थोके मिट्दरोंको

महाराणा जयसिंह. ] वीरविनोद [आलमगीर वादशाहकी सालानह आमद-७२७

आदिवन शुक्त ३ ≈ ई० १६४३ ता० १६ ऑक्टोबर ] को पैदा हुई; यह मण्हवी

कितावें पढ़ी हुई थी, श्रीर वहुतोंको इससे फायदह पहुंचता था.

८- नव्वाव बद्रविसावेगम हि॰ १०५७ ता॰ २९ शव्वाल विक्रमी १७०४ मार्गशीर्प रूप्ण ३० = ई० १६४७ ता० २८ नोवेम्बर ] को पैदा हुई; यह भी कुर्आनकी हाफ़िज़ श्रीर मज़्दी कितावें पढ़ी हुई थी; हि॰ १०८१ ता॰ २८ ज़िल्क़ाद

िविक्रमी १७२८ प्रथम वैशाख रूप्ण १४ = ई॰ १६७१ ता॰ ८ एप्रिल को मर गई. ९- नव्याव जुद्धतुन्निसावेगम हि॰ १०६१ ता॰ २६ रमज़ान [ विक्रमी १७०८

त्र्याखिन कृष्ण १२ = ई० १६५१ ता० १२ सेप्टेम्बर ] को पैदा हुई थी; यह भी नेक त्र्यादत, सुल्तान सिपिहरशिकोहकी बीबी थी; वापके मरनेके करीव ही मर गई. श्रीर इसके मरनेकी ख़बर बापको नहीं मिली. १०- नव्याय मिहरुन्निसावेगम हिची १०७२ ता॰ ३ सफ्र [ विक्रमी १७१८

ब्याहियन शुक्र ५ = ई॰ १६६१ ता॰ २९ सेप्टेम्बर ] को पैदा हुई; मुरादवस्कृके बेटे एज़द बस्त्राकी बीबी थी, जो हिन्नी १९१६ [ विक्रमी १७६१ = ई॰ १७०४ ]

में इस दुन्यासे उठ गई. वादशाह व्यालमगीरके वक्तमें मुल्की मालगुजारीकी सालानह बामदनी

२४०५६११४० से लेकर ३५६४१४३१० रु० तक थी ( एडवर्ड टॉमसकी किताबके एष्ठ ५४ ).

## छन्द गीतिका.

दिल्लीश ले दल ईश कोप समान तोपन जालिका॥ मेवार देश उजारके बहुवार धप्पिय कालिका॥ वह मेछ जुद्ध विरुद्धमें नृप राजसिंह प्रपात भी॥ उदया द्रिपें जयसिंह रान विकाश कारक आत भी ॥ १ ॥ भट रानके मिल भेद भाव त्रकाश शाह कुमारतें॥ अरु ताहि दिछिय ईशकैन मिलाय सेन शुमारतें॥ श्रीरंग मस्तरु श्रस्त श्रक्वर दिग्घ दुज्जन रानव्है॥ करयुद दिछिय ईशतें फिर संधि नीति समानव्हे ॥ २॥ सुल्तान त्याजम रानकी भइ भेट खुर्रम रीति पें॥ दल गुप्त लेखनतें लग्यो सुल्तान दाग प्रतीतपें॥ न्यवंधु भीम असीम विक्रम शाह सेवक होनकों॥ अजमेधपत्तन गो तवें दिल्लीश दिक्खन गोन कों ॥ ३ ॥ जयसिंह ताल विशाल को सबहाल विस्तरतें कह्यो ॥ जुवराज रान विरुद्ध के नुकसान गेहन मैं ठह्यो॥ चहुवान केहर चुंड कांधल जूर युग्म कटारतें॥ ळर प्रान त्यागिय वैर भागिय कित्ति जागिय सारतें ॥ ४ ॥ जयसिंहको तन त्यागहोन वयान त्र्यालमगीर को॥ इतिहास वीरविनोद खंड अखंड वीरन नीरको॥ कविराज त्र्यादाय रानसज्जन जान पूरण कैन को ॥ फतमाल शाशन को प्रकाशन हर्ष दासन हैन को ॥ ५॥

